# चित्रं साहित्य

## द्वितीय खंड

|प्रारंभ से सन् १८५० ई० तक|

**मंपादक** धीरेन्द्र वर्मा (प्रवान) व्रजेश्वर वर्मा (सहकारी)



भारतीय हिंदी परिषद् प्रयाग

प्रथम संस्करण २००० प्रतियाँ महाभिवरात्रि, सं० २०१५ वि० ६ मार्च, १९५९ ई०

कीमत तीस स्पर्वी

प्रकाशकः पं० उमार्शकर शुक्क, कौषाध्यक्ष, भारतीय हिंदी परिषद्, प्रयाग मुद्रकः सम्मेलन मुद्रणाक्रय, प्रयाग

विगत लगभग अर्ढ शताब्दी की अवधि में हिंदी अनुसंघान और आलोचना के क्षेत्रों में जो बहुविष प्रगति हुई है, वह साहित्य के इतिहास-लेखकों के सामने नित नई चुनौती के रूप में आती रही है। इतिहास-लेखक के लिए यह आवश्यक है कि वह साहित्य की नवीन स्रोजों और नवीन व्याख्याओं से पदान्पद लाभान्वित होता हुआ उनका यथोचित उपयोग करता रहे। परन्तु सन् १९१३ ई० में मिश्रबंधु विनोद' के प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद हिंदी साहित्य के जो दर्जनों इतिहास लिखे गए हैं उनमें प्रायः ऐसा नहीं हुआ है। बास्तव में नवीन अनुसंधानों के हारा उद्घाटित मामग्री तथा नवीन दृष्टिकोण से की गई व्याख्याओं का इतिहास-लेखन में किस र्मामा तक तथा किम प्रकार उपयोग किया जाय, यह निर्णय करना सरल नहीं है। कोई एक लेखक सभी विषयों पर विशेषक्रता की दृष्टि से विचार नहीं कर सकता। इसी कारण अधिकांश इतिहास-लंबकों में उपर्युक्त कठिनाई से बचकर निकल जाने की प्रवृत्ति देखी जाडी है। इसी को ध्यान में रक्षकर भारतीय हिंदी परिषद् ने एक मँक्षीले आकार के ऐसे इतिहास की योजना बनाई थी जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के सहयोग से प्रस्तुत किया जाय और जिसमें नवीनतम कोजों और व्याक्याओं का समुचित उपयोग हो सके। 'हिंदी साहित्य--- द्वितीय खंड' उसी योजना की पूर्ति का प्रथम अंश है। इस लंड में प्रारंभ से १८५० ई० (१९०७ वि०) तक का हिंदी साहित्य का इतिहास विया गया है। व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से ही द्वितीय खंड पहले प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम संड में हिंदी मांचा और साहित्य की भूमिका के रूप में हिंदी प्रदेश का मंपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक इतिहास रहेगा और तृतीय संड १८५० ई० के बाद के साहित्य से संबंधित होगा।

प्रस्तुत ग्रंथ में १८५० ई० तक के संपूर्ण काल को एक अविभाज्य इकाई के रूप में ग्रहण किया गया है। इतिहास-लेखकों ने इस काल को साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर अनेक कालों और शासाओं में विभक्त किया है, परन्तु उस विभाजन के विषय में सदैव मतैक्य नहीं पाया जाता। वस्तुतः हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों प्राथः १८५० ई० तक चली आती हैं। उसीसवीं शताब्दी में ही उसमें एक ऐसी स्थिपता दिखाई वेती है जो पुराने युग के अंत और नवीन युग के आगमन की सूचक है।

'हिंदी साहित्य—दितीय संब' सबह अध्यायों में विभक्त है। प्रथम दो अध्यायों में राज-नीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विवेचन है, आगामी नौ अध्याय हिंदी साहित्य की मुख्य धाराओं से संबंधित हैं तथा शव पाँच अध्यायों में उन विधिष्ट धाराओं का इतिहास दिया, गया है जो प्रभाव-संबंध की दृष्टि से अपेका कृत सीमित हैं।

प्रस्तुत इतिहास की योजना हिंदी प्रदेश को एक संपूर्ण इकाई मान कर बनाई गई थी। इसी वृष्टि से प्रारंभ के दो अध्यायों में हिंदी प्रदेश की राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दी गई है। इनके लेखक डा० सत्यकेतु विद्यालंकार तथा डा० बनारसि। प्रसाद सक्सेना भारतीय इतिहास के प्रतिष्ठित विद्वान् है। डा० विद्यालंकार ने हिंदी प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की एक तथ्यपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसके बीच हिंदी साहित्य को प्रेरणा देने वाली नवीन संस्कृति का विकास हुआ। यद्यपि लेखक ने राजनीतिक इतिहास के साथ हिंदी साहित्य की गतिविधि का संबंध जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, परन्तु उन्होंने राजनीतिक तथ्यों का जो क्रिमक विद्याण दिया है, वह साहित्य के विद्याधियों और विचारकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। राजनीतिक इतिहास को लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास-लेखकों और आलोचकों में अनेक भ्रम प्रचलित हैं। निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए इस तथ्यपूर्ण इतिहास से निश्चय ही उन्हें दूर कर सकने में सहायता मिलेगी। डा० विद्यालंकार ने कुछ ऐसे राजनीतिक तथ्यों को सम्मुख रखा है जनका परिचय हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को साधारणतया नहीं रहता।

साहित्य सांस्कृतिक चेष्टाओं का ही एक अंग है। डा० बनारसीप्रसाद सक्सेना द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से यह सत्य पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है। उन्होंने हिंदी प्रदेश के धर्म, समाज, कला आदि के रूप में उसकी संस्कृति का विवेचन करते हुए हिंदी साहित्य को निरंतर अपने दृष्टि-पथ के केन्द्र में रखा है और जहाँ भी अवसर मिला है, उसके संबंध में अत्यन्त उपयोगी संकेत किए है। इस अध्याय से हिंदी साहित्य के संबंध में प्रचल्ति अनेक रूढ विचारों और पूर्वाग्रहों का निराकरण हो सकेगा। यह अध्याय हिंदी साहित्य की विविध धाराओं को ऐतिहासिक सृत्र में बाँधने में भी सहायक हुआ है।

√हिंदी <u>साहित्य' 'नाथपंथी साहित्य</u>' के साथ प्रारंभ होता है। <u>यह हिंदी की प्राची</u>नतम धारा है, जो उसका संबंध अपभ्रंश के साथ जोड़ती है। अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य तथा हिंदी के संतकाव्य के बीच की कड़ी के रूप में इसका महत्व अक्षुण्ण है। इस अध्याय के लेखक डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने इस विषय का विशेष अन्वेषण और अध्ययन किया है। प्रस्तृत अघ्याय उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'नाथ संप्रदाय' के पूर्व लिखा गया था, परन्तु प्रकाशित होने के पूर्व उन्हींबे इसका संशोधन कर दिया है। रास्<u>ो काव्य की परंपरा भी अपभ्रंश से</u> ही हिंदी में आई है। इसकी एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसकी धारा उन्नीसवीं शताब्दी ई० तक चळती रही तुथा इसकी अनेक कृतियों का साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्व है। 'रासो काव्य-धारा' शीर्षक अध्याय के लेखक डा॰ माताप्रसाद गुप्त ने रासो अथवा रास नामक प्रबंधात्मक काव्यरूप में लिखीं गई सैंतीस रचनाओं का परिचय दिया है। इस काव्यरूप की दो पृथक् परंपराएँ हैं---एक गीत-नृत्य-मूलक तथा दूसरी छंदवैविध्यमूलक। पहली का प्रतिनिधि है 'बीसलदेव रास' और दूसरी का 'पृथ्वीराज रासो' । हिंदी की इन आद्य रचनाओं पर स्वभावतया अधिक विस्तार से विचार किया गया है। इन दोनों ग्रंथों का वैज्ञानिक संपादन भी डा० गुप्त ने किया है, अतः इनके संबंध में उनके निष्कर्ष प्रामाणिक है। 'रासो काव्य-घारा' मे वीर रस की रचनाएँ अवश्य हुई हैं, परंतु उसका वीर रस से वैसा अनिवार्य संबंध नहीं है, जैसा कि प्रायः समझा जाता है। इसी कारण 'वीरकाव्य' का विवेचन पृथक अध्याय में किया गया है। भ।वधारा की दृष्टि से वीरकाव्य हिंदी की प्रथम साहित्यिक घारा कही जा सकती है, यद्यपि इसकी प्राचीन रचनाएँ बहुत कम उपलब्ध ं हुई हैं। काव्य की यह प्रवृत्ति संपूर्ण विवेच्य काल में परिव्याप्त मिलती है, विशेषरूप से उसकी अंतिम दो शताब्दियों में वीर रस की रचनाएँ अपेक्षाकृत अधिक संख्या में हुई है। 'वीरकाव्य' के लेखक डा॰ टीकमसिंह तोमर ने इस काव्य-धारा की लगभग एक सौ रचनाओं का परिचय दिया है, रासो काव्य-धारा में आनेवाली वीर रस की रचनाएँ इससे पृथक् है।

संत शब्द निर्गुणोपासक भक्त कवियों के लिए रूढ़ हो गया है। कालकम की दिष्ट से इसी काव्यधारा के कवि हिंदी भिक्त काव्य के अग्रद्त हैं। 'संतकाव्य' शीर्षक अध्याय में डा० राम-कुमार वर्मा ने इस काव्यधारा पर उसके संपूर्ण सामाजिक परिवेश में सभी दिष्टयों से विचार किया है। संभव है इसमे व्यक्त किए गए विचारों की पूर्ण संगति डा॰ सक्सेना द्वारा दी गई 'सांस्कृतिक पृष्ठभुमि' से कहीं कहीं न मिले, परन्तु इस प्रकार का मत-वैभिन्य स्वाभाविक है। सत्य के अन्वेषण के लिए वह आवश्यक भी है। डा० वर्मा ने संत कवियों को पाँच कोटियों में विभाजित किया है। "परंपरा की प्राचीनता में संतकाव्य की अपेक्षा प्रेमाख्यानकों की परंपरा र्पाछे नही है। वस्तुतः यह परंपरा लोक-कथाओं के रूप में चिरकाल से चलती आई है और अपभ्रंश में भी इसका साहित्यिक रूप पाया जाता है। परंतु स्फ्री भक्तों ने हिंदी में इसे साहित्यिक रूप दिया और इस प्रकार हिंदी काव्य की एक समृद्ध परंपरा को जन्म दिया। 'सूफ़ी प्रेमाख्यानक साहित्य' शीर्षक अध्याय का आधार दुहरा है--एक विशेष धार्मिक विश्वास तथा एक विशिष्ट काव्य-रूप। इस कारण सूफ़ी भक्तों की अन्य प्रकार की रचनाएँ तथा असूफ़ी प्रेमाख्यानक काव्य सीधे इसके अंतर्गत नहीं आते। इस अध्याय के लेखक पंडित परशुराम चतुर्वेदी के सामने यह कठिनाई उपस्थित हुई थी। परंतु स्थान और समय के अभाव के कारण यह संभव नहीं हो सका कि असूफ़ी प्रेमाख्यानों के लिए एक पृथक् अध्याय दिया जाता। पंडित चतुर्वेदी ही अपनी विवेचना में असुफ़ी प्रेमाख्यानों की विशेषताओं का भी प्रसंगवश उल्लेख करते गए हैं। उन्होंने सुफ़ी विचार-धारा और साहित्य का संक्षिप्त इतिहास देते हुए प्रेमाल्यानों की प्राचीन परंपरा, उसके स्वरूप और वर्गीकरण के अंतर्गत इस काव्य की प्राचीनता तथा लोकप्रियता पर यथेष्ट प्रकाश डाला है तथा संपूर्ण सुफ़ी प्रेमाख्यानक साहित्य की सामृहिक रूप में समीक्षा की है।

हिंदी का वैष्णव भिक्त साहित्य राम और कृष्ण भिक्त के संप्रदायों में विभक्त है। रामभिक्त और रामकाव्य के प्रवर्तक स्वामी रामानंद माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले उत्तर
भारत के जन-जीवन को वैष्णव भिक्त-भावना से अनुप्राणित और आंदोलित किया था। उनके
बाद भी कित्रिय भक्तों का नामोल्लेख हुआ है जिन्होंने हिंदी कृष्ण-भिक्त काव्य के पूर्व राम-भिक्त
संबंधी रचनाएँ की थीं। अतः 'रामकाव्य' अध्याय पहले रखा गया है, यद्यपि हिंदी रामकाव्य
के एकमात्र प्रतिनिधि किव तुलसीदास का समय प्रारंभिक कृष्ण-भिक्त कियों के बाद में पड़ता
है। 'रामकाव्य' के लेखक डा० माताप्रसाद गुप्त ने रामकथा और रामकाव्य की प्राचीन परपरा,
तुलसीदास की जीवनी तथा रचनाओं की प्रामाणिकता का निर्णय तथा उनकी कला, विचारधारा और भिक्त-भावना का विवेचन करते हुए परवर्ती राम-भक्त किवयों का परिचय दिया है। 'कृष्ण-भिक्त साहित्य' में कृष्णाख्यान और कृष्णकाव्य की प्राचीन परंपराओं का हिंदी में कदाचित् पहली बार उद्घाटन हुआ है। इस अध्याय में कृष्ण-भिक्त के स्वरूप की विवेचना
करते हुए हिंदी कृष्ण-भिक्त साहित्य की नवीन दृष्टि से सामूहिक रूप में समीक्षा की गई है। कालविस्तार, रचना-प्राचुर्य तथा साहित्यक महत्व, सभी दृष्टियों से कृष्ण-भिक्त साहित्य हिंदी की डा॰ हरदेव बाहरी की धारणा है कि भाषा के आधार पर 'पंजाबी साहित्य' उसी प्रकार हिंदी साहित्य का एक अंग माना जा सकता है, जिस प्रकार मैथिली या भोजपुरी का साहित्य। परंतु पंजाबी साहित्य को प्रस्तुत इतिहास में सम्मिलित करने का कारण व्यावहारिक भाषा की अपेक्षा साहित्यिक भाषा और साहित्यिक प्रवृत्ति अधिक है। चाहे सिख गुरुओं की वाणियाँ लीजिए और चाहे बाबा फ़रीद शकरगंज जैसे मूफ़ी साधुओं की रचनाएँ, प्राचीन पंजाबी साहित्य हिंदी के अत्यन्त निकट है और वह हिंदी साहित्य का एक अभिन्न अंग है। इस अध्याय में दिए गए पंजाबी साहित्य के संक्षिप्त परिचय से यह तथ्य भलीभाँति सामने आ जाता है। इन विशिष्ट साहित्य-धाराओं के विवेचन में भी कुछ अंश ऐसा अवश्य है जो मुख्य धाराओं में पहले ही आ चुका है। परंतु इसके औचित्य के विषय में भी वही बात कही जा सकती है जो पीछे मुख्य धाराओं में संयोग-प्राप्त पुनरावृत्तियों के विषय में कही गई है।

'हिंदी साहित्य-द्वितीय खंड' के उपर्युक्त सामान्य परिचय से प्रकट है कि इसमें विवेच्य काल के अन्तर्गत हिंदी प्रदेश की संपूर्ण साहित्यिक चेष्टाओं को आँकने का प्रयत्न किया गया है। अनेक लेखकों का साम्हिक प्रयास होने के कारण इसके विभिन्न अध्यायों में स्तर-भेद और शैलीगत अंतर होना स्वाभाविक है। इन अंतरों का कारण लेखक की व्यक्तिगत रुचि के साथ साथ यह भी है कि 'हिंदी साहित्य' की योजना को कार्यान्वित होने में असाधारण विलंब हुआ, अतः इसके विभिन्न अध्यायों के लेखन-काल में परस्पर बहुत अंतर पड़ गया। इतिहास की योजना सन् १९४७ ई० में बनाई गई थी। प्रस्तुत खंड के दो अध्याय तो उसी वर्ष प्राप्त हो गए थे। फिर लगभग ३-४ वर्ष तक विशेष प्रगति नहीं हो सकी। उसके बाद दो-एक अध्याय और प्राप्त हुए। परंतु अधिकतर अध्याय गत पाँच वर्षों में लिखाए गए है। कुछ अध्याय तो पुस्तक के छपते-छपते मिले हैं। इस बीच जिन अध्यायों के लिए निश्चित किए गए एक के बाद दूसरे लेखकों ने कार्य स्वीकार करके तथा बार बार नई अविध देकर भी अंततः समय नहीं निकाल पाया, उनके लिए नए लेखक ढुँढ़ने पड़े और उन्हें अपेक्षाकृत थोड़े समय में ही कार्य समाप्त करना पड़ा। साथ ही, मूलतः यह योजना परिषद् के जिन अधिकारियों द्वारा बनाई गई थीं, उनमें भी परिवर्तन हुआ और ग्रंथ के संपादन की स्थायी व्यवस्था योजना बनने के दस वर्ष बाद हो सकी। उस समय तक पुस्तक को शिघ्रातिशीघ्र मुद्रण के लिए तैयार करना आवश्यक था, अतः योजना में कोई मौलिक संशोधन नहीं किया जा सकता था। प्रारंभ में अध्यायों के केवल शीर्षक दिए गए थे, उनकी रूप-रेखा या विषय-विस्तार का निर्देश नहीं था। अतः बाद में अध्यायों की रूपरेखा बनाने में भी कठि-नाई हुई तथा उसका पालन करने में भी। फिर भी, अध्यायों को जहाँ तक हो सका पूर्ण और इतिहास की योजना के उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया गया है। नव-निर्घारित लेखकों को यथा-संभव उनके अघ्यायों की रूपरेखाएँ भी दी गई तथा आवश्यकतानुसार अध्यायों के अंत में विषयगत साहित्य एवं सहायक साहित्य की सूचियाँ दिलाने का भी प्रयत्न किया गया। वास्तव मे इस प्रकार की योजना को दीर्घ काल के विस्तार में फैलने देना उचित नही होता। फिर भी विभिन्न अध्यायों के सामान्य संघटन और शैली के अंतर उनकी एक विशेषता भी कही जा सकती है। इससे लेखकों की व्यक्तिगत रुचि और उनके दृष्टिकोण का भी अधिक परिचय मिल जाता है।

इस प्रकार एकत्र की गई सामग्री के संपादन की समस्या भी सरल नहीं थी। एक बार

इस कार्य के लिए एक छोटी सी परामर्श-समिति भी बनाई गई थी जिसके सदस्य भारतीय हिंदी परिषद् के तत्कालीन सभापित डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, उपसभापित डा० रामकुमार वर्मा तथा डा० माताप्रसाद गुप्त और डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णिय थे। संपादन के संबंध में अनेक संशयों और आशंकाओं के होने पर भी अंततोगत्वा यही उचित समझा गया कि विभिन्न अध्यायों की अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को यथासंभव सुरक्षित रखा जाय तथा संपादन के रूप में उनमे कम से कम परिवर्तन किए जायें। अध्यायों का कम तो ऐतिहासिक दृष्टि से दिया ही गया है, विभिन्न धाराओं के विवेचन में स्वतः ऐतिहासिक विकास की दृष्टि रखी गई है। यह अवश्य है कि इन धाराओं को एक दूसरे से संबद्ध करने का बाह्य प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु सावधान पाठक को अध्यायों के अंतर्गत ही संबंध निर्देश करने वाली सामग्री यथेष्ट मात्र। में मिल सकती है।

विभिन्न लेखकों ने अपनी रुचि के अनुसार विक्रमी संवत् अथवा इसवी सन्का व्यवहार किया है। परन्तु सुविधा के लिए कोष्ठकों में यथावश्यक दोनों दे दिए गए है।

'हिंदी साहित्य—द्वितीय खंड' के रूप में भारतीय हिंदी परिषद् की योजना के प्रथम अंश की पूर्ति का प्रधान श्रेय उन विद्वान् लेखकों को है जिन्होंने अपना बहुमूल्य योग देकर परिषद् को आभारी किया। परिषद् के आनुक्रमिक सभापति डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० विनयमोहन शर्मा और श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, उपसभापति डा॰ रामकुमार वर्मा और डा॰ माताप्रसाद गुप्त तथा प्रबन्ध मंत्री पंडित उमाशंकर शुक्ल के उद्योगों को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं के कार्य-काल में यह योजना विशेष प्रगति करके पूर्ण हो सकी । उपर्युक्त परामर्श-समिति के सदस्यों के अतिरिक्त भारतीय हिंदी परिषद् के अन्य अधिकारी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग के अन्य सहयोगी भी समय समय पर अनेक प्रकार की सहायता देते रहे है। उन सब को धन्यवाद देना आत्म-स्तुति जैसा जान पड़ता है। सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र है केन्द्रीय ंशिक्षा मन्त्रालय और उसके विशेष अधिकारी, जिनकी सहायता के बिना परिषद् की यह योजना आर्थिक संकट में ही पड़ी रहती। इस खंड के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए दस हजार रुपए के अनुदान से ही हम इसे प्रकाशित कर सकने में सफल हो सके है। इतिहास की योजना के लिए उत्तर प्रदेशीय सरकार ने भी ड़ेढ हजार रुपए का अनुदान दिया था। उस घन का तृतीयांश इस खंड में लगा है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार के भी हम कृतज्ञ है। प्रुफ़ संशोधन तथा प्रेस कापी तैयार करने में सहायता देकर हमारे सहयोगी डा॰ पारसनाथ तिवारी ने हमारा बहुत हाथ बॅटाया। विषय-सूची तथा अनुक्रमणिका तैयार करने में हमारे एक शोध-छात्र श्री वागेश्वरीप्रसाद ने सहायता दी है। पुस्तक का मुद्रण सम्मेलन मुद्रणालय में हुआ है। उसके संचालक श्री सीताराम गुंठे के प्रति भी हम आभार प्रकट करते है।

हमें विश्वास है कि 'हिंदी साहित्य-द्वितीय खंड' उच्च अध्ययन में रुचि रखने वाले सभी पाठकों के लिए उपादेय होगा तथा इतिहास-लेखन की परंपरा को विकसित करने में सहायक बनेगा। यदि इससे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का कुछ भी लाभ हो सका तो हम अपना प्रयत्न सार्थक समझेंगे।

## 'हिंदी साहित्य' के लेखक

श्री अगरचंद नाहटा, नाहटों की गवाड़, बीकानेर डॉ॰ उदयनारायण तिवारी, एम॰ ए॰, डी॰ लिट॰, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग श्री उदयिसह भटनागर, म॰ स॰ गायकवाड़ विश्वविद्यालय, बड़ौदा डॉ॰ टीकमिंसह तोसर, हिंदी विभाग, बलवंत राजपूत कॉलिज, आगरा श्री परशुराम चतुर्वेदी, एम॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, वकील, बलिया डा॰ बनारसीप्रसाद सक्सेना, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ (लंदन), अध्यक्ष, इतिहास विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग

डा० भगीरथ मिश्र, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ डा० मोलानाथ तिवारी, एम० ए०, डी० फ़िल०, हिंदी विभाग, किरोड़ी मल डिग्री कालिज, दिल्ली

श्री माताबदल जायसवाल, एम० ए०, हिदी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग डा० माताप्रसाद गुप्त, एम० ए०, डी० लिट०, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग डा० रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग डा० व्रजेश्वर वर्मा, एम० ए०, डी० फ़िल०, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग श्री श्रीमन्नारायण द्विवेदी, एम० ए०, शोध-छात्र, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग डा० सत्यकेतु विद्यालंकार, डी० लिट०, इतिहास-सदन, कनाट सर्कंस, नई दिल्ली श्री सैयद मसीहुज्ज्ञमां, एम० ए०, उर्दू विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डी० लिट०, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी डा० हरदेव बाहरी, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट०, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय,

## विषय - सूची

\*

( अंक पृष्ठ संख्या के द्योतक है )

## १. राजनीतिक पृष्ठभूमि

डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार १-३

विविध राजवंशों के शासन का युग् अ तुर्कों के आक्रमण ५, तुर्क अफ़ः गान शासन ७, मुगल साम्राज्य ११, मराठों का अभ्युदय १७, ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना २१।

## २. सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

डाँ० बनारसीप्रसाद सक्सेना ३०-७

राजपूत काल, धार्मिक विश्रृंखलता ३०, जैनमत ३१, बौद्धमत— महायान ३२, तंत्र-मंत्र ३३, सिद्ध-साधना, नाथपंथ ३४, शैवमत ३५, शाक्तमत ३६, नूतन वैष्णवमत ३७, वेदान्त ३८, धार्मिक आदर्श और व्यवहार ३९, सामाजिक संगठन, वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-विभाजन ४०, विवाह, उत्सव, नारी का स्थान ४३, मनोरंजन, कला—वास्तु और मूर्ति ४४, द्वस्लाम का प्रवेश, सैनिक शासन और धार्मिक तनाव ४८, द्विन्दू-मुस्लिम सम्पर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ४९, भाषा और साहित्य ५०, कला ५२, साम्राज्य-विघटन तथा सांस्कृतिक समन्वय, समन्वय की प्रक्रिया-सूफ़ीमत ५४, हिन्दू धर्म—भित-आन्दोलन ५६, मुगलक।ल—सोलहवीं शताब्दी की नई सांस्कृतिक चेतना ५८, भाषा, साहित्य तथा कला ५९, प्रतिक्रियावादी शिक्तयाँ ६२, कला में अलं-करण की प्रवृत्ति ६३, धार्मिक संघर्ष ६५, राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रयत्न ६७, राजनैतिक संघर्षों का आधार—धर्म ६८, सत्रहवीं शताब्दी— सांस्कृतिक पराभव की प्रक्रिया ६९, १८वीं शताब्दी—निराशा और अंधकार का युग ७०।

## ३. नाथपंथी साहित्य

डाँ० हजासीप्रसाद द्विवेदी ७२--९

नाथपथ और उसका विस्तार ७२, बार्स्ह पंथ, शिव जी के प्रवर्तित सम्प्रदाय ७३, गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय ७४, चौरासी सिद्ध ७५, मत्स्येन्द्रनाथ या मच्छंदरनाथ ७७, जालंघरनाथ और कृष्ण-पाद ७९, गोरक्षनाथ या गोरब्बनाथ ८२, गोरक्ष-साहित्य का रचना-क्राळ ८३, गोरक्षनाथ का महत्व ८४, लोकभाषा में गोरब्बनाथ के ग्रन्थ

८५, गोरखनाथ की बानी में पूर्वी भाषा ८६, कुछ अन्य सिद्ध ८७, संस्कृत और भाषा-ग्रन्थों का अन्तर ८८, सबदों में मानव रस ८९, चौरंगी नाथ ९०, पूरन भगत, राजा रसालू और चौरंगीनाथ ९१, प्राणसंकली ९२, चर्पटीनाथ, भर्तृहरि (भरथरी) और गोपीचंद ९३, नागा अरजन्द (नागार्जुन) और कणेरी ९५, अन्य सिद्ध ९६, परवर्ती साहित्य पर प्रभाव ९७, अध्ययन में सहायक कुछ ग्रन्थ ९८।

#### ४. रासो काव्य-धारा

डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त ९९-१३७

गीत-नृत्य-परक रासो-परंपरा, उपदेश रसायन, भरतेश्वर बाहुबली रास , १०१, बुद्धिरास, जीवदया रास १०२, चंदनबाला रास, जंबूस्वामी रासा, रेवंतगिरि रासु १०३, नेमिजिणंद रासो (आबूरास), गयसुकुमाल रास, सप्तक्षेत्रि रासु १०४, पेथड रास, कच्छूलिरास १०५, समरारासु, बीसलदेव रास १०६, छंद-वैविध्य-परक रासो-परंपरा, मंजु राज ११२, सन्देशरासक ११३५ पृथ्वीराज रासो ११४, हम्मीर रासो १२३, बुद्धि रासो १२५, परमाल रासो १२६, राज जैज्ञसी रो रासो, विजयपाल रासो १२५, परमाल रासो १२८, राणा रासो १२९, रतन रासो, कायम रासो १३०, छत्रसाल रासो, मांकण रासो १३१, सगतिसह रासो, हम्मीर रासो १३२, खुमाण रासो १३३, राणा भगवंतिसह का रासो, करहिया को रास (रसो) १३४, रासा भइया बहादुरसिंह का, रायसा हम्मीर रासो १३५, कल्जिजुग रासो, उपसंहार १३६।

### ५. वीरकाव्य

डॉ॰ टीकमसिंह तोमर १३८-१८७

प्राचीन परम्परा १३८, हिन्दी वीरकाव्य के विकास की परिस्थितियाँ १४२, काव्य-रूप १४४, चरित्र-चित्रण १४७, रस-निरूपण १४९, अलंकार-योजना तथा छद-प्रयोग १५१, अनुप्रास १५२, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार १५३, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिश्योक्ति अलंकार, छंद-प्रयोग १५४, प्रकृति-चित्रण १५७, ब्रेली और भाषा १५९, क्रवि तथा ग्रन्थ परिचय, मट्ट केंदार १६१, जगनिक, मधुकर किन, शार्कुघर, श्रीधर, नरहिर १६२, तानसेन, केशव १६३, गंगकि, जटमल १६४, डूँगरसी, मितराम, कुलपित मिश्र १६५, भूषण १६६, श्रीकृष्ण भट्ट काव्य कलानिधि, मान किन १६७, द्रम्पर, हरिनाम १६८, वृन्द किन, लाल किन (गोरेलाल) १६९, श्रीधर-पुरलीघर १७०, गंजन, हरिकेश किन, सदानन्द, कुवर कुशल १७१, इम्मीर, नन्दराम, देवकर्ण, अभुनाथ मिश्र १७२, तीथराज, सोमनाथ, सूदन १७३, प्रतापसाहि, गुलाब किन, मंडन भट्ट, क्राम्पर्क भारती, उत्तमचंद अष्टारी १७४, पदाकर १७५, चंडीका.

मान (खुमान), दुर्गाप्रसाद, जोधराज १७६, कवि, ग्रन्थ, रचना-काल १७७, हिन्दी-वीरकाव्य-सूची १८०, सहायक ग्रन्थ सूची १८५

#### ६. संत काव्य

## डॉ० रामकुमार वर्मा १८८--२४२

परिचय १८८, धार्मिक पृष्ठभूमि १८९, राज़नीतिक पृष्ठभूमि १९५, सामाजिक पृष्ठभूमि १९९, परम्परा और संत साहित्य, सिद्ध संप्रदाय २०१, नाथ सम्प्रदाय २०३, कबीर, विट्ठल सम्प्रदाय २०५, नाम-देव, कबीर २०६, विशिष्टाद्वैत का भिक्त सम्प्रदाय २०७, सुफी संप्र-दाय २०८, संतकाव्य का आविर्भाव २०९, कबीर का महत्व २११, संतकाव्य के अन्य प्रारम्भिक कवि, सेन, धना २१६, पीपा, रैदास २१७, प्रथम कोटि: तत्वदर्शी कवि, कबीर २१८, गुरु नानक, दादू, सुन्दरदास २१९, चरनदास, गरीबदास, तुलसीसाहब २२०, द्वितीय कोटि: भावना-सम्पन्न कवि, जगजीवनदास, यारी साहब, दरिया साहब, गुलाल साहब २२१, दूलनदास, सहजोबाई, दयाबाई, तृतीय कोटि: स्वच्छंद कवि २२२, मल्कदास, धरनी दास, दरिया साहब (मारवाड़), गुलाल साहब २२३, भीखा साहब २२४, चतुर्थ कोटि: सूफ़ी, बुल्लेशाह, पलटू साहब २२४, संतकाव्य का भावपक्ष, धार्मिक २२५, दार्शनिक, ब्रह्म २२६, जीव, माया २२७, जगत २२८, साधना २२९, सामाजिक २३२, संतकाव्य का शैली पक्ष, रस २३३, अलंकार २३४, अर्थ रूपक २३५, उल्टवांसी, आधार २३६, छन्द, भाष्र २३८, उपसंहार २३९, परिशिष्ट. संतकाव्य में अंग-क्रम २४०।

## ७. सूफी प्रेमाख्यानक साहित्य पंडित परशुराम चतुर्वेदी २४३-२९९

परिचय २४३, सूफ़ी साहित्य, प्रेमाख्यानों की परंपरा २४४, प्रेमाख्यान का स्वख्प २४५, प्रेमाख्यानों का वर्गीकरण २४६, सूफ़ी प्रेमाख्यानों के आधारभूत कथानक २५२, सूफ़ी प्रेमाख्यानों की मूल प्रेरणा २५८, सूफ़ी प्रेमाख्यानों का किमक विकास २६१, सूफ़ी प्रेमाख्यानों का वर्गीय विभाजन २६७, प्रबन्ध-कल्पना २६९, काव्य-प्रकार २७१, कम-योजना २७४, चरित्र-वित्रण २७७, वस्तु व घटना वर्णन २७९, भाव-व्यंजना २८०, प्रतीक-विधान २८२, रस और अलंकार २८४, छंद-योजना २८६, भूमषा २८७, मूल्यांकन-सूफ़ी और असुफ़ी प्रेमाख्यान २८८, सूफ़ी किवयों की देन २९१, सूफ़ी प्रेमाख्यानों का हिन्दी साहित्य में स्थान २९४, परिशिष्ट, हिन्दी के उपलब्ध सूफ़ी प्रेमाख्यानों की सूची २९८, सहायक साहित्य २९६।

#### ८. रामकाव्य

## डाँ ० माताप्रसाद गुप्त ३००--३३१

राम-साहित्य का विकास ३००, तुलसीदास का जीवन-वृत्त ३०७, रचनाएँ, रामलला नहळु ३१३, रामाजाप्रश्न, जानकीमंगल ३१४, रामचरित मानस, पार्वतीमंगल, गीतावली ३१५, विनय-पत्रिका ३१६, कृष्ण ग्रीतावली, बरवै, दोहावली ३१७, कवितावली (सबाहुक), र्तुलसीदास की कला ३१८, राम ३२०, भरत ३२१, कौशल्या ३२२, तुलसीदास का तत्त्वदर्शन ३२४, तुलसीदास की राम-भिक्त, परवर्ती राम-साहित्य, केशवदास ३२७, नाभादास, सेनापित ३२८, महाराज पृथ्वीराज, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, हृदयराम, मलुकदास, लालदास, नरहरिदास चारण, रायचन्द, बालकृष्ण नायक, बाल अली ३२९, रामप्रियाशरण, यमुना-दास, जानकीरसिक शरण, प्रेमसखी, रामसखे, महाराज विश्वनाथसिह, सहायक ग्रन्थ सूची ३३०।

## ं९. कृष्ण-भक्ति साहित्य

डाॅ० व्रजेश्वर वर्मा ३३२--३९६

कृष्णाख्यान की प्राचीनता ३३२, गोपाल कृष्ण के आख्यान की परम्परा ३३३, कृष्णकाव्य की परम्परा ३३६, कृष्ण-भक्ति का स्रोत और दार्शनिक आधार ३४०, इष्टदेव ३४४, कृष्ण-भिक्त का मुलाधार--प्रेम ३४५, माधुर्य भाव का स्वरूप ३४७, प्रेम-भक्ति की महत्ता तथा अन्य साधन-निरपेक्षता ३४९, भिक्त का व्यावहारिक पक्ष ३५०, हिन्दी कृष्ण-भिनत साहित्य का सामान्य स्वरूप ३५१, विषय-वस्तु और उसका निर्वाह ३५९, काव्यरूप और छन्द-प्रयोग ३६४, चरित्र-निरूपण और पात्रों का प्रयोग ३६८, पात्रों की प्रतीकात्मकता ३७५, भाव और कला ३७६, भूरषा, कृष्ण-भक्त कवि--जीवन और रचनाएँ ३८२, कृष्ण-भिक्त साहित्य की सूची ३९३, सहायक-ग्रन्थ सूची ३९५।

#### रीतिकाव्य और रीतिशास्त्र डॉ० भगीरथ मिश्र ३९७--४५९

#### क. रीतिकाव्य ३९७

रीतिकाव्य की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ ३९७, रीतिकाव्य का स्वरूप और प्रवाह ४०१, बलभद्र मिश्र ४०४, सेनापति ४०५, कविवर बिहारी ४०६, फविवर मितराम ४१०, कविरत्न भूषण ४११, महाकवि देव ४१२, कविवर घनानन्द ४१५, भिखारीदास ४१६, रसलीन ४१८, बेनी प्रवीन, पद्माकर ४१९, केविवर ग्वालं ४२१।

#### ख. रोतिज्ञास्त्र ४२२

पृष्ठभूमि और उद्देश्य ४२३, आघार ४२४, पूर्ववर्ती परम्परा ४२६,

रीतिशास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय ४२७, अलंकार सम्प्रदाय ४२८, केशवदास ४३०, कविप्रिया ४३१, रिसकिप्रिया ४३२, मितराम ४३३, मूषण ४३४, गोप ४३५, श्रीधर, रिसक मुमित ४३६, रघुनाथ, गोविन्द ४३७, दूलह किव, रसरूप, रामिसह ४३८, सेवादास, वैरीसाल ४३९, रामसहाय, पद्माकर ४४०, रस-सम्प्रदाय ४४१, हिन्दी के आचार्य ४४३, सुन्दर किव, चिन्तामणि त्रिपाठी ४४४, तोष, मितराम ४४५, देव ४४६, कृष्णभट्ट देवऋष्ठि, उजियारे ४४७, यशवन्तिसह, रामिसह ४४८, पद्माकर, बेनी प्रबीन, रिसक गोविन्द ४४९, नवीन किव, ध्वनि-सम्प्रदाय ४५०, हिन्दी के ध्वन्याचार्य, कुलपित मिश्र कृत रस-रहस्य ४५२, देव कृत काव्यरसायन ४५३, सूरित मिश्र ४५५, कुमारमणि भट्ट, श्रीपित, सोमनाथ ४५६, भिखारीदास ४५७, प्रतापसाहि ४५८, रामदास ४५९।

## ११ नीति तथा जीवनी साहित्य डॉ० भोलानाथ तिवारी ४६०-४७१

क. नीतिकाव्य ४६०

#### ख. जीवनी साहित्य ४६८

वार्त्ता, परचई ४६९, अन्य भक्त-चरित, ख्यात तथा वात, वीतक, आत्मकथा ४७०।

### १२. जेन साहित्य

श्री अगरचंद नाहटा ४७२--५१३

किव साधारू ४७२, छीहल ४७३, किव ठाकुरसी, धर्मदास ४७४, मालदेव ४७५, रायमल, पांडे राजमल ४७६, पांडे जिनदास, किव कृष्णदास ४७७, किव दामो, समयसुन्दर ४७८, कुशल लाभ, किववर बनारसीदास ४७९, किव रूपचंद, कुँवरपाल ४८२, भगवतीदास ४८३, नाहर जटमल, भद्रसेन, उदयराज ४८४, मानिसह 'मान', ब्रह्मगुलाल, परिमल, नन्दकिव, छीतर ठोलिया, हर्षकीित ४८५, शालिबाहन, बनवारीलाल, बालचन्द और हंसराज, विनयसागर, हेमसागर और केशव, मनोहरलाल और हेमराज ४८६, हीरानंद और खड्गसेन, टीकम और रायचन्द, जोधराय गोदी, जगतराय, अभय कुशल और काशीराम ४८७, जिनहर्ष ४८८, माहिमसमुद्र, लक्ष्मीवल्लभ उपाध्याय, उपाध्याय धर्मवर्द्धन ४८९, आनन्दघन, विनयविजय, उपाध्याय यशोविजय ४९०, रामचन्द्र, मानकिव, भैया भगवतीदास, भूघरदास और ध्यानतराय ४९१, विनोदीलाल अग्रवाल ४९२, गोदी, किव लक्ष्मीचन्द, श्री देवचंद, पं० खुशालचन्द काला ४९३, किश्वनिसंह, दिलाराम, लोहट

और दौलतराम पाटनी, जिनरंग सूरि, मथेन उदयचन्द और जोगीदास मथेन, नैनसिंह ४९४, विनयलाभ, दामोदर किन, रत्नशेखर, जयधर्म और लालचन्द, गद्यकार अक्षयराज श्रीमाल और दीपचंद साह ४९५, गद्य टीकाकार—मानसिंह और रूपचंद, दीपचंद, बुलाकीदास, सिरोमणिदास, पर्वत धर्मार्थी, समरथ ४९६, अजयराज ४९७, कनक कुशल और कुँवर कुशल ४९८, विनयभक्त, टोडरमल ४९९, ऋषि ज्ञानसार ५००, किववर दौलतराम ५०२, किव बुधजन, किव वृन्दावन ५०३, जयचंद, उत्तमचन्द तथा उदयचंद ५०४, अन्य स्फुट किन, पंजाब के किव ५०५, बंगाल के किन, रायचंद, दिगम्बर शाखा के हिन्दी किव ५०६, सदासुख ५०८, किववर भागचंद, सानानंद और चिदानंद ५०९, अन्य किव ५१०, उपसंहार ५११, सहायक ग्रन्थ ५१२, पत्र-पित्रकाएँ ५१३।

## १३. राजस्थानी साहित्य

श्री उदयसिंह भटनागर ५१४-५३०

गद्य ५१६, पद्य प्रेम काव्य, वीर काव्य, ५१७, भिनतकाव्य, नीति-काव्य, कथाकाव्य, चिरतकाव्य, प्रकृति-वर्णन या ऋतु-वर्णन ५१८, स्थान वर्णन, कोश तथा नाममाला प्रथम उत्थान या सूत्रपात युग ५१९, द्वितीय उत्थान: नव विकास युग ५२३, तृतीय उत्थान: वीरगाथा युग ५२५, चतुर्थ उत्थान: भिनत युग ५२७, पंचम उत्थान: रीति युग ५२८, सहायक-प्रन्थ ५३०।

## १४. मैथिली साहित्य

डा० उदयनारायण तिवारी तथा श्री श्रीमन्नारायण द्विवेदी ५३१-५४५

प्रकाशित मैथिली साहित्य तथा मुख्य सहायक ग्रन्थों की सूची ५४५।

## १५. हिन्दवी साहित्य

श्री माताबदल जायसवाल ५४६-५९२

माषा और उसके विभिन्न नाम ५४६, हिन्दवी साहित्य का उदय—नाथ साहित्य ५४८, मुसलमानों का योगदान, मसऊद इन्नसाद ५४९, बांबा फरीद (शेख फरीद) शकरगंज ५५०, अमीर खुसरो ५५२, दिन्दवी) साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ५५७, दिन्दवी। साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ५५७, दुविज्ञनी साहित्य, बहमनी युग, ख्वाजा वन्देनेवाज गेस्दराज ५६०, कुतुब्रशाही-आदिलशाही युग ५६३, आदिलशाही साहित्यधारा ५६३, शाह मीरांजी शम्शुल उश्शाक ६६४; शाहअली मुहम्मद गाँवधनी ५६६, शाह बुरहानुद्दीन जानम ५६७, अमीनुद्दीन आला ५६९, आदिलशाही सुल्तान और हिन्दवी ५७०, इन्नाहीम आदिलशाही द्वितीय, रुस्तमी ५७१,

नुसरती ५७२, हाशिमी, कुतुबशाही साहित्यधारा, मुहम्मदकुली कुतुबशाह ५७३, मुहम्मद कुतुबशाह, अब्दुल्ला कुतुबशाह ५७६, वजही ५७७, गौव्यासी ५७८, इब्निशाती ५७९, मुगलकालीन हिन्दवी साहित्य, बहरी ५८०, वजदी ५८१, वली ५८२, मिराज औरंगाबादी तथा वेलूरी ५८४, दिन्दवी साहित्य पर पुनर्दृष्टि ५८५, साहित्यक परम्परा ५८७, उत्तरी भारत में हिन्दवी साहित्य ५८८, स्वामी प्राणनाथ ५८९, स्वामी लालदास ५९१, सहायक पुस्तकों की सूची ५९२।

## १६. उदू साहित्य

श्री सैयद मसीहुज्जमां ५९३-६०६

क़सीदा ५९६, मसनवी ५९७, रेख़ती ५९९, मरसिया ६००, गद्य ६०३

## १७. पंजाबी साहित्य

डॉ० हरदेव बाहरी ६०७-६१९

पृष्ठभूमि ६०७, पंजाबी साहित्य की सामान्य विशेषताएँ ६०८, सूफ़ी साहित्य ६१०, फ़रीद द्वितीय, शाह शरफ़ ६११, गुरुमत काव्य ६१२, सगुण भक्ति काव्य, लौकिक साहित्य ६१४, वीरकाव्य ६१७, गद्य ६१८ ।

## परिशिष्ट अनुऋमणिका

६२०-६३३

६३४-६९४

१ ग्रंथ तथा पत्र-पत्रिकाएं ६३४। २ ग्रंथकार तथा अन्य व्यक्ति ६६४।

## संक्षेप

ई० = ईसवी (सन्) तंत्रा० = तंत्रालोक, अभिनवगुप्त कृत नं कि प्रेस = नंद किशोर प्रेस, लखनऊ पं० = पंडित पु० = पृष्ठ प्रो॰ = प्रोफ़ेसर **ब्र॰** = ब्रह्मचारी म० म० = महामहोपाध्याय सं॰ = संवत् या संपादक (प्रसंगानुसार) हिं० सा० आ० इ० = हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा लि डा॰ = डॉक्टर (ऑफ लेटर्स या फ़िलासफी) ध्रु॰ = ध्रुवक नो० = नोट, हिंदी खोज विवरण का पु॰ प्र॰ सं॰ = पुरातन प्रबंध संग्रह, सिंधी जैन ग्रंथमाला में प्रकाशित प्र॰ = प्रकाशक या प्रकाशित (प्रसंगानुसार) बौ॰ गा॰ दो॰ = बौद्ध गान ओ दोहा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित भा० = भाग वि० = विक्रमी स्व० = स्वर्गीय हित त॰ = हित तरंगिणी, कृपाराम कृत 'हि॰ स॰ = हिजरी सन्

## ंन्दी सांत्य

प्रारंभ से सन १८५० ई० (सं० १९०७ वि०) तक

## १. राजनीतिक पृष्ठभूमि

### विविध राजवंशों के शासन का युग

मगध के महत्वाकांक्षी, वीर राजाओं के प्रयत्न से भारत के बड़े भाग में राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी और ऐसे साम्राज्यों का निर्माण हुआ था जिनकी सीमाएँ यद्यपि सम्राट की वीरता के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थीं, किन्तु प्रायः सम्पूर्ण मध्यदेश जिनके अन्तर्गत रहता था। महापद्मनत्व के समय में साम्राज्यों के जिस युग का प्रारम्भ हुआ था, वह गुप्त वंश के शासनकाल तक जारी रहा। स्थूल रूप से हम पाँचवीं सदी ईसवी पूर्व से पांचवीं सदी ईसवी पश्चात के काल को भारतीय इतिहास का 'साम्राज्य युग' कह सकते हैं। परन्तु हूणों के आक्रमण के कारण इस युग का अन्त हो गया और मध्यदेश (हिन्दी प्रदेश) में भी अनेक राजवंशों के शासन का प्रारम्भ हुआ।

स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया था और विविध प्रदेशों में विभिन्न राजवंशों ने अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए थे। छठी सदी ई० के इन राजवंशों में दो बहुत महत्वपूर्ण थे—कन्नौज का मौलिरवंश और स्थानेश्वर (थानेसर) का वर्धनवंश । कन्नौज के मौलिर राजा ग्रह्वमां का विवाह स्थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ था। मालव-नरेश देवगुप्त के साथ युद्ध करते हुए ग्रहवर्मा की मृत्युहो गई और प्रभाकरवर्धन का पुत्र हर्षवर्धन स्थानेश्वरऔर कन्नौज दोनों राज्यों का स्वामी बन गया। राजा हर्षवर्धन का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। उसने एक बार फिर उत्तर भारत की राजनितिक एकता के लिए प्रयत्न किया और दूर-दूर तक विजय यात्रा की। प्रायः सारा हिन्दी प्रदेश उसके शासन में था और पूर्व में प्राज्योतिष (आसाम) तक के राजाओं के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। हर्ष के विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज नगरी थी। मौर्य और गुप्त सम्राटों के समय में जो गौरव पाटलीपुत्र का था, वह अब कन्नौज को प्राप्त हो गया था। इस युग से कन्नौज भारत की राजशिक्त का प्रधान केन्द्र बन गया और हिन्दी प्रदेश के केन्द्र में स्थित इस नगरी की यह स्थित कई सदियों तक कायम रही। बारहवीं सदी तक कन्नौज ही भारत का प्रमुख नगर रहा और अनेक प्रतापी राजवंशों ने उसे अपनी राजधानी बना कर शासन किया। प्रिसिंद्ध चीनी यात्री ह्यूपनत्सांग हर्षवर्धन के समय में ही भारत की यात्रा के लिए आया था।

उसके अनुसार कन्नौज पाँच मील लम्बे और सवा मील चौड़े क्षेत्र में बसा हुआ था, उसके भवन स्वच्छ व सुन्दर थे, वहाँ के निवासी समृद्ध और वैभवपूर्ण थे और सुन्दर रेशमी वस्त्र घारण करते थे। कन्नौज की रचना एक दुर्ग के समान की गई थी। उद्यानों और जलाशयों की भी वहाँ प्रचुरता थी।

हर्ष (६०६ से ६४६ ई० = १०० ६६३ से ७०३ वि०) के बाद भारत के प्राचीन इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, जो मध्यदेश (हिन्दी प्रदेश) के बड़े भाग को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुआ हो। वस्तुतः इस युग में (सातवीं सदी से बारहवीं सदी ई० के अन्त तक) इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों पर विविध राजवंशों का शासन रहा। उनके राजा परस्पर युद्धों में व्यस्त रहे और अन्य राज्यों को जीतकर अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करते रहे। इस युग को भारत के इतिहास का मध्ययुंग भी कहते हैं।

हर्षवर्धन के बाद लगभग एक सदी तक मध्यदेश की राजनीतिक दक्का के सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान उपलब्ध नहीं है। कन्नौज में (जो इस समय उत्तर भारत की राजशिक्त का केन्द्र था) इस काल में किन राजाओं का शासन था, यह हमें ज्ञात नहीं है। परन्तु आठवीं सदी के पूर्वार्ध में कन्नौज में एक अन्य राजा हुआ जो हर्षवर्धन के समान ही प्रतापी था। इस राजा का नाम यशोवर्मा (७२७ से ७५२ ई० = सं० ७८४ से ८०९ वि०) था। इस वीर राजा ने एक बार फिर उत्तर भारत को एक शासन में लाने का प्रयत्न किया और प्रायः सम्पूर्ण मध्यदेश (हिन्दी प्रदेश) पर शासन करने में वह समर्थ हुआ। यशोवर्मा ने पूर्वेदिशा में दिग्विजय करते हुए मगध से गुप्तवंश के ज्ञासन का अन्त किया और गौड़ देश (बंगाल) की भी विजय की। इस विजय का वृत्तान्त किव वाक्पति ने 'गौड़वहों' में विस्तार से लिखा है जो प्राकृत भाषा का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। संस्कृत का प्रसिद्ध किव भवभूति भी यशोवर्मा की राजसभा में रहता था।

यशोवमां के कुछ समय बाद कन्नौज का शासन ऐसे राजाओं के हाथ में चला गया, जिनके नाम के अन्त में आयुध शब्द आता है। सम्भवतः ये राजा आयुधवंश के थे। इन्हें हर्षवर्धन के सेनापित भण्डि के वंश का समझा जाता है। ये राजा निर्वल थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारत के बड़े भाग पर कन्नौज का आधिपत्य नहीं रह गया। इस काल में वस्तुतः उत्तर भारत में एक प्रकार की अराजकता-सी छाई हुई थी और विविध प्रदेशों में अनेक नए एक्य के अमें ही गए थे। इस स्थिति में पूर्वी भारत में गोपाल नाम के एक वीर पुरुष ने अपना सुमार्टित राज्य स्थापित किया और एक नए वंश का प्रारम्भ किया, जो इतिहास में 'पालवंश' के नाम से प्रतिहास में 'पालवंश' के नाम से प्रतिहास में 'पालवंश' के नाम से उत्तर शिकारी बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने न केवल विहार-बंगाल के प्रदेशों पर दृढ़ता के उत्तर धिकारी बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने न केवल विहार-बंगाल के प्रदेशों पर दृढ़ता के उत्तर धिकारी बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने न केवल विहार-बंगाल के प्रदेशों पर दृढ़ता के उत्तर धिकारी का प्रतिहास में पाल (७७० से ८०९ ई० — सं० ८२७ से ८६६ विष्णे का अपने अधीन किया से क्यों स्था धर्मपाल (७७० से ८०९ ई० — सं० ८२७ से ८६६ विष्णे का अधीन किया सार का प्रतिहास में विद्यमान था और कन्नौज के राजा चका युध की स्थित का सहास मनत के सदृश थी।

इसे समय राजस्थान की स्वासीन से एक अन्य सनितशाली राजवंश की उत्कंब हो रहा

क्य से स्थापित कर लिया था। उनसे पूर्व चौहान, गाहड्वाल, पाल, कलचूरि आदि जो अनेक राज-वृंश मध्यदेश में शासन कर रहे थे, उनकी शिक्त अब समाप्त हो गई थी और उनके सब प्रदेश तुर्कों की अधीनता में आ गए थे। मध्यदेश के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यद्यपि प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत तुर्कों की अधीनता में आ गया था, तथापि कहीं-कहीं अब भी राजपूत वंशों का शासन कायम रहा। काश्मीर से नेपाल तक सभी पहाड़ी प्रदेशों में राजपूत राज-वंश राज्य करते थे। दक्षिणी राजपूताना में भी राजपूतों की स्वतन्त्र सत्ता कायम रही। मेवाड़ को जीत सकने में तुर्क सुलतानों को सफलता नहीं मिली। महाकोसल (छत्तीसगढ़) और बघेलखण्ड में भी राजपूतों की शक्ति कायम रही और इनके राजा तुर्क सुलतानों से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा करते रहे।

गुलाम वंश के सुलतानों के बाद खिलजी और तुगलक वंश के सुलतानों ने दक्षिण भारत को भी अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया। इन सुलतानों में अलाउद्दीन खिलजी (१२९५ ई० से १३१६ ई० = सं० १३५२ से १३७३ वि०) सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उसने दक्षिण में दूर तक विजय यात्रा की और वहाँ के अनेक पुराने राजवंशों को युद्ध में परास्त किया। यदि वह दक्षिणी राजपूताना को भी जीत सकता तो सम्पूर्ण उत्तर भारत और दक्षिणापथ पर अवि-कल रूप से उसका आधिपत्य स्थापित हो जाता। पर राणा हम्मीर के नेतृत्व में राजपूताना के मेवाड़ आदि राज्यों ने अलाउद्दीन के विरुद्ध अनुपम पराक्रम प्रद्रशित किया और रणक्षेत्र में अनेक बार परास्त हो जाने पर भी मेवाड़ सदृश राज्य उपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखने में समर्थ रहे। बाद में मुहम्मद तुगलक (१३२५ ई० से १३५१ ई० = सं० १३८२ से १४०८ वि०) ने भी राजपूतों को परास्त-करने और दक्षिण में तुर्कों की शक्ति का विस्तार करने का प्रयत्न किया, पर उसे भी इस प्रयत्न में सफलता नहीं मिल सकी। यद्यपि दक्षिण में इन प्रतापी सुलतानों द्वारा अनेक राज्य परास्त किए गए पर वे स्थायी रूप से वहाँ अपना आधिपत्य कायम नहीं कर सके।

मुहम्मद तुगलक के शासन-काल में ही तुर्क-अफगान सल्तनत की शक्ति का पतन प्रारम्भ हो गया था। कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो सदा सल्तनत का विरोध करने के लिए उद्यत रहती थीं। वे शक्तियाँ इस प्रकार थीं—(१) हिन्दू तथा राजपूत सरदार, (२) अमीर उमरावों के षड्यन्त्र, (३) प्रान्तीय सुबेदारों के विद्रोह और (४) विदेशी आक्रमण।

हिमालय के पार्वत्य प्रदेशों को दिल्ली के मुल्तान कभी भलीभाँति विजय नहीं कर सके थे। यही बात राजस्थान के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इसी कारण तुर्क मुलतानों की शक्ति के निर्बल होते ही इन राजपूत राज्यों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया और उन्होंने सल्तनत के जुए को अपने कन्धों से उतार फेंका। अमीर उमरावों के षड्यन्त्रों से भी दिल्ली के मुलतान सदा परेशान रहते थे। वे अपने को मुलतान के समान ही महत्वपूर्ण मानते थे और षड्यन्त्र कर स्वयं राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। केवल राजपूत सरदार ही सल्तनत के विरुद्ध विरोध करने के लिए उद्धत नहीं रहते थे, अपितु तुर्क अफगान व अन्य मुसलिम सेनापित और सूबेदार भी सदा इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे कि मुलतान निर्वल हो और उपस्कृत निर्वलता से लाभ उठाकर वे स्वतन्त्र हो जाएँ। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के अन्तिम

जौनपुर आदि में स्वतन्त्र हो गए और उन्होंने अपनी पृथक सल्तनत स्थापित कर ली। इन सब कारणों से जब दिल्ली की सल्तनत अन्दर से बिलकुल खोखली हो रही थी, विदेशी आक्रमण फिर आरम्भ हो गए और ईरान और मध्य एशिया के अधिपित तैमूरलंग ने दिल्ली की सल्तनत पर चढ़ाई करदी (१३९८ ई० = सं० १४५५ वि०)। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसे बुरी तरह से लूटा। यद्यपि उसने स्थायी रूप से भारत पर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया, पर उसके आक्रमण से सल्तनत को बहुत धक्का लगा।

इन्हीं सब का यह परिणाम हुआ कि सैयद और लोदी वंशों के सुलतानों का शासन दिल्ली, आगरा तथा उनके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रह गया और उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मुसलिम तथा हिन्दू शासक स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करने लग गए। लोदी वंश के सुलतान बहलोल लोदी (१४५१ से १४८९ ई० = सं० १५०८ से १५४६ वि०) ने सल्तनत में शक्ति का संचार करने का प्रयत्न किया और उसने अनेक प्रदेशों को फिर से दिल्ली के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। मघ्यदेश के जिन प्रदेशों पर बहलोल लोदी को विजय प्राप्त हुई थी उनमें जौनपूर का शकीं राज्य मुख्य था । इस राज्य की स्थापना १३९८ ई० (सं० १४५५ वि०) में मलिक सरवर ने की थी जो दिल्ली सल्तनत के पूर्वी (शर्की) सुबे का अधिपति था। तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली की सल्तनत की जो दुर्दशा हो गई थी, उससे लाभ उठाकर मलिक सरवर जिसे मलिक-उस-शर्की (पूर्व का अधिपति) की उपाधि प्राप्त थी, स्वतन्त्र हो गया था। जौनपुर के शर्की सुलतानों में इब्राहीम शाह (१४०२ ई० से १४३६ ई० = सं० १४५९ से १४९३ वि०) सबसे प्रसिद्ध है। कालपी, कन्नौज, बुलन्दशहर और सम्भल को जीत कर उसने अपने राज्य की सीमा को दिल्ली के समीप तक पहुँचा दिया था। वह न केवल वीर था, अपितु कला व साहित्य का भी प्रेमी था। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मसजिद उसी ने बनवाई थी। उसकी कलाप्रियता के कारण जौनपुर विद्या और कला का बड़ा केन्द्र बन गया था। जौनपुर का यह स्वतन्त्र राज्य मध्यदेश के केन्द्र में स्थित था। ८० वर्ष तक इसकी स्वतन्त्र सत्ता कायम रही। १४७९ ई० (सं० १५३६ वि०) में बहलोल लोदी ने इसे जीतकर दिल्ली की सल्तनत में सम्मिलित कर लिया।

बहलोल लोदी के समान उसका पुत्र सिकन्दर लोदी (१४८८ ई० से १५१७ ई० = सं० १९४५ से १५७४ वि०) भी वीर और प्रतिपी था। उसने भी दिल्ली की सल्तनत की शिवत का पुनरदार करने का प्रयत्न किया, पर लोदी सुलतानों के ये प्रयत्न पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके। यही कारण है कि जब सोलहवीं सदीं के प्रारम्भ १५२६ ई० (सं० १५८३ वि०) में बाबर ने भारत पर लेक कमण किया तो दिल्ली की सल्तनत की शिवत बहुत क्षीण दशा में थी। वस्तुत: उस समय भारत में दिल्ली की सल्तनत के मुकाबले में मेवाड़ के राजपूत राज्य की शिवत बहुत विक पा के सल्तनत के मुकाबले में मेवाड़ के राजपूत राज्य की शिवत बहुत विक पी। दिल्ली के सुलतानों की निवंलता से लाभ उठाकर राजपूताना मे जो विविध राज- क्या स्वतन हो पए बें, उनमें मेवाड़ का सिसौदिया वंश प्रमुख था। उसके प्रतापी राजाओं ने के क्या स्वतन के स्वतन में भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था, विविध पाजाओं के स्वतन के स्वतन से सुसलिम सुलतानों को भी अनेक बार युद्ध में परास्त कर करने के लिए विवश किया था, विविध पाजाओं के स्वतन के स्वतन से सुसलिम सुलतानों को भी अनेक बार युद्ध में परास्त कर करने के लिए विवश किया था, विविध सुलतानों को भी अनेक बार युद्ध में परास्त कर करने के विवध से स्वतन से सुसलिम सुलतानों को भी अनेक बार युद्ध में परास्त कर का स्वतान के स्वतन से सुललिम सुलतानों को भी अनेक बार युद्ध में परास्त कर करने के स्वतान के सुललिम सुलतानों को भी अनेक वार युद्ध में परास्त कर का सुललिम सुलतानों को सी अनेक वार युद्ध में परास्त कर का सुललिम सुलतानों को सी साम से वीर और प्रतापी राजा था।

उसकी इच्छा थी कि दिल्ली की सल्तनत का अन्त कर एक बार फिर राजपूतों की शक्ति को स्थापित करे। इसी उद्देश्य से उसने सुलतान इब्राहीम लोदी (१५९७ ई० से १५२६ ई० च १५२६ ई० च १६५४-१५८३) पर दो बार चढ़ाई की, जिनमें सांगा की विजय हुई। इन विजयों के कारण सांगा के राज्य की उत्तरी सीमा आगरा कें समीप तक पहुँच गई और ग्वालियर तथा धौलपुर के राज्य भी उसकी अधीनता में आ गये। इस प्रकार सोलहवीं सदी के प्रथम चरण में उत्तर भारत और मध्यदेश का अच्छा बड़ा भाग मेवाड़ साम्राज्य के अन्तर्गत था। मेवाड़ के अतिरिक्त बुंदेलखंड और बचेलखंड में भी राजपूतों का शासन विद्यमान था।

#### मुगल साम्राज्य

तैमूर एक प्रतापी राजा था जिसने मध्य एशिया, ईरान व अन्य समीपवर्ती प्रदेशों की विजय कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। १४०५ ई० (सं० १४६२) में उसकी मृत्यु हुई । उसका विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद स्थिर नहीं रह सका। ईरान से बाहर के जो प्रदेश तैमूर ने अपने अधीन किये थे, वे सब स्वतंत्र हो गये। तैमूर के साम्राज्य के खण्ड खण्ड होने पर जो अनेक राज्य कायम हुए, उनमें फुरुगाना का राज्य भी एक था। इस राज्य में आगे चल कर एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बाबर था। बाबर के अन्य सम्बन्धी उसे राज्यच्युत कर स्वयं फरगाना के राजा बनने के लिए उत्सुक थे। अधने बन्धुओं से निरन्तर युद्ध में व्यस्त रहने के कारण बाबर निराश हो गया। अपने अनुगामी सैनिकों को साथ ले कर उसने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर काबुल को जीत लिया। दिल्ली की सल्तनत के क्षीण हो जाने के कारण भारत में जो राजनीतिक अव्य-वस्था विद्यमान थी उससे बाबर ने लाभ उठाया और भारत पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। पंजाब को उसने सुगमता से अपने अधीन कर लिया। दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी ने उसके मार्ग को रोकने का प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। एप्रिल १५२६ ई० (सं० १५८३) में पानीपत के रणक्षेत्र में दिल्ली की सल्तनत और बाबर की सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें इब्रा-हीम लोदी को पराजय हुई। पानीपत में विजयी होकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर ळिया और अपने को बादशाह घोषित किया। इब्राहीम लोदी को परास्त कर बाबर ने दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, पर इस समय भारत की प्रधान शक्ति दिल्ली की सल्तनत नहीं थी। बाबर तब तक अपने को भारत का विजेता नहीं समझ सकता था, जब तक कि वह राणा सांगा को परास्त न कर देता। सांगा भी बाबर को भारत से बाहर निकाल देने के लिए उत्सुक था, क्योंकि वह स्वयं दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। उसने बाबर से युद्ध करने के लिए भारी तैयारी की। अन्य राजपूत राजाओं को सहायता के लिए निमंत्रण दिया गया। राजपूत राजाओं ने बड़े उत्साह से अपने अधिपति सांगा का साथ दिया। अनेक तुर्क-अफगान सरदार भी बाबर को परास्त करने के लिए सांगा के साथ आ मिले, क्योंकि बाबर की विजय से राज्यशक्ति उनके हाथों से भी निकल चुकी थी। सीकरी के सुमीप १५२७ ई० (सं १५८४) में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। भारत में बाबर को जो असाधारण विजय मिळी, उसका प्रश्नान काइण यह था कि वह युद्ध में तोपों का प्रयोग करता था। बारूद

और गोला का प्रयोग पहले पहल मंगोल लोगों ने ही शुरू किया था। चंगेज खाँ की विश्वविजय में भी बारूद ही प्रधान रूप से मंगोलों का सहायक हुआ था। बाबर मंगोलों का ही वंशज था और उसी के द्वारा बारूद और तोपों का भारत में प्रवेश हुआ। रणक्षेत्र में सांगा को परास्त कर बाबर ने राजपूताना के विविध दुर्गों पर आक्रमण किये और उन्हें विजय करने में वह सफल हुआ। इसके बाद उसने पूर्व दिशा में आगे बढ़कर बिहार और बंगाल पर भी चढाइथाँ कीं। १५३० ई० (सं० १५८७) में जब उसकी मृत्यु हुई, तो पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में मालवा तक के सब प्रदेश उसकी अधीनता में आ चुके थे।

बाबर की मृत्य के बाद उसका पुत्र हुमायूँ विशाल मुगल साम्राज्य का स्वामी बना, पर अभी भारत में मुगलों की शक्ति मलीभाँति सुदृढ़ नहीं हुई थी। इसलिए बिहार में शेर खां नामक वीर अफगान के नेतृत्व में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह हो गया। अभी हुमायूँ इस विद्रोह को पूर्णतया शांत भी नहीं कर सका था कि गुजरात के स्वतंत्र मुसलिम सुलतान बहादुरशाह ने उत्तर भारत के मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसे परास्त करने में हुमायूँ को बहुत यत्न करना पड़ा। मुगल बादशाह को बहादुरशाह के साथ युद्ध में व्यस्त देखकर बिहार में शेर खां ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली और अन्त में हुमायूँ को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया (१५४० ई० = सं० १५९७)। बाबर द्वारा स्थापित मुगल शासन भारत में देर तक कायम नहीं रह सका और एक बार फिर शेरशाह द्वारा दिल्ली की सल्तनत की शक्ति कायम हुई। शेर खां द्वारा दिल्ली में एक नये वंश का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'सूरी' कहते हैं। शेर खां या शेरशाह अत्यंत योग्य शासक था। उसने पंजाब, सिन्ध और मालवा की विजय कर प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत में अपने शासन का विस्तार किया। मध्यदेश तो प्रायः अविकल रूप से उसके अधीन था।

जिस समय शेरशाह भारत में अपना शासन स्थापित करने का उद्योग कर रहा था, हुमायूँ भी शांत नहीं बैठा था। शेरशाह की मृत्यु (१५४५ ई० = सं०१६०२) के बाद उसने ईरान के शाह तहमास्प की सहायता से एक बार फिर अपने भाग्य को आजमाया। काबुल और कान्यार को जीतकर १५५५ ई० (सं० १६१२) में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और केरखाह के वंशज सुलतान सिकन्दरशाह को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया।

हुमायूँ की मृत्यु १५५६ ई० (सं० १६१३) में हुई। उसके बाद उसका पुत्र अकबूर मुक्ल साम्राज्य का स्वामी बना। राजगही पर आरूढ़ होने के समय अकबर का साम्राज्य केवल उत्तर पहिन्दी। भारत, पंजाब, दिल्ली, आगरा और उनके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित यह सुरवंबी कुलतान को परास्त कर दिल्ली की राजगही पर तो मुगलों का अधिकार हो गया था, पर उनका सास्त्र पूर्व में दूर तक विस्तृत नहीं था। शेरशाह के उत्तराधिकारी सूर सुलतानों की निवंधता से उद्योग उत्तर वंगाल, जौनपुर, मालवा, सिन्ध आदि में विविध मुसलिम सुलतानों के स्वतंत्र उज्य कि गये थे और मेवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर आदि के राजपूत वंशी में भी तकने स्वतंत्र उज्य फिर से कावम कर लिए थे। यही नहीं, युद्ध में परास्त होने के स्वतंत्र उज्य कि से सुलक्त के सुलक

उन्होंने आगरा और दिल्ली के प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। मुगलों से दिल्ली को जीत कर हेमू ने अपने को सम्राट घोषित कर दिया और 'विकमादित्य' की प्राचीन, गौरवशाली उपाधि धारण कर स्वतन्त्र रूप से शासन करना प्रारम्भ कर दिया। पर हेमू विकमादित्य का शासन देर तक नहीं रह सका। १५५६ ई० (सं०१६१३ वि०) में पानीपत के रणक्षेत्र में अकबर की मुगल सेनाओं ने हेमू को परास्त किया और दिल्ली-आगरा को पुनः अपने अधिकार में कर लिया।

पर अभी तक मध्यदेश के बहुत से प्रदेश ऐसे थे, जिनमें विविध मुसलिम तथा राजपूत राजाओं के स्वतन्त्र शासन विद्यमान थे। इस समय अकबर को दो प्रकार के राजाओं से युद्ध करना था, राजपूत राजाओं से और सूर वंश के पतन के बाद कायम हुए विविध सुलतानों से। इन्हें परास्त किए बिना वह उत्तर भारत में अपने आधिपत्य का विस्तार नहीं कर सकता था। पर साथ ही उसके लिए यह भी सुगम नहीं था कि वह मुसलिम (तुर्क-अफगान) और राजपूत दोनों राजगितियों का एक साथ मुकाबिला कर सके। मुगलों और तुर्क-अफगानों का धर्म एक था, किन्तु धर्म की एकता उन्हें मित्र बना सकने में असमर्थ रही, क्योंकि मुगलों ने दिल्ली की मुसिलम सल्तनत का अन्त करके ही इस देश में प्रवेश किया था। इस स्थिति में अकबर का ध्यान राजपूतों को ओर गया, जो वीरता, साहस आदि गुणों में अद्वितीय थे। भारत में मुगल शासन की स्थापना करते हुए अकबर ने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया और इसमें वह सफल हुआ। इसलिए उसने राजपूतों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए। सब से पहले जयपुर के राजा भारमल ने अपनी कन्या का विवाह अकबर के साथ कर दिया। उसके बाद अन्य अनेक राजपूत राजाओं ने भी अकबर के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए। अकबर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य में ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान किए और उन्हीं की सेना की सहायता से भारत के अनेक प्रदेशों की विजय की।

जिन मुसलिम सुलतानों को अकबर ने युद्ध में परास्त किया, उनमें मालवा के सुलतान बाजबहादुर का नाम उल्लेखनीय है। मालवा का प्रदेश सूर सल्तनत के अन्तर्गत था। किन्तु उसकी शिक्त के निर्बल पड़ने पर १५५५ ई० (सं० १६१२ वि०) में बाजबहादुर ने वहाँ अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करली थी। बाजबहादुर ने रूपवती नाम की एक राजपूत सुन्दरी से विवाह किया था। उनके प्रेम की कथाएँ अब तक मालवा में कही जाती हैं। १५६० ई० (सं० १६१७ वि०) में मुगल सेनाओं ने बाजबहादुर को परास्त कर मालवा को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इससे दो वर्ष पूर्व जौनपुर को भी मुगलों ने जीत लिया था जो कि उस समय उत्तर भारत में अफगानों की शिक्त का बड़ा केन्द्र था। इन अफगानों की पराजय के कारण बिहार तक का मध्यदेश मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया था। जौनपुर को जीतकर मुगलों ने ग्वालियर की विजय की और मालवा को जीतकर गोंडवाना की। इन दोनों प्रदेशों में राजपूतों का शासन था। इन्हें जीतते हुए अकबर को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा, उसी के कारण उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया और राजपूतों के साथ मैत्री का सहयोग प्राप्त किया। इसी नीति के कारण बहुत से राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ मैत्री कर उसे सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु राजपूतों में भी एक राजवंश ऐसा था, जो किसी भी प्रकार मुगलों से मैत्री करने व अकबर

को अपना अधिपति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ । यह राजवंश मेवाड़ का था। 'राणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के राजपूतों ने मुगलों के साथ संघर्ष को जारी रखा । यद्यपि मेवाड़ 'के सब दुर्ग मुगल सेनाओं के अधिकार में आ गए थे, किन्तु प्रताप ने जंगलों को अपना केन्द्र बनाकर अकबर से संघर्ष किया और अपने राजवंश के गौरव को क्षीण नहीं होने दिया।

किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रताप के अतिरिक्त अन्य राजपूत राजा अकबर की नीति से सन्तुष्ट थे और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अपने छोटे-छोटे राज्यों में स्वतन्त्र शासक होने की अपेक्षा उन्हें विशाल मुगल साम्राज्य के उच्च पदाधिकारी, सूबेदार या सेनापित होने में अधिक गौरव अनुभव होता था। वे भलीभाँति समझते थे कि मुगलों की शिक्त उन्हीं की सहायता व सहयोग पर निर्भर है। अकबर ने हिन्दुओं के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण किया। उससे पूर्व मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी आदि हिन्दू तीथों की यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों से एक विशेष कर लिया जाता था। अकबर ने उसे हटा दिया। १५६४ ई० (सं०१६२१ वि०) में उसने हिन्दुओं से जिजया कर वसूल करना भी बन्द कर दिया। इस कर के हटा देने से मुगल साम्राज्य की हिन्दू और मुसलिम प्रजा में कोई भेद नहीं रह गया। यह बात बड़े महत्व कीथी। तुर्क-अफगान युग में भारत में मुसलिम वर्ग का शासन था। किन्तु अकबर ने अपने साम्राज्य में एक ऐसे शासन की नींव डाली, जो किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग का न होकर सब जातियों और सम्प्रदायों का सम्मिलित शासन था। उसने अपनी सरकार में हिन्दुओं को ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त किया। राजा टोडरमल उसका दीवान था। राजा भगवानदास और मानसिंह उसके प्रमुख सेनापित थे। अफगानिस्तान जैसे मुसलिम प्रदेश का शासन करने के लिए उसने मानसिंह को नियुक्त किया था।

सम्पूर्ण मध्यदेश तो अकबर के आधिपत्य में था ही, बाद में उसने बंगाल, गुजरात, काश्मीर, सिन्ध और बिलोचिस्तान की भी विजय की। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तर भारत को वह अपने साम्राज्य के अन्तर्गत करने में सफल हुआ। अकबर ने यह भी यत्न किया कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित विविध मुसलिम राज्यों को जीत कर दक्षिणापथ में भी अपने आधिपत्य को स्थापित करे। वहाँ इस समय पाँच मुसलिम राज्य थे, जिन्हें 'शाही' कहा जाता था। इनमें से बहुम्खबर की निजामशाही की विजय करने में अकबर समर्थ हुआ और इस विजय के कारण उसके साम्राज्य की दक्षिण सीमा गोदावरी नदी तक पहुँच मई। १६०५ ई० (सं० १६६२ वि०) के जिन्हें अकबर की मृत्यु हुई तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना सुदृढ़ रूप से हो चुकी थी।

देशकार हैं। (सं०१६६२ वि०) में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम जहाँगीर के नाम में पुत्र का स्वामी बना। वह राजपूत माता का पुत्र था, इस कारण उसमें हिन्दू उन्हें विद्यान था। उसने अनेक अंशों में अपने पिता की उदार नीति को जारी रखा। किमानक में क्षान का विस्तार करने के लिए उसने अनेक युद्ध किए, पर उनमें उसे विशेष प्रकार के किए उसने अनेक युद्ध किए, पर उनमें उसे विशेष प्रकार के किए के स्वाम के किए उसने अनेक युद्ध किए, पर उनमें उसे विशेष प्रकार के किए के स्वाम के किए अपने साम्राज्य को अन्तम के अन्तम के अन्तम के अन्तम

रूप से विजय कर निजामशाही का उसने अन्त कर दिया, और बीजापुर तथा गोलकुंडा की शाहियों के विरुद्ध युद्ध कर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। शाहजहाँ के प्रयत्न से दक्षिणापथ का बड़ा भाग मुगल साम्राज्य की अधीनता में आ गया। जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों के समय में मुगल साम्राज्य का वह 'राष्ट्रीय' रूप कायम रहा, जिसे अकबर ने स्थापित किया था। इन बादशाहों के शासन काल में उत्तर भारत व मध्यदेश में मुगलों का आधिपत्य अक्षुण्ण रूप से विद्यमान रहा और इन प्रदेशों में शान्ति व व्यवस्था कायम रही।

पर इस युग में उत्तर भारत में मुगलों के आधिपत्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रयत्न हुए। अकबर मेवाड़ को पूर्णतया अपनी अधीनता में नहीं ला सका था। राणा प्रताप अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए निरंतर मुगलों से युद्ध करता रहा था। उसका पुत्र अमरिसह भी बीर और साहसी था। वह जहाँगीर की अधीनता स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं हुआ। इस कारण जहाँगीर और अमरिसह में अनेक युद्ध हुए, जिनके कारण अन्त में दोनों पक्षों में सिन्ध हो गई। इस सिन्ध के द्वारा मेवाड़ के सिसौदिया राजवंश ने अपनी मान प्रतिष्ठा कायम रखते हुए मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की मृत्यु के बाद बुन्देलखण्ड ने भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न कियां, जिसके कारण जहाँगीर और शाहजहाँ को उनके साथ निरन्तर युद्ध में व्यस्त रहना पड़ा। हिमालय के क्षेत्र में विद्यमान अनेक राज्य अकबर के आधिपत्य में नहीं आये थे। इन बादशाहों ने उन्हें भी मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत किया।

शाहजहाँ के जीवनकाल में ही अपने अन्य भाइयों को गृहयुद्ध में परास्त कर और अपने पिता को बन्दी बना कर औरंगजेंब मुगल साम्राज्य का स्वामी बना (१६५८ई० = सं०१७१५) । अकबर की नीति का परित्याग कर उसने भारत को एक इस्लामी राज्य के रूप में परिणत करने का उद्योग किया। मुगल शासन की नींव राजपूतों और हिन्दुओं के सहयोग व सहानुभृति पर रखी गई थी। औरंगजेब ने इसी पर कुठाराघात किया। इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार भारत का शासन करने के उद्देश्य से जो कार्य औरंगजेब ने किए, उनमें मुख्य इस प्रकार थे—(१) हिन्दुओं पर फिर से जिजया कर लगाया गया। (२) हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने की आज्ञा जारी की गई। काशी में विश्वनाथ, गुजरात में सोमचाय और मथुरा में केशवराय के मन्दिर उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। वे सब औरंगजेब की आज्ञा से तोड़ दिये गये। अन्य भी बहुत से मन्दिर ध्वस्त किये गये। (३) व्यापार, व्यवसाय आदि में हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद किया गया। यदि मुसलमान व्यापारी से ढाई प्रतिशत कर लिया जाता था, तो हिन्दू व्यापारियों से पाँच प्रतिशत कर लेने की व्यवस्था की गई। इसका प्रयोजन यह था कि हिन्दू व्यापारी आर्थिक लाभ से आकृष्ट होकर इस्लाम को स्वीकार कर लें। (४) जो हिन्दू इस्लाम की दीक्षा लेते थे उन्हें इनाम दिये जाते थे, उनका जुलूस निकाला जाता था। उन्हें राज्य में ऊँचा पद मिलता था। 'मुसलमान हो जाओ और कानून को मान जाओ', यह उस समय एक कहावत सी बन गई थी। (५) यह आज्ञा प्रकाशित की गई कि हिन्दू लोग सार्वजनिक रूप से अपने उल्ह्य व त्यौहार न मना सकें। (६) हिन्दुओं को उच्च राजकीय पदों से हटा कर उनके स्थान पर मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति को अपनाया गया। (७) दिल्ली के

राजदरबार में जो अनेक हिन्दू रीति रिवाज प्रविष्ट हो गये थे, उन सब को बन्द कर दिया गया।

औरंगजेब की इस हिन्दू विरोधी नीति का परिणाम मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बुरा हुआ। हिन्दुओं की जो शक्ति अब तक मुगलों के लिए सहारा बनी हुई थी, वह अब उनके विरुद्ध उठ खड़ी हुई। इसी कारण उत्तर भारत व विशेषतया मध्यदेश में अनेक स्थानों पर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ हो गये, जिनमें मुख्य इस प्रकार थे—(१) मथुरा के समीप जाटों ने विद्रोह कर दिया। बीस साल तक जाट लोग निरन्तर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर रहे। (२) नारनौल के समीप सतनामी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को शान्त करने में औरंगजेब की सेनाओं को विकट संकट का सामना करना पड़ा। (३) राजपूताना में दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। चौथाई सदी के लगभग राजपूत लोग मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। मेवाड़ के राणा राजिंसह ने भी इस संघर्ष में दुर्गादास का साथ दिया। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा कि राजपूताना को अपने आधिपत्य में रख सकना औरंगजेब के लिए संभव नहीं रहेगा। जो सेनाएं राजपूतों को परास्त करने के लिए गईं, वे प्रायः अपने प्रयत्न में असफल रहीं। अन्त में औरंगजेब को राजपूतों के साथ सन्धि करने के लिए विवश होना पड़ा। (४) पंजाब में सिक्खों के गुरु तेगबहादुर ने औरंगजेब की नीति का विरोध किया। सिक्ख पंथ का प्रादुर्भाव गुरु नानक द्वारा किया गया था और पंजाब में इनके बहुत से अनुयायी थे। बादशाह के खिलाफ बगावत फैलाने के अपराध में गुरु तेग बहादूर का बड़ी करूता के साथ वध किया गया। गुरु के वघ का समाचार सुनकर सिक्खों में सनसनी फैल गई। वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए उठ खड़े हुए। इस समय सिक्खों में एक वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उन्हें संगठित कर एक प्रबल शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह महापुरुष गुरु गोविन्दिसह था। उसके प्रयत्न से सिक्ख लोग एक प्रबल सैन्य शक्ति (खालसा) बन नये और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर हुए। (५) दक्षिण भारत में शिवाजी ने मराठा राज्य की नींव डाली, जिसका उद्देश्य विधर्मी मुगल शासन का अन्त कर हिन्दू राज्य शक्ति का पुनरुद्धार करना था। शिवाजी व उसके उत्तराधिकारी इस उद्देश्य में सफल भी हुए। (६) बुन्देलखण्ड में छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रौह हुआ।

सब शक्ति दक्षिण के युद्धों में लगा दी। उसके शासनकाल के पिछले पच्चीस वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत हुए। वह दक्षिणापथ को अविकल रूप से अपने अधीन करने में सफल हुआ और मराठों की शक्ति को नष्ट करने में भी उसे सफलता मिली।

#### मराठों का अभ्युदय

औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिणापथ में मराठा राजशक्ति का अम्युदय हुआ। इस काल में मराठों में एक महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उन्हें एक प्रबल शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस महापुरुष का नाम शिवाजी (जन्म काल १६२७ ई० = सं० १६८४) था। शिवाजी के पिता शाहजी अहमदनगर की निजामशाही के एक प्रतिष्ठित जागीरदार थे। उनकी अपनी जागीर पूना में थी। मुगलों के आक्रमणों के कारण दिक्षणाप्य की शिवतियों की जो दुर्दशा थी, शिवाजी ने उससे लाभ उठाया और अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इस राज्य के दो भाग थे—स्वराज्य और मुगलिया। जो प्रदेश शिवाजी के अपने शासन में थे, उन्हें 'स्वराज्य' कहते थे। मुगलिया प्रदेश शिवाजी के अपने शासन में नहीं थे, पर मराठे लोग उनसे 'चौथ' और 'सरदेशमुखी' नाम के कर वसूल करते थे। जिन प्रदेशों में कर वसूल किये जाते थे, उनकी अन्य शिवतयों से रक्षा करना मराठा लोग अपना कर्तव्य समझते थे। शिवाजी के 'स्वराज्य' में उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में गोवा तक के प्रदेश सिम्मिलत थे। सुदूर दक्षिण में वेल्लारी और जिन्जी के दुर्गों को भी उसने विजय किया था। चौथ और सरदेशमुखी कर तो प्रायः सम्पूर्ण दक्षिणापथ से वसूल किये जाते थे। मराठा राज्य की नींव को सुदृढ़ बनाकर १६८० ई० (सं० १७३७) में शिवाजी की मृत्यु हुई।

शिवाजी का उत्तराधिकारी सम्भाजी था। वह औरंगजेब के मुकाबले में अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहा। १६८९ ई० (सं० १७४६) में उसे कैंद कर लिया गया और बड़ी कूरता से उसका वध किया गया। शिवाजी ने जिस मराठा राज्य की स्थापना की थी, औरंगजेब उसका अन्त करने में सफल हुआ। पर मराठों का यह अपकर्ष सामयिक था। औरंगजेब की मृत्यु (१७०७ ई० = सं० १७६४) के बाद उन्हें अपनी शिक्त बढ़ाने का अवसर मिला। यद्यपि मुगल सेनाओं ने मराठों के दुर्गों पर कब्जा कर लिया था, पर मराठे लोग इससे हार नहीं मान गये थे। उनके बहुत से दल चारों ओर से मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। वे किसी प्रदेश पर स्थिर रूप से अपना शासन करने का प्रयत्न नहीं करते थे। वे जहाँ जाते, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे।

औरंगजेब के उत्तराधिकारी निर्बंछ थे। न उनमें अकबर जैसी नीति कुशलता थी, और न औरंगजेब जैसा साहस। मराठों ने इस स्थिति से लाभ उठाया। बालाजी विश्वनाथ नामक सुयोग्य नेता के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली की बादशाहत के अतिरिक्त झगड़ों में हस्तक्षेप किया, और सम्पूर्ण दक्षिण भारत से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। बालाजी विश्वनाथ (१७१३ ई० से १७२० ई० = सं० १७७० से १७७७) के प्रयत्न से मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गई। मुगलों की शक्ति के क्षीण होते ही उन्होंने अपने असली मराठा 'स्वराज्य'

को तो स्वाधीन कर ही लिया था, अब चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त करके दक्षिण भारत की वास्तविक राजशक्ति बन गये थे।

पेशवा बाजीराव (१७२० ई० से १७४० ई० — सं० १७७७ – १७९७) के समय में मराठों की शक्ति केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने दक्षिण भारत से आगे बढ़कर गुजरात, मध्य भारत आदि पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिये। इन आक्रमणों के कार्रण मराठों के चार नये राज्य कायम हुए। राघोजी भोंसले ने मध्यभारत में नागपुर को राजधानी बनाकर एक नये राज्य की स्थापना की। इंदौर में मल्हारराव होल्कर ने, ग्वालियर में रानोजी सिधियाने और गुजरात में पीलाजी गायकवाड़ ने अपने अपने राज्यों को कायम किया। इनमें से सिधिया और होल्कर के राज्य हिन्दी प्रदेश में थे। इन चारों राज्यों के राजा पेशवा को अपना अधिपति मानते थे, जो शिवाजी के वंशज छत्रपति राजा के नाम पर वास्तविक राजशक्ति का प्रयोग करता था। सिधिया, गायकवाड़, होल्कर और भोंसले कियात्मक दृष्टि से स्वतंत्र राजा थे और अपने शासन क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। इन वीर राजाओं ने उत्तर में गंगा यमुना के प्रदेशों तक आक्रमण किये और मध्यदेश में अपनी शक्ति को विस्तृत किया। मुगल साम्राज्य अब इतना निर्बल हो गया था, कि मराठों से अपनी रक्षा कर सकना उसके लिए संभव नहीं रहा।

बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव (१७४० ई० से १७६१ ई० सं० १७९७-१८१८) पेशवा के पद पर अधिष्ठित हुआ। उसके शासन काल में मराठा साम्राज्य शिक्त की चरम सीमा तक पहुँच गया। इसी काल में राघोजी भोंसले ने बंगाल और उड़ीसा पर आक्रमण किये। उड़ीसा मराठों के शासन में आ गया और बंगाल में उन्होंने चौथ और सर-देशमुखी कर वसूल किये। इसी समय एक मराठा सेना ने रुहेलखण्ड (पांचालदेश) पर आक्रमण किया और पेशवा के भाई रघुनाथ राव ने पंजाब पर चढ़ाई की, जिसके कारण सिंघ नदी के तट पर स्थित अटक के दुर्ग पर मराठों का भगवा झण्डा फहराने लगा। दिल्ली के मुगल बादशाह इस काल में मराठों के हाथों में कठपुतली के समान थे। उनका तेज मराठों के सम्मुख मन्द पड़ गया था।

औरंगजेब की हिन्दू विरोधी नीति के कारण मुगल शासन के राष्ट्रीय रूप का अन्त हो गया था और राजपूत, सिक्ब, मराठे और विविध राजशितयाँ मुगल साम्राज्य का अन्त कर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में तत्पर हो गई थीं। इस समय यदि मुगल राजकुल और उनके मुसलिम मनसबदारों व सूबेदारों में ऐक्य होता और वे खण्ड-खण्ड होते हुए साम्राज्य की रक्षा के लिए सम्मिलित रूप से यत्न करते, तो शायद कुछ समय के लिए उसकी रक्षा में हो जाती। पर वे भी आपस में लड़ने, अपने स्वतंत्र राज्य कायम करने और अपने स्वतंत्र के उत्कर्ण की फिकर में रहते थे। परिणाम यह हुआ कि विशाल मुगल साम्राज्य में पंतन कुछ हो एकर में रहते थे। परिणाम यह हुआ कि विशाल मुगल साम्राज्य में पंतन कुछ हो स्था और उसके खण्डहरों पर विविध स्वतंत्र राज्य कायम होने लगे। पंजाब मिक्सो ने जोई कि विशाल हुए राजपूताना और मध्य भारत में अनेक स्वतंत्र व अर्द्ध- कि स्था स्था हुए पर्ता के समीपवर्ती प्रदेशों में अपने राज्य कार के स्था पर कि कि स्था पर के समीपवर्ती प्रदेशों में अपने राज्य कार के समीपवर्ती प्रदेशों में समर्थ हुए,

अपितु अटक से कटक तक और हिमालय से कुमारी अन्तरीप तक अपने आधिपत्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हुए। मुगल बादशाहों द्वारा नियुक्त प्रांतीय सूबेदार दिल्ली के बादशाह की उपेक्षा कर स्वतंत्र राजाओं के समान आचरण करने की प्रवृत्ति रखने लगे।

यह स्थिति थी, जब कि औरंगजेब की मृत्यु (१७०७ ई० = सं० १७६४) के बत्तीस साल बाद १७३९ ई० (सं० १७९६) में ईरान के शाह नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण किया। इस समय दिल्ली की राजगद्दी पर मुहम्मदशाह विराजमान था। वह नादिरशाह का मुकांबला करने में असमर्थ रहा। मुगल सेना को युद्ध में परास्त कर नादिरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसे बुरी तरह से लूटा। यद्यपि ईरानी आकान्ता ने भारत पर स्थायी रूप से शासन करने का प्रयत्न नहीं किया, पर उसके आक्रमण के कारण मुगल बादशाहत की रही-सही शक्ति भी नष्ट हो गई। मराठों, राजपूतों और सिक्खों ने उसे पहले ही खोखला कर दिया था। जो शक्ति उसमें शेष थी, वह नादिरशाह के आक्रमण से नष्ट हो गई। इसके बाद बाबर और अकबर के वंशज नाम को ही भारत के सम्राट रह गये।

ईरान का जो साम्राज्य नादिरशाह ने स्थापित किया था, वह भी देर तक कायम नहीं रहा। उसकी मृत्यु के कूछ समय बाद अफगानिस्तान में, जो अकबर जैसे प्रतापी बादशाहों के शासन काल में मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत था, अहमदशाह अब्दाली ने अपने पृथक राज्य की स्थापना की। अपने राज्य के उत्कर्ष को दृष्टि में रखकर उसने कई बार भारत पर चढ़ाई की और १७५७ ई० (सं० १८१४) में बुरी तरह से दिल्ली को लूटा। इस समय तक उत्तर भारत में मराठों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। दिल्ली का मुगल बादशाह उनके हाथों में कठपूतली के समान थे। अहमदशाह अब्दाली का सब से महत्वपूर्ण आक्रमण १७६१ ई० (सं० १८१८) में हुआ। इस आक्रमण का प्रयोजन पंजाब से मराठों की सत्ता का अन्त करना था। अब्दाली पहले के आक्रमणों द्वारा पंजाब को अपने आधिपत्य में ला चुका था पर मराठों ने उसकी ओर से शासन करने वाले पंजाब के सुबेदार को परास्त कर वहाँ अपना सुबेदार नियत कर दिया था। १७६१ ई० (सं० १८१८) के आक्रमण में अहमदशाह अब्दाली ने पंजाब के मराठा सुबेदार को परास्त किया और दिल्ली को एक बार फिर अपने कब्जे में कर लिया। जब यह समाचार पेशवा को मालुम हुआ, तो उसने अब्दाली को परास्त करने के लिए बड़ी भारी तैयारी की। सदा-शिवराव भाऊ और पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वनाथ राव ने एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सब मराठे राजा अपनी-अपनी सेनाओं के साथ पेशवा की सहायता के लिए आये। अनेक राजपूत राजाओं ने भी मराठों को सहयोग दिया। पहले दिल्ली की विजय की गई। पेशवा के पुत्र विश्वनाथ राव को दिल्ली का मराठा सम्राट घोषित करने की योजना बनाई गई। अब्दाली ने भी मराठों का मुकाबला करने के लिए पूर्ण शक्ति के साथ तैयारी की। १७६१ ई० (सं० १८१८) के समाप्त होने के पूर्व ही पानीपत के रणक्षेत्र में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जिसमें मराठा सेनाएं परास्त्र हुई। सदाशिव राव भाऊ, विश्वनाथ राव आदि अनेक मराठा सरदार युद्ध में मारे गये। इस पराज्य के कारण मराठा शक्ति को बहुत धक्का लगा। इस समय से उनके अपकर्ष का प्रारम्भ हो गया।

इस समय भारत में एक अन्य विदेशी जाति अपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर थी। इसने हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर उत्तर पश्चिम की ओर से भारत में प्रवेश नहीं किया था। यह समुद्र के मार्ग से भारत में आई थी। इसका नाम अंग्रेज जाति है। मराठों के निर्बल पड़ने पर अंग्रेजों की शक्ति भारत में तेजी के साथ बढ़ने लगी और अठारहवीं सदी के अन्त होने तक वे भारत की प्रधान राजशक्ति बन गये। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में भारत की राजशक्ति जिन विविध जातियों व राजवंशों के हाथों में थी, उनका निर्देश इस ढंग से किया जा सकता है—

- (१) दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था। पर उनकी शक्ति अब बहुत क्षीण दशा में थी। अवध में एक पृथक व स्वतंत्र राजवंश हो गया था, जो नाम मात्र को मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करता था। यही दशा बंगाल की थी, वहाँ भी मुसलिमों का पृथक शासन स्थापित हो गया था। दिक्षणापथ (दक्खन) के सूबे का शासन अठारहवीं सदी में निजामुल्मुल्क के सिपुदं किया गया था, जो अब कियात्मक दृष्टि से स्वतंत्र हो गया था। चौथ और सरदेशमुखी प्रदान कर दक्खन के निजाम मराठों को संतुष्ट रखते थे और इस प्रकार अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखने में समर्थ थे।
- (२) अठारहवीं सदी के मध्य भाग में मराठों की शक्ति उत्कर्ष की चरम सीमा को प्राप्त कर चुकी थी और १७६१ ई० (सं० १८१८) के बाद भी ग्वालियर, नागपुर, इन्दौर, बड़ौदा व महाराष्ट्र में उनके शक्तिशाली राज्य कायम थे। अपने स्वराज्य के अतिरिक्त बहुत से मुगलिया प्रदेशों से भी मराठे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे।
- (३) मुगल बादशाह के उत्कर्ष काल में भी राजपूताना और बुन्देलखण्ड के राजपूत राजा अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मुगल सेनाओं के सेनापित व विभिन्न सूबों के सूबेदार के रूप में राजपूत राजाओं के प्रभाव व वैभव में बहुत वृद्धि हो गई थी। औरंगजेब के बाद विविध राजपूत राजा कियात्मक दृष्टि से स्वतंत्र हो गये थे और मुगल साम्राज्य की राजनीति में खुल कर खेलने लग गये थे।
- (४) औरंगजेब के शासन काल में ही गुरु गोविन्दिसह के नेतृत्व में सिक्खों ने अपना सैनिक उत्कर्ष प्रारम्भ कर दिया था। १७६१ ई० (स० १८१८) में पानीपत के रणक्षेत्र में मराठों के प्रसम्त हो जाने पर पंजाब में अपनी राजशक्ति के विकास का उन्हें अनुपम अवसर मिला और १७६७ ई० (स० १८२८) में अहमदसाह अब्दाली को परास्त कर उन्होंने पंजाब में अपने अब्दाली को परास्त कर उन्होंने पंजाब में अपने अब्दाली सदी के अन्त तक सिक्ख लोग पंजाब की प्रधान राज्यकात ब्रुक्त ब्रुक्त थे।
- ्रिक्षे अद्योद्देशीं सदी के मध्य तक, आगरा और मथुरा के समीवर्ती प्रदेशों में अनेक छोटे और जाद राज्य स्थापित हो गये थे और १७६१ ई० (सं० १८१८) में मराठों के उत्तर के बाद कहें अपने उत्कर्ष का सुअवसर प्राप्त हुआ। सूरजमल जाट समा वीर तें के बाद कहें अपने उत्कर्ष का सुअवसर प्राप्त हुआ। सूरजमल जाट समा वीर तें के बाद कहें के अवसरा, बौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, कि बाद के बाद कि बाद दिवाही, गुड़गाँव और मथुरा के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया

और भरतपुर को राजधानी बना कर अपने स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में जाटों का यह राज्य भी भारत की प्रधान राजशक्ति में अन्यतम था।

मध्यदेश या हिन्दी के क्षेत्र में इस युग में इन राजशक्तियों का प्रभुत्व था। दिल्ली और अवध मुसलिम शासकों के अधीन थे। राजपूताना और बुन्देलखण्ड में विविध राजपूत\_ राजा स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। पंजाब सिक्खों के हाथों में था। मथुरा, आगरा व समीप के प्रदेशों पर जाटों का प्रभुत्व था और ग्वालियर तथा इन्दौर के प्रदेश मराठों के अधीन थे। अठारहवीं सदी के अंतिम भाग में बंगाल, मद्रास आदि में अंग्रेजों व कितपय अन्य यूरोपियन जातियों का प्रवेश हो चुका था, पर मध्यदेश पर अभी इन विदेशियों के प्रभुत्व का प्रसार नहीं हुआ था।

#### ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना

भारत की यह राजनीतिक दशा थी, जब कि अंग्रेजों ने इस देश में अपने उत्कर्ष का प्रारम्भ किया। यद्यपि अंग्रेज अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में ही भारत में अपने पैर जमा चुके थे, पर उनके आधिपत्य का विस्तार मुख्यतया अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध और उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। इस विदेशी राजशक्ति को इस देश में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में जो सफलता हुई, उसका प्रधान कारण यही था कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू हो गया था और भारत में कोई एक ऐसी प्रबल राजशक्ति नहीं रह गई थी, जो इन विदेशी व विधर्मी लोगों से भारत की रक्षा करने में समर्थ हो सकती।

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया से बहुत कम परिचय था। दिग्दर्शक यन्त्र का ज्ञान न होने के कारण यूरोप के मल्लाहों के लिए यह संभव नहीं था कि वे महासमुद्रों में दूर तक आ जा सकें। पन्द्रहवीं सदी में इस यन्त्र का पहले-पहल यूरोप में प्रवेश हुआ और यूरोपियन मल्लाह समुद्र मार्ग से दूर-दूर तक आने जाने लगे। इस समय तक यूरोप के लोग पूर्व के देशों के साथ जो व्यापार करते थे, उसका मार्ग पश्चिमी एशिया से था। इस प्रदेश पर पहले अरबों का शासन था, जो सम्य थे और व्यापार के महत्व को भली-भाँति समझते थे। पर पन्द्रहवीं सदी के मध्य भाग में पश्चिमी एशिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। उस समय तुर्क लोग असम्य थे और व्यापार के महत्व को नहीं समझते थे। परिणाम यह हुआ कि एशिया के साथ व्यापार का यह पुराना मार्ग रुद्ध हो गया। अब यूरोपियन लोगों को पूर्वी देशों तक जाने के लिए एक नये रास्ते की तलाश की चिन्ता हुई। इस कार्य में पुर्तगाल और स्पेन ने विशेष तत्परता दिखाई। पोर्तुगीज लोगों ने विचार किया कि अफीका का चक्कर काट कर प्राच्य देशों तक पहुँचा जा सकता है। १४९८ ई० (सं० १५५५) में वास्कोडिगामा नामक पोर्तुगीज मल्लाह अफीका का चक्कर काटकर पहले-पहल एक नवीन मार्ग से भारत पहुँचने में समर्थ हुआ, पोर्तुगीज व्यापारियों ने प्राच्य देश के व्यापार को हस्तगत करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। इस व्यापार द्वारा पोर्तुगीज लोग बहुत समृद्ध हो गये और उनकी

देखा-देखी अन्य यूरोपियन देश भी इसी सामुद्रिक मार्ग से पूर्वी देशों में आने जाने लगे। हालैण्ड, फ्रान्स, ब्रिटेन आदि देशों में प्राच्य व्यापार को हस्तगत करने के लिए कम्पनियाँ खड़ी की गईं। ये कम्पनियाँ भारत आदि प्राच्य देशों के बन्दरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियाँ कायम करती थीं और अधिक से अधिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उद्योग करती थीं।

सोलहवीं और सतरहवीं सिंदयों में भारत में प्रतापी मुगल बादशाहों का शासन था। अतः इस काल में यूरोपियन लोग केवल व्यापार से ही संतुष्ट रहे। केवल पोर्तुगीज लोगों ने दिक्षण भारत की राजनीतिक दशा से लाभ उठाकर (क्योंकि वहाँ अब इस काल में भी अनेक छोटे छोटे राज्यों की सत्ता थी.) गोआ व उसके समीपवर्ती प्रदेशों को अपने आधिपत्य में कर लिया। पर अन्य यूरोपियन जातियाँ इस देश में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में असमर्थ रहीं। पोर्तुगीज लोग भी दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को अधिक नहीं बढ़ा सके, क्योंकि मराठों की शक्ति के सम्मुख वे अपने को असहाय अनुभव करते थे।

औरंगजेब के बाद जब मगल बादशाहत की शक्ति क्षीण हो गई और भारत में अनेक छोटे-बड़े राज्य कायम हो गये, तो यूरोपियन व्यापारियों ने इस देश की राजनीतिक दुर्देशा से काम उठाया और व्यापार के साथ-साथ अपनी राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करनी . श्ररू कर दीं। इस क्षेत्र में फांस और ब्रिटेन ने विशेष तत्परता दिखाई। उन्होंने इस देश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए विविध राज्यों के प्रतिद्वन्द्वी व्यक्तियों का पक्ष लेना शुरू किया और इस प्रकार अपने राजनीतिक उत्कर्ष की नींव डालनी प्रारम्भ की। इस प्रसंग में यह घ्यान में रखना चाहिए कि भारत को अपने प्रभुत्व में लाने के लिए ब्रिटेन और फांस ने अपने देश से कोई सेनाएँ नहीं भेजीं। उन्होंने भारत की विजय के लिए भारत की ही सेनाओं का प्रयोग किया। भारत की राजनीतिक दुर्दशा से लाभ उठाकर इस देश में अपनी सत्ता स्थापित की जा सकती है, यह विचार सब से पहले फ्रेंच लोगों में उत्पन्न हुआ था। डुप्ले पहला युक्तेपियन राजनीतिक था, जिसने भारत में पाश्चात्य आधिपत्य स्थापित करने का स्वप्न देखा। उद्दें यह संमुझते देर नहीं लगी कि भारत की राजनीतिक दशा बहुत दयनीय है और यहाँ के विविध राज्या व चेवाब परस्पर युद्ध में व्यस्त है। साथ ही, किसी राज्य की राजगद्दी पर कौन व्यक्ति कारूढ़ें हों. इस विषय पर भी संघर्ष चलता रहता है। राजगद्दी के एक उम्मीदवार का पक्ष लेकर क्ये के बिहासता दी जाये, तो उसके सफल हो जाने पर उससे अनेक प्रकार के विशेषाधिकार में प्राप्त किसे का सकते हैं। इस काल में भारत में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इसीलिए कीर अन्य पारवास्य राजनीतिज्ञों को अपने उद्देश्य में सफलता हुई। डूप्ले की नीति का वत्करण कर जिटिया क्रीय भी विविध भारतीय राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने क्यों कि अने के किए के के बन उसमें मार्म कर सूत्रफात हुआ। इस संघर में, अंग्रेज लोग सफल हुए। इसका अ कि अवस्ति से प्राची में वर्गी क्या के एकतन्त्र व स्वेच्छाचारी राजाओं का क्रिकेट कर कर कर रहे थे, उसका संवादन फांस की

निरंकुश व अक्षम सरकार द्वारा ही होता था। इसके विपरीत ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कम्पनी, जिसके हाथों में पूर्वी देशों के व्यापार का कार्य था, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से प्रायः स्वतंत्र थी। उसके लिए यह सुगम था कि वह समय और परिस्थित के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके।

अठारहवीं सदी के मध्य भाग में अंग्रेज और फ्रेंच लोग दक्षिण भारत के विविध राज्यों को अपने प्रभाव व प्रभुत्व में लाने के लिए तत्पर रहे। इसके लिए उन्होंने आपस में अनेक युद्ध किये जो 'कर्नाटक के युद्धों' के नाम से प्रसिद्ध है। इन युद्धों के कारण आर्काट के राज्य पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो गया और हैदराबाद का निजाम भी उनके प्रभाव में आ गया। १७६१ ई० (सं० १८१८) के बाद फ्रेंच लोगों ने भारत में अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयत्न त्याग दिया और अंग्रेजों के लिए इस देश में प्रभुत्व के प्रचार का मार्ग निष्कंटक हो गया। अब उन्हें केवल भारत के विविध राजाओं के साथ ही युद्ध करने थे। फ्रांस जैसे शक्तिशाली यूरोपियन राज्य के विरोध का भय उन्हें अब नहीं रह गया था।

अंग्रेज लोग केवल दक्षिण भारत के कतिपय राज्यों को अपने प्रभाव में लाकर ही संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने उत्तर भारत में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल बादशाहत के निर्बल पड़ने पर बिहार-बंगाल के सुबेदार भी स्वतंत्र हो गये थे। १७५६ ई० (सं० १८१३) में बंगाल की राजगद्दी पर सिराजुद्दौला आरूढ़ हुआ। उसके विरुद्ध अंग्रेजों ने षड्यन्त्र किया, जिसमें बंगाल के अनेक अमीर उमरा और सूबेदार शामिल हो गये। इनका नेता मीर जाफर था, जो सिराजुद्दौला का सेनापित था। षड्यन्त्र की सब तैयारी पूरी हो जुनि पर अंग्रेजी सेना ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान किया। २३ जून १७५७ ई० (सं० १८१४) के दिन प्लासी के रणक्षेत्र में लड़ाई हुई। युद्ध आरम्भ होते ही मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला। सिराजुद्दौला की हार हुई और वह लड़ाई में मारा गया। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। नाम को तो मीर जाफर बंगाल का नवाब था, पर वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथों में थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में कुशल व चालाक अंग्रेज ही बंगाल के शासन का कत्तिधत्ती बन गया था। १७६० ई० (सं० १८१७) में क्लाइव बीमार पड़ा और इंग्लैंड वापस लौट गया। अब उसकी जगह पर वान्सिटार्ट को नियुक्त किया गया । प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को परास्त कर जब क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नबाब बनाया था, तो उसके साथ की गई सन्धि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि, पौने तीन करोड़ रुपये अंग्रेजों को प्रदान करेगा। जब इतनी बड़ी रकम शाही खजाने में नहीं निकली, तो जवाहरात आदि बेच कर आधी के लगभग रकम नावों द्वारा मुर्शिदाबाद से कलकत्ता (जो बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का केन्द्र था) भेज दी गई और शेष रकम को तीन सालाना किस्तों में अदा करना तय किया गया। पर मीर जाफर के लिए यह सम्भव नहीं हुआ कि वह अंग्रेजों को दी जाने वाली धनराशि की नियम पूर्वक अदायगी करता रहे। अतः वान्सिटार्ट ने उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाब का नबाब बनाया (१७६० ई० = सं० १८१७)। इस अवसर पर उसके साथ जो समझौता हुआ, उसके अनुसार बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव के जिले ईस्ट इंडिया कम्पनी को मिले। मीर कासिम योग्य व्यक्ति था, उसने प्रयत्न किया कि बंगाल के शासन में सुधार कर खर्च को कम करे, ताकि अंग्रेजों को दी जाने वाली रकम की अदायगी हो जाये और राज्य में विदेशी प्रभाव न बढ़ने पावे। इससे अंग्रेज लोग असंतुष्ट हो गये और उन्होंने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल की राजगद्दी पर बिठाने का प्रयत्न किया। पर मीर कासिम ने सुगमता के साथ अंग्रेजों के सम्मुख सिर नहीं झुका दिया। अंग्रेजों के सम्मुख अपने को असहाय पाकर उसने अवध की ओर प्रस्थान किया और वहाँ के नबाब शजाउद्दौला से सहायता की याचना की। दिल्ली का बादशाह शाह आलम भी उन दिनों अवध में रह रहा था। शुजाउंदौला और शाह आलम के साथ मीर कासिम ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान किया। अक्टूबर १७६४ ई० (सं० १८२१) में बक्सर में अंग्रेजी सेना के साथ उसका सामना हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अब अंग्रेजी सेना अवध में प्रविष्ट हुई और बनारस व इलाहाबाद पर उसका कब्जा हो गया। इस दशा में शुजाउद्दौला को अपने अवध के राज्य की चिता हुई। उसने रुहेलों और मराठों की सहायता से अंग्रेजों का मुकाबला करने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हो सका। विवश हो कर १७६५ ई० (सं० १८२२) में शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इन घटनाओं का समाचार जब इंग्लैंड पहुँचा तो ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एक बार फिर क्लाइव को बंगाल में अपने कारोबार का अध्यक्ष (गवर्नर) बना कर भेजा। वह मई, १७६५ ई० (सं० १८२२) में कलकत्ते पहुँच गया।

बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज विजयी हुए थे, तो मुगल बादशाह शाह आलम भी अंग्रेजों की शरण में आ गया था। अवध का नबाब भी आत्मसमर्पण कर चुका था। अब क्लाइव ने इन दोनों के साथ सिन्ध की, जो इलाहाबाद की सिन्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिन्ध की मुख्य शतें इस प्रकार थीं—(१) शुजाउद्दौला कम्पनी को पचास लाख रुपया जुर्माना दे। (२) अवध में कम्पनी की ओर से एक सेना रहे, जिसका खर्च नबाब दे। इसी समय शाह आलम द्वारा क्लाइव ने एक फरमान जारी कराया, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार, और उड़ीसा की दीवानी (सरकारी कर वसूल करने का अधिकार) कम्पनी को दिया गया, यद्यपि बंगाल-बिहार के नबाब स्वतंत्र थे, पर मुगल बादशाहत का उन पर प्रभुत्व स्वीकृत किया जाता था। शाह आलम के पद और प्रतिभा का उपयोग कर के ही अंग्रेजों ने यह फरमान उससे जारी कराया था।

१७६५ ई० (सं० १८२२) में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों में आ गई, जिसके कारण वहाँ दोहरा शासन स्थापित हुआ। वहाँ का शासन अब भी नबाब के हाथों में था, जिसे निजामत (राज्य में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखना और न्याय) के अधिकार थे। पर राज्य से मालगुजारी व अन्य कर वसूल करना कम्पनी के हाथों में था। इसके लिए क्लाइव ने एक नई पद्धित प्रारम्भ की, जिसके अनुसार कर वसूल करने के कार्य की नीलामी की जाती थी। जो कोई सब से ऊँची बोली बोलता, उसे कर वसूल करने का ठेका दे दिया जाता। जो लोग ये ठेके लेते, वे जनता से अधिकाधिक कर वसूल करते, ताकि उन्हें मुनाफा रहे। इसके लिए वे प्रजा पर भयंकर से भयंकर अत्याचार करने में भी संकोच न करते। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में किसानों की बहुत दुर्दशा हुई। देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का उत्तरदायित्व नबाब का था,

पर सेना कम्पनी के हाथों में थी। सेना के बिना नवाब के लिए अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकना सम्भव नहीं था। इस कारण सर्वत्र अशान्ति छा गई और जनता का जीवन सुरक्षित नहीं रहा। इन सब के कारण १७७०ई० (सं० १८२७ वि० )में बंगाल में घोर दूर्भिक्ष पड़ा, जिसमें एक करोड़ के लगभग नर-नारी मृत्यु के ग्रास बने। जब बंगाल की यह दुर्दशा हो रही थी, तो कम्पनी ने वारेन हेस्टिंग्स को वहाँ का गवर्नर नियत किया (१७७२ ई० = सं० १८२९ वि०)। उसने इस प्रदेश से दोहरे शासन का अन्त कर सारे राज्य-प्रबन्ध को अपने हाथों में ले लिया और नवाब के लिए १६ लाख रुपया वार्षिक पेंशन नियत कर दी। इस प्रकार पूर्वी भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हअ. और वहाँ से नवाबी शासन का अन्त हो गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार के लिए बहुत उद्योग हुआ और उसने इस देश की विविध राजशक्तियों के साथ निरन्तर संघर्ष किया। उत्तर भारत व मध्यदेश में उसे जिन शक्तियों का सामना करना था, उनमें मराठे लोग प्रमुख थे। यद्यपि १७६१ ई० (सं० १८१८ वि०) में पानीपत के रणक्षेत्र में अहमदशाह अब्दाली से परास्त हो जाने के कारण मराठों की शक्ति क्षीण हो गई थी, तथापि वे इस समय भारत की प्रधान राजशक्ति थे। पेशवा माधवराव (१७६१ से १७७२ ई० = सं० १८१८-१८२९ वि०) ने अपनी शक्ति को फिर से संभाल लिया था और विविध मराठा सरदारों को संतुष्ट कर उन्हें एक सूत्र में संगठित कर दिया था। १७७२ ई० (सं० १८२९ वि०) के शुरू में बादशाह शाहआलम भी अंग्रेजों की शरण छोड़कर मराठों की सहायता से दिल्ली चला आया था और मराठा सरदार उसे दिल्ली की गद्दी पर बिठा कर मुगल बादशाहत का संचालन करने लग गए थे। यद्यपि दिल्ली की बादशाहत पर मराठों का प्रभाव था, पर उससे पूर्व के मध्यदेश में दो मुसलिम राजशिक्तयों की सत्ता थी। रुहेलखण्ड पर रुहेले पठानों का प्रभुत्व था जो मुगल साम्राज्य के निर्वल पड़ने पर वहाँ प्रबल हो गए थे। मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए भी वे स्वतंत्रता के साथ शासन करते थे। इलाहाबाद की सन्धि (१७६५ ई० = सं०१८२२वि०) के अनुसार अवध में अंग्रेजों की सेना स्थापित हो चुकी थी, यद्यपि वास्तविक शासन में उनका विशेष हाथ नहीं था।

यह स्थिति थी, जब कि वारेन हेस्टिंग्स ने बिहार-बंगाल के पश्चिम में स्थित प्रदेशों में अंग्रेजी शासन के विस्तार का प्रयत्न प्रारम्भ किया। उसके इस प्रयत्न में इन प्रदेशों की राजनीतिक दशा ने बहुत सहायता पहुँचाई। उन दिनों अवध का नवाब शुजाउद्दौला रुहेलखण्ड को जीतकर अपने अधीन करने के लिए प्रयत्नशील था। इसके लिए उसने अंग्रेजों से मदद माँगी। अंग्रेजों ने चालीस लाख रुपया और सेना का खर्च लेकर नवाब की सहायता करना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी सेना ने शुजाउद्दौला के साथ रहेलखण्ड पर चढ़ाई की (१७७३ ई० = सं० १८३० वि०)। मीरांपुर कटरा के युद्ध में रुहेलों ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया, पर अन्त में उनकी हार हुई। रुहेला सरदार रहमत खां युद्ध में मारा गया। रहमत खां के पुत्र फैजुल्ला खां ने शुजाउद्दौला का जुर्माना देना और उसका वशवर्ती होकर रहना स्वीकार कर लिया। इस पर उसे रामपुर में एक जागीर दे दी गई। शेष रुहेलखण्ड अवध के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इसके कुछ समय बाद शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र आसफुद्दौला अवध का नवाब बना। वारेन हेस्टिंग्स ने उसे अपने राज्य में और अधिक अंग्रेजी सेना रखने के लिए विवश किया, जिसका खर्च चलाने के लिए उसे गोरखपुर और बहराइच जिले की मालगजारी अंग्रेजों को देनी

पड़ी। साथ ही उसने बनारस का प्रदेश भी अंग्रेजों को दे दिया। बनारस के हिन्दू राजा अवध के नवाब के सामन्त थे। इस समय से बनारस के राजा अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गए (१७७५ ई० = सं० १८३२ वि०)।

भारत और विशेषतया उसके दक्षिणी राज्यों को अपने प्रभुत्व में लाने के लिए जो बहुत से युद्ध अंग्रेजों को करने पड़ रहे थे, उनमें बहुत रुपया खर्च हो रहा था। इस धन को उन्होंने अनुचित रूप से;प्राप्त करने का प्रयत्न किया। १७७५ ई० (सं० १८३२ वि० )में बनारस का राजा चेतिसिह अंग्रेजों के अधीन हो गया था और वह उन्हें नियमपूर्वक खिराज देने लगा था। १७७८ ई० (सं० १८३५ वि०) में वारेन हेस्टिंग्स ने उससे अतिरिक्त पाँच लाख रूपए की माँग की जिसे उसने दे दिया। १७७९ ई० (सं० १८३६ वि०) में भी उसने यह अतिरिक्त रकम प्रदान कर दी, पर १७८० ई० (सं० १८३७ वि० )में उसके लिए दे सकना सम्भव नहीं रहा। इस पर हेस्टिग्स ने उस पर ५० लाख रुपया जुर्माना किया और यह रकम न दे सकने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर बनारस की सेना ने विद्रोह कर दिया जिसे अंग्रेजों ने बरी तरह से कूचला। चेतिसह को पदच्यत कर के उसके भानजे को बनारस का राजा बनाया गया, उसकी सालाना खिराज की मात्रा दुगनी कर दी गई। अनुचित ढंग से रुपया प्राप्त करने की धुन में ही हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब आसफ्हौला से रुपया वसूल करने की कोशिश की । उसका कोश खाली था, पर उसकी माँ व हरम की अन्य बेगमों के पास धन था। हेस्टिंग्स के आदेश से बेगमों से रूपया वसूल करने के लिए अंग्रेजी सेना ने राजमहल को घेर लिया और बेगमों को कैंद कर लिया। उन पर अत्या-चार किए गए और उन्हें धन देने के लिए विवश किया गया। इसमें सन्देह नही कि इस समय अवध पूर्णतया अंग्रेजों का वशवर्ती हो गया था और रुहेलखण्ड तक के मध्यदेश (हिन्दी प्रदेश) पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया था।

इस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत को अपनी अघीनता में लाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर थी। इसके लिए जिन साघनों को वह उपयोग में ला रही थी, वे इस प्रकार थे—(१) यदि किसी राज्य में राजगद्दी के लिए एक से अधिक उम्मीदवार हों, तो कम्पनी के अफसर उनमें से किसी एक का पक्ष ले कर उसकी सहायता करते थे, इस सहायता के बदले में कम्पनी के लिए कुछ जागीरें व अन्य कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते थे। (२) भारत में इस समय अनेक छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी। जो राज्य निर्वल हों, कम्पनी उनसे एक विशेष प्रकार की सन्धि करती थी, जिसे सहायक सन्धि कहते थे। इस सन्धि द्वारा कम्पनी उस राज्य की बाह्य आक्रमणों से और आंतरिक विद्रोहों से रक्षा करने की जिम्मेवारी लेती थी। इसके लिए कम्पनी को जो सेवा करनी पड़ती थी, उसका खर्च वह उस राज्य से ही वसूल करती थी। ऐसे राज्यों को कम्पनी अपने अधीन समझती थी और अन्य राज्यों के साथ उनके सम्बन्ध को नियंत्रित करने के लिए कम्पनी की ओर से एजेन्ट या रेजिडेन्ट भी नियत किए जाते थे। (३) शक्तिशाली राज्यों को अपने अधीन करने के लिए कम्पनी सदा ऐसे बहानों की तलाश में रहती थी, जिनसे उन पर साक्रमण किया जा सके।

यद्यपि रुहेलखण्ड तक का मध्यदेश अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ चुका था, पर अभी भारत की प्रमन राजशिक्त, मराठा लोग उनके वशवर्ती नहीं बने थे। मराठे अंग्रेजों से तभी अपनी

रक्षा कर सकते थे, जब कि उनमें एकता होती। पर इस समय मराठा साम्राज्य की आन्तरिक दशा अच्छी नहीं थी। पेशवा माधवराव की मृत्यु (१७८५ ई० = सं०१८४२ वि०) के बाद पेशवा पद के लिए झगड़े शुरू हो गए और शक्तिशाली मराठा सरदार पेशवा पद के विविध उम्मीदवारों का पक्ष लेकर अपने प्रभाव को बढ़ाने में तत्पर हुए। इस दशा में अंग्रेजों ने मराठों के राज्य में खल कर खेलना शुरू किया। कुछ समय के गृह-कलह के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा पद पर आरूढ हुआ, जिसे अपने प्रभाव में रखने के लिए अनेक मराठा सरदार परस्पर संघर्ष में तत्पर थे। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए बाजीराव ने अंग्रेजों की सहायता ली और उनसे यह सन्धि की कि कम से कम ६००० सैनिकों की अंग्रेजी सेना उसकी सहायता के लिए रहे और इस सेना के खर्च के लिए इतने प्रदेश को अंग्रेजों के सिपुर्द कर दिया जाए जिसकी आमदनी २६ लाख रुपया वार्षिक हो (१८०२ ई० = सं० १८५९ वि०)। इस प्रकार मराठा राज्य में भी अंग्रेजी प्रभुत्व का सूत्रपात हुआ। जब इस सन्धि का समाचार ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोंसले सरदारों को मिला, तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें पेशवा के एक विदेशी शक्ति के अधीन हो जाने की बात से हार्दिक दु:ख हुआ। उन्होंने यत्न किया कि इस राष्ट्रीय विपत्ति के समय सब मराठा सरदार आपस में मिलकर एक हो जायं। पेशवा उनकी बात मान गया। सिधिया और भोंसले की सेनाओं ने पेशवा को अपने प्रभाव में रखने के लिए जब पुना की ओर प्रस्थान किया, तो अंग्रेजों ने उनका प्रतिरोध किया, क्योंकि १८०२ ई० (सं० १८५९ वि०)की सन्धि के अनुसार वे पेशवा को अपनी संरक्षा में समझते थे। मराठों और अंग्रेजों का यह युद्ध (१८०३ ई० = सं०१८६० वि०) उत्तर और दक्षिण सर्वत्र लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान में लार्ड लेक के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना ने अलीगढ़ को जीत कर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। वहां से मराठों के प्रभुत्व का अन्त कर उसने बादशाह शाहआलम को (जो अब तक मराठों की संरक्षा में था) अपनी संरक्षा में ले लिया, और फिर आगरा पर आक्रमण किया । अक्टूबर १८०३ ई० (सं० १८६०वि०) में आगरा पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसी प्रकार के युद्ध दक्षिणापथ में भी लड़े गए। इन युद्धों में परास्त होकर सिंधिया और भोंसले अंग्रेजों के साथ सन्धि करने के लिए विवश हुए और अब जो सन्धियां हुई उनके अनुसार दिल्ली. आगरा और गंगा-यमुना के प्रदेश और दोहद व ग्वालियर सिंधिया ने अंग्रेजों को प्रदान कर दिए । ये सब प्रदेश अब तक सिंधिया के प्रभुत्व में थे । इसी प्रकार नागपूर के भोंसले ने भी कटक और वर्धा नदी के पश्चिम के सब प्रदेश अंग्रेजों को देने स्वीकार किए। १८०३ई० (सं० १८६०वि०) में मराठों को अंग्रेजों से परास्त होना पड़ा था, उससे इन्दौर का होल्कर राजा बहुत चितित हुआ। पिछले युद्ध में वह तटस्थ रहा था, पर अब उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। सिंघिया ने भी उसका साथ दिया और एक बार फिर मराठों और अंग्रेजों में युद्ध शुरू हुआ (१८०४ ई० = सं० १८६१ वि०)। यह युद्ध देर तक नहीं चला, क्योंकि इस समय अंग्रेज शान्ति के लिए उत्सुक थे। यूरोप में नेपोलियन के साथ उनका युद्ध चल रहा था जिसके कारण उनकी सारी शक्ति फांस को परास्त करने में लगी हुई थी। शान्ति की नीति को अपना कर अंग्रेजों ने मराठों के साथ सन्धि कर ली, जिसके अनुसार दोहद और ग्वालियर के प्रदेश फिर से सिंधिया को वापस दे दिए गए (१८०५ ई० = सं० १८६२ वि०)।

१८१४ ई० (सं० १८७१ वि०)में यूरोप में नेपोलियन का पतन हो गया और अंग्रेज लोग

यूरोप की ओर से निश्चिन्त होकर फिर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रवृत्त हुए। इसी कारण १८१७ ई० (सं० १८७४ वि०)में एक बार फिर उन्होंने मराठों के साथ युद्ध प्रारंभ किया। इस युद्ध में पेशवा, सिंधिया, भोंसले, होल्कर आदि सभी मराठा राजाओं ने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए अन्तिम बार अंग्रेजों के खिलाफ अपनी शक्ति को आजमाया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। वे एक एक कर के परास्त कर दिए गए। १८१८ ई० (सं० १८७५ वि॰ )में मराठों की स्वतंत्र सत्ता का सदा के लिए अंत हो गया। आठ लाख रुपया वार्षिक पेन्शन प्राप्त करते रहने की शर्त पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे महाराष्ट्र से दूर बिठ्र (कानपुर के समीप) भेज दिया गया। भोंसले, होल्कर और सिंधिया ने इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता का यह परिणाम हुआ कि काश्मीर, पंजाब और सिध के अतिरिक्त प्रायः सम्पूर्ण भारत में अंग्रेजों की प्रभुता कायम हो गई। राजपूताना के विविध राजा मुगल युग में दिल्ली के बादशाह की अधीनता स्वीकार करते थे। मराठों के उत्कर्ष के समय वे सिंधिया के आधिपत्य में आ गए थे, न्योंकि दिल्ली का बादशाह सिंघिया का वशवर्ती था। १८१७ई० (सं० १८७४वि०) के युद्ध में परास्त होकर सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ जो सन्धि की, उसके अनुसार उसने राजपूताना पर अपने आधिपत्य को छोड़ दिया और विविध राजपूत राज्य ईस्ट इंडिया कम्पनी की संरक्षता में आ गए। दिल्ली, आगरा व उनके समीपवर्ती प्रदेश १८०३ ई० (सं० १८६० वि०) में ही अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गए थे। अब राजपूताना के अधिपति बन जाने के कारण प्रायः सम्पूर्ण मध्यदेश उनके अधीन हो गया। हिन्दी प्रदेश में अब केवल पंजाब का प्रदेश ऐसा रह गया था जो अंग्रेजों की अधीनता में नहीं था। इस प्रदेश पर सिक्खों का शासन था जिन्हें अहमदशाह अब्दाली के बाद अपने उत्कर्ष का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ था। अब्दाली के बाद सिक्खों ने पंजाब में अपने बारह राज्य कायम कर लिए थे, जिन्हें 'मिसल' कहते थे। १७७३ ई० (सं० १८३० वि०) में पूर्व में सहारनपुर से लगाकर पश्चिम में अटक तक और उत्तर में कांगड़ा व जम्मू से शुरू कर दक्षिण में मुलतान के उत्तर तक सिक्खों के शासन स्थापित हो गए थे। सिक्खों की ये मिसलें मराठों को चौथ प्रदान किया करती थीं।पर जब १८०३ ई० (सं० १८६० वि०)में सिंधिया ने दिल्ली, आगरा और उनके समीपवर्ती प्रदेश को अंग्रेजों को दे दिया, तो सिक्ख मिसलें मराठों के प्रभाव से मुक्त हो गई और अंग्रेज उन पर अपना अधिकार समझने लगे।

इसी बीच में सिक्खों में एक प्रतापी पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम राजा रणजीतिसिंह (१७९२ से १८३९ ई० = सं० १८४९ – १८९६ वि०) था। वह सुकर चिकया मिसल का सरदार था। अन्य अनेक मिसलों को उसने अपनी अधीनता स्वीकृत करने के लिए विवश किया और इस उद्देश्य से उनसे अनेक युद्ध किए। यमुना और सतलज के बीच में जो सिक्ख मिसलों थीं उन्होंने डट कर रणजीतिसिंह का मुकाबला किया और उसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता की याचना की। १८०९ ई० (सं० १८६६ वि०) में एक अंग्रेजी सेना ने यमुना नदी को पार्य कर अम्बाला की ओर प्रस्थान किया और यह घोषणा की कि सतलज और यमुना के बीच का प्रदेश कम्पनी के आधिपत्य में है। यदि रणजीतिसिंह उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करेगा, तो अंग्रेजी सेना उसका मुकाबिला करेगी। इस पर रणजीतिसिंह ने अंग्रेजों से सुलह कर ली, जिसके अनुसार

उसने यह वचन दिया कि वह सतजल के पूर्व के प्रदेशों को अपनी अधीनता में लाने का कोई प्रयत्न नही करेगा। इसके बाद रणजीतिसह ने पश्चिम की ओर अपने राज्य-विस्तार का प्रयत्न किया और लाहौर को राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली सिक्ख राज्य की स्थापना की। बीच के प्रदेशों पर पुरानी मिसलों की सत्ता कायम रही और ये मिसलें अंग्रेजों को अपना अधि-पति व संरक्षक स्वीकार करती रहीं। १८३९ ई० (सं० १८९६ वि०) में रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद उसके द्वारा स्थापित सिक्ख राज्य में झगड़े प्रारम्भ हो गए, जिनका अंग्रेजों ने पूरा पूरा लाभ उठाया। १८४५ ई० (सं० १९०२ वि०) और १८४८ ई० (सं० १९०५ वि०) में अंग्रेजों के सिक्बों से दो युद्ध हुए जिनमें सिक्बों की पराजय हुई। १८४९ ई० (सं० १९०६ वि०) में लार्ड डलहौजी ने (जो इस समय कम्पनी की ओर से भारत का गवर्नर जनरल था) पंजाब को अंग्रेजी शासन में ले लिया और अन्तिम सिक्ख राजा दलीपसिंह को राजगद्दी से उतार कर उसके लिए ५०००० रु० वार्षिक पेंशन नियत कर दी । सिन्ध और उत्तर पश्चिमी प्रदेश, आदि अन्य प्रदेशों पर अंग्रेजी शासन किस प्रकार स्थापित हुआ, इसका यहाँ उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है।

# २. सांस्कृतिक एष्ठभूमि

## ७वीं से १२वीं शताब्दी ई०--राजपूत-काल

सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बारहवीं शताब्दी के अन्त तक भारत पर प्रायः राजपूत जाति का ही आधिपत्य रहा। इस लंबी अवधि में यद्यपि हमारी संस्कृति के मूल सिद्धान्तों में कोई क्रान्तिमय परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु बाहरी रूपरेखा बहुत-कुछ बदल गई। सम्यता के प्रत्येक अंग पर एक नवीन छाप स्पष्ट दिखाई देने लगी, चाहे उसका संबंध धर्म से हो, चाहे समाज अथवा साहित्य से। इस छाप को यदि हम राजपूती छाप कहें तो अनुचित न होगा। इस छाप के पीछे कौन-कौन प्रवृत्तियाँ विद्यमान है, इनको बिना समझे राजपूत-काल के सांस्कृतिक तत्वों का विश्लेषण असंभव है। चूँिक पुरातन समय से धर्म ही हमारी सम्यता का मूलाधार रहा है, इसलिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के चित्रण में सर्वप्रथम उसी की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। इसमें सन्देह नहीं कि राजपूतों ने प्राचीन परम्परा और मर्यादाओं को स्थिर रखने का भरसक प्रयास किया, परन्तु समय और परिस्थित ने परिवर्तन को अनिवार्य कर दिया और वह होकर ही रहा।

मौर्यकाल से लेकर हर्षवर्धन के समय तक साम्राज्यवाद का बोलबाला रहा तथा धर्म और साम्राज्य में घनिष्ठ संबंध बना रहा। मौर्यों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। गुप्त वंश के सम्राटों ने ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दिया और साम्राज्य के उत्थान के साथ-साथ इस धर्म की भी उन्नति हुई। राजा और प्रजा दोनों ने ही इसे ग्रहण किया। परन्तु हुए के समय में एक नवीन परिपाटी दृष्टिगोचर होती है। एक ओर उसके संरक्षण द्वारा कन्नौज में बौद्धमत फूला-फला तो दूसरी ओर जनता के हृदय में पौराणिक धर्म घर किए हुए था। जनता को प्रसन्न करने के अभिप्राय से हुई ने प्रयाग में महामोक्ष के अवसर पर आदित्य और शिव की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनको प्रभूत दान दिया। हुई का दृष्टिकोण आने वाली प्रवृत्तियों का प्रतीक था। उसके पूर्व चक्रवर्ती सम्प्राटों का ध्येय न केवल साम्प्राज्य-स्थापन पर केन्द्रित होता था, वरन अपने वैयक्तिक धर्म-विशेष का प्रचार करना भी वे अपना कर्त्त्व्य समझते थे। इस प्रकार धार्मिक तथा राजनीतिक शक्तियाँ मिल कर संस्कृति की चतुर्मुखी उन्नति तथा संगठन में योग देती थीं। राजा और प्रजा में एक प्रकार की अदृश्य सहानुभूति विद्यमान रहती थी। परन्तु हुई के समय राजा और प्रजा के दृष्टिकोण में धीरे-धीरे अन्तर पड़ने लगा। यद्यपि यह अन्तर संघर्ष के स्तर तक तो न पहुँचा, परन्तु इसने एक प्रकार की विभिन्नता तो पैदा कर ही दी। संस्कृति के संगठन में दरार पड़ने लगी।

## घामिक विशृंखलता

राजपूत-काल का धार्मिक संगठन विकीर्ण दिखाई देता है। वैसे तो हमारे देश में कभी भी एक मात्र धर्म का सिद्धान्त मान्य नहीं रहा, व्यक्तियों तथा समूहों को अपने व्यक्तिगत

विचारों के प्रचार की निरन्तर स्वतंत्रता थी, परन्तु सामान्य रूप से अधिकांश जन-समुदाय केवल एक ही मत का अनुसरण करता था। वैदिक काल के पूर्ववर्ती धर्म की रेखाएं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के भग्नावशेषों में विद्यमान है। वैदिक धर्म तो सनातन माना ही जाता है। इसी की नींव पर बौद्ध तथा जैन मतों ने नास्तिकवाद के महल बनाए। काल ने समन्वय और सिम्मश्रण का चक्र चलाया और पौराणिक धारा का सृजन हुआ। यह धारा इतने वेग से बही कि इसके फाँद में सभी मत-मतान्तर समा गए। सभी मत-मतान्तर सामूहिक रूप से धर्म नाम से अभिहित किए जाते थे। इस धर्म के विविध अंगों में परस्पर भेद स्पष्ट था। एक ही रूप के अनेक आकार दिखाई देते थे।

दसवीं शताब्दी के एक अरब यात्री का कथन है कि भारत में बयालीस मत है। दूसरे यात्री अलइद्रीसी ने ग्यारहवीं शताब्दी में इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत के प्रमुख मतों में बयालीस मतों की गणना की जाती है। कुछ लोग विधाता को तो मानते हैं, परन्तु नबी या रसूल में उनकी निष्ठा नहीं, कुछ दोनों में से एक को भी स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग अग्नि की उपासना करते है और दहकती आग में कूद कर प्राण-विसर्जन करते है। यदि कुछ पत्थरों की पूजा करते है और उन पर घी चढ़ाते हैं, तो कुछ सूर्य की उपासना करते है और उसको सृष्टि का निर्माता तथा संचालक समझते हैं। कुछ वृक्षों को पूजते हैं, तो कुछ सर्पों को। कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी श्रद्धा किसी भी वस्तु में नहीं और न उनका विश्वास त्याग या तप में ही है। विदेशी यात्रियों के कथनों में थोड़ा-बहुत तथ्य है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। उस समय के मत-मतान्तरों की विभिन्नता से प्रभावित हो कर उन्होंने उसी का साधारण ब्यौरा दिया है। इस विभिन्नता के अन्तर्गत एकता को समझना उनके लिए संभव न था। फिर भी, विभिन्नता की ओर से हम अपनी आँख बन्द नहीं कर सकते और सत्य तो यह है कि इस समय के समस्त वाता-वरण में जैसे विभिन्नता की बिजली दौड गई थी।

#### जैनमत

राजपूत राजाओं की श्रद्धा तो शैवमत में थी, परन्तु उनकी जनता का विशेष झुकाव अहिंसा व्रत की ओर था। अहिंसा धर्म का प्रतिपादन अधिकांश रूप से जैन तथा बौद्ध मतों ने ही किया था। यद्यपि बौद्धमत के समान जैनमत को उत्तर भारत के किसी चक्रवर्ती सम्प्राट ने नहीं अपनाया, फिर भी उसका प्रसार देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में हो ही गया। पूर्वी प्रदेश से वह दक्षिण पहुँचा और वहाँ फैला तथा राष्ट्रकूटों ने (८००-१००० ई० = सं०८५७-१०५७ वि०) उसे प्रश्रय दिया। उनके संरक्षण में वह महाराष्ट्र के कृषक-वर्ग में फैल गया तथा महाराष्ट्र से गुजरात होता हुआ एक ओर राजपूताना और मालवा तक और दूसरी ओर सतलज नदी की घाटी तक प्रवेश कर गया। विशेष कर वैश्य जाति की तो इस मत में पूर्ण निष्ठा हो गई। यह भी संभव है कि जैनमत के अन्य अनुयायी वैश्य जाति में सम्मिलित हो गए हों। जैनमत पर भी पौराणिक धर्म की छाप लगी। मध्यकाल से बहुत पूर्व इसकी दो शाखाएँ—दिगम्बर तथा श्वेताम्बर—हो गई थीं। चौबीस तीर्थकरों की व्यवस्था ने अवतारवाद के साथ समता प्रदिशत की। तप और स्थाग तो भारतीय अध्यात्म के मूल सिद्धान्त थे ही, मूर्ति-पूजा का भी उसमें प्रवेश हो गया। दर्शन तो एक ईस्वरवाद का निषेध करते हुए भी इस मत में आस्तिकता का सिन्नवेश हो गया। दर्शन तो एक

ओर संकुचित होकर रह गया, जनमत ने अपनी आवश्यकता तथा सुविधा के अनुसार इस मत को एक नए साँचे में ढाल दिया। इस मत के प्रसार में ब्राह्मणों ने भी कोई बाधा नहीं डाली। इसके दार्शनिक ग्रन्थ बहुत दिनों से संस्कृत में ही लिखे जाने लगे थे और संस्कृत पर ब्राह्मणों का ही अधिकार था। चन्द्रप्रभा ने (११००ई० = सं० ११५७ वि०) 'दर्शनशुद्धि' तथा 'प्रेमरत्न' कोश लिखे। हरिभद्र सूरि ने 'सुदर्शन समुच्चय', 'न्यायावतारवृत्ति', 'योगविन्दु' और 'धर्मविन्दु' तथा मल्लिसेन ने 'स्याद्वाद मंजरी' लिखी। हेमचन्द्र ने अपने पांडित्य तथा अथक परिश्रम से इस मत की प्रगति में योग दिया। गुजरात के सम्प्राट जर्यासह सिद्धराज (१०९५-११४३ ई० = सं० ११५२-१२०० वि०) तथा कुमारपाल हेमचन्द्र के समकालीन थे। जर्यासह विद्या-प्रेमी और सिह्ण्णुता का प्रतीक था। शैव होते हुए भी वह अन्य मतावलम्बयों के प्रवचन कराया करता था। हेमचन्द्र के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। कुमारपाल ने तो आचार्य के सशक्त धर्मनरूपण से ही प्रभावित होकर स्वयं जैनमत ग्रहण किया था। यह जैनमत का प्रभाव था कि उसने अपने राज्य में पशुवध का पूर्णतया निषेध कर दिया। गुजरात, राजपूताना तथा उसके सिक्तट प्रदेशों में ही जैन मत के अनुयायियों के केन्द्र रहे और वे वर्तमान काल तक विद्यमान हैं।

## बौद्धमत--महायान

जैनमत के समान बौद्धमत भी दो शाखाओं—महायान तथा हीनयान—में विभाजित हो गया। कई कारणों से महायान ही इस देश में लोकप्रिय सिद्ध हुआ; परन्तु जो रूप महायान सम्प्रदाय को सम्प्राट किनष्क के समय दिया गया था, कालान्तर में उसमें अनेकानेक परिवर्तन हो गए। आचार्य नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया तो अश्वघोष, वसुबन्धु, मैत्रेय तथा असंग ने विज्ञानवाद का प्रचार किया। महायान-दर्शन के अन्तर्गत ही बोधिसत्व-आदर्श का विकास हुआ जिसका बहुमुखी प्रभाव आगे आने वाली प्रवृत्तियों पर भरपूर पड़ा। सर्वप्रथम अवलोकितेश्वर की कल्पना की गई। यद्यपि इनमें बुद्ध के समान ही दस बल और चार वैशारद्य थे, परन्तु पद में ये बुद्ध से नीचे थे। लेकिन जब मंजुश्री का आविर्भाव हुआ तब अवलोकितेश्वर करणा के प्रतीक और मंजुश्री प्रज्ञा के प्रतीक माने गए। आरंभ में करणा का प्रज्ञा से उच्च स्थान था, परन्तु शीघ्र ही यह कम बदल गया। जब महायान ने योग को अपना लिया तब बोधि-सत्व को महायोगी माना गया। इस प्रकार बोधिसत्व की कल्पना श्रौत परम्परा के पौराणिक तत्वों के साथ समन्वग्न स्थापित करती हुई ब्रह्म की ओर मुड़ी और आगे चल कर भित्त में परिणत हो गई।

महायान सम्प्रदाय की प्रगित व्यापक रूप में हुई। एक ओर तो वह भारत के समस्त उत्तरी भाग में फैला और दूसरी ओर मध्य एिशया से लेकर ईरान होता हुआ सुदूर अरब तक प्रमृत हुआ। संभवतः मूर्ति-पूजा इसी की देन है। महायान के अन्तर्गत भगवान बुद्ध एक प्रकार के ईश्वर बन कर पूजा और श्रद्धा के पात्र बन गए। बुद्ध स्वयंभू तथा जगत के संतारक और उद्धारक हो गए। उनकी कृपा भागवती कृपा हो गई। अपने भक्तों और शरणागतों का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इन कल्पनाओं के अनुसार महायान सम्प्रदाय में साधना के सिद्धान्त भी निर्धारित कर दिए गए। बुद्ध-काया के तीन रूपों की कल्पना की गई—(१) धर्म-काया, (२) सम्भोग-

काया तथा (३) निर्माण-काया। धर्म-काया ब्रह्म का दूसरा रूप है। तीनों लोकों में अभिव्यक्त होते हुए भी धर्म-काया सभी आवासों, क्लेशों और संस्कारों से मुक्त अनादि, अनन्त, अजर, अमर, अपरिवर्तशील होती है। गीता के वाक्य 'नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि' में हूबहू इसी का चित्रण मिलता है। सम्भोग-काया में आनन्द अथवा करुणा की प्रधानंता होती है, यह रूप बोधिसत्वों का है। पौराणिक देवताओं से इनकी बहुत-कुछ समानता है। निर्माण-काया में बुद्ध मानुषी रूप धारण कर संसार के अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं। यह कल्पना अवतारवाद के सिन्नकट है।

अपनी आध्यात्मिक प्रगति को अग्रसर करने के पूर्व बोधिसत्व को बोधिचित्त का उत्पादन करना पड़ता है। इसके लिए उसे छः पारिमताओं की साधना करनी पड़ती है। ये इस प्रकार हैं---दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा। इनमें से प्रज्ञा अन्तिम और अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परन्तु यह चर्या जन-सुलभ नहीं हो सकती, अतः जनसाधारण के लिये सरल मार्ग बताए गए। शान्तिदेव (सातवीं शताब्दी ई०) ने 'शिक्षा-समुच्चय' तथा 'बोधिचर्यावतार' में बोधिचित्त की उत्पत्ति के लिए भिक्त को आवश्यक मानते हुए व्यावहारिक रूप से छः क्रियाओं पर जोर दिया है--(१) बद्ध और बोधिसत्वों की पूजा और वन्दना। साधक यह प्रतिज्ञा करता था कि 'मैं अपने आपको बुद्ध को समिपत करता हुँ। मैं अपने सम्पूर्ण हृदय से बोधिसत्वों के प्रति आत्म-समर्पण करता हूँ। मै प्रेम द्वारा तुम्हारा दास हो गया हूँ।' यह 'बुद्धं शरणं गच्छामि' का नवीन रूप है। (२) शरण-गमन जिसमें साधक यह कहता है कि 'मैं तुम्हारी शरण में हूँ।' इस प्रकार की अनुभृति साधक को प्रत्येक क्षण करनी चाहिए। यह है 'संघं शरणं' का रूप। संघ की जगह बोधिसत्व ने ले ली। (३) पाप-देशना अथवा अपने पाप कर्मों को याद करना, अपने अपराधों को स्वीकार करना और बोधिसत्व की सहायता की याचना करना। (४) पूण्यानुमोदन तथा दूसरे के पुष्य कर्मों को देखकर प्रसन्न होना, उनकी प्रशंसा करना और उनका अनुसरण करना। (५) अध्येषण, प्रार्थना और याचना करना। (६) आत्मभावादि का परित्याग तथा अहंभाव के निरोध का प्रयत्न करना।

#### तंत्र-मंत्र

कालान्तर में महायान के साधना-पक्ष के दो रूप हो गए — (१) पारमित नय तथा (२) मंत्र नय। पारमित नय की धारा तो धीरे-धीरे मन्द पड़ गई, परन्तु मंत्र नय में पुरातन काल से प्रचलित तांत्रिक धर्म-साधनाओं का प्रवेश हुआ और फलस्वरूप वज्रयान का विकास हुआ। सर्वप्रथम अवलोकितेश्वर और अन्य बोधिसत्वों पर भैरवी-चक्र का निर्माण हुआ, फिर स्त्री-सम्भोग की धारणा आई। इस प्रकार मंत्र, हठयोग और मैथुन यह तीनों ही तत्व एक नवीन मत के प्रति-ष्ठित अंग बन गए। वज्रयान की परम्परा को नियमित रूप देने तथा उसके प्रचार करने का श्रेय सरहपा को दिया जाता है। मध्ययुग में, जिसको तंत्रकाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है, वज्रयान का अधिक विस्तार हुआ। अनेक आचार्यों ने भिन्न-भिन्न विचारधाराओं तथा पद्धतियों का प्रचार किया। इसमें नाना प्रकार के शैव, शाक्त और वैष्णव देवी-देवताओं को ग्रहण किया गया। इस प्रकार इसके इतने रूप-रूपान्तर हो गए कि जिनका एक प्रृंखलाबद्ध चित्र प्रस्तुत करना संभव नहीं। फिर भी वज्रयान की दो प्रवृत्तियों की ओर संकेत करना आवश्यक मालूम

होता है—(१) सहजयान में तंत्र-मंत्र का निषेध किया गया है। सहज में महासुख की साधना का निर्देश किया गया है। इस सम्प्रदाय में नृत्य, संगीत, संघवाद परिवर्तित रूप में उतर आया। शिक्त का भय हट गया, करुणा ने प्रेम की ओर अग्रसर होने में योग दिया। व्यक्ति में प्रेम की भावना इतनी बढ़ गई कि वह अपने भीतर ही पूर्णत्व का प्रयत्न करने लगा। इस पद्धित के अनुसार पाषंड का खंडन हुआ और देवताओं को व्यर्थ ठहराया गया। (२) कालचक्रयान वास्तव में योग-मार्ग है और उसमें योग-साधना की व्याख्या की गई है। इस पद्धित का कब प्रादुर्भाव हुआ इस विषय में विद्यानों में मतभेद है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसका मूल स्रोत तिब्बत है। यहाँ दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी ई० में अतिश ने इसका रूप निर्धारित किया। इस पद्धित के अनुसार काल ही वज्रज्ञान है, तथा आदि बुद्ध ही कालचक्र है। वह करुणा तथा शून्य रूप है। काल देह ही में स्थित है तथा उसका रूप प्राणवाय है। उसकी साधना चक्रों और नाड़ियों द्वारा की जाती है। सहजयान तथा कालचक्रयान ने मिलकर सिद्धों की विचारधाराओं पर गहरा प्रभाव डाला।

## सिद्ध-साधना

वास्तव में धार्मिक दष्टि से राजपूत-काल को सिद्ध-सामन्त-नाथ युग कहना ही उचित है। इस समय निम्न जातियों तथा ब्राह्मण-विरोधी दलों ने एक प्रचंड विकंपन पैदा कर दिया था। यदि सिद्धों की जीविनयों पर दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इनमें से अधिकतर निम्न जातियों के थे। सरहपा या तो शूद्र थे और यदि ब्राह्मण भी थे तो उन्होंने शूद्र-कन्या से विवाह किया था । शबरपा नर्तक जाति के थे, लुईपा संभवतः कायस्थ थे । बंगाल में गंगा-तट पर मछिलयों का ढेर देख कर उनको खा कर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। तिलोपा तेली थे। मीनपा मछुवा थे। सिद्धमत में साधना का बहुत बड़ा महत्व है। साधना के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती थी। साधना के भिन्न रूप थे जिनमें से कूछ बाहर से देखने में पापमय मालूम होते हैं। पूर्ववर्ती समस्त कियाएँ, जो तंत्र से संबंधित थीं, इस मत में प्रवेश कर गईं। सिद्ध लोग संसार और मन को एक ही मानते थे। उनका कहना था कि मन के द्वारा ही सांसारिक बन्धनों से निर्वाण की प्राप्ति होती है। मन के बन्धन है कर्म। ज्ञान से कर्मों का नाश होता है। मन की चंचलता मिटाने के लिए सहज-बोधि को जाग्रत करना आवश्यक है । जागृति प्राप्त करने के लिए विशोधन, हनन, हठयोग इत्यादि साधनों का सहारा चाहिए। परन्तु इस सहारे का उपयोग बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सिद्ध-पद्धति में गुरु का बहुत महत्व है। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से सिद्धों के समय का ठीक निर्णय करना उपलब्ध सामग्री के आधार पर कठिन है, फिर भी यह कहना अनुचित न होगा कि समस्त राजपूत-काल में सिद्धों का प्रभाव व्यापक रहा। मंत्र-तंत्र की सहायता से सिद्ध लोग असा-धारण शक्ति प्राप्त करके दिखाते थे। एक सिद्ध डोम्बिपा नाम के हैं, जिन्हें सिंह पर सवार तथा हाथ में सर्प का कोड़ा लिए चित्रित किया गया है। ऐसी ही जनश्रुति एक सुफी साधु के संबंध में है। सिद्धमत का प्रचार-क्षेत्र बंगाल से पंजाब तक और नैपाल से तंजीर तक फैल गया।

## नाथपंथ

तांत्रिक महायान ने एक और सम्प्रदाय में योग दिया। इसका नाम नाथपंथ या अवधूत मत हैं। इस मत के प्रवर्तक आदिनाथ अथवा स्वयं शिव ही माने जाते हैं और इसके प्रचारक

आचार्यों के नामों के अन्त में अधिकतर नाथ शब्द जुड़ा रहता है। सिद्धमत से नाथपंथ का गहरा संबंध रहा है। कुछ प्रवर्तकों के नाम दोनों में एक ही हैं, जैसे, मीननाथ, सिद्धपाद, जालंधर-नाथ। सिद्ध तो संभवतः चौरासी हए हैं और कम-से-कम इसके आधे नाथों की नामावली प्राप्त है। वास्तव में सिद्धों तथा नाथों में भेद करना कठिन है। आदिनाथ के बाद मत्स्येन्द्रनाथ का नाम आता है। इनका प्रादर्भाव नवीं शताब्दी ई० में किसी समय हुआ। संभव है कि आरंभ में ये साधक सिद्ध रहे हों, परन्तु आगे चलकर इन्होंने ऐसे आचार को ग्रहण किया जिसमें स्त्रियों का साहचर्य प्रधान था। एक ओर ये गोरक्षनाथ के गुरु माने जाते है और दूसरी ओर कौलमत के प्रवर्तक। नाथ सम्प्रदाय में सिद्धियों और चमत्कारों का तो स्थान है, परन्त्र भोग-विलास का नहीं। नाथपंथी योग-साधन करके समाधि के अन्त में निर्विकल्पक आनन्द अनुभव करते हैं। परन्तु कौलमार्गी पंच मकारों को ग्रहण करते हुए श्री-सुन्दरी की साधना का व्रत लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मत्स्येन्द्रनाथ का यह द्विमुखी चित्र तथा चरित्र कुछ आश्चर्यजनक-सा प्रतीत होता है। इनके शिष्य थे गोरक्षनाथ। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह दसवीं शताब्दी ई० में हए है, परन्तू इस अनुमान को ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। यह भी कहा जाता है कि शंकरा-चार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। परन्तु यह निष्कर्ष भी दन्तकथाओं तथा साहित्य में आए हए संकेतों पर आधारित है। गोरक्षनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया है जिसके अनुसार साधक प्राणवायु को रोककर क्रुण्डलिनी को जाग्रत करता है। जाग्रत कुण्डलिनी कमशः षट्चकों को भेदती हुई अन्तिम चक्र में पहुँचकर शिव से जा मिलती है। यही है परम आनन्द, आत्मा और परमात्मा की अभेद सिद्धि। यद्यपि गोरक्षनाथ की मृत्यु के पश्चात् ही उनके द्वारा प्रवर्तित मत छोटे-छोटे भागों में विभाजित हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि उसका सार लुप्त हो गया, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि भारतवर्ष में उसका प्रभाव विस्तृत था। इस पंथ के कुछ अनुयायी, जिनकी वेदों में आस्था न थी, आगे चलकर इस्लाम धर्म में प्रविष्ट हो गए। जोगी नाथ सम्प्रदाय के ही मानने वाले थे। धर्म-परिवर्तन उनकी पूरानी विञ्वास-प्रणाली पर अधिक प्रभाव न डाल सका।

## शैवमत

ऊपर के कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि धार्मिक क्षेत्र केवल महायान के रूपा-त्तर से ही आच्छादित था, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि इन मतों का जनता पर विशेष प्रभाव था, क्योंकि जनता को अपनी दैनिक किठनाइयों का हल इनमें दृष्टिगोचर होता था। तंत्र-मंत्र से दुःख-निवारण होता है, योगी के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है—यही विश्वास लोगों के हृदय में घर किए हुए था। यद्यपि यह युग सिद्धि और तंत्र का था, फिर भी इन्हीं पद्धितयों से प्रभावित तथा व्यक्तिगत रूप से भी इस देश में अनेक और मत भी प्रचलित थे। शैव सम्प्रदाय तो प्राचीन काल से चला आ रहा था। प्रमुख शैव सिद्धान्त तीन हैं—काश्मीर, दक्षिण तथा वीर। सहस्रों मील का अन्तर होते हुए भी उत्तर और दक्षिण के शैवमत में कोई मौलिक अंतर नहीं है। तांत्रिक सम्प्रदाय का प्रारंभ नवीं शताब्दी में काश्मीर में माना जाता है। विकसित रूप में इसकी दो शाखाएँ हो गईं—(१) स्पन्द तथा (२) प्रत्यिभन्न। स्पन्द शाखा के सिद्धान्तों का वसुगुप्त

(८५० ई० = सं० ९०७ वि०) ने प्रतिपादन किया तथा इसका साहित्यिक नाम शिवसूत्र पड़ा। उत्पलदेव (१००० ई० = सं० १०५७ वि०) ने 'स्पन्दप्रदीपिका' और क्षेमराज ने 'स्पन्दिनर्णय' की रचना की । स्पन्द विचार-पद्धति के अनुसार शिव ही सुष्टि के कर्त्ता है, परन्तु उसके भौतिक कारण नहीं। सुजन-कार्य से उन पर कोई भी प्रभाव नही पड़ता। मुक्ति प्राप्त करने के तीन साधन है— शाम्भव,आर्णव तथा अर्थस । प्रत्यभिज्ञान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन सोमानन्द ने ८५० ई० (सं० ९०७ वि० )में किया । इस शाखा का सर्वमान्य आघार-ग्रन्थ अभिनवगुप्त रचित <sup>'</sup>घ्वन्यालोक-लोचन' है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे जिनसे तांत्रिक सम्प्रदाय का साहित्य-भंडार परिपूर्ण हुआ। इस सम्प्रदाय के अनुसार जीवात्माओं में पारस्परिक विभिन्नता होते हुए भी वे शिव से विभिन्न नही है। वातावरण तथा अन्य मतों के सम्पर्क में आने के कारण शैव मत ने भी अनेक रूप धारण किए और इन रूपों के सहारे वह समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गया। ऊपर संकेत किया जा चुका है कि राजपूत शासकों की इसमें अगाध निष्ठा थी। राजा भोज (१००५--१०५४ ई० = सं॰ १०६२-११११ वि॰) ने तो 'तत्वप्रकाश' नामक एक प्रामाणिक ग्रन्थ भी लिखा है। नेपाल में शैव सम्प्रदाय ने नाथपंथ में योग दिया. सिद्ध सम्प्रदाय ने महायान तथा शैव सम्प्रदाय के सम्मिश्रण से लाभ उठाया और परिवर्तित रूप में जनता में उसका प्रचार किया। सैद्धान्तिक रूप में इसको उच्च वर्ग ने अपनाया। शैवमत के प्रसार से बौद्धमत को धक्का लगा। व्यानी बुद्ध तथा योगी शिव में कोई अन्तर नही जान पड़ता। नेपाल में अनेक मूर्तियाँ ऐसी है जिनके संबंध में यह निर्णय करना कठिन है कि वे शिव की है या बुद्ध की। शैवों ने बुद्ध विहारों पर अधिकार जमा लिया। बद्ध भगवान शिव के रूप में अन्तर्धान हो गए। यह था शैवमत के आधिपत्य का प्रभाव।

#### शाक्तमत

पौराणिक परम्परा के अन्तर्गत लगभग प्रत्येक देवता के साथ शक्ति-रूपी देवी की कल्पना की गई है। वैसे तो यजुर्वेद में भी रुद्र के साथ मातृरूपी अम्बिका का उल्लेख आता है, परन्तु इस प्रसंग में अम्बिका को रुद्र की बहन माना गया है, न कि उसकी अर्घांगिनी। अन्त में भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण देवी अम्बिका को रुद्र की पत्नी का पद प्राप्त हुआ और उसका संबंध पर्वत से जोड़ दिया गया तथा नवीन रूप में उसका नाम पार्वती, हेमवती तथा उमा पड़ा। यह नामकरण शैवमत पर पहाड़ी प्रभाव की ओर संकेत करता है। धीरे-धीरे शिव तथा शक्ति में अटूट नाता स्थापित हो गया। शक्ति ही सृष्टि-रचना की आधारभूत या जननी ठहराई गई। कालान्तर में शक्ति की दो रूपों में कल्पना की गई—श्वेत वर्ण तथा श्याम वर्ण। उमा स्वेत वर्ण की मानी गई। उसका स्पष्ट कारण यह है कि पहाड़ों की ऊँची श्रेणियों पर रहने वाले पुरुष तथा नारियाँ गौर वर्ण के होते है और जब देवताओं की शारीरिक रूपरेखा की कल्पना मनुष्यों के समान की गई तो उमा का गोरा रंग स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। श्याम वर्ण वाली देवियों में काली, कराली, चामुण्डा और चण्डी की गणना होती है। इस रूप में भी वह माता ही समझी जाती है, परन्तु ऐसी माता जो दुष्टों का संहार करती है और जिसकी आकृति भयंकर होती है, जिसको प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह की बिल का विधान है।

सैद्धान्तिक दृष्टि से शक्ति ब्रह्म की प्रतीक ही नहीं, वरन ब्रह्म और शक्ति दोनों एक ही है।

तंत्र इसी भावना से ओतप्रोत है। जब तांत्रिक और शैवमत का संपर्क हुआ तब दोनों के सम्मिश्रण से शाक्तमत का प्रादुर्भाव हुआ। कालान्तर में इस मत के आचार दो विभागों में बँट गए। दक्षिणा-चार के अनुसार प्रभात के समय संध्या, मध्याह्न में जप, दुग्ध तथा शर्करा का पान, रुद्राक्ष की माला धारण करना साधक के लिए अनिवार्य माना गया। यह एक प्रकार से गौर वर्ण शक्ति की आराधना थी। इसके प्रतिकृल वामाचार में तामसी उपासना का विधान है। इसमें पशु-बिल तथा गरु का विशेष महत्व है। गुरु-दीक्षा के बिना सिद्धियों की प्राप्ति असंभव मानी गई। इसके अतिरिक्त वामाचार में पाँच मकारों का भी विधान है। इन मकारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए भैरवी-चक्र की योजना की जाती थी। चक्रों में वर्ण-जाति के भेद का विचार नहीं होता था। ये चक्रतीन प्रकार के होते थे—वीर,राज और देव। वीरचक्र में किसी भी रजस्वला कन्या की गणना हो सकती थी। राजचक में यामिनी, योगिनी, रजकी, व्वपची कैवर्तकी नारी का शक्ति-रूप में व्यवहार किया जाता था। देवचक में राजवेश्या, नागरी, गुप्तवेश्या, देववेश्या तथा ब्रह्म-वेश्या सम्मिलित होती थीं। इस प्रकार जब सिद्ध लोग हठयोग तथा संयम से कूंडलिनी को जाग्रत करते थे, शाक्त सम्प्रदाय वाले इसी कार्य को भोग द्वारा सम्पन्न करते थे। चक्रों तथा कुंडलिनी का स्थान दोनों सम्प्रदायों में समान है, परन्तु साधनाओं के रूप में विभिन्नता है। दार्शनिक विचार से शाक्तमत का पथ तलवार की धार के समान पैना है तथा भोग का अर्थ इन्द्रियों की तृप्ति नहीं, बल्कि वासना का संहार है। परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि भैरवी-चक्र के अनुयायियों ने शाक्तमत के आदर्शो को दूषित कर दिया । जनसाधारण के लिए गृढ़ तत्व को समझना दुष्कर था। वे मत के बाह्य आवरण से ही प्रभावित हुए। विशेष कर बंग प्रदेश में शाक्तमत का अधिक प्रचार हुआ। इसका मुख्य कारण महायान-परम्परा है। अन्य उत्तरी प्रदेशों में भी थोड़ा-बहुत प्रचार हुआ। तंत्र तथा शाक्त सम्प्रदायों से मिलकर भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में दो विचार-धाराओं का प्रादुर्भाव हुआ--एक का संबंध वीर रस से है और दूसरी का श्रृंगार रस से । राज-पूतों का समस्त जीवन इन्हीं दो रसों से पगा हुआ था। शाक्त मत की हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ उनको रक्तपात की ओर प्रोत्साहित करती थीं तथा विलासमयी प्रवृत्तियाँ भोग की ओर।

# नूतन वैष्णवमत

सर्वशिक्तमान, सृष्टि तथा प्रलय, देवताओं की उत्पत्ति तथा पूजा, स्वर्ग, नरक, देवता, स्त्री, पुरुष, शरीर-स्थित चक्र, शास्त्र तथा धर्म, आश्रम, देवता-मूर्ति, मंत्र, यंत्र, मुद्रा, साधना, उपा-सना, जादू, घ्यान, योग, विज्ञान, इत्यादि सभी तंत्रों के अन्तर्गत आ गए। तंत्र के रूप-रूपान्तरों ने प्रत्येक वर्ग की आध्यात्मिक तथा भौतिक पिपासा को तृप्त किया। शाक्तमत के प्रावत्य ने प्राचीनता को एक ऐसा धक्का दिया जो असह्य था। परन्तु ब्राह्मण धर्म ने इस पर भी अपनी छाप लगा कर इसे टकसाली मत में परिणत कर लिया। इसी समय पुराणों का पुनः प्रतिपादन हुआ और इनमें पाँच देवताओं के प्रति स्तोत्र लिखकर सम्मिलित किए गए। वैदिक धर्म ने एक नया रूप धारण किया। इसको इतिहासकार नूतन वैष्णवमत कहते है। अन्य मतों के समान इसके मूलाधारों में भी कई विचार-धाराओं और परम्पराओं का सम्मिश्रण है, परन्तु इसके सिद्धान्तों में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया। पशु-बलि तथा आमिष भोजन का निषेध किया गया।

काश्मीर का राजा अवन्तिवर्मन परम वैष्णव था और उसने अपने राज्य में पशु-हत्या की मनाही कर दी थी। राजा भोज तथा उसका पौत्र दोनों ही परम वैष्णव थे। बंगाल का लक्ष्मणसेन भी परम वैष्णव था। फिर भी सामान्य रूप से यह मत क्षत्रियों को रुचिकर न हुआ। उनकी प्रकृति तथा परम्परा के अनुकृल तो शैवमत ही था।

वैष्णव सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ 'पंचरात्र संहिता' है। इसके मानने वाले मन्दिरों में जाना, पूजा की सामग्री इकट्ठा करना, पूजा करना, स्वाध्याय तथा योग से भगवान का साक्षात्कार करना अध्यात्मवाद का ध्येय समझते थे। धीरे-धीरे वैष्णवों ने विष्णु के चौबीस अवतारों की कल्पना की—मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, ब्रह्मा, नारद, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव, पृथु, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, किल्क, हंस, हयग्रीव और यज्ञ। इनमें से दस अवतार मुख्य माने गए। इन अवतारों की तालिका से वैष्णव सप्रदाय पर बौद्ध तथा जैन मतों का प्रभाव स्पष्ट है तथा इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि अवतारवाद २४ बुद्धों अथवा २४ तीर्थंकरों का दूसरा रूप है। मूर्ति-पूजा का सिलसिला तो महायान सम्प्रदाय से ही चल निकला था, प्रत्येक मत ने अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार इसकी रूपरेखा में परिवर्तन कर इसको अपना लिया। यदि शैवों ने मूर्तियों को मन्दिरों में स्थापित किया तो वैष्णव भला कब पीछे रहने वाले थे। हजारों की संख्या में वैष्णव सम्प्रदाय के मन्दिर बने और इनमें नाना प्रकार की मूर्तियाँ स्थापित की गईँ । विष्णु की चौदह और चौबीस हाथ वाली आकृति की कल्पना के अनुसार मूर्तियों का निर्माण किया गया तथा उनके हाथों में भिन्न-भिन्न आयुष दिए गए। इसी प्रकार ब्रह्मा की मूर्ति भी बनाई गई। धीरे-धीरे ब्रह्मा, शिव और विष्णु एक ही परमात्मा के रूप मान लिए गए और त्रिदेव की पूजा होने लगी। अट्ठारह पुराण इन्हीं तीन देवताओं के संबंध में है। इनके अतिरिक्त गणेश, स्कन्द, सूर्य, अष्ट दिक्पालों का तो कहना ही क्या; ग्रह, नक्षत्र, शास्त्रों, निदयों, युगों तक की मृतियाँ बना डाली गईँ। अन्त में हिदुओं के पाँच मुख्य देवता—सूर्य, विष्णु, देवी, रुद्र और अग्नि-रह गए, जिन्हें सामान्य रूप से पंचायतन कहते हैं। जिस देवता का मन्दिर होता है उसकी मूर्ति मध्य में और चारों कोनों में अन्य चार देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। इन मूर्तियों तथा मन्दिरों के आकार और सजावट में कारीगरी के दृष्टिकोण से कोई बात उठा नहीं रखी गई है। शिल्पियों ने अपनी कुशलता का भरपूर प्रदर्शन किया है। देवालय पवित्रता के केन्द्र तो थे ही, इसके साथ-साथ उनमें सुरक्षा का भी प्रबन्ध रहता था। प्रतिमाओं के वस्त्रन्थार-षण बहुमुल्य होते थे। इस सम्बन्ध में सोमनाथ के देवालय तथा मूर्ति का उदाहरण दिया ज़्जा सकता है। वह इतने रत्नों से सुसज्जित था कि महमूद गजनवी अपने लालच को रोक न सका 🙌 र उसने प्रतिमा का विष्वंस करके अपने राजकोष को मालामाल किया। कभी-कभी राजागण सुरक्षा के हेतु अपनी बहुमूल्य वस्तुएँ देवालयों में लाकर रख दिया करते थे। धनराशि के लोभ से 截 प्रेरित होकर तुर्क आक्रमणकारियों ने सैकड़ों मन्दिरों को तोडा।

#### वेदान्त

धर्म-दर्शन के क्षेत्र में इस काल में वेदान्त धर्म का अधिक विकास हुआ। विभिन्न आचार्यों ने वेदान्त सूत्र का अपने-अपने दृष्टिकोण से भाष्य करके कई सम्प्रदाय चलाए। परन्तु इन सबका

आधार भितत थी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद प्रचलित किया। इसके अनुसार यद्यपि ब्रह्म, जीवात्मा और जगत तीनों मूलतः एक ही हैं, फिर भी सामान्य रूप से एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म का वही संबंध है जो सूर्य और किरण का है। जिस प्रकार किरण सुर्य से निकलती है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से निकला हुआ है। परन्त इस सक्ष्म भेद को समझना सरल नथा। इस ध्येय को लेकर मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रचार किया और ब्रह्म, जीव तथा प्रकृति को पृथक-पृथक सिद्ध किया। राम और सीता की मूर्तियों की पूजा पर जोर दिया । इस सम्प्रदाय में वैराग्य, शम, शरणागति, गुरु-सेवा, गुरुमुख से अध्ययन, परमात्म-भितत, अपने से बड़ों के प्रति भिवत, समवयस्कों से प्रेम और अपने से छोटों पर दया, यज्ञ, संस्कार, सब कार्य हरि को समर्पित करना तथा उपासना आदि अनेक साधनों से मोक्ष प्राप्त करने का सिद्धान्त बताया गया है। इसके अतिरिक्त बारहवीं शताब्दी ई० में निम्बार्क ने द्वैताद्वैत अर्थात् द्वैत और अद्वैत दोनों का सम्मिश्रण करके एक और सम्प्रदाय की स्थापना की । इसके अनुसार ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्म में ऐक्य भी है और विभिन्नता भी। ब्रह्माण्ड में जीवात्मा और प्रकृति दोनों सम्मिलित है। जीवात्माएँ ब्रह्म के अधीन है तथा मुक्त अवस्था में भी ब्रह्म में मिली हुई और ब्रह्म से अलग रहती हैं। ब्रह्म के वास्तविक रूप को समझना ही मोक्ष है तथा इसकी प्राप्ति ज्ञान और प्रपत्ति द्वारा ही संभव है। राधा और कृष्ण ब्रह्म के स्वरूप हैं। इनकी पूजा तथा आराधना ही मनुष्य का कर्त्तव्य है।

## घामिक आदर्श और व्यवहार

शैव, वैष्णव, सिद्ध, तांत्र तथा शाक्त मतों ने मिलकर भारत में एक गहन वन का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। इस वन में प्रत्येक वृक्ष अपनी शाखाओं को दूर-दूर तक फैलाने का प्रयत्न करता है, किन्तु एक दूसरे की जड़ों को नष्ट नहीं करता। आर्य तथा आर्येतर जातियों की उच्च दार्शनिकता तथा निम्न कोटि के अन्धविश्वास परस्पर हिल-मिलकर एक हो गए। धर्म और सम्प्रदायों के इन्हीं उलझे हुए स्वरूपों ने यहाँ की संस्कृति की रक्षा की। विद्वेष और असहिष्णुता रहते हुए भी सहिष्णुता का लोप नहीं हुआ; अनेक में एक और एक में अनेक की परिपाटी स्थिर रही । कन्नौज के गहड़-वाल-वंशी परम शैव राजा गोविन्दचन्द्र ने दो बौद्ध भिक्षुओं को विहार के लिए छः गाँव दिए थे। बौद्ध राजा सदनपाल ने अपनी स्त्री को रामायण सुनाने के लिए एक ब्राह्मण को एक गाँव दान में दिया था। गोविन्दचन्द्र की स्त्री बौद्ध थी। इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते है। परन्तु यह चित्र का केवल एक ही पटल है, यदि हम दूसरी ओर ध्यान दें तो दूसरा ही रूप प्रदिश्चित होता है। साम्प्रदायिक विभिन्नता के कारण मोक्ष को छोड़ कर जनसाधारण के समक्ष दूसरा ध्येय, कोई और उत्साहपूर्ण आदर्श शेष नहीं रह गया था। इसका यह अभिप्राय नहीं कि समस्त जनता अध्यात्मवाद में विभोर हो गई थी। इसके विपरीत वह अंधविश्वासों तथा आडंबरों के विस्तृत जाल में फँस कर आत्मसत्ता खो बैठी थी। आध्यात्मिक शब्दावली की रूपरेखा तो जैसी की तैसी बनी रही, परन्तु उसके अर्थ बदल गए थे। शंकर की माया का अर्थ ब्रह्म के अज्ञान के बदले संसार की असारता हो गया। परिणामस्वरूप भौतिक और आध्या-त्मिक आदर्शों के सन्तुलन में हानिकारक बल पड़ गया। सांसारिक वस्तुओं के प्रति सर्वसाधारण

का मोह तो जहाँ का तहाँ रहा, परन्तु इस मोह के पीछे कोई उत्साह न रह गया । धर्म का पालन इस लोक के लिए नही, बिल्क परलोक के लिए किया जाने लगा। जीवन के इस क्षेत्र पर एक प्रकार का आलस्य छा गया। प्रगति की धारा मन्द पड़ गई। परन्तु इस मन्द अवस्था में भी आगे आने वाली कान्ति के बीज निहित थे।

#### सामाजिक संगठन--वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-विभाजन

इस समय का समाज भी धर्म के साँचे में ही ढला। वर्ण-व्यवस्था की भित्ति पर ही इसका भवन खड़ा हुआ था। परन्तु वर्ण कर्म के अनुकूल न रहकर वंश-परम्परा के अधीन होकर जातियों तथा उपजातियों के रूप में विकसित हुआ। समाज में ब्राह्मणों का सबसे अधिक मान-सम्मान था। शिक्षा तथा विद्या पर लगभग उनका एकाधिकार-सा था। अबूजैद, अलमसऊदी, अलबेरुनी इत्यादि यात्रियों ने इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा की है। वे शासन-कार्य में पर्याप्त भाग लेते थे। मंत्री तो प्रायः ब्राह्मण ही हुआ करते थे और कभी-कभी वे सेनापित का भी पद ग्रहण करते थे। समस्त समाज के आचार-विचार का ब्राह्मण ही निर्देश किया करते थे। उनका व्यवहार शुद्ध, उनका भोजन सात्विक और धर्म तथा अध्यात्म में उनकी विशेष प्रवृत्ति रहती थी। यद्यपि कई कारणों से यज्ञादि में कमी आ गई थी, लेकिन उनके स्थान पर नाना प्रकार के पूजा-पाठ और तांत्रिक विधान दिन प्रतिदिन बढ़ते गए तथा समयानुसार ब्राह्मणों ने इन कियाओं को करना और कराना आरंभ कर दिया।

समाज के संगठन और विकास में दो शिक्तयों का योग होता है—दार्शनिक तथा िकयात्मक। ये दोनों शिक्तयाँ एक दूसरे से इतनी सिम्मिश्रित होती हैं कि यह निर्णय करना िक किस स्तर पर एक का प्रारम्भ हुआ और उसने दूसरे को प्रभावित िकया, असंभव-सा प्रतीत होता है। परन्तु इतना कहना अनुचित न होगा िक कर्म के परचात् ही दर्शन तथा सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव होता है। अतएव जब परिस्थितियों से विवश होकर ब्राह्मण नाना प्रकार के व्यवसाय करने लगे तो स्मृतियाँ भी इसी के अनुकूल लिख दी गई जिनमें ब्राह्मणों को क्षत्रिय तथा वैश्यों के धन्धों को करने की आज्ञा दे दी गई। अतएव बहुत से ब्राह्मण कृषक, शिल्पी और दूकानदार बन गए। परन्तु वे नमक, तिल, शहद, शराब और मांस आदि पदार्थ नही बेच सकते थे। यद्यपि इस काल के आरंग में ब्राह्मणों का केवल एक ही वर्ण था, लेकन धीरे-धीरे उनमें उपजातियाँ बनने लगीं और ये भेद कमशः बढ़ते गए। इस प्रवृत्ति के कई कारण थे, जैसे, भोजन का भेद, निवास-स्थान का भेद तथा दार्शनिक विचारों का भेद। स्कन्दपुराण में नागर ब्राह्मणों का इतिहास दिया हुआ है और इसी प्रसंग में नागर ब्राह्मण परिवारों की गणना कराई गई है। इस ब्यौरे से यह निष्कर्ष निकलता है कि किस प्रकार से जाति-विभाजन में देश तथा वैवाहिक संबंध ने योग दिया।

उत्तर भारत में नगरकोटिया, मृहियाल, सारस्वत, गौड़, नानौल, कनौजिया, सरयूपारी, श्रीमाली, तिवारी, पुष्कर, मालवीय उपजातियों का उल्लेख इस काल के शिलालेखों अथवा ताम्रपत्रों में मिलता है। अपने पवित्र आचारों तथा शुद्ध धार्मिक वृत्ति के करण समस्त देश में इनका विशेष आदर-सम्मान था। कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों को मध्यदेश से ब्रामंत्रित करके अपने राज्य में बसाया था। कनौजिया ब्राह्मणों को बल्लालसेन ने बंगाल में बसाया, केसरी राजाओं

ने उड़ीसा में तथा मुलराज ने गुजरात में बसाया। इन ब्राह्मणों ने बाहरी प्रदेशों में बस-कर भी अपने को स्थानीय ब्राह्मणों से पृथक रखा और उनसे रोटी-बेटी का संबंध नहीं किया। इस प्रसंग में यह संकेत करना अनुचित न होगा कि गौड़ ब्राह्मणों का बंगाल से कोई संबंध नहीं। थानेश्वर के चारों ओर का प्रदेश किसी समय गौड़ नाम से प्रसिद्ध था तथा गौड़ ब्राह्मण इसी प्रदेश के रहने वाले थे। बंगाली ब्राह्मण इन्हीं के वंशज हैं और इसलिये गौड़ कहलाते है। उत्तर भारत की ब्राह्मण उपजातियाँ बहुधा मांसाहारी थीं। इसका प्रमाण अलबेरुनी से मिलता है। उसने लिखा है कि जैसे ईसाइयों को हिंसा करना मना है, इसी तरह ब्राह्मणों को भी। परन्तु वे कुछ पशुओं को गला घोंट कर मार सकते है, जैसे भेड़, बकरी, हरिण, गैडा इत्यादि। बैल, ऊँट, घोड़ा, हाथी तथा पालतु पश्-पक्षी, मछली, अंडा इत्यादि का खाना उनके लिये वर्जित था। लगभग एक शताब्दी पश्चात् मार्कोपोलो ने इस प्रसंग में लिखा है कि ब्राह्मण कुशल तथा सत्यवादी व्यापारी होते है। वे न तो मांस खाते है, न मदिरा पीते हैं और शुद्ध जीवन व्यतीत करते है। वे सूत का एक धागा पहनते हैं जो कंधे से होता हुआ वक्ष तथा पीठ पर पड़ा रहता है। प्रत्येक साप्ताहिक दिवस के शुभ तथा अशुभ मुहूर्त में विश्वास करते हैं, तथा व्यापार शुभ मुहूर्त में ही करते हैं। वे दीर्घायु होते हैं, क्योंकि वे त्याग का जीवन व्यतीत करते हैं। उनके दाँत बड़े-बड़े होते हैं तथा वे एक प्रकार की पत्ती चबाते है। सारांश यह कि उपजातियों में विभाजित हो जाने तथा अपने पैतुक आचार छोड़ देने के बाद भी समाज में ब्राह्मणों का आदर-सम्मान था। समस्त हिन्दू जनता, चाहे वह किसी भी श्रेणी की क्यों न हो, उनको धर्म का रक्षक तथा आचार-विचार का निर्देशक मानती थी और इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मण जाति ने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निबाहा।

ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय जाति भी कई समूहों में विभाजित हो गई थी। दो भाग तो उसमें पहले से बन चुके थे-(१) कृषक क्षत्रिय, (२) सैनिक क्षत्रिय। स्पष्ट है कि प्रथमश्रेणी का पद निम्न था। द्वितीय श्रेणी वालों का, जो बहुधा राज्यपाल तथा ग्रामों के संरक्षक होते थे, समाज में ऊँचा स्थान माना जाता था। इस काल में इन्होंने ही राजपूत नाम धारण किया, जिसका अर्थ है--शासक-वर्ग के क्षत्रिय। आरम्भ में ये ब्राह्मणों से भी ऊँचे समझे जाते थे जिसका कि अरब यात्रियों ने उल्लेख किया है। परन्तु अलबे रुनी के समय तक दशा बदल चुकी थी। उसके कथना-नुसार राजपूत जाति ब्राह्मणों से बहुत नीची न थी। राजपूतों को ब्राह्मणों के समान ही वेद और शास्त्र पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। राजा भोज और गोविन्दचन्द्र धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र के उतने ही प्रकांड विद्वान् थे जितने कि उनके समकालीन ब्राह्मण। एक अभिलेख में भोज को कविराज कहा गया है। चिकित्सा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, वास्तु, अलंकार, कोष, कला-सभी विषयों पर उन्होंने ग्रन्थ लिखे हैं। इसी प्रकार गोविन्दचन्द्र भी न केवल एक प्रतापी सम्पाट था बल्कि उच्च विद्वान तथा विद्वानों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने वाला था। गहड्-वालों के इतिहासों में उसको विविध-विचार-विद्या-वाचस्पति की उपाधि से संबोधित किया गया है। कुछ लोगों ने तो उसको स्वयं वृहस्पति माना है, क्योंकि विज्ञान तथा दर्शन में वह निपृण था। उसके मेधावी सन्धि-विग्रहिक लक्ष्मीधर ने 'व्यवहार-कल्पतर' की रचना की जो कि कानून का अमुल्य ग्रन्थ माना जाता है।

बारहवीं शताब्दी के आरंभ होते-होते राजपूत तथा शासक-वर्ग की एक विभिन्न जाति बन गई और इस जाति में केवल विशुद्ध क्षत्रिय वंशों की गणना की गई। इस गणना से पंजाब तथा दक्षिण प्रदेश के क्षत्रिय वंचित रहे, कारण यह कि पंजाब इस समय तुर्कों के अधीन था और दक्षिण के शासक वंशों की शुद्धता संदिग्ध थी। उनकी नसों में आर्य-क्षत्रिय रक्त प्रवाहित न था। परन्तु इस गणना में मराठा क्षत्रिय कूल में शामिल कर लिए गए थे और वह इसलिए कि उनके तथा उत्तरीय क्षत्रियों के बीच वैवाहिक संबंध होने लगा था। इस प्रकार राजपूतों में ३६ विश्रद्ध वंशों की परम्परा का निर्माण हुआ । कल्हण ने 'राजतरंगिणी' में इसका उल्लेख किया है। सर्वप्रथम राजा गोविन्दचन्द्र गहड्वाल ने इन ३६ वंशों की तालिका बनाई। उस समय के शिलालेखों के अनुसार उसने सुर्य तथा चन्द्रवंशी क्षत्रियो का पुनरुद्धार किया, जिसका अर्थ यह भी हो सकता है कि राजपूत परिवारों को सूर्य तथा चन्द्रवंशी श्रेणियों में विभाजित करके उन्हें महाभारत के समय तथा उसके पूर्व से प्रचलित परम्परा के साँचे में ढाला गया और इस प्रकार इस सम्मिश्रित जाति को भारतीय वर्ण-व्यवस्था के अनुरूप बना लिया गया। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण तीन समहों में बाँटा गया—(१) ३६ कूल वाले राजपूत जो कि राजपूताना, गुजरात, काठिया-वाड़, मालवा, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब में बसे हुए थे, (२) पश्चिमी हिमालय के राजपूत और (३) मराठा क्षत्रिय । इन समृहों में रोटी-बेटी का पारस्परिक सम्बन्ध न था । कई कारणों से उत्तरी प्रदेशों के राजपूतों का गौरव अधिक बढ़ गया तथा वे ही भारतीय मान-मर्यादा के प्रतीक समझे जाने लगे। समाज और धर्म के संरक्षण का भार उन्ही के कन्धों पर आ पड़ा। इस प्रकार वे संस्कृति के विकास और उसके प्रसार का मापदण्ड बन गए। उनके चरित्र को ही आदर्श मान लिया गया।

वैश्यों तथा शुद्रों पर भी वही प्रभाव पड़े जो कि बाह्मणों तथा क्षत्रियों पर, अतएव वे भी अनेक उपजातियों में विभाजित हो गए। वैश्यों के मुख्य कार्य थे-पशु-पालन, कृषि, वाणिज्य इत्यादि । परन्तु जैन मत से प्रभावित होकर उन्होंने कृषि को धीरे-धीरे त्यागना प्रोरंस कर दिया और व्यापार की ओर उनकी रुचि दिनोंदिन बढ़ती गई। यहाँ तक कि इस समस्त/जाति को वाणिज्य शब्द से व्युत्पन्न विणक् या बनिया नाम से संबोधित किया जाने लगा। जिन पेशों को बाह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों ने नीचा और तुच्छ समझ कर छोड़ दिया, उनको शुद्रों तथा अन्त्यजो ने अपना लिया और इसी के आघार पर इन जातियों में भी बहुत-सी उपजातियाँ बन गई । शुद्रों तथा अन्त्यजों का कर्त्तव्य था सेवा करना, परन्तु समाज में उनके अधिकार नहीं के बराबर थे। कुछ शुद्र जातियों को उच्च श्रेणी वाले स्पर्श कर सकते थे, परन्तु इनमें से बहुतों के स्पर्श से पवित्रता भंग हो जाती थी। अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि उस समाज में इस समस्त/वर्ग का स्थान शोषितों का था। शुद्रों और अन्त्यजों का जीवन सेवा-धर्म के पालन में व्यतीत होता था। ऊपर उठने के लिये उनको न तो कोई साधन प्राप्त थे और न किसी ओर से प्रोत्साहन मिल सकता था। राजपूत राजाओं को वे अपनी मर्यादा तथा संपत्ति का रक्षक तो अवश्य समझते थे, परन्तु राजा अौर प्रजा में सांस्कृतिक समानता होते हुए भी एक अप्रत्यक्ष द्वेष की भावना विद्यमीन थी। राजा का कर्त्तव्य था राज्य करना और प्रजा का आज्ञा पालन करना । सैद्धान्तिक रूप से तो राजा का धर्म था कि प्रजा के सुख तथा समृद्धि का ध्यान रक्खे, परन्तु उस समय के युद्ध की भावनाओं से ओत-प्रोत वातावरण में इन आदर्शों की पूर्ति असंभव थी। यही कारण है कि राजा के प्रति प्रजा की सहानुभूति निरन्तर कम होती गई तथा दोनों के उद्देश्यों में विभिन्नता पैदा हो गई।

# विवाह

सामाजिक जीवन में बाह्य एकता होते हुए भी विभिन्नता प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। उदाहरण के रूप में विवाह-संस्कार लिया जा सकता है। पुरातन पद्धित के अनुसार विवाह आठ प्रकार के होते हैं, परन्तु इनमें से केवल चार—ज़ाह्म, देव, आर्ष तथा प्राजापत्य को ही विहित माना गया है। फिर भी राजपूतों में गान्धर्च, राक्षस तथा आसुर विवाहों का भी चलन था। विवाह के पूर्व सैनिक बल का प्रयोग किया जाता था और विवाह-उत्सव एक प्रकार की सैनिक विजय समझा जाता था। स्त्री का बलपूर्वक अपरहण करना एक साधारण-सी बात थी और इस विषय को लेकर भयंकर युद्धों तक की नौबत पहुँच जाती थी। पृथ्वीराज और जयचंद के संघर्ष का कारण संयोगिता ही थी। विवाह के समय सैनिक विजय की भावनाओं का प्रदर्शन आज दिन भी कुछ अंशों में मौजूद है। यह अनुमान किया जा सकता है कि क्षत्रियों को छोड़कर अन्य जातियों में—विशेष कर ब्राह्मण तथा वैश्यों में—गान्धर्व, आसुर, राक्षस तथा पैशाच विवाह-परम्परा का चलन था। उच्च श्रेणियों में बहुविवाह का रिवाज था। राजा, सरदार आदि धनाढ्य लोग प्रायः कई विवाह करते थे, परन्तु निम्न श्रेणी के लोग सभवतः आर्थिक कारणवश एक समय एक ही स्त्री से संतुष्ट रहते थे।

#### उत्सव

इसी प्रकार यद्यपि सभी श्रेणियाँ विभिन्न उत्सव मनाती थीं, परन्तु उनके मनाने के ढंग में विभिन्नता थी। केवल होलिकोत्सव ही ऐसा था जिसमें ऊँच-नीच की भावना थोड़ी देर के लिये लोप हो जाती थीं। इस विभिन्नता के पीछे आर्थिक तथा धार्मिक दोनों ही कारण थे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मेले-ठेले के समय सब लोग जी खोल कर आमोद-प्रमोद की योजनाओं में सम्मिलित होते थे। ऐसे अवसरों पर प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर बाहर निकलते थे। पुरुष और स्त्रियों दोनों को ही गहनों के पहनने का चाव था। बहुमूल्य मणियों के हार, अंगूठियाँ, कड़े भुजबंद, कुंडल, कर्धनी इत्यादि गहनों का खूब चलन था। स्त्री के रूप और पुरुष के आकर्षण में इससे चार चाँद लग जाते थे। अलंकार ही स्त्री की धन-राशि समझा जाता था तथा स्त्री को सजाने के लिये हर एक साधन से काम लिया जाता था।

## नारी का स्थान

यदि राजपूत नरेशों के लिए स्त्री विलास की वस्तु थी, तो अन्ध्र जातियों के लिए वह त्याग तथा पवित्र प्रेम की प्रतिमा थी। परन्तु भोग-विलास के वातावरण में रहते हुए भी राज-पूतिनयों ने आत्म-समर्पण के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो कि संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। उच्च वर्ग में स्त्रियों का सम्मान भी था और उनके कुछ अधिकार भी थे, यद्यपि आज वे हमें धूँधले दिखाई पड़ते हैं। पर्दे का अभी चलन न था। राजाओं की स्त्रियाँ दरवारों में आती

थीं। यात्री अबूजैंद ने इस प्रचलन की ओर संकेत किया है। शस्त्र धारण करके राजपूतिनयाँ रणक्षेत्र में घोड़ों पर सवार होकर सेना का संचालन करती थी। इतिहासकार ईसामी ने अला-उद्दीन के प्रथम दक्षिण आक्रमण का वर्णन करते हुए लिखा है कि तुर्की सेना का एक स्थान पर पुरुष-वेश धारण किए हुए स्त्रियों ने विरोध किया और वे इतने साहस तथा वीरता से लड़ीं कि उन्होंने शत्रु के दाँत खट्टे कर दिए। अलाउद्दीन को यह कहना पड़ा कि यदि इस देश की स्त्रियाँ इतनी वीर और लड़ने वाली है तो फिर पुरुषों का क्या ठिकाना। स्त्रियों का यह कोई नवीन संस्कार न था, यह परम्परा तो राजपूत-काल से बराबर चली आ रही थी।

#### मनोरंजन

जन-साधारण तथा उच्च वर्ग के लोग नाना प्रकार के आखेटों से अपना मन बहलाते थे। कुशल सैनिक बनने के अभिप्राय से शासक-वर्ग के व्यक्ति घुड़सवारी, तलवार तथा भाला चलाना और इसी तरह के दूसरे व्यायाम किया करते थे जिनसे मनोरंजन भी होता था और स्वास्थ्य-लाभ भी। रथों की दौड़ हुआ करती थी जिसके लिए बैलों और घोड़ों को रंग-बिरंगे वस्त्रों और आभूषणो से सुसज्जित किया जाता था। मल्ल-युद्ध का आम रिवाज था जिसे देखने के लिए लोग अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होते थे। मस्त हाथियों के लड़ाने की भी प्रथाथी। राजाओं के दरबारों में नाटक भी खेले जाते थे। कवियों तथा नाटककारों का विशेष सम्मान था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यदि राजपूत नरेशों ने अपना समय तथा धन कवियों के आदर करने और कविता की रचना करने में न गँवाया होता तो संभव है कि उनका अधःपतन इतनी शीघ्रता से न होता। घरों के भीतर लोग चौसर इत्यादि से मनोरंजन करते थे। जुआ खेलना बुरा न समझा जाता था।

भोजन में शुद्ध और सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। अहिसा-प्रवृति के प्रभाव के कारण अधिकांश वैश्य जाति तथा कुछ ब्राह्मण उपजातियों के लोग केवल निरामिष आहार करते थे, परन्तु क्षत्रिय सामान्य रूप से मांसाहारी होते थे और संभवतः यही दशा शूद्रों की थी। साधारणतया गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, मटर, उड़द, मसूर ही जन-समुदाय के खाद्य पदार्थ थे। लहसुन, प्याज का अधिक रिवाज न था। हरिण, भेड़, बकरी के मांस के अतिरिक्त प्रायः अन्य मांस निषद्ध थे। यद्यपि अल-मसऊदी तथा सुलेमान के कथनानुसार यह सिद्ध होता है कि राजा लोग मिदरा-पान नहीं करते थे, परन्तु शनै:शनैः क्षत्रियों में मिदरा तथा अफीम और भांग का चलन बढ़ता गया। ये वस्तुएँ उनके लिए व्यसन बन गई। शिव और शक्ति को पूजने वाला राजपूत-वर्ग भला मास, मिदरा तथा मैथुन से अछूता कैसे रह सकता था! संग्राम के समय अपने आपे को भूलने का एक मात्र उपाय मिदरा-पान या विजया-सेवन ही था। होश में रहकर वीरत्व का प्रदर्शन करना संभव नहीं था।

## कला--वास्तु और मूर्ति

कला सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था का प्रतिबिम्ब होती है। राजपूत-काल की कला के नमूने अधिक संख्या में प्राप्त नहीं हैं, परन्तु जितने भी है, वे समकालीन सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति पर भरपूर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन परम्परा के अनुसार कला धर्म-केन्द्रित थी। शाक्त सम्प्रदाय के विलासमय पहलू को कलाकारों ने पत्थर के माध्यम से न केवल चित्रित करके चिरस्थायी बना दिया है, बल्कि कोणार्क, भुवनेश्वर और खजुराहो के भग्नावशेषों को देखकर समसामयिक धार्मिक प्रवृत्तियों का यथार्थ बोध हो जाता है। श्रृंगार रस तथा वामाचार के सिम्मश्रण ने कला के क्षेत्र में एक विशेष सौन्दर्य तथा आकर्षण का संचार कर दिया। उस समय की मूर्तिकला को देख कर आज दिन भी विशेषज्ञ चिकत रह जाते हैं। यद्यपि जिस भाव अथवा विषय को ये मूर्तियाँ प्रदिशत करती हैं, उसे देख कर हृदय में ग्लान भले ही पैदा हो, मगर कलाकार के हाथ की सफाई की भूरि-भूरि प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता। कितने साहस, कितने धैयं तथा कितनी लगन से काम करने के बाद ये जीते-जागते चित्र पाषाण के टुकड़ों से गढ़ कर बनाए गए होंगे। ऐसा लगता है कि इन मूर्तियों में केवल जान डालना ही शेष रह गया है और कभी-कभी तो इन निर्जीव पत्थरों से जीवन भी झलकता प्रतीत होता है। मूर्तियों के अंग-प्रत्यग मानो साँच में ढाल दिए गए हों। शरीर का प्रत्येक भाग बनावट में सुडौल और इतना मनोमोहक है कि घंटों उस पर दृष्टि जमी रहती है। यदि मूर्ति पुरुष की है तो मानो उसमें से बल फूटा पड़ता है और यदि स्त्री की है तो वह यौवन के चमत्कार से भरपूर है।

इस काल की वास्तु तथा मूर्तिकला का विस्तार गुजरात से बंगाल तक है और यद्यपि हिन्दी भाषा और साहित्य का क्षेत्र केवल मध्य और पश्चिमी भागों में ही सीमित है, फिर भी उसमें समस्त उत्तर भारत की संस्कृति प्रतिबिम्बित है। कला के बाह्य रूपों में भले ही अन्तर दिखाई देता हो, परन्तू आन्तरिक प्रेरणा का स्रोत सब का एक ही है। हिन्दी साहित्य पर जैन धर्म की छाप स्पष्ट है। जैनियों ने भी पूनीत स्थानों में विशाल मन्दिरों का निर्माण किया। गिरिनार में १६ मन्दिर है। इनमें से सबसे बड़ा नेमिनाथ का मन्दिर है। इसका आंगन १९५ फुट लंबा और १३० फुट चौड़ा है। इसमें दो मण्डप हैं, एक अर्धमंडप और दूसरा महामंडप। आंगन के चारों ओर ७० कोष्ठ है। प्रत्येक कोष्ठ में तीर्थकर की प्रतिमा स्थापित है। नेमिनाथ के मन्दिर के बिलकुल पीछे तेजपाल और वास्तुपाल द्वारा ११७७ ई० (सं० १२३४ वि०) में बनवाया हुआ मल्लनाथ का मन्दिर है। इसके आकार में यह विशेषता है कि तीन मन्दिर एक साथ जोड़ दिए गए जान पड़ते है। यह शैली दक्षिण मे तो प्रचलित है, परन्तु उत्तर भारत में बहुत ही कम पाई जाती है। गिरिनार के सन्निकट ही समुद्रतट पर सोमनाथ का मन्दिर है जिसका विध्वंस महमूद गजनवी ने किया था। भीमदेव ने इसका पूर्नीनर्माण कराया था तथा सिद्धराज और कुमारपाल ने इसकी सजावट कराई थी। इस मन्दिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित थी, इस प्रश्न पर मतभेद है। सोमेश्वर के नाम से तो शिव का बोध होता है, परन्तु मुसलमान इतिहास-कारों के वर्णन से यह भी अनुमान होता है कि मूर्ति संभवतः विष्णु या तीर्थकर की रही होगी। इस मत की पुष्टि में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि गुजरात प्रदेश में दीर्घ काल से जैन मत का प्राबल्य था।

इसी प्रसंग में आबू पर्वत का महत्व भी उल्लेखनीय है। इसका ५००० या ६००० फुट ऊँचा शिखर रेगिस्तान के बीच ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीलवर्ण समुद्र के मध्य कोई द्वीप। जैन तथा हिन्दू इसको तीर्थस्थान मानते हैं। यद्यपि पिलताना तथा गिरिनार के समान यहाँ बहुत से मन्दिर नहीं हैं, फिर भी जैनियों ने अपने प्रभुत्व-काल में कई अद्वितीय मन्दिर बनवाए थे। ये श्वेत संगमरमर के बने हुए है, जब कि ३०० मील तक इस पत्थर की खान का कोई भी निशान नहीं मिलता। इनमें से एक तेजपाल तथा वास्तुपाल ने (११९७-१२४७ ई० = सं० १२५४-१३०४ वि०) बनवाया था । इसकी बारीक कटाई तथा विवरणों की सुन्दरता अवर्णनीय है। दूसरा मन्दिर विमल साह का बनवाया हुआ है। यद्यपि देखने में यह सादा है, परन्तु इसका आकार भव्य है। कलाकार ने भावकता से प्रेरित होकर बड़े परिश्रम से अत्यन्त सूक्ष्म कला का प्रदर्शन किया है। इस मन्दिर के प्रमुख कोष्ठ में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। मन्दिर का शिखर कोणाकार है। इससे संबंधित एक मण्डप है जिसका कलश अडतालीस स्तम्भों पर आधारित है। समस्त मन्दिर १४० × ९० फुट आंगन से घिरा हुआ है जिसके किनारे-किनारे दुहरे छोटे-छोटे स्तम्भों की शृंखला की एक दालान है जो कि ५५ कोष्ठों के सामने मण्डपों के समान दिखाई पडती है। प्रत्येक कोष्ठ में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। इस मन्दिर के स्तम्भों तथा छत में बारीक कटाव का काम है, जो देखते ही बनता है। अरावली पर्वत की पश्चिमी श्रेणी की घाटी में भी जैन मन्दिरों का छोटा-सा समूह है जो कला की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, परन्तु इसके अतिरिक्त जिस प्राकृतिक वातावरण में वे स्थित हैं वह उससे भी अधिक मोहक है। सदरी का मुख्य मन्दिर राणा कूंभा का बनवाया हुआ है। इसने जैन मत को भरपूर प्रोत्साहन दिया था तथा अपने राज्य में अनेक इमारतों का निर्माण कराया था। सदरी के मन्दिर के कलशों, स्तम्भों तथा बाहर की कंगुरेदार दीवार से आगे आने वाली प्रगति का अनुमान किया जा सकता है। वर्तुलाकार शिखर तथा गोलाई लिए हुए कलश कुछ ऊँचे, कुछ नीचे, सब मिला कर पर्वतीय शृंखला का रूप प्रदर्शित करते हैं तथा प्राकृतिक वातावरण से मिलकर एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर देते हैं।

जैन, वैष्णव तथा शाक्त मतों की कला के सम्मिश्रण का जीता-जागता चित्र खजुराहो के विख्यात मन्दिरों में विद्यमान है। शिलालेखों अथवा शैली के आधार पर इनका निर्माण-काल ग्यारहवी शताब्दी ई० स्थिर किया गया है। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इन मन्दिरों के तीन समूह गणना में बराबर-बराबर ही तीन मतों के अनुसार विभाजित हैं। प्रत्येक समूह में एक बड़ा मन्दिर है जिसके चारों ओर छोटे-छोटे मन्दिर बने हुए है। शैव समूह में कनदिरया महादेव का प्रमुख मन्दिर है, वैष्णव-समूह में रामचन्द्र का और जैन-समूह में जिननाथ का। आकार तथा रूपरेखा में तीनों में इतनी समानता है कि चित्र को देखकर साधारणतया यह बताना कठिन है कि अमुक मन्दिर किस मत का है । अनुमान यह होता है कि संभवतः एक ही शासक ने तीनों को बनवाया होगा तथा बनवाते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया होगा कि तीनों मतों की प्रतिष्ठा में कोई अन्तर न पड़ने पाए। इसीलिए या किसी और अज्ञात कारण से यहाँ के जैन मन्दिर में उन विशेषताओं का अभाव है जिनको हम जैन कला से संबंधित कहते हैं। अलिन्द की अपेक्षा वितान अथवा शिखर अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। न तो इनमें कोष्ठों से घिरे हुए आंगन ही हैं, और न उठे हुए कलश ही। इन मन्दिरों में दो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--प्रथम चौंसठ योगिनी का मन्दिर और दूसरा घंटई। चौंसठ योगिनी का केवल एक १०५ 🗴 ६० फूट का आंगन है, जिसके चारों ओर सब मिलाकर ६४ छोटे-छोटे कोष्ठ हैं, जिनके गावद्रम शिखरों के ऊपर नुकीले शंकू बने हुए है। यह कम-विन्यास जैन शैली के अनुसार है। घंटई की विशेषता है इसकी कला का माधुर्य। इसके स्तम्भों में घंटों के आकार खुदे हुए हैं। संभव है, इसी कारण इस इमारत का नाम घंटई पड़ा हो। कनदरिया महादेव के मन्दिर के एक भाग में बहुत ही अश्लील मूर्तियाँ खुदी हुई है। यह वामाचार मत की प्रतीक हैं। जहाँ एक ओर जैनियों के मन्दिरों से त्याग और आत्म-नियंत्रण का सदेश मिलता है, वहाँ ये अक्लील मूर्तियाँ भोग-विलास द्वारा इन्द्रियों के दमन करने का साधन प्रस्तुत करती है। इस अश्लीलता मे ही जीवन की वास्तविकता का सार छिपा हुआ है। योग तथा तप में असाधारणता है; भोग और विलास में सामान्यता और स्वाभाविकता । संभव है, इन अश्लील मूर्तियों का यह तात्पर्य हो कि उनको देखकर साधारण मनुष्य के हृदय में ऐसी ग्लानि उत्पन्न हो जाए कि उसका चित्त भोग से हटकर योग की ओर चला जाए अथवा भोग के नाना प्रकार के आसनों का प्रयोग करके वह इन्द्रियों को इतना शिथिल कर डाले कि उनमें विलास की प्रवृत्ति ही शेष न रह जाए। तीन विभिन्न मतों के मन्दिरों का एक ही स्थान में विद्यमान होना निरर्थक नही है। यदि एक ओर वे धार्मिक सिहण्णुता के द्योतक हैं, तो दूसरी ओर समकालीन वातावरण को चित्रित करते हुए जीवन के आदर्शों को कार्यरूप में परिणत करने का मार्ग भी दिखाते है। भोग कर्म है। ईशोपनिषद में लिखा है कि मनुष्य से कर्म नहीं चिपकता, फल या वासना चिपकती है। भोग से वासना की तृष्ति हो कर उसका संहार हो जाता है। इसके बाद ही योग की ओर मन आकर्षित हो सकता है। यह भी एक दार्शनिक दुष्टिकोण है।

इस काल की मूर्तिकला तथा वास्तुकला का वर्णन कोणार्क, भुवनेश्वर तथा पूरी का उल्लेख किए बिना अधुरा रह जायगा। भुवनेश्वर में सब से पुराना मन्दिर परशुरामेश्वर का है। आकार में उसी के समान मुक्तेश्वर का मन्दिर है, परन्तु लंबाई-चौड़ाई में वह उससे कुछ छोटा है। उसके जगमोहन के विभिन्न भाग अत्यंत सुसज्जित तथा विविधतापूर्ण हैं। भुवनेश्वर का सब से पूराना मन्दिर उस काल की शैली का प्रतीक मात्र है। यद्यपि आकार में वह बड़ा नहीं है, फिर भी उसका रूप विशाल है। उड़ीसा के अन्य मन्दिरों के समान असली मन्दिर में केवल एक ही वितान अथवा बड़ा देवल था और उसी से लगा हुआ जगमोहन था। बारहवीं शताब्दी में इसके साथ नाटच और भोग-मन्दिर और जोड़ दिए गए। इस मन्दिर का बाह्य उचान बहुत ही सहावना तथा भव्य है। देखने में यह एक ठोस चौकोर स्तंभ के समान है, परन्तु इसकी कठोरता को ऊपर की कोमल मोड़ गोलाकार में परिवर्तित करके सुन्दर मुकुट का रूप धारण कर लेती है। समस्त मन्दिर नीचे से लेकर ऊपर तक पत्थर का बना हुआ है। इन पत्थरों में कोई ऐसा स्थान नहीं जिसमें बारीक और अलंकृत कटाव का काम न हो। वितान का रूप सपाट न हो कर कमरखी है तथा कमरख की हर एक फाँक में भिन्न प्रकार की चित्राकृतियाँ खुदी हुई हैं जिनसे उसकी शोभा तथा मनोहरता अद्वितीय हो जाती है। भूवनेश्वर के अनेक मन्दिरों में बाहर की ओर मैथुन के आसन अंकित है, और यही बात कोणार्क तथा पुरी के मन्दिरों में भी है। इस प्रकार यदि हम मूर्तिकला का अध्ययन करें तो इस निर्णय पर पहुँचने में संदेह नहीं रह जाता कि बुंदेलखंड से लेकर बंगाल और उड़ीसा तर्क इस काल में शाक्त मत के रूप-रूपान्तर विद्यमान थे तथा इसी की झलक हमको साहित्य में दृष्टिगोचर होती है।

#### १३वीं से १८वीं शताब्दी ई०--इस्लाम का प्रवेश

आगामी छः शताब्दियों की संस्कृति के इतिहास का मूल स्रोत तो उसकी पूर्ववर्ती छः शताब्दियों में ही केन्द्रित रहा, परन्तु उसके विकास की प्रगति में एक नवीन धारा ने योग देकर समस्त वातावरण में विद्युत-शक्ति का संचार कर दिया। तुर्को के आगमन के साथ-साथ भारत में इस्लाम धर्म ने भी प्रवेश किया। आक्रमणकारियों के बलात्कार तथा बर्बरता ने कुछ समय के लिए तो यहाँ के निवासियों को स्तब्ध-सा कर दिया। परन्तु मनुष्य की मनोवृत्ति दीर्घकाल तक स्थिगित नही रह सकती। धक्के से कूछ समय के लिये पीछे हटकर वह आगे बढ़ने का उपाय ढूँढ़ ही निकालती है। धार्मिक आवेश तथा धन के लालच से प्रेरित हो कर तुर्कों ने मन्दिर तोड़े। अपना आतंक जमाने में उनको यह साधन बहुत ही सुगम तथा सफल प्रतीत हुआ। परन्तु ऐसे द्वेषपूर्ण व्यवहार से जनता के हृदय पर काबू पाना असंभव था। धीरे-धीरे परिस्थिति बदलने लगी। जब आक्रमणों का वेग समाप्त हो गया तो साम्राज्य-स्थापन का कार्य आरभ हुआ। तुर्क सेनाओं का भारतवासियों ने जी तोड़कर विरोध किया तथा दिल्ली में सुलतानी सिक्का चलने के बाद भी उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की अग्नि धधकती ही रही। इसको दबाने में बलबन, अलाउद्दीन, मृहम्मद तुगलक, फीरोज तुगलक तथा सिकंदर लोदी के भी छक्के छूट गए। साम्प्राज्य के निर्माण में ऐसी धारा का बहना कोई आश्चर्यजनक बात न थी। एक दृष्टि से तो ये विरोधी देशभक्त थे जिन्होंने स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राणों को होम दिया था, परन्तु यह संघर्ष न तो राजनीतिक क्षेत्र में और न सामाजिक क्षेत्र में व्यापक रूप से चल सका और जब तुर्क स्थायी रूप से इस देश में बस गए, तो यहाँ के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना अनिवार्य हो गया। इस संपर्क के दिनोदिन घनिष्ठ होने के कई कारण थे। प्रत्येक ने वातावरण तथा सामयिक आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रभाव डाला।

#### सैनिक शासन और धार्मिक तनाव

तुर्क जाति के लोग विशेषतः सैनिक थे। यद्यपि उनके कुछ नेता विद्वान तथा विद्यानुरागी भी थे, परन्तु उनका अधिकांश समय अभियानों में ही व्यतीत होता था। देश में बस जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उन पर अजनबीपन की छाप लगी रही। नेतागण विजेता होने के अभिमान से प्रेरित होकर भारतीय जन-समुदाय से पृथक रहना चाहते थे। साम्राज्य का आधार था भय। सुलतान बलबन ने एक बार यह स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति अपनी प्रजा को अपने भय से प्रभावित नहीं कर सकता वह सुलतान होने के योग्य नहीं। मिलने-जुलने से इस भय में कमी हो जाने की संभावना थी, अतएव तुर्की साम्राज्य के प्रथम भी वर्षों में विदेशियों तथा भारतवासियों के बीच खिचाव-सा बना रहा। भारतवासी तुर्कों को दैवी प्रकोप समझते थे, यहाँ तक कि उनके स्पर्श को भी पाप समझते थे। परन्तु इस प्रकार की भावनाएँ दोनों दलों के कट्टर वर्गों में ही सीमित थीं। इतिहासकार बरनी हिन्दुओं के प्रति अपने हृदय के जले फफोले फोड़ता है, स्थान-स्थान पर उनके लिये अपशब्दों का प्रयोग करता है और अपनी भाषा तथा विचारों से यह स्पष्ट कर देता है कि हिन्दू उसको फूटी आँख से भी न भाते थे। बरनी तथा उस काल के अन्य इतिहासकार उस रूढ़िवाद के प्रतिनिधि है जिसके अनुसार तुर्की राष्ट्र को इस्लाम तथा इस्लाम-केन्द्रित राष्ट्र होना

चाहिए। अतएव इन इतिहासकारों ने धर्म की कसौटी पर ही शासकों को कसने का प्रयत्न किया है और केवल उन्हीं सुलतानों को अपनी प्रशंसा का पात्र ठहराया है जो इस्लाम धर्म के संरक्षक तथा प्रतिपालक थे और जिनके धार्मिक विचार संकुचित थे। इन इतिहासकारों की अलंकृत भाषा ने ही इस देश की भूमि को ऐसे हलाहल से सींचा है जिसका फल गुड़-भरे हसिये के समान न निगला जाता है और न उगला जाता है। बरनी तथा उसके पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने जो शैली अपनाई, उसका अनुकरण आगे चलकर भी बहुत दिनों तक होता रहा और विष-वृक्ष की जड़ें सुदृढ़ होती गई। इसमें संदेह नही कि ऊँची श्रेणियों से छन-छनकर ये भावनाएँ मध्यम तथा निचले वर्गों में भी फैलीं, परन्तु इतिहासकारों की इनमें से बहुत-सी भावनाएँ केवल कल्पना मात्र ही थी। उनके लिए कल्पना की सीमा को पार करना दुष्कर ही नहीं, वरन असंभव था। साथ ही जब मुसलिम इतिहासकार राजनीतिक घटनाओं को धर्म के रंग में डुबोकर अकित कर रहे थे, संस्कृति की धाराओं का बहाव दूसरी ओर ही जा रहा था।

# हिन्दू-मुस्लिम संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

इच्छा न होते हुए भी तुर्कों को भारतवासियों के संपर्क में आना ही पड़ा । सैनिक मनोवृत्ति के कारण भूमि-कर शासन में उन्हें कोई रुचि न थी। विदेशी होने के कारण उनका प्रभाव भी नहीं. के बराबर था। विवश होकर उन्हें राजस्व-विभाग की मध्यम तथा निचली श्रेणियों को हिन्दुओं के सिपुर्द करना पड़ा। शहरों के हिन्दू जिजया देते थे, फिर भी सरकारी नौकरी करते थे। यह भी संभव है कि उस समय के हिन्दुओं को जिया कर उतना ही सह्य अथवा असह्य रहा हो जितना कि आजकल के दिनोंदिन बढ़ते हुए कर। इसके अतिरिक्त जिया कर की दर भी बहुत अधिक न थीं। तुर्क साम्प्राज्य के प्रथम २०० वर्षों में संभवतः जिजया कर के विरोध में कोई भयंकर आन्दोलन नहीं हुआ। फीरोज तुगलक तथा सिकंदर लोदी के समय जो घटनाएँ घटीं उनका संबंध व्यक्तियों से था, न कि जनता से। इतिहासकार अफीफ के कथनानुसार जब सिहासना-रूढ़ होने के पश्चात फीरोज तुगलक थट्टा से दिल्ली की ओर यात्रा कर रहा था, तब स्थान-स्थान पर जिन लोगों ने सुलतान का अभिवादन किया, उनमें न केवल मुसलमान ही थे बल्कि साह और सर्राफ भी थे, जो कि हिन्दू थे। इस कथन से हम दो निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं--प्रथम यह कि व्यापार तथा अर्थ-संबंधी समस्त कार्य पूर्व की भाँति अब भी हिन्दू बिनयों के हाथ में था, दूसरे यह कि घार्मिक भेद होते हुए भी दोनों जातियों में पारस्परिक व्यवहार के अवसर बढ़ते ही जा रहे थे। फलतः वातावरण में दो विभिन्न घाराएँ बहती हुई दिखाई पड़ती हैं। एक का प्रवाह उच्च वर्ग तक सीमित था तथा दूसरी अत्यधिक व्यापक तथा विस्तृत थी और उसका प्रभाव किसी न किसी मात्रा में जन-समुदाय के प्रत्येक भाग पर पड़ रहा था।

राजनीति के नवीन वातावरण में धन तथा पद के लालच से प्रेरित होकर तथा हिन्दू समाज की बढ़ती हुई कठोर पद्धित से पीड़ित होकर बहुत-से भारतीयों ने अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। विदेशी शासकों के सामने एक नई समस्या प्रस्तुत हो गई जिसके दो पहलू थे—एक राजनीतिक, दूसरा सामाजिक। इस्लामी आदर्शों के अनुसार इस्लाम धर्म के समस्त अनुयायियों के सामाजिक अधिकार समान है। समाज ही राजनीति की नींव है, अतएव तुर्क

सूलतानों को इस प्रश्न का हल ढुँढ़ना था कि नव मुस्लिमों को अपने समाज में किस प्रकार सम्मि-लित करे। इस प्रश्न के हल पर ही संस्कृति के आगामी विकास की रूपरेखा का आधार था। जैसे-जैसे नव मस्लिमों की संख्या बढ़ती गई और संख्या के साथ-साथ उनका संगठन तथा अधि-कारों का ज्ञान बढता गया. वैसे-वैसे प्रश्न का उत्तर जटिल होता गया। बलबन को तो अपने मंत्रित्व काल में नव मुस्लिमों की बढ़ती हुए शक्ति का ऐसा कट अनुभव हुआ कि गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने यह नीति बना ली कि यथासंभव नव मस्लिमों को उच्च पदों पर नियुक्त न किया जाय। एक बार तो उसने यहाँ तक कह डाला कि नीच नव मस्लिमों को देखते ही मेरा खन उबलने लगता है। यह थी बलबन की इस्लाम धर्म में आस्था और उसकी शासन-पद्धति। ऐसे शिनतशाली सम्प्राट के लिए भी ऐतिहासिक प्रवित्तयों को रोकना असंभव था। जब बाहर से तुर्कों का आगमन ही कम हो गया तो सूलतानों को देशवासियों का ही सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार भारतीय मसलमानों की संख्या बढती गई और कुछ अवसर तो ऐसे भी आए जब थोड़े समय के लिए राज्यकार्य की बागडोर भारतीय मसलमानों के हाथों में आ गई। मलिक काफर तथा खुसरो खाँ भारतीय मुसलमान थे। फीरोज तुगलक का प्रधान मंत्री भारतीय मुसलमान ही था। ये भारतीय मुसलमान ही विदेशी तुर्को तथा भारतवासियों के बीच की एक कड़ी बन गए। इन्होंने इस्लाम धर्म तो स्वीकार कर लिया, परन्तु बाहर से आई हुई संस्कृति को बिना अपने साँचे में ढाले हए नहीं अपनाया। इस साँचे की मिट्टी बहुत पूरानी थी। जब इस्लामी संस्कृति इस साँचे में पड़ी तो उस पर जो छाप लगी वह भारतीय छाप थी। इस छाप का प्रमाण साहित्य, कला तथा धर्म तीनों में ही स्पष्ट रूप से विद्यमान है।

# भाषा और साहित्य

यह घारणा कि समस्त मुसलमान कट्टरतावादी थे तथा वे भारतीय संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते थे, उचित नहीं हैं। भारतीय मुसलमानों का शिक्षित वर्ग तो अधिकांश असिहष्णु प्रकृति का था जिसका ज्वलंत प्रमाण पूर्व मध्यकालीन ऐतिहासिक रचनाओं से मिलता है, परन्तु साधारण वर्ग के लोगों में ऐसी भावनाएँ नहीं थीं। उन्होंने धर्म तो बदल दिया था, परन्तु उनके पुराने संस्कार लगभग ज्यों के त्यों ही रहे तथा यह अनुमान करना कि ऐसे ही दल के प्रभाव से आगे चलकर हिन्दू-मुस्लिम एकता का आन्दोलन चला, अनुचित न होगा। इस आन्दोलन के कर्णधार अशिक्षित अथवा अर्घशिक्षित व्यक्ति ही थे, परन्तु शिक्षित वर्ग भी वातावरण के प्रभाव से बहुत ऊपर न उठ पाया। परिणामस्वरूप फारसी भाषा, जिसको इस वर्ग ने अपनाया, दो शैलियों में विभाजित हो गई—एक विदेशी शैली अथवा उन लोगों की जो बाहर से आए थे, और दूसरी देशी शैली जिसका निर्माण भारत में हुआ। दोनों शैलियों में अन्तर स्पष्ट है। देशी शैली में भारतीय शब्दों का अच्छा-खासा प्रयोग है। वास्तव में देशी शैली के प्रन्थों में भावानुवाद की झलक दिखाई पड़ती है। ग्रन्थकार सोचता तो है अपनी मातृभाषा के माध्यम से, परन्तु अपने विचारों को फारसी भाषा का बाना पहना देता है। परन्तु इस काल में ऐसे भी विद्वान और कि हुए जिन्होंने विदेशी होते हुए भी भारतवर्ष की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इनमें खुसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म तो इसी देश में हुआ, परन्तु

इनके पिता और पितामह तुर्क थे। इनकी काव्यमयी रचनाओं को लोक-ख्याति प्राप्त हुई। इनकी कविता में रस है, अलंकार है, कल्पना है और इन सब से बढकर गण है हार्दिकता। यदि शाही दरबार के विलासमय वातावरण में नर्तकी इनकी गजलों को ताल और सूर से गाती थी तो सारी महफिल पर मदहोशी का समाँ छा जाता था और यदि उनको सुफी सन्त सुनता था तो योग की अवस्था को प्राप्त हो जाता था। इस महान किन ने हिन्दवी भाषा की मिठास की प्रशंसा करते हए यहाँ तक कह डाला है कि यदि कूरान शरीफ अरबी भाषा में न अवतरित हआ होता तो मझे यह कहने में तिनक भी संकोच न होता कि संसार की सब भाषाओं की अपेक्षा हिन्दवी ही अधिक मधर है। संभव है कि जिस हिन्दवी की ओर मलिक खुसरो ने संकेत किया है वह ब्रजभाषा हो। उनका जन्म पटियाला में हुआ था और पालन-पोषण दिल्ली में। उनका एक ऐतिहासिक काव्य है 'देवल-रानी खिज्रखाँ। यह मसनवी शैली में लिखा गया है। वास्तविक घटनाओं के अतिरिक्त इसमें राजकुमार खिज्यखाँ तथा राजकुमारी देवलदेवी की कथा भी वर्णित है। इस मसनवी की शैली प्रचलित फारसी परम्परा के अनुसार है। विख्यात कवि निजामी के अनुकरण पर अमीर खुसरो ने भी 'शीरी फरहाद', 'लैला मजनें' की प्रेमकथा को काव्य-बद्ध किया, परन्तु 'देवलरानी खिज्र-खाँ' में जो भावकता भरी हुई है वह निराली ही है। यह कहना अनुचित न होगा कि यह फारसी भाषा की मसनवी शैली और विषय-वस्तू दोनों में ही मुल्ला दाऊद, कृतबन, मंझन और जायसी के लिए पथ-प्रदर्शक बनी। फारसी भाषा के १४ वीं शताब्दी ई० में हुए ईसामी कवि ने 'खिजाखाँ देवलरानी' की प्रेमकथा की ओर संकेत करते हुए खिज्य को हिन्दुस्तान का परवेज कहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार फारसी पद्धतियों को भारतीय वातावरण में प्रविष्ट किया जा रहा था। राजा करण की कन्या की प्रेम-कहानी हिन्दुओं के लिए उतनी ही रोचक साबित हुई होगी जितनी मुसलमानों को।

यद्यपि शासक-वर्ग केवल फारसी भाषा की उन्नति करना ही अपना कर्तव्य समझता था, परन्तु वह भारतवर्ष में रहते हुए यहाँ के वातावरण के प्रभाव से कहाँ तक बच सकता था? इल्तुतिमिश तथा बलबन के उत्तराधिकारियों का जन्म इसी देश में हुआ था। बलबन के एक भतीजे का नाम मिलक छज्जू था। खिलजी तथा तुगलक वश के सभी सुलतान इसी देश में पैदा हुए थे और लोदी वंश के सुलतान भी। दूसरे, दिल्ली के सुलतान अब्बासी खलीफाओं के आदर्शों का अनुकरण करते में अपने को धन्य समझते थे। इतिहास साक्षी है कि बगदाद में भारतीय विद्वानों का खलीफाओं ने यथोचित आदर-सम्मान किया था और संस्कृत के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद कराया था। अरबी साहित्य को भारत की देन की कहानी पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही थी। अरबी यात्रियों ने इसकी ओर संकेत किया है और अलबेरुनी ने न केवल इसकी प्रशंसा ही की है, बिल्क भारतीय संस्कृति का रेखाचित्र भी उपस्थित किया है। परन्तु यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान कुछ काल के लिए स्थिगित हो गया और एक उपयोगी धारा का प्रवाह कई कारणों से मन्द पड़ गया। समय व्यतीत होने के पश्चात प्रवृत्ति ने पलटा खाया। आवश्यकतानुसार तथा रुचि की पूर्ति के लिए संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद होने लगे। फीरोज तुगलक जैसे संकीण विचारों वाले व्यक्ति ने भी फलित ज्योतिष तथा चिकित्सा विषयक कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया, जिससे इतना तो सुपट ही, हो जाता है कि कुछ ऐसे मुसलमान अवश्य थे जिनको संस्कृत भाषा का

ज्ञान था, अन्यथा संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में सुगमता से अनुवाद न हो पाता। अनुवाद का क्षेत्र सीमित होते हुए भी इतना निश्चय है कि इस साधन द्वारा हिन्दू-मुसलमानों में कुछ मात्रा में संपर्क अवश्य बढ़ा होगा, क्योंकि इस प्रकार एक दूसरे के विचारों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, विशेषतया दोनों जातियों के शिक्षित व्यक्ति एक दूसरे के निकट आ गए होंगे, चाहे थोड़े ही समय के लिए ऐसा हुआ हो। यदि खोज की जाय तो पता लग सकता है कि इस काल में अनेक अन्य संस्कृत ग्रन्थों का भी अनुवाद हुआ होगा। भारतीय चिकित्सा-शास्त्र संसार-विख्यात था, अतएव इसमें संदेह नहीं कि जो चिकित्सा-शास्त्र तुर्क लोग अपने साथ लाए उस पर भारतीय चिकित्सा-पद्धित की अमिट छाप लगी। इस आदान-प्रदान से दोनों को ही लाभ हुआ और दोनों जातियों के पारस्परिक संबंध में एक और श्रृंखला जुड़ गई।

#### कला

यदि हम कला की ओर ध्यान दें तो इस क्षेत्र में साहित्य की अपेक्षा हिन्दू-मुस्लिम सामंजस्य के और अधिक प्रमाण मिलते है। यह कहना कि तुर्कों ने केवल विनाश ही किया, निर्माण नहीं, तर्क-सम्मत नहीं है। निर्माण-कार्य के पूर्व विनाश एक अनिवार्य चरण है। तुर्कों ने मन्दिरों को तोड़ कर पहले तो उनकी सामग्री से ही मसजिदें बनवाई, परन्तु जब इस प्रयोग में इच्छानुसार सफलता प्राप्त न हुई, तब नए मसाले से इमारतें बनवाना आरंभ किया। विजय के प्रथम वेग के पश्चात मन्दिर-विध्वंस की तीव्रता मन्द पड़ती गई तथा फीरोज तुगलक और सिकंदर लोदी के ही दो प्रमुख नाम आते है, जिन्होंने जान-बूझ कर मन्दिर तुड़वाए तथा मूर्तियों का अपमान किया। परन्तू ये सूलतान भी मूर्ति-पूजा की परम्परा को इस देश से हटा न सके। इस्लाम में निराकार ईश्वर की मान्यता के कारण ही भारतीय वास्तुकला के एक प्रमुख अंग तथा मृतिकला के विकास को धक्का लगा। शासक-वर्ग ने इस कला को न तो प्रोत्साहन ही दिया और न इसका संरक्षण ही किया। इतना होते हुए भी भारतीय कारीगरों ने अपने को पुरानी पद्धति से संबंधित रखते हुए नवीन आदर्शों को पत्थर और चूने के माध्यम से इस प्रकार प्रदिशत किया कि आज भी उनकी कृतियों को देखकर उनके हाथों की सफाई तथा उनकी भावनाओं की सुकुमारता का स्पष्ट चित्र आँखों के समक्ष खिच जाता है। भारत की वास्तुकला का गौरव लोक-प्रसिद्ध था। यहाँ के विशाल मन्दिरों को देखकर बाहर के यात्री चिकत रह जाते थे। महमूद गजनवी ने मन्दिर तो तोड़े, परन्तु भारतीय वास्तुकला का इतना आइर किया कि वह यहाँ से सैकड़ों कारीगर अपनी राजभानी में इमारतें बनवाने के लिए ले गया। लगभग चार शताब्दियों के पश्चात तैमुरलंग ने भी ऐसा ही किया।

दिल्ली में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में बना हुआ 'अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' स्पष्टतः आकार तथा शैली दोनों में ही हिन्दू हैं। कारण यह है कि दोनों ही हिन्दू तथा जैन मन्दिरों के मसाले से बनाए गए हैं। इस्लामी रूप देने के विचार से इनकी सपाट छतों पर छोटे-छोटे कलश बना दिए गए हैं जिनका कि कोई भी वास्तविक संबंध असली इमारत से नहीं जान पड़ता। इसके अतिरिक्त भारत में तुर्क सिपाहीं तो आए, परन्तु इस्लामी कारीगरों के आगमन का उल्लेख नहीं मिल्ला। फलतः तुर्क सुलतानों ने जब इमारतें बनाना अन्यंभ किया तो उनको

भारतीय कलाकारों की सहायता लेनी पड़ी और कलाकार अपने कौशल में इतने दक्ष थे कि नवीन विचारधारा को इन्होंने सहज में ही अपना लिया। इस समय से भारतीय वास्तुकला में एक नवीन शैली का श्रीगणेश होता है जिसका कि बाह्य आकार तो इस्लामी दिखाई पड़ता है, परन्तु उसकी अन्तरात्मा भारतीय है। इस तीन सौ वर्ष के दीर्घ काल में सैकड़ों मस्जिदों और मकबरों का निर्माण किया गया। इनमें से हर एक में कुछ न कुछ अपनी विशेषता है। परन्तु वास्तव में ये कला के विकास की ऋंखला की कड़ियाँ है, जिनका महत्व सास्कृतिक दृष्टिकोण से कम नहीं है। हिन्दू शिल्पियों को जब मुसलिम इमारतें बनानी पड़ी तो पहले तो उनको मुस्लिम भावनाओं को समझने के लिए प्रयत्न करना पडा होगा और इस प्रकार वे मुसलमानों के न केवल सपर्क में आए होंगे, वरन उनसे मेल भी खाने लगे होंगे। शिल्पियों में जिस आसानी से बन्धुत्व जुड़ जाता है और पारस्परिक सहानुभूति स्थापित हो जाती है, उतनी दूसरे वर्गो में नहीं हो पाती। यह भी संभव है कि इस वर्ग के व्यक्ति नवीन विचारों से प्रभावित होकर तथा आर्थिक उन्नति के लालच से हिन्दू धर्म को छोड़कर मुसलमान बन गए हों। जाति-व्यवस्था के अनुसार शिल्पियों की गणना निम्न वर्ग में होती थी। यह भी हो सकता है कि सामाजिक स्तर ऊँचा करने के घ्येय से उन्होंने धर्म-परिवर्तन किया हो। जो हो, इस वर्ग ने हिन्दू-मुसलमानों को निकट लाने मे अदृश्य रूप से बहुत सहायता दी। इसी के द्वारा सर्वसाधारण के विचारों तथा भावनाओं का आदान-प्रदान हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तुकला के माध्यम से न केवल एक नवीन कला-पद्धति का विकास हुआ वरन भारतीय संस्कृति के वृक्ष के तने से एक और शाखा फूट निकली जो घीरे-घीरे बढ़ती गई।

सल्तनत-काल में पाँच वंशों ने बारी-बारी से राज्य किया। गुलाम वंश के समय में वास्तु-कला के विकास का प्रारंभिक चरण था, फिर भी उसके झुकाव की दिशा स्पष्ट है । खिलजियो के समय में विशाल भवनों का निर्माण हुआ। अलाउद्दीन ने सन् १३१० ई० (सं० १३६७ वि०) में अलाई दरवाजा बनवाया, अगले वर्ष उसने एक लाट की नीव डाली जिसको वह पूरा न कर पाया। उसका बनवाया हुआ हजार स्तभों वाला महल भारतीय परम्परा का द्योतक है। बौद्ध काल में भी विशाल चैत्यों के बनवाने का रिवाज था। ये सब इमारतें नए खदान के पत्थरों की बनी हुई है। तुगलक वंश के संस्थापक ने तुगलकाबाद का किला बनवाया । इसी के निकट उसका मकबरा है जिसका वास्तुकला की शैली के विकास में अधिक महत्व है। उसके कलश का आकार और उसकी सजावट, जो संगमरमर की एक पट्टी द्वारा की गई है, कलश-निर्माण-कला के विकास में एक स्पष्ट सोपान है। इस वंश के अन्तिम भाग में जो इमारतें बनीं उनमें हिन्दू प्रभाव साफ झलकता है। कारण यह है कि इससमय तक नव मुस्लिमों की संख्या अधिक हो गई थी। इन लोगों ने हिन्दू धर्म तो छोड़ दिया था, परन्तु अपने पुराने रीति-रिवाजों को अब भी अपनाए हुए थे। बाहर के देशों से मुसलमानों का आना बंद हो गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि शासक-वर्ग के मुसलमानों को इस देश के निवासियों के सिन्नकट आना अनिवार्य-सा हो गया, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि अभी सहिष्णुता का समय दूर था। सैयद और लोदी वंश के सुलतानों ने भी इमारतें बनवाई, परन्तु कला की दृष्टि से उनका अधिक महत्व नहीं है।

## साम्राज्य-विघटन तथा सांस्कृतिक समन्वय

इस प्रसंग में एक ओर और ध्यान देने की आवश्यकता है। तुर्कों की सत्ता चौदहवीं शताब्दी ई० के मध्य तक तो बढ़ती रही, परन्तु उसके पश्चात उसका पतन आरंभ हो गया तथा पतन की धारा का प्रवाह पंद्रहवीं शताब्दी के अन्त तक जारी रहा। साम्राज्य के विघटन के दो परिणाम हुए, जिनका तत्कालीन संस्कृति पर भरपूर प्रभाव पड़ा। एक तो मुसलमानों के सामूहिक आतंक को भारी धक्का लगा, हिन्दुओं को यह भास होने लगा कि तुर्की सत्ता अमर और अचल नहीं है; दूसरे, इस आतंक के कम होते-होते सर्वसाधारण, हिन्दू तथा मुस्लिम जनता, में घनिष्ठता बढ़ने लगी। दोनों के बीच का भेद-भाव तो नष्ट नहीं हुआ, परन्तु वे अब एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए प्रयत्नशील होने लगे। इस प्रकार समाज में एक नवीन वातावरण उत्पन्न हुआ। चारों ओर व्यक्तित्व को विकसित करने की प्रेरणा होने लगी। कहने का तात्पर्य यह कि राजकीय सत्ता के विनाश से एक क्लिष्ट बन्धन का अन्त हो गया और जन-समुदाय के बहुमुखी विकास के लिए एक सुनहरा अवसर आ गया। हिन्दू-मुसलिम एकता के प्रचार के लिए परिस्थिति अनुकूल हो चली।

तुर्की साम्राज्य के स्थान पर उत्तर भारत में कई छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गए, जैसे बंगाल, जौनपुर, मालवा और गुजरात में। इनमें से प्रत्येक राज्य में सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख अंगों में हिन्दू-मुस्लिम एकता के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। बंगाल, मालवा और गुजरात में वास्तुकला की जिन शैलियों की उन्नति हुई उन पर हिन्दू छाप स्पष्ट है। जौनपुर की मस्जिदों की सजावट हिन्दू कारीगरों की कुशलता का नमूना है। मालवा स्थित जहाजमहल और हिंडोला-महल हिन्दुओं के बनाए हुए है। इसी प्रकार गुजरात तथा बंगाल में भी हिन्दू प्रभाव बढ़ा। शासक-वर्ग के मुसलमान होते हुए भी हिन्दुओं में एक नई जागृति पैदा हो गई। यद्यपि वे राजकीय सत्ता प्राप्त न कर सके, परन्तु सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने फिर से अपना अधिकार जमाना आरंभ कर दिया।

## समन्वय की प्रक्रिया--सूफीमत

एक वर्ग-विशेष के मतानुसार हिन्दू-मुस्लिम-एकता के ध्येय के प्रचार का श्रेय सूफी सम्प्रदाय को है। इस विचार को कसौटी पर कसने की आवश्यकता है। सूफियों के जिस सम्प्रदाय ने भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किया वह चिश्तिया सम्प्रदाय था, जिसके संस्थापक ख्वाजा मुईनुद्दीन थे। इनका मकबरा अजमेर में है। ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। इनके शिष्य थे ख्वाजा कुतबुद्दीन ऊशी, इनके शिष्य ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर, इनके शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य थे शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। इस गुरु-शिष्य परंपरा में अन्तिम नाम आता है शेख सलीम चिश्ती का जिनका मकबरा सम्प्राट अकबर ने सीकरी में बनवाया। दूसरा सूफी सम्प्रदाय जो इस देश में आया, सुहरावर्दी सम्प्रदाय था, जिसके प्रवर्तक थे शेख बहार उद्दीन जकरिया। इन्हीं के वंशज थे शेख रुननुद्दीन जिनका अलाउद्दीन खिलजी बहुत आदर-सत्कार करता था। गयासुद्दीन तुगलक ने भी इनका सम्मान किया तथा ये सुलतान के साथ ही अफगानपुर के पास उस इमारत से कुचल कर मरे जिसको जूना खाँ ने अपने पिता के स्वागत के लिए बनवाया था। कुत-

बद्दीन मबारक खिलजी भी इनका खूब आदर करता था। इस राजकीय संरक्षण का यह प्रभाव पड़ा कि शेख रुक्नुद्दीन शेख निजामुद्दीन के प्रतिद्वन्द्वी समझे जाते थे और दोनों में वैमनस्य रहा करता था। इनके शिष्य थे मीर सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानियाँ जहाँगश्त, जिनको फीरोज तुगलक के मंत्री खानजहाँ का सम्मान प्राप्त था। इन्होंने देश-विदेश की खूब यात्रा की थी, इसीलिए इनको जहाँगरत अथवा परिव्राजक कहा जाता था। ये अधिकतर उच्छ में रहते थे, परन्तु दिल्ली भी आते-जाते रहते थे। इन अवसरों पर सुलतान फीरोज तुगलक स्वयं इनका स्वागत करने राजधानी से बाहर जाता था। ये सदैव सरकारी अतिथि हुआ करते थे। इनके पुत्र सैयद महम्मद आलम ने इनसे भी अधिक ख्याति प्राप्त की और इनके पौत्र अब् मुहम्मद अब्दुल्ला को कत्बे आलम की उपाधि से संबोधित किया जाता था। इसी सम्प्रदाय में शेख मुसा सुहाग का नाम आता है। ये अहमदाबाद में हिजड़ों के साथ अपना समय व्यतीत किया करते थे। इनके अनु-यायी अपने आपको सदासहागिन कहते हैं। इस्लाम धर्म के सूफी सम्प्रदाय में इस प्रकार की उपज आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। परन्तु सदासुहागिन मत का प्रसार गुजरात से लेकर उत्तर भारत तक खूब हुआ। इस सम्प्रदाय के लोग नाच-गा कर अपनी गुजर-बसर करते है। सहरावर्दी सम्प्रदाय में ही शाह अब्दल्ला कुरेशी मुलतानी हुए जिनके साथ सिकंदर लोदी ने अपनी एक पुत्री का विवाह कराया। पंद्रहवीं शताब्दी में एक और सुफी सम्प्रदाय ने भारत में प्रवेश किया जिसका श्रेय एक सम्पन्न सौदागर शेख अब्दल्ला को है। इन्होंने मुस्लिम देशों का खुब भ्रमण किया था और भारत में ये हिसामुद्दीन मानिकपुरी तथा मीर सैयद अशरफ जहाँगीरी जैसे चिश्तिया संतों के संपर्क में आए थ। इसी सम्प्रदाय में शेख बहुन का नाम आता है जो सुलतान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त दो और के नाम उल्लेखनीय हैं। पहले का नाम है कादिया जिसका भारत में मुहम्मद गौस द्वारा प्रवेश हुआ। सुलतान सिकंदर लोदी इनके शिष्य बने तथा इन्होंने मुलतान के हाकिम कुतबुद्दीन लंकाह की लड़की के साथ विवाह किया। इस सम्प्र-दाय का प्रचार उच्च श्रेणी में अधिक हुआ। अमीरों और सुलतानों ने इसे अपनाया। दूसरे का का नाम है कलन्दरिया सम्प्रदाय, जिसके प्रवंतक थे शेख बुअलीशाह कलंदर, जो सुलतान अला-उद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इसी सम्प्रदाय में शेख हमीद कलंदर तथा शेख मुहम्मद कलंदर के नाम आते हैं। इस सम्प्रदाय का भी खुब प्रचार हुआ और इसके प्रतिनिधि अब भी पाए जाते हैं। इनकी तुलना औषड़ों से की जा सकती है। इनमें से कुछ नग्न रहते हैं तथा उन्हें जो भी मिल जाता है, खा लेते हैं।

ऊपर के विवरण से कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम यह कि सूफी सम्प्रदाय दो प्रकार के थे। एक का प्रभाव उच्च वर्ग के लोगों पर पड़ा तथा दूसरे का संपर्क तथा प्रभाव जन-साधारण पर था। सूफी संत सादा, आडंबर-रिहत जीवन व्यतीत करते थे तथा वे प्रेम में मस्त रहते थे। भावुकता उनकी विशेषता थी। उनमें से बहुतों को तो सिद्धि भी प्राप्त थी। कुतबुद्दीन ऊशी के संबंघ में नाना प्रकार की किंवदिन्तयाँ प्रचिलत हैं। उनको काकी के उपनाम से संबोधित किया जाता था और इसका कारण यह बताया जाता है कि जब भी वे चाहते थे, गर्म रोटियों का थाल आकाश से उतर आता था और ये रोटियाँ उनके पास बैठे हुए लोग खाते थे। इसी प्रकार बाबा फरीद के बारे में प्रसिद्ध है कि उपवास से व्याकुल होकर वे मिट्टी के ढेले मुँह में डाल लेते थे

और वे ढेले शक्कर के टुकड़े बन जाते थे। निजामुद्दीन चिश्ती तथा शेख सलीम चिश्ती की दरगाहों में अब भी लोग जा कर मनौती मनाते है और जब ये संत जीवित थे, तब भी हजारों स्त्री-पुरुषों का जमाव रहा करता था। आशीर्वाद देते समय ये संत धर्म का भेद नहीं करते थे, केवल श्रद्धा की ही तौल किया करते थे। कामनाओं की पूर्ति होने पर प्रभाव का पड़ना स्वाभाविक ही था। चिश्ती सम्प्रदाय के संत संगीत-प्रेमी होते थे। उनमें से कुछ ने तो कव्वाली सुनते-सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। कव्वाली में वह आकर्षण होता है जो मनुष्य के हृदय को प्रेम-विभोर कर देता है और जब कव्वाली सुनने के लिए हिन्दू-मुसलमान दोनो ही दरगाहों में इकट्ठा होते थे, तो दोनों में धीरे-धीरे संपर्क और सामंजस्य बढ़ना स्वाभाविक था। यह भी संभव है कि संतों की करामात से प्रभावित होकर बहुत-से हिन्दुओं ने अपना धर्म बदल दिया हो। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सूफी प्रेम-मार्ग के सहारे इन दोनों जातियों की जनता का पारस्परिक संबंध विस्तृत तथा निकटतम हो गया जिसके द्वारा विचार-विनिमय तथा भावनाओं के आदान-प्रदान का सुगम रास्ता मिल गया। इस संबंध में यह भी याद रखने की बात है कि सूफी मत का प्रभाव हिन्दुओं की निम्न श्रेणियों पर अधिक पड़ा जिसके फलस्वरूप उनके बीच धीरे-धीरे एक धार्मिक आन्दोलन की धारा बहने लगी।

इस प्रकार भारत की संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में पन्द्रहवीं शताब्दी में एक नवीन धारा दिष्ट-गोचर होती है। इस धारा का बहाव निम्न श्रेणियों में सीमित है। इस श्रेणी के लोग मानसिक उन्नति के लिए व्याकूल दिखाई पड़ते है। जिस तरह हिन्दुओं मे उच्च तथा निम्न वर्गों में एक चौड़ी खाई बन गई थी, उसी तरह मुसलमानों में भी बन गई। यद्यपि इस्लाम धर्म में समानता तथा बन्धत्व पर अधिक बल दिया गया है, फिर भी आर्थिक वास्तविकता ने धार्मिक आदर्श को अगर सर्वथा मिटा नहीं दिया, तो उसको धुधला तो अवश्य ही कर दिया। मुस्लिम जनता को सुफियों से प्रेरणा तो मिली, परन्तु कट्टरतावादी नेताओं ने भरसक इसका विरोध किया और समय-समय पर ये अपनी छाप धार्मिक विषयों पर लगाते रहे और जनता को आगे बढ़ने से रोकते रहे। इसके विपरीत हिन्दुओं को सुफी प्रेम-मार्ग ने एक नया रास्ता दिखाया जिसमें उनकी पुरानी परम्परा के भी चिह्न विद्यमान थे। हिन्दू धर्म में ब्रह्म के सगुण तथा निर्गुण दोनों ही रूप स्वीकृत हैं। तुर्कों की राजकीय सत्ता के प्रसार के पश्चात भी सगुण विचारघारा का अन्त नही हुआ। मन्दिरों के विष्वंस से भावनाओं को मिटाना असंभव था। इसके सिवा जितने मन्दिर तोडे गए उससे कहीं अधिक संख्या में विद्यमान रहे, तथा सगुण-परम्परा के केन्द्र माने जाते रहे । इस सगुण विचारधारा को ही नव मुस्लिम अपने साथ ले गए जिसके कारण कन्नो तथा दरगाहों की पूजा को बल मिला। इसका रिवाज इतना बढ़ा कि सुलतान फीरोज तुगलक को मनाही के आज्ञापत्र निकालने पड़े। परन्तु हिन्दू धर्म की जो छाप इस्लाम पर लगी वह अमिट थी। सुलतानों के लिए उसको मिटाना असंभव था। जन-साधारण ने उसको अपना लिया।

## हिन्दू धर्म--भिनत-आंदोलन

इसी प्रकार इस्लाम का भी हिन्दू धर्म पर प्रभाव पड़ा । यद्यपि निर्गुणवाद इस्लाम की देन नहीं है, यह विचारधारा हिन्दू धर्म में पुराने समय दे विद्यमान थी, मध्यकालीन भारत में शंकर ने इसको बल दिया था, परन्तु इसका प्रसार केवल दार्शनिकों एवं ज्ञानवादियों तक ही सीमित

रहा। शीघ्र ही सगुणवादियों ने अपने उखड़ते हुए पैरों को फिर से जमा लिया। चौदहवीं शताब्दी तक सगणवाद का बोलबाला हो गया। इसके अनुयायियों ने भ्रमण करके इसका प्रचार किया। इसके प्रमुख उपदेशक दक्षिण से उत्तर भारत में आए। सगुण सम्प्रदाय में भी दो दल दिखाई पड़ते हैं। एक दल विद्वानों का था जो कि तर्क के सहारे अपने सिद्धान्तों की पृष्टि करते थे तथा अपने विचारों के स्पष्टीकरण में हिन्दू धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थ, जैसे गीता व भागवत का सहारा लेते थे। इस दल के सदस्य उच्चतम शिक्षा-प्राप्त होते थे। दूसरा दल था जन-साधारण का जिनके अध्यात्म का आधार केवल विश्वास था और यह विश्वास बहुधा अंधविश्वास तक पहुँच जाता था। कहने का मतलब यह है कि सगुणवाद में भी अनेक प्रकार के दोष घर कर गए थे। सैद्धान्तिक रूप से सगुणवाद मुसलमानों के लिए घृणा की वस्तु था। निम्न श्रेणी के हिन्दुओं को उसमें विश्वास तो था, परन्तु इस्लाम धर्म की सरलता तथा सुफियों के शुद्ध आचरण और प्रचार ने इन लोगों के मध्य असन्तोष की लहर दौड़ा दी और धीरे-धीरे वातावरण ऐसा बन गया जिसमें परिवर्तन की विद्युत-शक्ति निम्न श्रेणी के नेताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने लगी । आशा की उषा उनको अपनी ओर निरन्तर खींच रही थी । इस आशा में लोक तथा परलोक दोनों को सफल बनाने के मार्ग को ढुँढ़ निकालने का प्रोत्साहन था तथा आध्यात्मिक क्षेत्र को विद्वत्समाज तथा शिक्षित दल के एकाधिकार से मुक्त करके जन-साधारण के समीप लाने का ध्येय था। यह समय निम्न वर्ग के धार्मिक उत्थान का है। भिक्त-आन्दोलन के नेता इसी वर्ग के थे। ये लोग जन-साधारण की नाड़ी पर निरन्तर हाथ रखे रहे। कबीर तथा नानक ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर इस कारण बल नहीं दिया कि इसकी भित्ति पर उनको किसी राजकीय महल का निर्माण करना था । उन्होंने इस विचार का इसलिए प्रचार किया कि यह उस समय की मांग थी। कबीर, धन्ना, सेना, रविदास इत्यादि की उत्पत्ति निम्न वर्गों में ही हुई थी। यद्यपि उनको प्रेरणा रामानन्द से मिली, परन्तु उन्होंने उनके विचारों को अपने साँचे में ढाला तथा अपनी ही श्रेणी के नैतिक स्तर को ऊँचा करने का प्रयत्न किया।

भिक्त-आन्दोलन का मूलाधार तो हिन्दू धर्म ही था, परन्तु उसकी प्रगति को तीन्न करने का श्रेय इस्लाम धर्म को है। पुरातन काल के भिक्त-मार्ग तथा नवीन भिक्त-आन्दोलन में अन्तर था। पुरानी पद्धित के अनुसार भिक्त-मार्ग केवल द्विज-धिमयों के लिए था, अन्य जातियों के लिए प्रपत्ति का मार्ग था। यद्यिप यमुनाचार्य ने इस भेद को मिटाने का उपाय किया और अपने शिष्य रामानुजाचार्य को इस कार्य की पूर्ति के लिए आदेश भी दिया, परन्तु आचार्यों का आचार-विचार, उनका धर्मशास्त्र से प्रभावित होना तथा उनका छिवाद से संबंध, ऐसी अड़चनें थीं, जिनके कारण ऊँचे और नीचे वर्गों का अन्तर मिट न सका। यहाँ तक कि रामानन्द को कबीर को दीक्षा देने में संकोच ही हुआ। इतना होते हुए भी समय की माँग को ठुकराया नहीं जा सकता था। सूफियों ने भिक्त को ज्ञान से अलग करके उसे प्रेम के रंग में रँग दिया, और प्रेम भी ऐसा कि जिसकी अन्तिम दशा में प्रेमी और प्रिय का अन्तर ही समाप्त हो जाता है। प्रेम की इस व्याख्या से हिन्दू परिचित तो थे, परन्तु उस पर पूर्ण छप से आछढ़ होना नहीं चाहते थे। मुसलमानों के संपर्क में आने से निम्न जातियों में एक नए दृष्टिकोण का संचार हुआ। उनको भी यह सोचने का अवसर मिला कि प्रेम के माध्यम से किस प्रकार भिक्त प्राप्त की जा सकती है। सगुण भिक्त

का मार्ग उनके सामने था, परन्तु यह मार्ग रूढ़िवाद की श्रृंखला से जकड़ा हुआ था। इसमें उनके लिए कोई स्थान न था। सुफियों के विचार का आधार निर्गुणवाद था, यद्यपि उनके निराकार में प्रियतम के गण भी थे और उसके आकार का भी ध्यान किया जा सकता था। नवीन भिक्त मार्ग सूफी निर्गुणवाद तथा हिन्दू सगुणवाद के बीच का रास्ता है। निर्गुणवाद से इसको नैतिक विचार मिले, शब्दों का भंडार मिला तथा निर्गुणवाद और अद्वैतवाद से इसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। जिस वातावरण में नवीन भिक्त-मार्ग की उत्पत्ति हुई वह समन्वय तथा सामंजस्य की विद्युत-शक्ति से ओत-प्रोत था, इसीलिए उसमें हिन्दू और मुस्लिम, दोनों धर्मों के विचार मिलते हैं। परन्तू इन विचारों की व्याख्या पूरानी परम्परा से विलग है। कबीर की शब्दावली के अर्थ नए हैं और नानक तो बार-बार यही कहते है कि मै न हिन्दू हूँ और न मुसलमान। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ये दोनों महापुरुष हिन्दू धर्म से उतने ही प्रभावित हुए, जितने इस्लाम धर्म से। पंद्रहवीं शताब्दी ई० की सांस्कृतिक उथल-पूथल को बिना समझे कबीर तथा नानक के दृष्टिकोण को समझना असंभव है। भिक्त-काल का हिन्दी साहित्य इसीलिए प्रेम-मार्गी है कि प्रेम का उस समय नैतिक जीवन में विशेष महत्व था। प्रेम ही मुक्ति-प्राप्ति का एक साधन था तथा प्रेम के द्वारा ही ऊँच-नीच, जाति-पाँति का भेद मिटाया जा सकता था। भिक्त-आन्दोलन का ध्येय न केवल आध्यात्मिक उन्नति था, वरन सामाजिक उत्थान भी था। इस प्रकार हम देखते है कि यद्यपि पंद्रहवीं शताब्दी ई० राजनीतिक दृष्टिकोण से ह्रास का समय था, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह समय रचनात्मक कार्यों का था। प्रत्येक क्षेत्र में नवीन रूप से मृल्यांकन हो रहा था तथा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए आंकड़े इकट्ठे हो रहे थे।

## मुगल-काल--सोलहवीं शताब्दी की नई सांस्कृतिक चेतना

सोलहवीं शताब्दी ई० के आरम्भ होते-होते भारतीय संस्कृति का एक नया चित्र दृष्टिगोचर होने लगता है। प्रथम पच्चीस वर्षों के बाद मध्य एशिया के एक प्रसिद्ध विजेता ने एक नए वंश की नीव डाली, जिसका ऐतिहासिक नाम है चगताई वंश। इस वंश के पदार्पण के साथ-साथ सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विषयों का फिर से मूल्यांकन हुआ। सुलतान काल में सरकार के सामने केवल दो ही ध्येय थे—(१) साम्राज्य का विस्तार करना तथा (२) इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक साधन जुटाना। विशाल साम्राज्य की आकांक्षा राजपूत-काल के चक्रवर्ती आदर्श का प्रतिबिम्ब तथा समयानुकूल थी। सुलतानों ने पहले उत्तर भारत पर अधिकार स्थापित किया, तत्पश्चात वे दक्षिण की ओर बढ़े। सन् १३१२ ई० (सं० १३६९ वि०) तक समस्त प्रायद्वीप उनकी सत्ता को स्वीकार करने लगा। जब सुलतानों को सैनिक बल से सफलता प्राप्त हो गई, तब उन्होंने देश को एक मोटे विधान के अन्तर्गत करने का प्रयत्न किया। यह विधान आजकल के विधान के समान न था। इसके आधार थे मुसलमानी शरह, सैनिक बल तथा शान्ति की आवश्यकता। अतएव इस प्रकार की शान्ति का वातावरण स्वभाविक न था, फिर भी उसमें संस्कृति के एक अंग की खूब उन्नति हुई। इस्लाम धर्म, फारसी भाषा तथा सूफी सम्प्रदाय अच्छी प्रकार फूले-फले तथा कला के क्षेत्र में भी यथोचित प्रगति हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि विजेता स्था विजित में जो भेद था वह धीरे-धीरे कम होने लगा और तुर्क लोग भारत को ही अपना

देश समझने लगे, तथा भारतवासी तुर्कों को अपना राजनीतिक नेता मानने लगे। इस कथन का साक्षी सम्प्राट बाबर है। इब्राहीम लोदी के विरुद्ध उसको किसी भी भारतीय वर्ग की सहायता न मिली। मुगल फौजों को देखते ही भारतवासी भाग जाते थे तथा उनको रसद इकट्ठा करना दुष्कर कर देते थे। इसी प्रकार जब राजपूतों के साथ बाबर का संघर्ष हुआ तो संग्रामसिंह के सहायकों में कई तुर्क नेता थे और बहुत से मुसलमान सिपाही भी। इब्राहीम लोदी के प्रति हिन्दू जनता की सहानुभूति का एक विशेष महत्व है, वह यह कि उसके पिता के किए हुए अत्याचारों को वह भूल गई थी अथवा इतिहासकारों ने इन अत्याचारों का ब्यौरा अत्युक्ति करके दिया है।

राजनीतिक क्षेत्र में चौदहवीं शताब्दी ई० के मध्य भाग से केन्द्राभिसारी प्रवृत्ति का प्रारंभ होता है. जिसका वेग दिनोंदिन बढ़ता ही गया। जब लोदी वंश सिहासनारूढ़ हुआ तब अवस्था कुछ सुधरी तथा बंगाल, गुजरात और मालवा को छोड़कर शेष उत्तरी भारत पर एकछत्र राज्य स्थापित हो गया। यह घटना केन्द्राभिसारी प्रवृत्ति के आगमन की द्योतक थी और जब इसका संतुलन उस समय की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से करते है तो हमारे सामने हुबहु उसी प्रकार का चित्र प्रस्तुत हो जाता है। यद्यपि चगताई वंश के आगमन से राजनैतिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को धक्का लगा, परन्तु यह परिस्थिति अस्थायी थी। वास्तव में समस्त प्रवृत्तियाँ एक ही दिशा की ओर बढ़ रही थीं, वह दिशा थी एकीकरण की । मुगल चगताइयों के आगमन से इस विस्तीर्ण जागृति को अधिक बल मिला। बाबर, हुमायूँ तथा शेरशाह सूरी के विचार उदार थे। यद्यपि पूर्ववर्ती सम्राटों के समान उनका भी आदर्श साम्प्राज्यवादी था, परन्तु अब साम्प्राज्यवाद का ध्येय तथा अर्थ बदलने लगा था। साम्प्राज्य का आधार पहले की भाँति अब भी सेना ही थी तथा सेना ही शान्ति-स्थापन के कार्य में सहायता देती थी। परन्तु अब शान्ति-स्थापन का केवल इतना ही उद्देश्य न था कि उसके सहारे साम्राज्य की वृद्धि की जा सके तथा सम्राट के आतंक का आभास कराया जा सके, वरन सम्प्राटों का व्यान जनता को सुखी और संपन्न करने की ओर आर्काषत होने लगा था। शेरशाह तथा अकबर के भूमिकर-संबंधी सुधारों से नवीन राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। शेरशाह को कृषकों के अधिकार की सरक्षा का सदैव ध्यान रहता था और अकबर ने तो निश्चित नियम बना दिए थे, जिनका पालन करना सरकारी कर्मचारियों का कर्तव्य था। इस प्रकार जनता को एक नया स्तर प्राप्त हो रहा था और धीरे-धीरे वह उन राजनीतिक बन्धनों से मुक्त हो रही थी जो सुलतान-काल में उस पर लागू किए गए थे। शेरशाह ने योग्यतानुसार सरकारी पद देकर मुसलमानों के एकाधिकार को ठेस लगाई और अकबर ने इस सिद्धान्त पर जम कर हिन्दुओं के राजनीतिक स्तर को मुसलमानों के बराबर कर दिया।

## भाषा, साहित्य तथा कला

सोलहवीं शताब्दी ई० प्रत्येक दिशा में प्रगतिशील दिखाई पड़ती है। सुलतान-काल में भी फारसी भाषा तथा साहित्य को प्रोत्साहन मिला था। परन्तु इस शताब्दी में फारसी भाषा तथा साहित्य की बहुमुखी उन्नति हुई। किवयों एवं इतिहासकारों ने मूल ग्रन्थों की रचना तो की ही, इसके साथ-साथ जब फारसी को सरकारी भाषा घोषित कर दिया गया, तो उसके प्रसार की गति अधिक तीन्न हो गई। यद्यपि फारसी शासक-वर्ग की ही भाषा रही, परन्तु इस वर्ग में अब हिन्दू-

मुस्रक्रमान दोनों ही सिम्मिलित थे, इस कारण इसका प्रभाव अदृश्य रूप से व्यापक होने लगा। भारतीय फारसी शैली का प्रारंभ तो सुलतान-काल से ही होता है, परन्तु इसका पूर्ण विकास चगताई-युग में ही हुआ। अबुलफजल की गद्य-रचनाएँ प्रामाणिक सिद्ध हुई। उसके लिखे हुए पत्रों का अर्थ समझना आसान न था। मध्य एशिया के शासक अब्दल्लाखाँ उजबक ने यह कहा था कि "मै अकबर की तलवार से उतना नही डरता हूँ, जितना अबुलफजल के वाक्यों से।" जो स्याति अबुलफजल को गद्य में प्राप्त हुई, उतनी ही, बल्कि उससे भी अधिक उसके भाई फैजी को पद्य में प्राप्त हई। सम्राट ने उसको राजकिव की उपाधि से अलंकृत किया। अकबर का दरबार फारसी के विद्वानों से भरा था। कुछ अमीर-कबीर भी इस भाषा पर अधिकार रखते थे, परन्तु फारसी भाषा के प्रसार तथा प्रचार का उद्देश्य केवल सरकारी सत्ता को जमाना ही न था, बल्कि इससे कहीं उच्चतम था-वह यह कि मुस्लिम वर्ग के प्रमुख सदस्यों को हिन्दू धर्म के प्रामाणिक. ग्रन्थों से परिचित कराना और इस साधन द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता को स्थिर करना। ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर अकबर ने रामायण, महाभारत तथा गीता और योगवाशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। इस बहाने फारसी के विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ा। अकबर को दर्शन से विशेष अनुराग था। उसकी तीव्र आकांक्षा थी कि इस्लाम धर्म के अतिरिक्त वह भारतीय मत-मतान्तरों के गृढ़ तत्वों को भी समझ ले। इसी उद्देश्य से उसने सीकरी में इबादत-खाना स्थापित किया। उसकी व्यापक सिहण्णुता का समकालीन संस्कृति के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ा और हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रवृत्ति को बल मिला। उसका राज्य-काल भारत के इतिहास में रचनात्मक तथा त्रियात्मक काल है। उसकी कामनाओं का प्रभाव व्यापक सिद्ध हुआ।

यदि हम कला की ओर ध्यान दें तो उसकी प्रगति में भी इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ दृष्टि-गोचर होती हैं। वास्तुकला सुलतान-युग से एक विशेष रूप धारण कर रही थी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उसका बाह्य आकार मुसलमानी था, परन्तु उसकी अन्तरात्मा हिन्दी थी। अकबर ने इस क्षेत्र में भी नाना प्रकार के प्रयोग किए, जिसका ज्वलन्त चित्र हमको सीकरी में मिलता है। पंचमहला बौद्ध शैली के अनुसार बना हुआ है, तो जोधाबाई के महल में राजपूत-कला का पूर्ण प्रदर्शन किया गया है। सुनहरे मकान का अलंकरण और सजावट अद्वितीय है। इसी समृह के सलीम चिश्ती का संगमरमर का मकबरा समाट की श्रद्धा-भिक्त तथा कृतज्ञता का द्योतक है और बुलन्द दरवाजा उसकी राजनीतिक सफलता का जीता-जागता चिह्न है। स्पष्ट है कि सीकरी के निर्माण में यदि सम्प्राट की कल्पना ने योग दिया तो उसकी रूपरेखा को पत्थर के माध्यम से ढालने का श्रेय हिंदू-मुस्लिम कारीगरों के सामृहिक परिश्रम को है। इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ आगरे के किले में भी विद्यमान हैं। जहाँगीरी महल की सजावट तथा उसका वातावरण ठेठ हिन्दू है। इलाहाबाद के किले की बारहदरी भी इसी साँचे में ढली हुई है। सारांश यह कि अकबर की उदार मनोवृत्ति ने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को ही उन्नति करने का अवसर प्रदान किया। इनकी रचनात्मक प्रतिद्वन्द्विता का परिणाम भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए हितकर ही सिद्ध हुआ। वास्तुकला ने प्रगतिशील दिशा में कदम उठाया। शिल्पकार बन्धनों से मुक्त होकर अपने व्युक्तित्व को स्पष्ट करने में लग गया, जिससे कला निखरने लगी।

वास्तुकला के समान ही चित्रकला में भी उन्नति हुई। पिछले तीन सौ वर्षों से इस कला को सरकारी प्रोत्साहन मिलना बन्द हो गया था। किसी सजीव वस्तु का आकार अंकित करना इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध था। इस पर भी कुछ इतिहासकारों ने यह संकेत किया है कि सुलतानों के कोई-कोई महल चित्रों से अलंकृत थे। फीरोज तुगलक ने लिखा है कि उसने इन चित्रों को मिटवा दिया। सारांश यह कि चित्रकला का चलन कम हो गया था, यद्यपि हिन्दू अब भी इसको अपनाए हुए थे। इस समय के जैन ग्रन्थ उपलब्ध है जिनसे यह अनुमान सिद्ध होता है। दूसरे यह कि जब अकबर ने वास्तुकला के समान चित्रकला के क्षेत्र में प्रयोग किया तो उसको हिन्दू चितेरे काफी संख्या में मिल गए और वे भी ऐसे जो अपने हुनर में दक्ष थे। हुमायूँ कई प्रमख चितेरों को ईरान से अपने साथ लाया था और उसने अकबर को चित्र का ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की थी जिसका कि राजकुमार ने पूरा फायदा उठाया। परन्तु अकबर तो साम्राज्यवादी होते हुए भी राष्ट्रवादी था, वह ईरानी शैली से ही संतुष्ट होने वाला न था। ईरानी शैली ग्रन्थ शोभित करने तक ही सीमित थी। ये कलाकार छोटे-छोटे चित्र, किस्से-कहानियों को चित्रित करने के लिए बनाते थे। ये चित्र ग्रन्थ के अंग होते थे। इनमें कल्पना की उड़ान तो अवश्य होती थी, परन्तु वास्तविकता का पुट अधिक मात्रा में रहता था। इसके विपरीत भारतीय चित्रकला के मुलाधार और ही थे। ये चितेरे ग्रन्थ अलंकृत करने की कला से अनिभन्न तो न थे, परन्तु वे अपने कौशल का प्रदर्शन दीवार पर चित्रकारी के द्वारा ही करते थे। यह परम्परा अजंता तथा एलोरा के भित्ति-चित्रों के समय से भारत में अविरल रूप से विद्यमान रही। अकबर जैसे पारखी ने इससे लाभ उठाया और भारतीय कारीगरों को संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रदान किया। उसने फतेहपुर सीकरी की दीवा रों पर चित्र बनवाए जिनकी धुँधली रेखाएँ एक महत्वपूर्ण विषय की सूचक है। ईरानी कलाकारों के संपर्क में आकर दशवन्त, बसावद तथा लाल जैसे हिन्दू चितेरों ने ग्रन्थ अलंकृत करने के हुनर को सीख लिया तथा तैमुरनामा और रज्मनामा (महाभारत) जैसे ग्रन्थों को अपनी कृतियों से सुशोभित किया। इन चित्रों में ईरानी प्रभाव स्पष्ट है। विषय भारतीय होते हुए भी उनका आवरण ईरानी है। चित्रकला के उत्कर्ष में भी हिन्दू-मुसलमान दोनों ने ही मिलकर परिश्रम किया।

कला तथा साहित्य की दिनोंदिन उन्नित होने लगी, जिसका श्रेय शासक तथा शासन-संबंधी वर्ग को था। जहाँ तक फारसी साहित्य तथा वास्तुकला और चित्रकला का संबंध है, इनका प्रोत्साहन तथा संरक्षण इन्ही श्रेणियों का एकाधिकार बन गया था। जहाँ तक धर्म का संबंध है, सम्प्राट अकबर की सहिष्णुता की नीति का यह ध्येय था कि हिन्दू-मुसलमानों के बीच जो द्वेष और ईर्ष्या के भाव थे वे मिट जाएँ। उनके प्रयत्नों के दो अदृश्य परिणाम ये हुए कि एक तो हिन्दुओं के नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा भौतिक ज्ञान के ग्रन्थों की श्रेष्ठता व्यापक हो गई और दूसरे, हिन्दुओं को विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। हिन्दू धार्मिक क्षेत्र में एक प्रकार का संघर्ष चल रहा था। कबीर तथा नानक जैसे संतों ने निडर होकर अवतारवाद, सगुणवाद, बहुदेववाद का खण्डन किया था और निम्न वर्ग में एक नया नैतिक जोश फूँक दिया था। यह वर्ग उन्नित की ओर अग्रसर था। दिख धर्मियों को यह प्रवाह खटका। इससे उनके अधिकारों पर चोट लगती थी, उनके सम्मान तथा प्रतिष्ठा की हानि होती थी। इस वर्ग के लोग सचेत होकर अपने नेतृत्व के पुनः स्थापन के लिए प्रयत्नशील हो गए। नवीन विचारधारा को शास्त्रीय आवरण पहनाया गया। भिन्त के सार को लेकर सगुणवाद के साँचे में ढाल कर पुराने आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए गए। जनता की मांग को ध्यान में रख कर तुलसीदास ने संस्कृत का मोह कुछ हद तक त्याग कर अवधी में पद्य के माध्यम द्वारा हिन्दू धर्म के आदर्शों का प्रचार किया तथा वल्लभ के वंशजों और शिष्यों ने ब्रजभाषा को अपनाया। सूर ने अपनी रचनाओं द्वारा साक्षात ब्रह्म की जीती-जागती मूर्ति को भक्तों के सामने प्रस्तुत कर दिया। जिस प्रकार निर्गुणवाद के आन्दोलन से पंद्रहवीं शताब्दी में हिन्दी साहित्य को बल मिला, ठीक उसी तरह सगुणवाद ने सोलहवीं शताब्दी में इस साहित्य के प्रसार तथा उन्नति में योग दिया। इस वर्णन से इस निष्कर्ष पर न पहुँचना चाहिए कि इस शताब्दी में निर्गुणवादी विचारधारा का अन्त हो गया, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनकी गित अधिक क्षीण हो गई।

#### प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ

सोलहवीं शताब्दी ई० के सांस्कृतिक वातावरण के प्रसंग में कई अन्य विशेषताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि एक ओर सामंजस्य तथा एकीकरण की प्रवृत्ति बलपूर्वक काम कर रही थी, तो दूसरी ओर हिन्दू तथा मुसलमान दोनों वर्गों में रूढ़िवादी अपने पैर जमाने के लिए भरसक परिश्रम कर रहे थे। अकबर ने मुसलमान रूढ़िवादियों को दबाने का भरसक प्रयत्न किया, मगर व्यक्तियों का संहार किया जा सकता है, विचारों का नहीं। इस्लाम धर्म में भ्रातृत्व, शान्ति तथा समानता के सिद्धान्तों के होते हुए भी उसके अनुयायियों की मनोवृत्ति में संकीर्णता विद्यमान रहती है। कारण इसके कुछ भी हों, परन्तु इसके होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि समस्त मुसलमान समुदाय असहिष्णुता के रंग से सराबोर होते हैं, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि उनमें से बहुधा गौण विषयों को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं तथा धर्म के संबंध में वे अधिक प्रभावशील होते हैं। फिर इसमें कौन-सी आश्चर्य की बात है कि अकबर की सहिष्णुता की नीति से इनके एक वर्ग को असन्तोष हुआ? इस वर्ग ने अपनी रूढ़िवादी कार्यवाही जारी रखी, कभी खुल्लमखुल्ला और कभी छिपकर। इसी प्रकार हिन्दुओं में भी प्रगतिवादियों और रूढ़िवादियों में संघर्ष चलता रहा। यद्यपि इस द्वन्द्व का प्रभाव साम्प्राज्य की नीति पर अधिक न पड़ा, लेकिन जनता इससे विलग न रह पाई। इस द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति का परिणाम आगामी शताब्दी में भीषण सिद्ध हआ।

दूसरे यह कि जब अकबर की महत्वाकांक्षाएँ फलीभूत हो गई और उसको एक विस्तृत साम्प्राज्य पर एकछत्र शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उसने जनता के सुख, शान्ति और संपन्नता के ध्येय को निरन्तर अपने सामने रखा। उसके विचार उदार थे। उसकी कामनाएँ आदर्शपूर्ण थीं। धन-राशि से उसका कोष भरा था। समस्त संसार में उसकी ख्याति फैल गई थीं और उसके साथ भारत की बहुमुखी श्रेष्ठता का नाम भी। इसमें सन्देह नहीं कि भारत में स्वर्ण- युग आ गया था। हिन्दू शास्त्रीय कसौटी पर पूरा न उतरते हुए भी मुगल सम्प्राटों के आदर्श केंचे थे। बाबर तथा हुमार्यू का अपने भाइयों के साथ व्यवहार जिसके कारण उनको निर्वासन भौगना पड़ा तथा अकबर की अपने सौतेले भाई हकीम के प्रति सौहार्द की भावना भगवान राम

किया जा सकता है--(१) सम्राट तथा उसका परिवार और (२) अमीरों का दल। जहाँ तक पहले विभाग का संबंध है उसके उच्च तथा व्यापक आदर्शों को मानते हुए भी यह कहना अनिवार्य हो जाता है कि वे अधिक मात्रा में विगत शताब्दी के आदर्शों से विभिन्न थे। जहाँगीर की आत्मकथा के अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि उसने राजनीतिक क्षेत्र में अपने पिता की निर्धारित प्रथा पर चलने का ही प्रयत्न किया, परन्तू उसका निजी जीवन अकबर के जीवन से भिन्न था। उसकी प्रवृत्ति अलंकार और विलास की ओर अधिक झुकी हुई थी। मिंदरा पीने की उसकी आदत पड़ गई थी। वह बीस प्याले तक एक बैठक में पी जाता था। परंत्र मदिरा के हाथ वह बिका न था और जब तक स्वास्थ्य ने उसका साथ दिया, वह समस्त राजकीय कार्य का निर्देशन करता रहा। उसका ललित कलाओं में विशेष अनुराग था। चित्रकारी का वह विशेषज्ञ था, जिसका उल्लेख इंग्लिस्तान के राजदूत सर टामस रो ने भूरि-भूरि प्रशंसा करके किया है। वास्तव में उसके राज्य-काल में यह कला उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हर समय चितेरों का एक दल उसकी सेवा में उपस्थित रहता था और उसके आदेशों की पूर्ति किया करता था। यदि किसी अवसर पर कोई प्राकृतिक दृश्य सम्प्राट का मन लुभा लेता था तो आदेशानुसार तुरंत ही चितेरे उसको अंकित कर लेते थे। सम्प्राट को चिड़ियों और जानवरों की सुन्दरता तथा रहन-सहन भी आकर्षित करती थीं। अकसर घंटों वह सारस के जोड़ों की ओर टकटकी बाँधे देखा करता था। सारांश यह कि चित्रकला में नवीन उन्नति हुई। वास्तविकता के साथ-साथ उसमें कल्पना की उड़ान भी पर्याप्त मात्रा में दिष्टगोचर होती है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ बहुमुल्य अलंकार भी देखने को मिलते हैं। सादगी और हाथ की सफाई उसकी जान हैं। परन्तु आगे चलकर आदर्श ने पलटा खाया। शाहजहाँ के समय बहुमूल्य अलंकरण की ओर अधिक ध्यान दिया गया, सौन्दर्य की ओर कम और इस कमी को पूरा करने के लिए नाना प्रकार के साधनों से काम लिया गया। उदाहरणार्थ चित्रों के चारों ओर किनारों पर बने हुए बेल-बूटों में अद्भुत प्रकार के जानवरों के आकार समाविष्ट कर दिए गए । इसके अतिरिक्त आकर्षण-वृद्धि के विचार से स्वर्णमय रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। इस नवीन गतिविधि के कई कारण थे। प्रथम यह कि सम्प्राट शाहजहाँ को दिखावे का अधिक शौक था, दूसरे यह कि उसके कोष में अतुल धन था जिसको व्यय करने का एक यह भी साधन था। परिणाम यह हुआ कि चित्रकला की बाहरी रूपरेखा में तो कुछ आकर्षण बढ़ गया, लेकिन उसमें से कल्पना का भाव लुप्त हो गया। उसके चित्रों का एक संग्रह विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहालय में है, जिसको दाराशिकोह से संबंधित किया जाता है। विशेषा इस संग्रह को आदर की दृष्टि से देखते हैं और कला की दृष्टि से इसको बहुत महत्वपूर्ण समझते है। कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रकला का संरक्षण सम्राट का ही एकाधिकार न रहकर राजकुमारों तथा अमीरों के हाथ में भी पहुँच गया। फ्रांसीसी यात्री विनयर के कथनानुसार उमराव वर्ग के लोग चितेरों से जबर्दस्ती काम लेते थे। ऐसी अवस्था में कला की अवनित अनिवार्य हो गई तथा चित्र-कला व्यवसाय का साधन बन गई। औरंगजेब के समय में इस कला को सरकारी संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्राप्त न हुआ, यद्यपि समय-समय पर इससे उसने अपना काम निकाला। उदाहरणार्थ जब सम्प्राट ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बन्दीगृह में डाल दिया तो उसके स्वास्थ्य का हाल जानने के

लिए वह उसका चित्र बनवा लेता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रकला में श्रृंगार, अलंकार तथा दिखावे की मात्रा अधिक बढ़ गई और उसका उद्देश्य केवल इतना ही रह गया कि शासक-वर्ग की इच्छाओं की पूर्ति करे। शताब्दी के अन्त होते-होते उसमें कल्पना का बिलकुल अभाव हो गया।

जब हम वास्तुकला की ओर ध्यान देते हैं तो उसके विकास में भी लगभग वे ही प्रवृ-त्तियाँ दिष्टगोचर होती हैं जो कि चित्रकला में दिखाई पड़ती है। जहांगीर का अनुराग चित्र-कला में था, परन्तु वास्तुकला की ओर से भी वह बिलकुल उदासीन न था। ऐतमादुदौला का मकबरा कला की देष्टि से अद्वितीय है। आकार में ताज के समान विशाल तो नहीं, परन्तू अनुपात के विचार से उसका सौन्दर्य अपना एक भिन्न ही महत्व रखता है। प्रकृति के पुजारी के नाते जहाँगीर ने कश्मीर में कई बाग लगवाए जिनको देखकर आज भी लोग मुम्बहो जाते हैं और उल्लास से फूले नहीं समाते। मनोरंजन के लिए वहाँ अब भी हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। जहाँगीर के समय की इमारतो में सादगी और आकर्षण है और इसके साथ-साथ सुव्यवस्थित सजावट भी है। इसके विपरीत शाहजहाँ ने विशाल इमारतों का निर्माण किया। इसमें सन्देह नहीं कि उसके संरक्षण में और उसके प्रोत्साहन द्वारा यह कला उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई। परन्तू चित्रकला की ही तरह वास्तुकला में अलंकार, सजावट और बहुमुल्य पत्थरों के प्रयोग से काम लिया गया। सामान्य रूप से श्वेत संगमरमर की इमारतें बनीं तथा पच्चीकारी के हनर से इनके सौन्दर्य को आकर्षणपूर्ण किया गया। इस समय की इमारतों में केवल मोती मस्जिद ही एक ऐसी इमारत है जो सादी है और सादगी में ही उसका सौन्दर्य केन्द्रित है, अन्यथा और इमारतों में बहुमूल्य रत्नों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया है। इससे सम्प्राट की भावनाओं तथा आदर्शो का स्पष्टीकरण होता है। शाहजहाँ को अपना वैभव-प्रदर्शन करने का बेहद शौक था। इस इच्छा से प्रेरित होकर तथा उसकी पूर्ति के विचार से इमारतें बनवाने में उसने अतुल धन व्यय किया। ये इमारतें उस समय की प्रवृत्तियों की सूचक हैं। इनमें कला का निखार है, सजावट की बहार है, वैभव का प्रदर्शन है तथा वे विशालता की प्रतीक हैं। ताजमहल की गणना तो संसार की नौ अद्भुत वस्तुओं में की जाती है और दिल्ली के दीवानेखास में कविता की जो दो पंक्तियाँ अंकित है उनका अर्थ है 'यदि इस लोक में स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है।' सांसारिक सुल और विलास की यह चरम सीमा थी। औरंगजेब के समय में वास्तुकला का ह्वास होने लगा। पुरानी पद्धति की नकल तो हुई, परन्तू नकल से आगे न बढ़ सकी।

#### घार्मिक संघर्ष

धार्मिक क्षेत्र की प्रवृत्तियों में घोर संघर्ष का वातावरण दिखाई देता है। अकबर ने जिस सामंजस्य तथा व्यापकता के लिए प्रयत्न किए थे, वे धीरे-धीरे लोप हो गए। अपने पिता की अपेक्षा जहाँगीर की धार्मिक भावनाएँ अधिक संकीर्ण थीं। उसका स्वभाव तो उदार था, परन्तु राजनीतिक परिस्थितियों से वह अपने को ऊपर न उठा सका। अकबर के समय भी मुसल-मान रूढ़िवादियों ने उसकी धार्मिक नीति के प्रति असन्तोष तथा विरोध प्रकट किया था, परन्तु इस वर्ग को अधिक बल न प्राप्त हो सका। लेकिन जहाँगीर के सिंहासनारूढ होते-होते

इसने जोर पकड़ा और 'इस्लाम खतरे में हैं' का नारा लगाया। विरोधी दल के नेता थे मुजदद सानी अल्लामा सरिहन्दी। यद्यपि कई कारणों से सम्प्राट ने इनको कारागार में डाल दिया, परन्तु उठती हुई लहर को दबाना असंभव था। संकीर्ण, विचारधारा आगे बढ़ती ही गई। शाहजहाँ ने एक राजपूत राजकुमारी की सन्तान होते हुए भी इस्लाम का पल्ला पकड़ा, यद्यपि इसमे सन्देह नहीं कि उसने धर्म को राजनीति के ऊपर हावी नहीं होने दिया। समय-समय पर धर्म की आड़ लेकर उसने राजनीतिक कार्य किए जिनसे उसकी असिहण्णु मनोवृत्ति का प्रमाण मिलता है। बनारस तथा बुन्देलखंड में उसने मन्दिर तुड़वाए तथा गोलकुंडा में शैवमत के मानने की मनाही की। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने न केवल अपने पिता की नीति का पालन किया, बल्कि उससे कही अधिक उग्र भावनाओं का प्रदर्शन किया जिसके परिणामस्वरूप समस्त साम्प्राज्य में व्यापक उथल-पुथल होने लगी। हिन्दू-मुस्लिम एकता की जगह दोनों जातियों में द्वेष तथा घृणा की भावनाएँ घर करने लगी। धार्मिक असन्तोष ने राजनीतिक आवरण धारण किया और एकछत्र राज्य के विघटन के चिह्न स्पष्ट होने लगे।

परन्तू यह धारणा कि केवल इस्लाम धर्म ही संकीर्णता और रूढ़िवाद की ओर अग्रसर हो गया था, न्याय-युक्त नही। वास्तव मे देश के वातावरण में ही संकीर्णता प्रवेश कर गई थी। व्यापक दिष्टिकोण के युग की समाप्ति हो गई थी। जिस मत का सोलहवीं शताब्दी में एक रूप था, वह अनेक रूपों में परिवर्तित हो गया । नानक ने तो स्वप्न मे भी विचार नही किया था कि उनके उत्तराधिकारी सच्चे पादशाह का पद ग्रहण करेंगे और एक स्वतंत्र पंथ स्थापित कर लेगे। धीरे-धीरे नानक के चलाए मत की अनेक शाखाएँ और उपशाखाएँ बन गई। गुरु अर्जुन के समय से सिक्ख मत ने राजसी आवरण धारण कर लिया। विद्रोही राजकूमार खुसरो को संरक्षण देने के अपराध में जब सम्प्राट ने उन पर जुर्माना किया जिसके अदा न करने पर उन पर सख्ती की गई तथा परेशान होकर उन्होंने जल-समाधि ले ली, तो उनके अनुयायियों को यह कहने का बहाना मिल गया कि सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। गुरु अर्जुन के उत्तराधिकारी गुरु गोविन्द-सिंह तो राजसी ठाठबाट से रहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों में सैनिक प्रवृत्ति का संचार किया। वे अपना अधिक समय कुश्ती लड्ने, बाघ तथा सुअर का शिकार करने, आदि में व्यतीत करते थे। वे सदैव अपनी कमर में दो तलवारें बाँधे रहते थे, जो दो उद्देश्यों की सूचक थीं, पहला पिता की मृत्यु का बदला लेना और दूसरा इस्लाम की विस्मयजनक कृतियों को मिटाना। उनके उद्दंड व्यवहार के कारण सम्प्राट ने उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। इस घटना ने सिक्खों को और भी उत्तेजित कर दिया। सद्गुरु तथा सच्चे पादशाह के पदों के सम्मिश्रण का यह अनि-वार्य परिणाम था। नैतिक तथा लौिकक भावनाओं के विवेक को सामान्य बुद्धि के मनुष्यों के लिए समझना कठिन था। गुरु तेगबहादूर के साथ औरंगजेब ने जो व्यवहार किया उसने दहकती हुई अग्नि में घृत का काम किया। दशम गुरु गोविन्दसिंह ने लौह के गुण गाए और अपने र्मतावरुंबियों को मरने-मारने की शिक्षा दी। इस प्रकार सिक्खों का दल अन्य हिन्दू जनता से पृथक हो गया और मुसलमानों का तो वह जानी दुश्मन समझा जाने लगा। इस दल ने वीरता के आंदर्शों को अपनाया तथा त्याग और शारीरिक परिश्रम पर अपनी शक्ति को केन्द्रित किया। नानकप्रेयी शासाओं में उदासी, रामरायी, धीरमली तथा मसनदी का उल्लेख उचित प्रतीत होता है। इन शाखाओं के अनुयायी गुरु नानक के प्रति श्रद्धा-भक्ति तो रखते हैं, परन्तु इनके आचार-विचार सिक्खों से भिन्न हैं। कालान्तर में इनमें से कुछ हिन्दुओं के अधिक समीप आ गए। जो हो, सिक्ख-आन्दोलन ने वीर रस की कविता के लिए वातावरण प्रस्तुत कर दिया।

## राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रयत्न

इस वातावरण के उत्पादन तथा प्रोत्साहन में राजनीतिक परिस्थित ने भी योग दिया। शाहजहाँ के राज्य-काल में यदि एक ओर बुन्देलों ने जोर पकड़ा, तो उनकी देखादेखी राजपूताना के कुछ राजाओं के हृदयों में भी स्वतंत्रता के विचार हिलोरें लेने लगे। मुगल सम्प्राट की तीन बार लगातार कन्धार में पराजय होने से विद्रोहियों के हौसले |बढ़ने लगे। मेवाड़ के राजा ने पूर्ववर्ती सन्धि की एक धारा का उल्लंघन करके चित्तौर के किले की मरम्मत कराई तथा अजमेर पर धावा बोलने की बात सोची। इस उद्दंडता को देखकर भला शाहजहाँ कब चुप बैठने वाला था? उसने राना को मजा चखाने के लिए बादल-दल के समान सेना भेजी तथा अपने उद्देश्य में वह सफल हुआ और राना को मुँह की खानी पड़ी। परन्तु राना की मनोवृत्ति और उसका साहस एक आन्दोलनमय परिस्थिति का सूचक था। चिनगारी बुझ तो गई, परन्तु अग्नि धीरे-धीरे जलती रही और अवसर पाकर औरंगजेब के समय पूर्णरूप से प्रज्वलित हो गई। राजपूताना में आई हुई राजनीतिक बाढ़ की रोकथाम करना शक्तिशाली मुगल सम्प्राट के लिए असंभव हो गया। दुर्गादास जैसे योद्धा ने वीरता के वे जौहर प्रदर्शित किए, जिनको देखकर शत्रुओं ने भी मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा की। एक प्रकार से राजपूताना में वीरगाथा-काल फिर से जाग्रत हो गया, जिससे स्वतंत्रता की भावनाओं को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

दक्षिण में भी मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति के विरोध में बहुत दिनों से आन्दोलन चल रहा था। इसका प्रथम नेता मिलक अम्बर था। यद्यपि उसकी मृत्यु के पश्चात अहमदनगर का शीघता के साथ विघटन होने लगा, परन्तु उसकी स्वतंत्रता की अन्तिम किया होने तक मुगलों को लगातार १४ वर्ष तक परिश्रम करना पड़ा। तत्पश्चात उसकी जली हुई अस्थियों से एक ऐसी शिक्त का सृजन हुआ जिसने न केवल मुगल साम्प्राज्य से लोहा लिया, बिल्क उसके संगठन को भी नितान्त जर्जर कर दिया। अहमदनगर राज्य के एक कोने में मराठा शिक्त का उद्भव हुआ। शाहजी भोंसले ने अपनी नीति तथा बाहुबल से इसे आगे बढ़ाया और उसके क्रान्तिकारी पुत्र ने तो एक स्वतंत्र राज्य ही स्थापित करके दम लिया। उसके संघर्ष का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। यदि दक्षिण में वह बीजापुर पर चोट मारता था तो उत्तर में मुगलों पर छापा मारता था। शत्रुओं की ओर से आए हुए उसने अनेक अनुभवी तथा पराक्रमी सेना-नायकों के दाँत खट्टे कर दिए। शायस्ताखाँ उससे भयभीत होकर पूना से भाग निकला और अफजलखाँ को तो अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। शिवाजी के वीरतापूर्ण कार्यों, उसके साहस और उसकी बढ़ती हुई राजनीतिक शिक्त ने बहुत-से किवयों को ओजस्वी भावनाओं से प्रेरित किया और उनको अतीत काल के भारतीय सूरमाओं का स्मरण हुआ, जिससे उनकी कल्पना की उड़ान की गित तीव्र हो उठी।

इसी समय दिल्ली और आगरा के सन्निकट जाटों ने भी जोर पकड़ा और मुगल सेना-

नायकों का बहादुरी से मुकाबिला किया। गोकुल व राजाराम चूड़ामणि के नाम लोक-प्रसिद्ध हो गए। इसी प्रकार बुन्देलों ने भी सिर उठाया। शाहजहाँ के समय जुझारसिंह ने विद्रोह किया, जिसका रूप अति भयंकर था। यद्यपि सम्प्राट ने बलपूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया, परन्तु बुन्देलखंड में निरन्तर आग सुलगती ही रही। वहाँ की जनता सम्प्राट की असहिष्णु नीति से अप्रसन्न थी। जब सम्प्राट ने जझारसिंह का दमन करने के लिए दूसरी बार सेनाएँ भेजी, तो वह जान बचाने के लिए गोंडवाना भाग गया, जहाँ गोंडों ने उसे मार डाला। वुन्देलखंड तथा चौरागढ़ के सभी दुर्गों पर सम्राट का अधिकार हो गया तथा जुझारसिह के सारे परिवार को बन्दी बना लिया गया। उसके पुत्र और पौत्रों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और ओरछा के प्रसिद्ध मन्दिर को गिरा दिया गया। परास्त राजा के परिवार की स्त्रियों को चेरी बनाकर अपमानित किया गया। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोण से यह व्यवहार उचित ही था, परन्त् इससे जनता की भावनाओं को चोट पहुँची और उनके हृदय में मुगल साम्प्राज्य के प्रति घृणा ने घर कर लिया। इससे लाभ उठाकर चम्पतराय ने मुगलों का विरोध किया और जब लड़ते हए वह वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसके पुत्र छत्रसाल ने पिता के आदर्शों पर चलने का भरसक प्रयत्न किया। शिवाजी के व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता-संग्राम से प्रभावित होकर और औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति से खिन्न होकर उसने प्रतिशोध लेने का दृढ़ संकल्प किया। बुन्देलो ने उसे हिन्दू धर्म का रक्षक और क्षत्रियों की मर्यादा का पालक मान कर जी-जान से उसका साथ दिया। इस प्रकार समस्त देश में हिन्दू वीरों की कीर्ति का डंका बजने लगा। समकालीन साहित्य पर इसका प्रभाव पडना अनिवार्य ही था।

#### राजनीतिक संघर्षों का आधार--धर्म

लौकिक जीवन को घार्मिक भावनाओं से पृथक करना प्राचीन तथा मध्यकालीन पद्धित के विपरीत था। वास्तव में धर्म को ही सांसारिक जीवन का आधार समझा जाता था। परलोक को उज्ज्वल करने के लिए इस लोक में नियम-संयम से रहने का आदेश संतों तथा आचार्यों, दोनों ने दिया है। इस आदेश का चाहे और कुछ प्रभाव पड़ा हो या न पड़ा हो, इतना तो निश्चय है कि इसके द्वारा प्रेरणा पाकर एक ओर तो सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण हुआ और दूसरी ओर इस धारणा ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करके हिन्दू-मुसलमानों के बीच भेद-भाव को अधिक बढ़ा कर मुगल साम्प्राज्य की नीति में परिवर्तन कर दिया। गुरु नानक के उत्तराधिकारियों तथा वंशजों ने जो संस्थाएँ स्थापित की उनकी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है। कबीर का चलाया हुआ मत भी अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रत्येक शाखा की गिह्याँ बन गई। इसके अतिरिक्त दादूपंथ, बाबरी पंथ, निरंजनी सम्प्रदाय, मलूकदासी पंथ, बाबालाली सम्प्रदाय, धामी सम्प्रदाय, साघ तथा सतनामी सम्प्रदाय, दिखादासी सम्प्रदाय, चरणदासी तथा गरीबदासी सम्प्रदाय का उल्लेख करना भी उचित प्रतीत होता है। संभव है, व्यक्तिगत दृष्टि से इन विभिन्न सम्प्रदाय की शिक्षाओं का प्रभाव हितकर रहा हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इनके निर्माण से भारत की एकता को धक्का लगा और सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ग का दृष्टिकोण संकुचित तथा संकीण हो गया। इन सामुदायिक संतों की वाणियों ने साहित्य के भंडार को तो परिपूर्ण किया,

परन्तु सामाजिक जीवन के जाल में नाना प्रकार की गुत्थियाँ डाल दीं, मनुष्य मात्र के ध्यान को एक से अनेक की ओर केन्द्रित कर दिया। राम और रहीम में फिर से अलगाव हो गया, हिन्दू-मुसलमानों में खींचातानी मच गई। इस बढ़ते हुए अन्धकार के वातावरण में कुछ ऐसी विभूतियाँ भी थीं जिन्होंने बिखरते हुए तारों को बटोर कर सीधे रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न किया। इनमें से राजकुमार दारा शिकोह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपने पितामह के समान उसने हिन्दू ग्रन्थों का अध्ययन किया और उनके सार को समझा। उपनिषदों का तो उसने फारसी भाषा में अनुवाद भी किया और उनका मूल्यांकन करते हुए उसने कहा कि ये वही ग्रन्थ है जिनकी ओर कुरान में संकेत किया गया है। उसने संस्कृत के आध्यात्मिक शब्दो का फारसी में एक पारिभाषिक संग्रह तैयार किया जिससे उसके ज्ञान तथा उदार विचारों का पता चलता है। परन्तु दारा का व्यक्तित्व उस असहिष्णुतापूर्ण वातावरण में समुद्र में अकेली मछली के समान था। उसका प्रभाव सीमित था और उसके आदर्शों का सम्मान करने वालो की सख्या बहुत कम थी।

## सत्रहवीं शताब्दी--सांस्कृतिक पराभव की प्रक्रिया

यदि हम सत्रहवीं शताब्दी के सांस्कृतिक पहलुओं पर विहंगम दृष्टिपात करें तो हमको कई प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रथम है शृंगार की प्रचुरता। कला के क्षेत्र में वास्तुकला तथा चित्रकला इसके ज्वलंत उदाहरण है। स्त्री-पुरुषों की वेश-भूषा में भी यही चित्र मिलता है। आभूषण पहनने का रिवाज तो पहले से प्रचलित था ही, अब कई कारणों से इसको और भी बल प्राप्त हो गया जिसका प्रमाण समकालीन चित्रों से तथा साहित्य में आए हुए विवेचनों से मिलता है। घनघान्यपूर्ण देश में प्रुंगार की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही प्रतीत होती है। यदि हम फारसी साहित्य का निरीक्षण करें तो उसमें भी यही शैली दिखाई पड़ती है। अबुलफ जल ने क्लिष्ट तथा शब्दालंकृत भाषा के विकास को ऐसे स्तर तक पहुँचा दिया कि जिसकी नकल करना असंभव था। फिर भी शाहजहाँ ने अपने समय के इतिहासकारों को यही आदेश दिया कि वे अबलफजल की ही शैली में अपने ग्रन्थों की रचना करें। जहाँगीर तथा शाहजहाँ के समय में जो रचनाएँ फारसी भाषा में की गई, उनमें भावों की अपेक्षा शब्दों के जड़ाव पर अधिक ध्यान दिया गया है। जिस प्रकार आभूषण रत्न-जटित होते थे और इमारतों में सुन्दर पच्चीकारी का काम होता था, उसी प्रकार फारसी साहित्य में अलंकार का बाहुल्य हुआ। किव तथा गद्यकार की प्रशंसा इसी पर निर्भर थी कि उसको उसके शब्द-विन्यास में कितना चातूर्य प्राप्त है । जहाँगीर के समय एक ग्रन्थ लिखा गया जिसका नाम है 'शश फतह कांगड़ा' अर्थात कांगड़ा पर छः बार विजय। वास्तव में यह एक ही घटना का भाषा के छ: रूपों में वर्णन है। शाहजहाँ ने एक के बाद दूसरे कई लेखकों से पादशाहनामा लिखवाया। अन्त में उसको अब्दुलहमी लाहौरी की रचना पसद आई, क्योंकि उसने अबुलफजल की शैली का अनुसरण करने की सफल चेष्टा की थी। इस शब्द-जाल के चक्कर में पड़ कर फारसी साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं को अलकारपूर्ण बाह्य रूप तो प्रदान कर दिया, परन्तु उनमें आन्तरिक गुणों का अभाव हो गया। प्रृंगारमय वातावरण में केवल एक ही दृष्टिकोण संभव था। इसके माध्यम से यदि एक ओर सांसारिक वैभव का प्रदर्शन किया गया, तो दूसरी ओर उसको भगवान की भिक्त का भी आधार स्वीकार करना पड़ा। वल्लभाचार्य

ने मूर्तियों के श्रृंगार पर बल दिया था जिसका आगे चलकर यह परिणाम हुआ कि श्रीकृष्ण जी का बिना अलकारों के घ्यान करना भी असंभव हो गया। अलंकार के साथ-साथ शरीर के विभिन्न भागों के सौन्दर्य का भी वर्णन होने लगा, जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है। यह प्रवृत्ति सूफी किवयों की शैली पर आधारित थी, यद्यपि इसका संबंध प्राचीन काल से जोड़ा जा सकता है। यदि श्रृंगार की भावनाएँ भगवान के घ्यान तथा इमारतों के सौन्दर्य को बढ़ाने तक ही सीमित रहतीं तो अधिक हानि न होती। परतु ऐसा न हुआ। इस रस के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप सामाजिक तथा नैतिक जीवन का स्तर इतना नीचे गिर गया कि जिसको ऊपर उठाने में बहुत समय लगा।

ऊपर के वृत्तांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि सोलहवीं शताब्दी ई॰ रचनात्मक विचारों, उच्च आदर्शों, व्यापक भावनाओं, एकीकरण के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों, सिहण्णुतावाद के प्रचार तथा सार्वजनिक जीवन के कल्याण के प्रयत्नों की थी, तो सत्रहवीं शताब्दी में संकीर्णता-वाद, सम्प्रदायवाद, असिहण्णुता, आदि का बोलबाला हुआ। चारों ओर अवनति के चिह्न दिखाई पड़ने लगे। मुगल सम्प्राटों ने साम्प्राज्य का पूर्णरूप से विस्तार तो कर लिया, पर इस विस्तार से उत्पन्न हुई समस्याओं को वे हल न कर सके। औरंगजेब का प्राण-पखेरू तो नैराश्य से मुक्ति पाने के लिए उड़ गया। सर जदुनाथ सरकार ने उसकी दक्षिण-विजय का उल्लेख करते हुए ठीक ही कहा है कि देखने में तो समस्त अभिलाषाओं तथा आदर्शों की पूर्ति हो गई थी, परन्तु वास्तव में सब का सब खो गया था, यह अन्त का प्रारंभ था। सदा संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी औरंगजेब साम्प्राज्य में विघटन की उठती हुई लहरों को दबा न सका। देश में एक ओर र्श्वंगारमयी भावनाएँ बल पकड़ रही थीं और दूसरी ओर कुछ वर्गों के सामने वीरता का आदर्श था और वह भी इस आशय से कि उसके सहारे किस प्रकार मुगल साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त कर लें। इन वर्गों में साहस था, उत्साह था, धैर्य भी था, आदर्शवाद भी था, परन्तु इनमें उच्च आदर्श का अभाव था। युग पलट रहा था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपाधापी मची हुई थी, देश खंड-खंड में विभाजित होने की ओर वेग से अग्रसर हो रहा था। पुराने स्वप्नों की जगह पर नए रूप सामने आ रहे थे और धीरे-धीरे शान्ति भंग हो रही थी।

## १८वीं शताब्दी--निराशा और अंधकार का युग

अठारहवीं शताब्दी का आरंभ जिस वातावरण में हुआ वह अत्यंत भयानक था। केन्द्रीय शासन दिनोंदिन शिथिल होता जा रहा था, जिसका प्रभाव समाज और साहित्य दोनों पर पड़ा। मुगल सम्राट उमराव वर्ग के हाथों की कठपुतली बन कर रह गया। सम्प्राट जहाँदारशाह के संबंध में एक किव ने लिखा है कि वह दर्पण और कंघा हाथ में लिए हुए सुन्दर स्त्री के समान अपने केशों का पुजारी था। लालकुँवर वेश्या का उस पर अधिक प्रभाव था। सम्प्राट मुहम्मदशाह को तो इतिहासकारों ने 'रंगीले' की उपाधि ही दी है। वह अपना समय नाचरंग और मिदरा-पान में ही व्यतीत करता था। उसका प्रधान मंत्री कमरुद्दीन उसका साथी था। वेश्या ऊधमबाई के प्रति उसको अगाध प्रेम था। उससे उत्पन्न पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी हुआ। वास्तव में यह वेश्याओं और हिजड़ों का ही युग था। इन्हीं लोगों का दरबार में सम्मान था। इस संबंध में एक

घटना उल्लेखनीय है। एक बार जहाँदार शाह के विलासपूर्ण जीवन तथा उसकी रखेल लालकुँवर के संबंधियों के प्रति पक्षपात से रुष्ट हो कर उसके प्रधान मंत्री ने एक दिन सारे सितार सम्प्राट के सम्मुख भेंट के रूप में रखे। जब आश्चर्य से चिकत होकर सम्प्राट ने पूछा कि इस प्रकार की भेंट का क्या अर्थ है, तो मंत्री ने उत्तर दिया कि जब दरबार में केवल गायकों और वादकों की ही पूछ है और उन्हीं को सम्प्राट पदासीन करते है तो यह भेंट उपयुक्त ही है। यह है शासक-वर्ग की जीवनचर्या तथा चरित्र की एक झाँकी ! प्रजा ने भी इसी का अनुसरण किया। विलासमय जीवन ही इस समय के लोगों को सुहाने लगा और उनकी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए ही साहित्य-कारों ने अपनी रचनाएँ कीं। गजलों का बाह्य रूप तो सूफी-परम्परा के अनुकूल ही रहा, लेकिन उनके आन्तरिक भावार्थ की काया बदल गई। इश्क हकीकी और मजाजी का भेद ही खत्म हो गया। फारसी किवयों की शैली का अनुसरण तो किया गया, परंतु उनके आदर्शवाद तथा अध्यात्मवाद को तिलांजिल दे दी गई।

धर्म तथा कला के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार अवनित होने लगी। रूढ़िवाद तथा आडम्बर ने जनता को ग्रस्त कर लिया, यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि असिहण्णुता की व्यापकता में बहुत कमी आ गई थी। जब प्रधान मंत्री निजामुल्मुल्क ने सम्प्राट के सामने हिन्दुओं पर जिया लगाने का प्रस्ताव रखा, तो उसको न माना गया। सैयद भाइयों के हिमायती अधिकतर हिन्दू ही थे। पंजाब से लेकर बंगाल तक सरकारी और गैर-सरकारी आर्थिक संस्थाओं के संचालन का कार्य हिन्दुओं के ही हाथ में था। परन्तु इस परिस्थित से हिन्दू वर्ग अधिक लाभ न उठा सका और न प्रगति की ओर अग्रसर ही हो सका। वास्तव में यह समय निराशा और अन्धकार का था। बाह्य आक्रमणों और आन्तरिक आन्दोलनों के कारण समस्त प्रायद्वीप व्याकुल हो रहा था। यही परिस्थित अगली शताब्दी में भी रही।

# ३. नाथपंथी साहित्य

#### नाथपंथ और उसका विस्तार

सांप्रदायिक ग्रंथों में नाथपंथ के अनेक नाम मिलते हैं जिनमें नाथमार्ग, सिद्धसंप्रदाय आदि मुख्य है। इस मार्ग के आदि प्रवर्तक आदिनाथ माने जाते हैं जो वस्तुतः साक्षात् शिव ही है। आदिनाथ के शिष्य मच्छंदनाथ या मत्स्येन्द्रनाथ हुए और उनके शिष्य गोरखनाथ या गोरखनाथ। इन दिनों नाथमत का जो रूप जीवित हैं वह मुख्यतः गोरखनाथी योगियों का संप्रदाय है जिन्हें साधारणतः कनफटा योगी या बारहपंथी योगी कहते हैं। इन्हीं साधुओं को दरसनी साधु भी कहते हैं। कनफटा और दरसनी नामों का कारण यह है कि ये लोग कान फाड़ कर एक प्रकार की मुद्रा धारण करते है। मुद्रा के कारण ही ये लोग दरसनी कहे जाते हैं। यह मुद्रा नाना धातुओं की भी बनती है, हाथी दाँत की भी होती है और अधिक धनी महंत लोग सोने की मुद्रा भी धारण करते हैं।

आज भी कनफटा साधुओं की संख्या बहुत है। सारे भारतवर्ष और सुदूर अफगानिस्तान तक इनके मठ और दरगाह है और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही संप्रदायों में इनके अनुयायी काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ब्रिग्स ने अपनी बहुमूल्य अंग्रेजी पुस्तक 'गोरखनाथ ऐन्ड कनफटा योगीज' में भिन्न-भिन्न कालों की मनुष्य-गणना के विवरणों से इनकी संख्या का हिसाब बताया है। सन १८९१ की मनुष्य-गणना में सारे भारत में योगियों की संख्या २१४५४६ थी जिनमें औषड़ों को लेकर गोरखपंथी योगियों की संख्या लगभग ४५ प्रतिशत थी। औषड़ उन योगियों को कहते हैं जिनका कान फाड़ने वाला संस्कार नही हुआ रहता। इस रिपोर्ट के अनुसार पुरुष और स्त्रियों की संख्या का अनुपात ४२ और ३५ था। इन योगियों में मुसलमान कम नही हैं। उस वर्ष अकेले पंजाब में ३८ हजार से ऊपर योगी मुसलमान थे। सन १९२१ की मनुष्य-गणना में हिन्दू योगियों की संख्या लगभग ६३० हजार थी, मुसलमान योगियों की ३१ हजार और फकीर योगियों की १४१ हजार। मनुष्य-गणना की परवर्ती रिपोर्टों में इनका अलग से उल्लेख नहीं मिलता। लगभग समूचे भारतवर्ष में नाथमत के गृहस्थ अनुयायी पाए जाते हैं जो कहीं-कहीं तो अलग जाति ही बन गए हैं और कहीं-कहीं विशेष-विशेष जातियों को संपूर्ण रूप से आत्मसात कर गए हैं। साधारणतः वयनजीवी जातियाँ, जैसे तांती, जुलाहे, गड़ेरिए, दरजी आदि इस मत के अनुयायी हैं। हमने अपनी 'नाथसंप्रदाय' नामक पुस्तक में इस मत के प्रसार की चर्चा कुछ अधिक विस्तार से की है।

हिन्दी में इन योगियों का साहित्य बहुत थोड़ा ही पाया गया है । बंगला, उड़िया, मराठी, नैपाली, पंजाबी, आदि पार्श्वर्वीतनी भाषाओं में इनका या इनके द्वारा प्रभावित संप्रदायों का साहित्य कुछ-कुछ पाया जाता है। संस्कृत और अपभ्रंश में भी इनके साहित्य का संधान मिलता

है। लोकगीतों और कथानकों में इनकी चर्चा मिलती है। इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि किसी समय समूचे उत्तर भारत में इनका बड़ा प्रभाव था। दक्षिण में भी इस प्रभाव का कुछ-कुछ पता लगता है। परवर्ती साहित्य के अध्ययन के लिए इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है।

#### बारहपंथ

गोरखनाथी लोग मुख्यतः बारह शाखाओं में विभक्त है। अनुश्रुति के अनुसार स्वयं गोरखनाथ ने ही परस्पर विच्छिन्न नाथपंथियों का संगठन करके इन्हें बारह शाखाओं में विभक्त कर दिया था। ये बारह पंथ हैं—सतनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कन्हड़, किपलानी, बराग, माननाथी, आईपंथ, पागलपंथ, धजपंथ और गंगानाथी। एक दूसरी परंपरा के अनुसार बारह पंथों के नाम इस प्रकार हैं—सतनाथ, रामनाथ, धरमनाथ, लक्ष्मणनाथ, दिरयानाथ, गंगानाथ, बैराग, रावल या नागनाथ, जालंधिरपा, आईपंथ, किपलानी और धजनाथ। एक तेरहवा पंथ भी है कानिपा। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आज की बारहपंथी शाखा के बाहर है। इन बारहपंथों के कारण ही शंकराचार्य-प्रवर्तित दशनामी सन्यासियों की भाँति इन्हें बारहपंथी योगी कहते है। हाल में की गई खोजों से पता चला है कि ऐसे भी गोरखपथी योगी हैं जिनका संबंध इन पंथों से नहीं है। प्रत्येक पंथ का एक-एक निजी स्थान है जिसे ये लोग पुण्य क्षेत्र मानते है।

एक अनुश्रुति के अनुसार शिव जी ने १२ पंथ चलाए थे और गृह गोरखनाथ ने भी १२ ही पथ चलाए थे। ये दोनों दल आपस में झगड़ने लगे थे। गोरखनाथ ने इसीलिए शिव के ६ संप्रदायों को और अपने ६ संप्रदायों को तोड़ दिया था और बाकी बारह पंथों को प्रतिष्ठित कर के आज की बारहपंथी शाखा का प्रवर्तन किया था। यह कहानी पागलबाबा नामक एक औषड़ साधु से सुनी हुई है। ब्रिग्स ने किसी और मूल से प्राप्त एक इसी प्रकार की कहानी लिखी है। उसके अनुसार शिव के अठारह संप्रदाय थे और गोरखनाथ के बारह। वे आपस में झगड़ते रहते थे। इसिलए गृह गोरखनाथ ने शिव के बारह संप्रदायों को तोड़ दिया था और अपने भी छ संप्रदायों को भंग कर दिया था। इस प्रकार जो बारह संप्रदाय रह गए है उनमें छ तो शिव जी प्रवर्तित है और छ गृह गोरखनाथ के। इन बारहों संप्रदायों को गोरखनाथ का अनुमोदन प्राप्त था, इसिलए ये अपने को गोरखनाथ के अनुयायी ही मानते हैं।

पुनर्गठित बारह संप्रदाय इस प्रकार हैं :---

## १. शिव जी के प्रवर्तित संप्रदाय

- १. भुज (कच्छ) के कंठरनाथ
- २. पेशावर और रोहतक के पागलनाथ
- ३. अफगानिस्तान के रावल
- ४. पंख या पंक
- ५. मारवाड के बन
- ६. गोपाल या राम के संतोषनाथ तथा दासगोपालनाथ

#### २. गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय

- ७. हेठनाथ
- ८. आईपंथ के चोलीनाथ
- ९. चाँदनाथ कपिलानी
- १०. मारवाड़ का बैरागपंथ और रतननाथी
- ११. जयपुर के पावनाथ
- १२. धजनाथ महावीर

उक्त सूची सर्वसम्मत नहीं समझी जानी चाहिए। संप्रदाय-विशेष का दावा कभी-कभी दूसरे ही प्रकार का हो सकता है। जो हो, ये सब पुराने विभाग है। आधुनिक विभाग तो ऊपर गिनाए ही जा चुके हैं। इनके बाहर भी अनेक नाथपंथी संप्रदाय है। हाड़ीभरंग, कायिकनाथ, चर्पटनाथी, गैनीनाथी, आरजपंथ, पीतमनाथी, निरंजननाथ, कामधज, अर्धनारी, नायरी, अमरनाथ, तारकनाथ, भृंगनाथ आदि अनेक उपशाखाएँ ऐसी है जिनका बारह पुराने या नए पंथों से सीधा संबंध नहीं खोजा जा सका है।

यह विवरण विशेष रूप से यहाँ इसिलए उपस्थित किया गया कि इन परंपराओं में नाथ-संप्रदाय के संगठन के मूल इतिहास का आभास मिलता है जो साहित्य के विद्यार्थी के लिए अंत्यन्त आवश्यक है। यह तो कभी देखा नहीं गया कि एक ही गुरु अपने नाम से बारह पंथों का प्रवर्तन करे और बाद में फिर उनमें से कुछ को तोड़ दे और कुछ को रहने दे। ऐसा जान पड़ता है कि गोरखनाथ के पहले अनेक शैव और योगी संप्रदाय थे जो परस्पर लड़ते रहते थे। गोरखनाथ ने उनको नए सिरे से संगठित किया था। इन पंथों की अनुश्रुतियों और स्वल्प उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से इस मत की पुष्टि होती है। हमने अपनी पुस्तक 'नाथ संप्रदाय' में इस बात की विस्तारपूर्वक चर्चा की है। यहाँ उतने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस मत में बौद्ध, जैन, वैष्णव, कापालिक, कौल, आदि सभी प्रकार की साधनाओं का अन्तर्भाव हुआ था। इसीलिए इनके साहित्यिक प्रयत्नों में सब का कुछ-कुछ प्रभाव रह गया है। पारसनाथी और नीमनाथी शाखा के योगियों का संबन्ध जैन-परंपरा से है, किपलानी या किपलायन शाखा का वैष्णव-परंपरा से, जालंधिरपा और कानिपा का बौद्ध और कापालिक परंपरा से और मच्छंदनाथी तथा कई अन्य उपशाखाओं का सम्बन्ध कौल और शाक्त साधनाओं से है। पिच्छम के रावल वस्तुतः पाशुपत-मत के अवशेष है और बारह पंथों से अलग माना जानेव।ला बामारग अपने नाम में ही वाममार्ग की छाप लिए हुए है।

बहुत से पुराने संप्रदायों के इस मार्ग में आ जाने के कारण उनके प्रवर्तक मूल आचार्य भी संप्रदाय के सिद्ध मान लिए गए हैं। इसका फल यह हुआ है कि गोरक्षनाथ आदि का समय बहुत विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि ऐसे अनेक सिद्ध गोरखनाथी माने जाते हैं जिनके विषय में निश्चित प्रमाण हैं कि वे बहुत प्राचीन हैं। फिर, ऐसे भी ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ गोरखनाथ का सम्बन्ध बताया जाता है जिनके विषय में निश्चित रूप से परवर्ती होने के प्रमाण हैं। संप्रदाय की अनुश्रुति इन विवादों को आसानी से सुलझा देती है।

#### चौरासी सिद्ध

नाथपंथ समूचे भारतवर्ष में और अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। इसीलिए भारतवर्ष की प्रायः सभी देशभाषाओं में नाथपंथी सिद्धों की कुछ-न-कुछ चर्चा है। प्रायः सभी प्रान्तों में इस जाति के साहित्य में एक बात विशेष रूप से सामान्य है। संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदिनाथ या स्वयं महादेव हैं। उनकी दो शिष्य-परंपराएँ हैं। प्रथम मत्स्येन्द्रनाथ (मच्छंदरनाथ) और गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) की और दूसरी जालंधरनाथ (जालंधरपाद) और कृष्णपादः (कान्ह, कानू, कानफा, कानिपा) की। कभी-कभी जालंधरनाथ को भी मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य बताया गया है, पर अधिकांश अनुश्रुतियाँ यही बताती हैं कि जालंधरनाथ या जालंधरपाद तथा उनके शिष्य कृष्णपाद स्वतंत्र मतों के प्रवर्तक थे। ये ही मूल पथ-प्रवर्तक है। तिब्बत से जो बौद्ध सहज और वज्रयान मत के चौरासी सिद्धों की सूची पाई गई है, उनमें इन चारों ही आचार्यों के नाम पाए जाते हैं। इनके लिखे हुए अनेक ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद भी प्राप्य हैं।

नाथमत के चौरासी सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची 'वर्णरत्नाकर' नामक मैथिल ग्रंथ की है। यह पुस्तक एशियाटिक सोसायटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। यह तालपत्र पर लिखी गई है। इसका लिपि-काल लक्ष्मण संवत ३८८ दिया हुआ है। ग्रंथ के लेखक किवशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर हैं, जो मिथिला के राजा हरिसिंह देव (सन १३००—१३२१ ई०) के सभासद थे। हाल ही में डा० सुनीतिकुमार चटर्जी और पं० बबुआ मिश्र ने संपादन करके इसे एशिया-टिक सोसायटी से प्रकाशित कराया है। इस पुस्तक में जिन नाथ सिद्धों का उल्लेख है उनकी संख्या वस्तुतः ७६ या ७७ है, यद्यपि शुरू में चौरासी की ही संख्या दी हुई है। जान पड़ता है कि लिपिकार के प्रमाद से कुछ नाम छूट गए हैं। नाम निम्न प्रकार हैं। ये नाम स्व० पं० हर प्रसाद शास्त्री की सूची (बौ० गा० दो०) के अनुसार हैं। मुद्रित पुस्तक में कुछ पाठ-भेद हैं। टिप्पणी में मुद्रित पुस्तक के पाठ दिए गए हैं:—

१. मीननाथ', २. गोरक्षनाथ, ३. चौरंगीनाथ, ४. चामरीनाथ, ५. तंतिपा, ६. हालिपा', ७. केदारिपा, ८. घोंगपा, ९. दारिपा, १०. विरूपा, ११. कपाली, १२. कमारी, १३. कान्ह'ं, १४. कनखल, १५. मेखल, १६. उनमन, १७. कान्डिल', १८. घोबी, १९. जालंघर, २०. टोंगी', २१. मबह, २२. नागार्जुन, २३. दौली, २४. भिषाल', २५. अचिति, २६. चंपक', २७. ढेण्टस', २८. मुम्बरी', २९. बाकिल', ३०. तुजी', ३१. चपंटी, ३२. भादे, ३३. चांदन, ३४. कामरी, ३५. करवत, ३६. धमंपापतंग', ३७. भइ', ३८. पातालिभद्र, ३९. पालिहिट्ट', ४०. भानु', ४१. मीन', ४२. निर्देय, ४३. सबर, ४४. सान्ति, ४५. भर्तृहरि, ४६. भीषण, ४७. भटी, ४८. गगनपा, ४९. गमार, ५०. मेनुरा', ५१. कुमारी, ५२. जीवन, ५३. ऊघोसाधव', ५४. गिरिवर,

१. सीलनाथ, २. हिलपा, ३. कान्हकन, ४. खल, ५. कान्तिल, ६. डोगी, ७. भिषरिग, ८. इसके बाद मेदिनि, ९. चेंटल, १०. भूसुरि, ११. घाकिल, १२. कूजी, १३. धर्मपापतंगभद्र, १४. नहीं है, १५. पालिहिह, १६. भा, १७. मीनो, १८. मेण्डश, १९. अघो-

५५. सियारी, ५६. नागवालि, ५७. विभवत्<sup>२</sup>, ५८. सारंग, ५९. विविकिधज, ६०. मकरधज, ६१. अचित, ६२. विचित, ६३. नेचक<sup>२</sup>, ६४. चाटल, ६५. नाचन<sup>२२</sup>, ६६. भीलो, ६७. पाहिल, ६८. पासल, ६९. कमलकंगारि<sup>२३</sup>, ७०. चिपिल, ७१. गोविन्द, ७२. भीम, ७३. भैरव, ७४. भद्र, ७५. भामरी, ७६. भुरुकुटी। यदि ३६वें सिद्ध धर्मपापतंग का धर्मपा और पतंग इन दो नामों का मिश्रण मान लिया जाय तो संख्या ७७ हो सकती है।

इनमें अनेक सिद्ध ऐसे हैं जो वज्रयान के चौरासी सिद्धों से अभिन्न हैं। वज्रयान के चौरासी सिद्धों के नाम श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस प्रकार लिखे हैं:——

१. लूइपा, २. लीलापा, ३. विरूपा, ४. डोम्बिपा, ५. शबरपा, ६. सरहपा, ७. कंका-लीपा, ८. मीनपा, ९. गोरक्षपा, १०. चौरंगिपा, ११. वीणापा, १२. शन्तिपा, १३. तंतिपा, १४. चमरिपा, १५. खड्गपा, १६. नागार्जुन, १७. कन्हपा (चयंपा), १८. कर्णरिपा (आयंदेव), १९. धगनपा, २०. नरोपा, २१. शिलपा (शीलपा), २२. तिल्लोपा, २३. छत्रपा, २४. भद्रपा, २५. दोखंधिपा, २६. अजोगिपा, २७. कालपा, २८. धोंमिपा, २९. कंकणपा, ३०. कमरिपा, ३१. डेंगिपा, ३२. भदेपा, ३३. तंघे (ते) पा, ३४. कुकुरिपा, ३५. कुचिपा, ३६. धर्मपा, ३७. महीपा, ३८. अचितिपा, ३९. भलहपा, ४०. निलनपा, ४१. भूसुकपा, ४२. इंद्रभूति, ४३. मेकापा, ४४. कुठालि (कुद्दालि) पा, ४५. कर्मरिपा, ४६. जालंधरपा, ४७. राहुलपा, ४८. धर्वरिपा, ४९. घोकरिपा, ५०. मेदनीपा, ५१. गंडरिपा, ५२. बज्ज (घंटा) पा, ५३. जोगीपा (अजोगिपा), ५४. चेलुकपा, ५५. गंडरिपा, ५६. लुचिकपा, ५७. निर्गुणपा, ५८. जयानन्त, ५९. चर्पटीपा, ६०. चंपकपा, ६१. भिखनपा, ६२.भालिपा, ६३. कुनरिपा, ६४. चवरिपा, ६५. मेखलापा, ६७. कनखलापा, ६८. कलकलपा, ६९. कंता (शा) लीपा, ७०. धहुलि (रि) पा, ७१. उधलिरिपा, ७२. कपाल (कनल) पा, ७३. किलपा, ७४. सागरपा, ७५. सर्वभक्षा, ७६. नागबोधि पा, ७७. दारिकपा, ७८. पुतुलिपा, ७९. पनहुपा, ८०. कोकालिपा, ८१. अनंगपा, ८२. लक्षमीकरा, ८३. समुद्रपा, ८४. भालि (व्यालि)) पा।

(पुरातत्व निबंधावली, पृष्ठ १४८-१५४)

इन वज्रयानी सिद्धों में कम से कम तैतीस नाम ऐसे हैं जो नाथपंथी चौरासी सिद्धों में भी गृहीत हैं (वज्रयानी सिद्ध सं० ३, ५, ८, ९, १०, १२, १३, १६, १७, १९, २१, २४, २८, ३०, ३१, ३२, ३६, ३८, ४४, ४५, ४६, ५०, ५९-६७, ७२ और ७६)।

'प्राणसंगली' में तथा परवर्ती संत साहित्य में कुछ ऐसे नाथ सिद्धों के नाम पाए जाते है, जिन्हें चौरासी सिद्धों में तो माना गया है, पर 'वर्णरत्नाकर' की सूची में उनका कोई उल्लेख नहीं है। संभवतः छूटे हुए नामों में इनमें से कुछ रहे हों। निम्नलिखित सिद्धों के नाम परवर्ती हिन्दी साहित्य में मिल जाते हैं—

परबत सिद्ध, ईश्वरनाथ, घुघूनाथ, चंपानाथ, खिथड़नाथ, झंगारनाथ, धर्मनाथ, करमनाथ, मंगलनाथ, प्राणनाथ। विशेष विस्तार के लिए मेरा 'नाथ सम्प्रदाय' नामक ग्रंथ द्रष्टव्य है।

सामर, २०. धिभरह, २१. नेवक, २२. नायन, २३. दो नाम है, कमल और कंगरी।

योगियों के अनेक उपसंप्रदायों के प्रवर्तक अवश्य ही असाधारण योगी रहे होंगे। यह खेद की बात है कि उनके लिखे हुए साहित्य का पता नहीं लगता। सतनाथ, संतोषनाथ, गरीबनाथ, कायानाथ (कायमुद्दीन), लक्ष्मणनाथ (बालनाथ), दिरयानाथ, जाफरपीर, चोलीनाथ, करकाई (कर्कनाथ), भूष्टाई (शंभूनाथ), मस्तनाथ, रतननाथ, माईनाथ, पावनाथ, धजनाथ आदि सन्तों के नाम से उपसंप्रदाय हैं। पुराने आचार्यों के साथ इनका संबंध भी जोड़ा जाता है। परन्तु 'वर्ण-रत्नाकर' में इनकी चर्चा न आने के कारण अनुमान किया जा सकता है कि ये चौदहवीं शताब्दी में या उसके बाद हुए। इनमें से किसी-किसी के नाम से छिटपुट पद्य इधर-उधर मिल जाते हैं, नहीं तो किसी व्यवस्थित साहित्य का इनके द्वारा रचित या प्रचारित होने का कोई सबूत नहीं मिलता।

पंथ के मूल प्रवर्तकों के लिखे हुए संस्कृत और लोकभाषा के ग्रंथ पाए गए है। नीचे संक्षेप में उन पर से संगृहीत ऐतिहासिक तथ्यों की विवेचना की जा रही है। मत्स्येन्द्रनाथ या मच्छंदरनाथ

जैसा कि शुरू में ही बताया गया है, सब प्रकार की अनुश्रुतियों और दन्तकथाओं **में** मस्येन्द्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ और जालंघरनाथ और उनके शिष्य कृष्णपाद (कानफा, कानिपा, कान्हपा आदि ) ये चार सिद्ध नाथपंथ के प्रथम चार प्रवर्तयिता माने जाते हैं। मत्स्येन्द्र और जालंघर आदिनाथ के शिष्य माने जाते है, जो वस्तुतः शिव है। नैपाल में मत्स्येन्द्रनाथ को अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है। वस्तुतः मत्स्येन्द्रनाथ इस परंपरा के सर्वमान्य आदि आचार्य हैं, ये कौलज्ञान के अवतारक माने जाते है। इनके विषय में अनेक दन्तकथाएँ पाई जाती हैं। काश्मीर शैव संप्रदाय में भी इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था, यह कह सकना कुछ कठिन है। बहुत प्राचीन पुस्तकों में इनके नाम कई प्रकार लिखे गए हैं। 'तंत्रालोक' में इन्हें मच्छन्द कहा गया है। मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा रचित कुछ पुस्तकें नैपाल दरबार लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। उनमें एक 'कौलज्ञान निर्णय' है। इसकी लिपि को देख कर स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने अनुमान किया था कि यह लिखावट सन ईसवी की नवीं शताब्दी की होगी। इधर डा॰ प्रबोधचन्द्र बागची महाशय ने इन पुस्तकों को संपादित करके प्रकाशित किया है। आपके मत से 'कौलज्ञान निर्णय' की लिखावट ग्यारहवीं शताब्दी की होनी चाहिए। इन पुस्तकों में मत्स्येन्द्रपाद, मच्छन्दरपाद, मच्छेंद्रपाद, मीनपाद, मच्छिन्द्रनाथपाद, आदि कई नाम मिलते हैं। जान पड़ता है कि मूल नाम मिल्छन्द्र जैसा कुछ प्राकृत ही था जिसे नाना भाव से संस्कृत रूप देने का प्रयत्न किया गया है। मच्छघ्न नाम से यह भी मालूम होता है कि ये मछली मारने वाले थे । 'कौलज्ञान निर्णय' में बताया गया है कि एक बार कार्तिकेय ने कुल शास्त्र को चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था और उसे एक मत्स्य खा गया था। स्वयं भैरव ने समुद्र में प्रवेश कर के मत्स्येन्द्र का रूप धारण किया और मछली का उदर विदीर्ण कर के 'कुल शास्त्र' का उद्धार किया था। अभिनव गुप्त ने कहा कि (तंत्रा० १,७) आतान-वितानात्मक जाल को छिन्न करने के कारण ही उनका नाम मच्छन्द पड़ा था। परवर्ती ग्रन्थों में बराबर मत्स्येन्द्रनाथ और मीननाथ दोनों नाम एक ही सिद्ध के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। परन्तु 'हठयोग प्रदीपिका' में मीननाथ और मत्स्येन्द्रनाथ दो व्यक्ति बताए गए हैं। 'योगिसंप्रदायाविष्कृति' में मीननाथ को मत्स्येन्द्रनाथ का पुत्र बताया गया है (पृ० २२७ के आगे), परन्तु तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार मीननाथ ही मत्स्येन्द्रनाथ के पिता थे (बौद्धगान ओ दोहा पृ० ४,॥।३)। डा० बागची इन बातों को परवर्ती कल्पना बताते हैं और मत्स्येन्द्रनाथ और मीननाथ को एक ही व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि 'कौलज्ञान निर्णय' की पुष्पिका में मत्स्येन्द्रपाद और मीनपाद नाम से एक ही ग्रंथकार को कई बार कहा गया है। इन दोनों नामों से एक ही व्यक्ति का बोध होना चाहिए, क्योंकि 'तंत्रालोक' की टीका में जयद्रथ ने दो पुराने क्लोक उद्धृत किए हैं, जिनके अनुसार शिव जी ने कहा था कि मीन नामक महासिद्ध मच्छन्दर ने कामरूप में मुझसे योग पाया था ('तंत्रालोक' टीका, पृष्ठ २४)। यही मच्छन्दर सकल कुल शास्त्रों के अवतारक थे। 'गोरक्ष शतक' के दूसरे क्लोक में गोरक्षनाथ ने मीननाथ की ही वंदना की है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि मत्स्येन्द्रनाथ और मीननाथ एक ही थे।

किसी-किसी ने बौद्ध आदिसिद्ध लुईपाद (लुई = लोहित = रोहित) और मत्स्येन्द्रनाथ को एक ही सिद्ध बताने का प्रयत्न किया है, जो बाद में प्रत्याख्यात हो गया है (हरप्रसाद शास्त्री, बौ॰ गा॰ दो॰, पु॰ १६)। नैपाल दरबार लाइब्रेरी में 'नित्याह्निक तिलक' नामक पुस्तक सुरक्षित है। इसमें पच्चीस कौल सिद्धों के नाम, जाति, जन्मस्थान आदि का विवरण दिया हुआ हैं। डा० प्रबोधचन्द्र बागची महाशय ने अपनी पूस्तक की भूमिका में इस सूची को उद्घृत किया है । इससे जान पड़ता है कि मत्स्येन्द्रनाथ का मूलनाम विष्णु शर्मा था, जाति ब्राह्मण थी, जन्मभूमि वारण, बंगदेश थी। 'कौलज्ञान निर्णय' में इन्हें चन्द्रद्वीप का निवासी कहा गया है। यह चन्द्रद्वीप कहाँ था, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग वर्तमान सुन्दरबन को चन्द्रद्वीप कहते हैं (क्योंकि चन्द्र या चंदर ही 'सुंदर' बन गया है) और कुछ लोग नोआखाली जिले में मानते हैं। एक और मत यह है कि चन्द्रद्वीप आसाम का कोई पहाड़ी स्थान है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव से घिर कर द्वीप जैसा बन गया है। कहते हैं, अब भी योगी लोग तीर्थ करने के लिए उस स्थान पर जाया करते है। यह कामरूप से बहुत दूर नहीं है। 'दलाकरजोपम' नामक भोट ग्रन्थ से भी पता चलता है कि चन्द्रद्वीप लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी का कोई द्वीप है ('गंगा' पुरातत्त्वांक, पृ० २२४)। परन्तु 'कौलज्ञान निर्णय' से जान पड़ता है कि चन्द्रद्वीप कहीं समुद्र के आस-पास था। जो हो, इतना निश्चित है कि मत्स्येन्द्रनाथ बंगाल के किसी स्थान के रहने वाले थे और कामरूप में साधना करते थे। दन्तकथाओं में बताया गया है कि एक बार वे कदलीवन या कजरीवन में योगिनी स्त्रियों के मायाजाल में फँस गए थे। उनके शिष्य गोरक्ष या गोरखनाथ ने उस जाल से उनका उद्धार किया था। सारे भारतवर्ष में यह कहानी नाना भाँति से प्रचलित है। हमने अपन 'नाथ संप्रदाय' नामक ग्रन्थ में इन कहानियों का विस्तारपूर्वक संग्रह किया है।

मत्स्येन्द्रनाथ की चार पुस्तकें डा० बागची ने प्रकाशित की हैं। चारों संस्कृत में है। इनकी भाषा बहुत विकृत है और अनेक स्थानों पर दुर्बोध भी। ये चार पुस्तकें हैं—'कौलज्ञान निर्णय', 'अकुल वीरतंत्र' (दो रूपों में उपलब्ध), 'कुलानंद' और 'ज्ञान कारिका'। ये कौल ज्ञान की पुस्तकें हैं। 'कुल' शक्ति को कहते है और 'अकुल' शिव को। कौलज्ञान एक प्रकार का शाक्त शास्त्र है।

'कौलज्ञान निर्णय' की लिपि ग्यारहवीं शताब्दी की है, इससे इतना निश्चित है कि मत्स्येंद्र-नाथ ग्यारहवीं शताब्दी से पहले हुए थे। फिर अभिनव गुप्त ने (दसवीं शताब्दी के अन्त और म्यारहवीं के आरम्भ में) इनका नाम 'तंत्रालोक' में लिया है। इससे भी सिद्ध होता है कि ये दसवीं

शताब्दी के पहले ही हो चुके थे। राहुल जी ने चौरासी सिद्धों की सूची प्रकाशित की है, जिसमें मीनपा नामक सिद्ध, जिसे तिब्बती परंपरा में मत्स्येन्द्रनाथ का पिता कहा गया है, राजा देवपाल (८०९-८४९ ई०) का समकालीन बताया गया है। इस प्रकार मत्स्येन्द्रनाथ का समय नवीं शताब्दी के मध्यभाग से लेकर अन्त्यभाग तक हो सकता है। जालंघरनाथ के शिष्य कन्हपा (कृष्णपाद) भी देवपाल के समकालीन थे। 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में कंथड़ी नामक सिद्ध को (जो गोरक्षनाथ के शिष्य थे ) मूलराज (नवीं शताब्दी ई० का मध्यभाग )का समसामयिक बताया गया है । इस प्रकार इन सभी प्रमाणों पर विचार करने से यही मालूम होता है कि मत्स्येन्द्रनाथ ईसवी सन की नवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में या मध्यभाग में वर्तमान थे। दन्तकथाओं से स्पष्ट है कि वे किसी समय ऐसी साधना में लगे थे जिसमें स्त्रियों का साहचर्य ही प्रधान था जो ब्रह्मचर्य मार्ग के अनुकुल नहीं था। वह स्थान जहाँ वे इस प्रकार की साधना में निमग्न थे, हिमालय के पाददेश में कहीं अवस्थित था और कामरूप से बहुत दूर नहीं था। उसे कदली या कजरी वन कहते थे। उनके शिष्य गोरखनाथ ने उस माया जाल से उनका उद्धार किया था। वे चन्द्रद्वीप के निवासी थे और संभवतः शुरू-शुरू में मछली मारने का व्यवसाय करते थे। इन्हें तंत्रों मे कौलज्ञान का अवतारक माना जाता है। मत्स्येन्द्रनाथ या मच्छदरनाथ के नाम से सन्त-संग्रहों में कुछ हिंदी पद भी प्राप्त होते है। इन पदों का संग्रह मैन 'नाथ सिद्धों की बानियां' में कर दिया है जो नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुई है।

#### जालंधरनाथ और कृष्णपाद

कृष्णपाद के अनेक दोहे और पद उपलब्ध हुए हैं। एक पद में उन्होंने अपने को कापालिक (कपाली) कहा है और अपने को जालंधरपाद का शिष्य बताया है। जालंधरपाद कापालिक मत के प्रवर्तक जान पड़ते है। इनके और इनके शिष्य कृष्णपाद के अनेक संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद प्राप्य हैं।

समूचे भारतवर्ष में नाथ योगियों में जो कथाएँ प्रचिलत है उनसे सिद्ध होता है कि ये मत्स्येन्द्रनाथ के गुरुभाई थे, पर एक तिब्बती परंपरा में ये मत्स्येन्द्रनाथ के गुरुभी माने जाते हैं। जो हो, इतना निश्चित है कि ये मत्स्येन्द्रनाथ के समसामयिक थे। तिब्बती परंपरा के अनुसार नगरभोग देश में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। पीछे ये एक अच्छे पंडित भिक्षु बन गए। बाद में घंटापाद के शिष्य कूर्मपाद की संगति में आकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। इनके मुख्य शिष्य मत्स्येन्द्र, कन्हपा और तंतिपा थे।

'योगि-संप्रदायाविष्कृति' में इन्हें हस्तिनापुर के राजा बृहद्रथ की यज्ञाग्नि से उत्पन्न बताया गया है। उस ग्रन्थ के अनुसार ज्वाला से उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम ज्वालेन्द्रनाथ पड़ा था जो बाद में विकृत होकर जालंघर बन गया। यह बात परवर्ती कल्पना जान पड़ती है, क्योंकि सभी प्राचीन पुस्तकों में इनका नाम जालंघरनाथ ही मिलता है। इस नाम पर से अनुमान किया जा सकता है कि या तो ये जालंघर पीठ में उत्पन्न हुए थे या सिद्ध हुए थे। कहते है कि हठ्योग में जो जालंघर बंघ है वह इनका ही प्रवर्तित है। जालंघर पीठ पंजाब में है। फिर भी यह जोर देकर नहीं कहा जा सकता कि इनका जन्मस्थान पंजाब में ही रहा होगा। तनजुर में इनके लिखे

सात ग्रन्थों का उल्लेख है जिनमें राहुल्जी के मतानुसार दो पुस्तकें मगही भाषा की हैं—१. 'विमुक्त मंजरी गीत' और २. 'हुंकार चित्त विन्दुभावना क्रम'। मगही भाषा में लिखित ग्रन्थों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि मूलरूप में ये पूर्वी प्रदेशों के निवासी थे। परन्तु कृष्णपाद ने इन्हें बराबर जालंघरिपा कहा है और पुस्तकों में जालंघरि नाम पाया जाता है जिससे जान पड़ता है कि यह विशेषण पद इन्हें जालंघर पीठ से संबद्ध (जालंघर वाले) सिद्ध करता है।

जालंघरनाथ के प्रधान शिष्य कृष्णपाद (कृष्णाचार्यपाद, कान्हपा, कानपा, कानफा थे) । तिब्बती परंपरा के अनुसार राहुल जी ने इन्हें कर्णाट देशीय ब्राह्मण कहा है और डा० विनयतोप भट्टाचार्य ने उड़ीसा देशवासी। म० म० पं० हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है कि तनजुर में इन्हें पंद्रह स्थानों पर भारतवासी कहा गया है। केवल एक स्थान पर उड़ीसा देशीय ब्राह्मण कृष्णपाद कहा है। लेकिन ये मूल ग्रंथकार नहीं, अनुवादक थे और इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णाचार्यपाद से भिन्न थे। इनकी लिखी ५७ पुस्तकों और १२ सकीर्तन पदों का संधान शास्त्री जी को मिला था। वज्रयानी सिद्धों में इनका स्थान कितना महत्वपूर्ण था, इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि इन्हें महाचार्य, महासिद्धाचार्य, उपाध्याय और मंडलाचार्य कह कर सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। इन्हें शास्त्री जी बंगलाभाषी मानते हैं, डा० विनयतोष भट्टाचार्य उड़ियाभाषी और महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन मगहीभाषी। राहुल जी ने इनके निम्नलिखित ग्रंथों को मगही भाषा में लिखा कहा है—१. कन्हूपाद गीतिका, २. महादुण्ढुन मूल, ३. वसन्त तिलक, ४. असंबद्ध दृष्टि, ५. बज्रगीत, ६. दोहाकोष। इनके अनेक पद और दोहे 'बौद्ध गान ओ दोहा' में संगृहीत हैं। डा० प्रवोधचन्द्र बागची ने इनके दोहाकोष का अलग से भी संपादन किया है।

बंगाल में पाई जाने वाली कथाओं में जालंधरनाथ को हाड़ीसिद्ध (हाड़ीपा) से अभिन्न माना गया है। राजा मानिकचन्द की रानी मयनामती इनकी शिष्या थी। मयनामती के पुत्र का नाम गोपीचंद या गोविन्दचन्द्र था। माता के उपदेश से इन्होंने जालंधरनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया था। भर्तृहरि या भरथरी इन्हीं रानी मयनामती के भाई थे। किसी-किसी कहानी में बताया गया है कि मयनामती और भरथरी दोनों ने ही गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। आगे चलकर गोपीचंद और भरथरी दोनों के नाम पर पंथ चले हैं। गोपीचंद और भरथरी दोनों के वैराग्य-ग्रहण में करुण मानवीय रस होने के कारण इनकी कहानियाँ नाना नामों से समूचे भारतवर्ष में गाई जाती है।

जालंघरपाद के देशी भाषा में लिखे हुए पदों का कोई नमूना हमें नहीं मिला है। महा-पंडित राहुल सांकुत्यायन ने नैपाल के बौद्धों में प्रचलित 'चर्यागीति' (चर्चा) पुस्तक से इनका बताया जाने वाला एक पद उद्धृत किया है (पुरातत्व निबंधावली पृ० १८४), जिसकी भाषा बहुत बिगड़ी हुई है। पद इस प्रकार है—

> अखय निरंजन अर्द्धय अनु पद्म गगन कमरंजे साधना शून्यता विरासित राय श्री चिय देवपान विन्दु समय जोदिता ॥ध्रु०॥ नमामि निरालंब निरक्षर स्वभाव हेतु स्फुरन संप्रापिता। सरद चन्द्रसमय तेज प्रकासित ज़रज चन्द्र समय व्यापिता ॥ध्रु०॥

खडग योगांबर सादिरे चक्रवर्ति मेरुमंडल भमलिता।
निर्मल हृदयाकारे चक्रवर्ति घ्याविते अहिनिसि शंवज्र मय साधना।।ध्रु०।।
आनंद परमानंद विरमा चतुरानंद जे संभवा।
परमा विरमा माझे न छादिरे महासुख सुगत संप्रद प्रापिता।।ध्रु०।।
हे वज्रकार चक्रश्री चक्र संवर अनन्त कोटि सिद्ध पारंगता।
श्रीहत विदयाने पूर्णगिरि जालंघरि प्रभु महासुख जातहुँ।।ध्रु०।।

परन्तु कृष्णाचार्यं के अनेक पद और दोहें ठीक-ठीक मिलते हैं। उन पर से उनके विश्वास का भी पता चलता है और उनकी भाषा और शैली का भी पिरचय मिलता है। कृष्णाचार्यं के पदों में उस प्रकार के रूपक बहुत मिलते हैं जो आगे चलकर नाथपंथ तथा निर्गुण संप्रदाय में बहुत प्रचलित हुए थे। जालंध रनाथ के कुछ पद संत बानियों के संग्रह में 'जलंझीपाद के पद' कह कर संगृहीत हुए हैं (देखिए 'नाथ सिद्धों की बानियाँ')। इन पदों में वे पूर्ण रूप से नाथपंथी सिद्ध हो गए हैं। परन्तु इन रचनाओं की केव ल भाषा ही नहीं बदली है, भाव भी बदले-से जान पड़ते हैं। इसकी उलटवासियाँ तो हिन्दी रचनाओं में प्रायः नहीं है। परन्तु चर्यापदों में और दोहों में पाई जाने वाली कृष्णपाद की रचनाओं में भी उन भड़का देने वाले बाह्य आवरणों के भीतर योगपरक अर्थ सिन्निहत करने की शैली है, जो परवर्ती साहित्य में अत्यिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है। वस्तुतः यह शैली बहुत पुरानी है। वज्रयान में इसे संघ्या (संघा?) भाषा कहते थे। 'बौद्ध गान ओ दोहा' (पृष्ठ १९) में कृष्णाचार्यपाद के एक पद की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

नगर बाहिरे डोम्बि तोहारि कुडिया।
छोइ छोइ जाइ सो बाह्मण नाडिया।।
आलो डोम्बि तोहे सम करिब म संग।
निधिण काण्ह कपालि जोइ लाग।।
एक सो पदुम चौषिठ पाखुड़ी।
तिहँ चिड़ णाचअ डोम्बि बापुड़ी।।
हालो डोम्बि तो पूछिमि सद भावे।
अइसिस जासि डोम्बि काहरि नावें।।इत्यादि।।

'ऐ डोमिन, नगर के बाहर तुम्हारी कुटिया है, ब्राह्मण का लड़का उसे छू-छू चला जाता है। ऐ डोमिन, तुम्हारे साथ संग ही करूँगा। निर्घृण कान्ह कापालिक योगी नंगा है। एक पद्म है जिसकी चौंसठ पंखड़ियाँ हैं। उसी पर चढ़कर डोमिन बिचारी नाचती है। ऐ डोमिन, मैं तुमसे सद्भावपूर्वक पूछता हूँ, ऐ डोमिन, तू किसके नाम से आती जाती रहती है?' यहाँ अवधूती नाड़ी ही डोमिन है और चंचल चित्त ही ब्राह्मण का पुत्र ह। स्पर्श भय से यह अभागा भागा फिरता है। विषयों का जंजाल ही मानो एक नगर है जिसके बाहर इस अवधूती-वृत्ति डोमिन का वास है। कान्ह कहते हैं कि ऐ डोमिन, तुम चाहे नगर के बाहर ही रहो, पर निर्घृण कान्ह तो तुम्हारे साथ ही विहार करेगा। कृष्णाचार्य ने अपने 'दोहाकोष' में अन्यत्र बताया है कि शरीर के सर्वोच्च स्थान

में मेरुगिरि है जिसके जालंघर नामक शिखर पर चौसठ दलों का उष्णीश कमल है। डोमिन अर्थात् अवध्ती-वृत्ति इसी कमल पर नृत्य करती है।

इस प्रकार जो बात ऊपर-ऊपर से भड़का देने वाली है उसका वास्तविक अर्थ योग और समाधि है। कान्ह (कृष्णपाद) जब कहते है कि ये मंत्र तत्र एक भी न करो, केवल अपनी गृहिणी को लेकर केलि करो, जब तक तुम अपनी घरनी की जानकारी में निमग्न नहीं हो जाते तब तक क्या पंच क्लेशों से छूट सकते हो?—

एक्क न किज्जइ मंत ण तंत।
णिअ घरणी लेइ केलि करन्त।।
णिअ घर घरिणी जाव ण मज्जइ।
ताव कि पंचवण्ण विरहिज्जई।।

(बौ० गा० दो०, पु० १३१)

तो वस्तुतः इसी अवधूती वृत्ति को अपनाने की बात कहते हैं। केवल कहने का ढंग झकझोर देने वाला है। आगे चल कर नाथमार्ग में यह स्वर ज्यों का त्यों बना रहता है।

जालधरनाथ और कानपाद (कणेरी) के नाम पर कुछ परवर्ती हिन्दी के पद मिलते हैं (देखिए 'नाथ सिद्धों की बानियाँ' और 'योग प्रवाह')। ये सम्भवतः मूल पदों के अत्यन्त बाद के परिवर्तित रूप है या किसी अन्य किव ने इनके नाम पर इन पदों की रचना कर दी है। जालंधर का एक पद इस प्रकार है—

थोड़ो खाई सो कलपै झलपै घणो खाइ सो रोगी। दहूं पथा की संधि बिचारै ते कोई बिरला जोगी।। यह संसार कुबधि का खेत। जब लगि जीवे तब लगि चेत।। आंख्यां देखें कानां सुणै। जैसा कहैं तैसा लुणै।। इन पदों को संस्कृत में रूपान्तरित करने का भी प्रयास किया गया था।

#### गोरक्षनाथ या गोरखनाथ

मत्स्येन्द्रनाथ के सुप्रसिद्ध शिष्य गोरखनाथ या गोरक्षनाथ किस प्रदेश में उत्पन्न हुए थे, इसका कुछ निश्चित पता नहीं चलता। इनका समय मोटे तौर पर मत्स्येन्द्रनाथ के थोड़ा बाद का अर्थात सन ईसवी की नवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकतो है। ये अपने युग के सर्वाधिक प्रतिभासंपन्न महात्मा थे। समूचे भारतवर्ष तथा अफगानिस्तान, ईरान और चीन में गोरखनाथ के नाम से संबद्ध स्थान बताए जाते है। इनके बारे में अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित है जो उनके द्वारा प्रवितित योगमार्ग के महत्व के सिवा और किसी विशेष जानकारी का साधन नहीं हैं, क्योंकि इन दन्तकथाओं के आधार पर जो जानकारियाँ संग्रह की जाती हैं वे परस्पर बहुत विरुद्ध है।

दन्तकथाओं को देखकर विभिन्न लेखकों ने इनके जन्मस्थान और समय आदि के विषय में तरह-तरह के अटकल लगाए है। 'योगिसंप्रदायाविष्कृति' में इन्हें गोदावरी तीर पर अवस्थित किसी चन्द्रगिरि में उत्पन्न बताया गया है। नैपाल दरबार लाइब्रेरी में एक 'गोरक्ष सहस्रनाम'

नामक स्तोत्र ग्रंथ है जिसमें इन्हें दक्षिण देश के 'बड़व' संज्ञक देश में प्रादुर्भूत कहा गया है। ऋक्स ने एक परंपरा का उल्लेख किया है, जिसे ग्रियर्सन साहब ने 'इनसाइक्लोपीडिया आफ रेलिजन . ऐंड एथिक्स' (पृ० ३२८) में अपने गोरखनाथ विषयक लेख में उद्घृत किया है। इसके अनुसार गोरखनाथ सतयुग में पंजाब के पेशावर में, त्रेता में गोरखपुर में, द्वापर में द्वारका के भी आगे हरभुज में और कलिकाल में काठियावाड़ की गोरखगढ़ी में प्रादुर्भूत हुए थे। बंगाल में यह विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ बंगाल के निवासी थे। गोरखपुर के महन्त ने ब्रिग्स साहब को बताया था कि गोरखनाथ टिला (जिला झेलम, पंजाब) से गोरखपुर आए थे और नैपाल के लोगों का विश्वास है कि वे पंजाब से नैपाल ही आए थे। टिला का अनेक कहानियों में बहुत अधिक उल्लेख मिलने से अनुमान किया गया है कि ये पंजाब के ही निवासी थे (ब्रिग्स, पृ० २२९)। मैने अपने ग्रंथ 'नाथ संप्रदाय' में गोरखनाथी साधना के मूल सुर का विस्तृत विवेचन किया है। उस विवेचन पर से मेरा अनुमान है कि गोरक्ष (ख) नाथ निश्चित रूप से ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मण-परंपरा में पालित हुए थे। उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ भी शायद ही कभी बौद्ध साधक रहे हों। तिब्बती परंपरा में कोई बात पाई जाने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि वह प्रामाणिक ही है। वस्तृतः तिब्बती परंपरा भी बहुत बाद की है और सब को आँख मूॅद कर नहीं माना जा सकता। तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ ने बौद्धमत से उनका शैवमत में आना बताया है, और उनके कथन से यह भी ध्वनित होता है कि गोरखनाथ का समय सन ई० की बारहवीं शताब्दी है। वस्तुतः यह मत भ्रामक है। परवर्ती साहित्य में गोरखनाथ के विषय में जो नाना प्रकार की दन्तकथाएँ प्राप्य हैं उन पर से न तो उनके समय की ही कुछ ठीक धारणा होती है और न अन्य किसी बात की ही। इन दन्तकथाओं को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बाँट लिया जा सकता है—१. कबीरदास, गुरुनानक आदि के साथ उनके साक्षात्कार और विचार की जो कथाएँ है उन पर से उनका काल-जिंपा किया जाय (जैसा कि किसी किसी विद्वान ने किया भी है), तो उनका समय चौदहवीं शताब्दी या उसके आसपास स्थिर होता है। २. पंजाब में प्रचलित गूगा आदि की कथाएँ, पश्चिमी नाथों की अनुश्रुतियाँ, बंगाल की शैव परंपरा और धर्मपूजा का साहित्य, महाराष्ट्र में प्रचलित ज्ञानेश्वर की गुरु-परंपरा आदि पर से विचार किया जाय तो यह काल १२०० ई० के आसपास आता है। इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि १३वीं शताब्दी में एक गोरखपंथी मठ बर्बाद कर दिया गया था, इसलिये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गोरखनाथ इस काल के पूर्व ही हो गए होंगे। ३. नैपाल की शैव बौद्ध परंपरा के नरेन्द्र देव, उदयपुर के बाप्पा रावल, उत्तर-पश्चिम के राजा रसालू और होदी आदि पर आधारित काल ८वीं से ९वीं शताब्दी तक के काल की ओर इशारा करते हैं और ४. नैपाल में प्रचलित कुछ अनुश्रुतियाँ किसी और भी पुराने काल की ओर संकेत करती हैं। ये सभी तिथियाँ ठीक नहीं हो सकतीं। हमने मत्स्येन्द्रनाथ के प्रसंग में उनका जो काल निश्चय किया है वही सब प्रकार से ऐतिहासिक जान पड़ता है।

## गोरक्ष-साहित्य का रचनाकाल

इस प्रकार नाथ-साहित्य नवीं शताब्दी के मध्यभाग के आसपास बनना आरम्भ हुआ। इसके पहले पश्चिमी भारत पर मुस्लिम आक्रमण हो चुका था, परन्तु वह आक्रमण विशेष विक्षोभ- कारी नहीं हो सका। सिंघ नदी के इस पार वह नहीं जा सका। आठवीं शताब्दी में मुसलमानों से हिन्दू राजाओं का संघर्ष हुआ था। उसी समय गजनी और रावलिंपडी के राजघरानों को पूर्व की ओर हटना पड़ा था। परन्तु आगे चलकर अवस्था फिर सुधर गई और स्यालकोट का राजवंश गजनी तक अपना प्रभाव-विस्तार करने में समर्थ हुआ। नवीं-दसवीं शताब्दी में कोई राजनीतिक विक्षोभ नहीं हुआ। इस समय उत्तर भारत में दो प्रबल पराक्रान्त साम्प्राज्य थे। कन्नौज के प्रतीहार और गौड़ तथा मगध के पाल। सिद्धों (बौद्ध और नाथ) का साहित्य अधिकांश में इसी काल में रिचत हुआ। पाल राजवंश बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उनके राज्य-काल में लोकभाषा का भी खूब सम्मान रहा।

ग्यारहवीं शताब्दी में भारतवर्ष का पश्चिमोत्तर सीमान्त फिर विक्षुब्ध हुआ। इसके बाद की दो-तीन शताब्दियों तक देश का राजनीतिक वातावरण विक्षब्ध ही बना रहा। इसीलिए उत्तर भारत में विशेषकर हिंदी प्रदेशों में इन दिनों उल्लेख-योग्य साहित्य कम ही रचा गया। इन दिनों के साहित्य में अनुकरण की चेष्टा ही अधिक मिलती है। नाथ-पंथी साहित्य में इस काल की जो कुछ रचनाएँ मिली हैं उनमें स्वकीयता कम और परानुकरण अधिक है। पुराने सिद्धों के विषय में किंवदिन्तयाँ और चमत्कारपूर्ण कहानियाँ इन दिनों खूब प्रचलित हुई। कभी-कभी गोरखनाथ आदि सिद्धों के साथ और भी प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों की चर्चा मिलती है।

यह प्रश्न रह जाता है कि इन विभिन्न ऐतिहासिक पुरुषों के साथ गोरखनाथ के संपर्क की कहानियों के मूल में क्या बात है। हमने अपनी पुस्तक में विस्तारपूर्वक इस बात पर विचार किया है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गोरक्षमत में अनेक पूर्ववर्ती मत भी मिल गए हैं और परवर्ती मत भी मिले हैं। इन मतों के मूल प्रवर्तकों को गोरखनाथ का अवतार या शिष्य या गुरुभाई मान लिया गया है। लकुलीश पाशुपतों का पूरा मत इस संप्रदाय में अन्तर्भुक्त हो गया है और अनेक पाशुपत आचार्यों को गोरक्षनाथ का अवतार (और इसीलिए उनसे अभिन्न) मान लिया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें असंगति हो सकती है, पर आध्यात्मिक भाव से देखने वालों को इसमें कोई विरोध नहीं दिखता।

#### गोरक्षनाथ का महत्व

गोरक्ष (ख) नाथ और उनके द्वारा प्रभावित योगमार्ग के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने योगमार्ग को एक बहुत सुन्दर व्यवस्थित रूप दिया है। उन्होंने शैव प्रत्यिमज्ञा दर्शन के आधार पर बहुधा विस्नस्त कायायोग के साधनों को व्यवस्थित किया, आत्मानुभूति और शैव परंपरा के सामंजस्य से शरीरस्थित चकों की संख्या निश्चित की, उन दिनों अत्यधिक प्रचलित वज्रयानी शब्दों के सांवृतिक अर्थ को बलपूर्वक पारमार्थिक रूप दिया और अन्नाह्मण उद्गम से उद्भूत संपूर्ण न्नाह्मण-विरोधी साधन-मार्ग को व्यवस्थित और संस्कृत रूप भी दिया और उसके रूढ़ि-विरोधी स्वर को ज्यों-का-त्यों रहने दिया। उन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे और लोकभाषा को भी अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। ग्रह्मिप उपलब्ध सामग्री पर से यह निर्णय करना बड़ा कठिन है कि उनके नाम पर चलने वाली

पुस्तकों में कौन-सी कितनी प्रामाणिक है और उनके द्वारा प्रयुक्त लोकभाषा का मूल रूप क्या है, परन्तु इतना निश्चित है कि उन्होंने अपने उपदेशों को तत्काल प्रचलित लोकभाषा में भी प्रचारित किया था। संभवतः यह भाषा गोरखपुर के आस-पास प्रचलित वह भाषा थी जिसका वर्तमान रूप भोजपुरी है।

#### लोकभाषा में गोरखनाथ के ग्रंथ

स्व० डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने बड़े परिश्रमपूर्वक गोरखनाथ की बताई जाने वाली बानियों का संग्रह 'गोरखबानी' नाम से किया है। डा० बड़थ्वाल की खोज से निम्नलिखित चालीस पुस्तकों का पता चला है, जिन्हें गोरखनाथ-रचित कहा जाता है। इनमें से अधिकांश पुस्तकें ऐसी है जो छपने पर मुश्किल से एक पृष्ठ की होंगी —

| ₹.  | सबदी                            | २१. | नवग्रह                   |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------------|
|     | पद                              | २२. | नवरात्र                  |
|     | सिष्या दरसन                     | २३. | अष्ट पारछ्या             |
|     | प्राण् संकली                    | २४. | रहरास                    |
|     | नरवै बोध                        | २५. | ज्ञान माला               |
| ξ.  | आत्म बोघ (१)                    | २६. | आत्म बोध (२)             |
| ७.  | अभैमात्रा जोग                   | २७. | व्रत                     |
| ሪ.  | पंद्रह तिथि                     | २८. | निरंजन पुराण             |
| ९.  | सप्तवार                         |     | गोरख वचन                 |
| १०. | मछीन्द्र गोरख बोध               | ₹0. | इन्द्री देवता            |
|     | रोमावली                         | ३१. | मूल गर्भावली             |
| १२. | ग्यान तिलक                      | ३२. | मूल गर्भावली<br>खाणीवाणी |
| १३. | ग्यान चौंतीसा                   | ३३. | गोरखसत                   |
|     | पंचमात्रा                       |     | अष्ट मुद्रा              |
|     | गोरख गणेश गोष्ठी                | ३५. | चौबीस सिद्धि             |
| १६. | गोरख दत्त गोष्ठी (ज्ञानदीप बोध) |     | षडक्षरी                  |
| १७. | महादेव गोरख गुष्टि              |     | पंच अग्नि                |
| १८. | सिष्ट पुरान                     |     | अष्ट चक                  |
| १९. | दया बोध                         |     | अवलि सिलूक               |
| २०. | जाती भौंरावली (छंद गोरख)        | ४०. | काफिर बोध                |
|     |                                 |     |                          |

१. निम्नलिखित संस्कृत पुस्तकें गोरक्षनाथ की लिखी बताई जाती हैं:--

१. अमनस्क, २. अमरौघशासनम, ३. अवधूत गीता, ४. गोरक्ष कल्प, ५. गोरक्ष कौमुदी, ६. गोरक्ष गीता, ७.गोरक्ष चिकित्सा, ८.गोरक्ष पंचम, ९.गोरक्ष-पद्धति, १०. गोरक्ष शतक, ११. गोरक्ष शास्त्र (नं० १०, ११ में बहुत साम्य है, गोरक्ष-पद्धति का ही एक शतक गोरक्ष शतक है), १२.गोरक्ष संतित, १३.चतुरशीत्यासन, १४.ज्ञान प्रकाश शतक, १५.ज्ञान शतक (संभवतः नं० १४ और १५ गोरक्ष शतक के ही नामान्तर है), १६.ज्ञानामृत योग, १७. नाड़ीज्ञान प्रदीपिका, १८.योग चिंतामणि, १९. योग मार्तण्ड, २०. योगवीज, २१.योग शास्त्र, २२.योग सिद्धासन पद्धति, २३. श्रीनाथ सुत्र, २४. सिद्ध सिद्धांत पद्धति, २५.हठयोग और २६.हठसंहिता।

डा० बड़थ्वाल ने अनेक प्रतियों की जाँच करने के बाद इनमें प्रथम चौदह को निस्संदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्राय: सब में मिला। 'ग्यान चौंतीसा' उन्हें समय पर न मिल सका इसीलिए प्रमाणित संग्रह में उसे स्थान नही दिया जा सका। परन्तु बाकी तेरह को गोरखनाथ की मूल बानी मान कर गोरखबानी में स्थान दिया गया है। १५ से १९ तक की रचनाओं को एक प्रति में सेवादास निरंजनी लिखित बताया गया है, इसीलिए संदेहास्पद समझ कर संपादक ने उन्हें परिशिष्ट में संग्रह किया है। बाकी के कुछ में गोरखनाथ की स्तुति है, कुछ में अन्य ग्रंथकारों के नाम भी हैं। 'काफिर बोध' कबीरदास के नाम पर भी मिलता है, इसलिए डा० बड़थ्वाल ने इस संग्रह में उसे स्थान नही दिया, केवल परिशिष्ट में 'सप्तवार', 'नवग्रह', 'ग्रत', 'पंचअग्न', 'अष्टमुद्रा', 'चौबीस सिद्धि', 'बत्तीस लच्छन' और 'रहरास' को स्थान दिया है। 'अविल सलूक' और 'काफिर बोध' रतननाथ के लिखे हुए है।

इन प्रतियों की आलोचना करने के बाद डा० बड़थ्वाल इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 'सबदी' गोरखनाथ की सब से प्रामाणिक रचना जान पड़ती है। परन्तु वह उतनी परिचित नहीं है जितना 'गोरखबोध'।

इस 'गोरखबोध' की सब से पहली छपी हुई एक खंडित प्रति कार्माइकेल लाइब्रेरी, काशी में हैं, जो सन् १९११ ई० में बाँस का फाटक, बनारस से छपी थी। बाद में इसे जयपुर के पुस्तकालय से संग्रह करके डा० मोहनसिह ने अंग्रेजी अनुवाद के साथ अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। डा० मोहनसिह इस पुस्तक में प्रतिपादित सिद्धान्तों को बहुत प्रामाणिक मानते हैं। परन्तु मत्स्येंद्र-नाथ के संप्रति उपलब्ध ग्रंथों के आलोक में यह मत बहुत ग्रहणीय नहीं जान पड़ता। डा० बड़थ्वाल वे इन पुस्तकों के रचियता के बारे में विशेष लिखने का वादा किया था, पर दुर्भाग्यवश, महाकाल ने बीच में ही हस्तक्षेप किया और यह कार्य अधूरा ही रह गया।

## गोरखनाथ की बानी में पूर्वी भाषा

जिस रूप में 'गोरखबानी' हमें उपलब्ध है वह प्राचीन मूलरूप ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। डा॰ मोहर्नासह द्वारा संपादित 'गोरखबोध' की भाषा डा॰ बड़थ्वाल-संपादित उसी ग्रंथ की भाषा से भिन्न है। इन पदों में पंजाबीपन भी कहीं-कही मिलता है, परन्तु अनेक पदों में ऐसे प्रयोग मिलते हैं जो पूर्वी है। डा॰ सुकुमार सेन ने 'उत्तर मारत के नाथ संप्रदाय की परंपरा में बंगाली प्रभाव' नामक अपने प्रबंध (प्रेमी अभिनन्दन ग्रंथ) में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 'गोरखबानी' के दोहों तथा पदों में यदि सभी नहीं तो अधिकांश पहले-पहल बंगला में लिखे गए थे। डा॰ सेन ने अपने मत की पुष्टि में जो प्रमाण दिए है वे सभी भोजपुरी भाषा के पक्ष में भी दिए जा सकते हैं। वस्तुतः गोरखनाथ का साधना-क्षेत्र गोरखपुर के आस-पास के प्रदेश रहे। उनका प्रचार-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। वह कामरूप से काबुल तक फैला हुआ था। हमने पहले ही देखा है कि उन दिनों उत्तर भारत में दो प्रबल राजशक्तियाँ थी, कन्नौज के प्रतीहार और गौड़ के पाल। पहली राजशक्ति संस्कृत साहित्य की आश्रयदात्री थी और दूसरी देश-भाषा के साहित्य की। इसीलिए उन दिनों सिद्धों की लौकभाषा में पूर्वी प्रयोगों की प्रचुरता है। यह पूर्वी भाषा जिस रूप में उपलब्ध है उसमें भोजपुरी, मगही, बंगला, नैपाली, उड़िया आदि भाषाओं के

बीज वर्तमान हैं। इस भाषा को जितना ही बंगला कहा जा सकता है उतना ही उड़िया या मगही।

ऐसे अनेक पद, दोहें और वाक्यांश गोरखनाथ के नाम पर मिलते हैं जो कबीर, दादू, नानक आदि परवर्ती सन्तों के नाम पर भी पाए जाते हैं। यह भी संभव है कि गोरखनाथ के नाम पर मिलने वाले पदों में से कुछ और भी पुराने सिद्धों के लिखे हों। यह बिलकुल गलत घारणा है कि निरंजन और धर्म दैवत संप्रदाय केवल बंगाल तक ही सीमित था। वस्तुतः कबीरपंथी साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा निस्संदिग्ध रूप से सिद्ध करता है कि किसी जमाने में प्रवल प्रभावशाली धर्म और निरंजन संप्रदाय का एक बड़ा समुदाय कबीरपंथ में सम्मिलित हो गया था।

डा॰ पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ने ('योग प्रवाह', पृष्ठ ६३, ६४) कान्ह और गोरख की वाणियों में पूर्वी (भोजपुरी) भाषा का प्रभाव लक्ष्य किया था और कुछ स्थलों पर मराठी और गुजराती के चिह्न भी देखे थे। उन्हें जान पड़ा था कि गोरखनाथ के उपदेशों के प्रचार करने के इच्छुक उनके अनुयायी जहाँ-जहाँ गए, वहाँ-वहाँ के लोगों के लिए उन उपदेशों को बोधगम्य करने के लिए देशकालानुसार फेरफार करते रहे। यही ठीक मत है। एक मनोरंजक बात यह है कि जिन 'इबान्त' पदों के आधार पर डा॰ सेन इसकी भाषा को बंगला से प्रभावित मानते हैं, वैसे ही एक पद को उद्धृत करके डा॰ बड़थ्वाल ने कहा था कि राजस्थानी का ठाठ तो इनमें पद-पद पर मिलता है। उद्धृत पद यह हैं:—

हबिक न बोलिबा ठबिक न चिलिबा धीरे धरिबा पावं। गरब न करिबा सहजें रिहबा भणत गोरख रावं॥

## कुछ अन्य सिद्ध

इन सिद्धों के अतिरिक्त अन्य सिद्धों की भी छोटी-मोटी रचनाएँ मिलती हैं। हमने पहले ही देखा है कि नाथ सिद्धों में बहुतेरे ऐसे हैं जो वज्रयान में भी स्वीकृत हैं। इन उभय सामान्य संतों में निश्चय ही योग विषयक, विशेष करके कायायोग विषयक, बातें ऐसी होंगी जिनके कारण नाथमत में उन्हें सिद्ध स्वीकार कर लिया गया होगा। इनमें से कुछ के बनाए हुए पद मिले है, उन पर संस्कृत टीका भी उपलब्ध हुई है। ये पद निश्चित रूप से नाथमार्ग के स्वीकृत् सिद्धांतों के सर्वथा अनकूल नहीं है। फिर भी कायायोग पर सब में कुछ-न-कुछ विचार मिल जाता है।

कुछ नाथ सिद्धों की हिंदी-रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं। इनमें अजयपाल (१४वीं शताब्दी), धूँधलीमल (१२वीं शताब्दी), घोड़ाचूली (१२वीं शताब्दी), पृथ्वीनाथ (कबीर के परवर्ती), बालनाथ या बालगुदाई (१४वी), सुकुल हंस (१), हणवंतजी (कबीर के पूर्ववर्ती) आदि सिद्धों की रचनाएँ मिलती हैं। इनके अतिरिक्त मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन, भर्तृहरि, जालधरनाथ आदि पुराने सिद्धों की भी रचनाएँ प्राप्त होती हैं। इनकी भाषा में काफी परिवर्तन हो गया जान पड़ता है। चर्पटनाथ के पदों में काफी व्यंग्य और तीखापन है। प्रायः सभी रचनाएँ सांसारिक विषय-वासना की निंदा कर के योगमार्ग का अवलंबन करने का उपदेश देती है। इनकी बानियाँ प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित 'नाथ सिद्धों की बानियाँ' नामक संग्रह में प्रकाशित हुई हैं।

## संस्कृत और भाषा-ग्रंथों का अन्तर

गोरक्षनाथ के नाम पर जो संस्कृत ग्रंथ मिले हैं उनकी प्रामाणिकता में संदेह है। 'अमरौघ शासन', 'गोरक्षशतक' आदि कुछ थोड़ी-सी ही पुस्तकों है जिनके विषय में कुछ दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि वे गोरक्ष-कृत होंगी। इन पुस्तकों में अधिकांश में हठयोग की विविध साधनाओं के विषय बताए गए है। साधारणतः तत्वावद या सिद्धान्त की बातें इन पुस्तकों में बहुत संक्षेप में कही गई है और कभी-कभी तो एकदम नहीं कही गई।

'अमरौष शासन' में पूर्ववर्ती मतों की आलोचना करने का थोड़ा-सा प्रयत्न है। बहुत बाद में 'गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह' नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें पर मत का निरसन कर आत्मपक्ष के स्थापन की चेष्टा है। साधारणतः गोरक्षनाथ के नाम पर चलने वाले अधिकांश ग्रंथ हठयोग की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए ही लिखे गए हैं।

हठयोगी का विश्वास है कि प्रत्येक शरीरधारी का शरीर (पिंड) छोटा-मोटा ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्ड में जो कुछ है वह सभी पिंड में ही मिल सकता है। इसिलए पिंड या शरीर को शुद्ध करने से मनुष्य अपना परम प्राप्तव्य पा सकता है। मानव-शरीर में बहत्तर हजार नाड़ियाँ हैं, परन्तु मेश्दंड के भीतर जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी हैं, वही शांभवी शक्ति है। नेति, धौति आदि षट् कमों के द्वारा योगी नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे प्राणवायु को नियंत्रित करना सहज हो जाता है। प्राणवायु को प्राणायाम, आसन, आदि विविध साधनाओं से सयमित करके योगी सुषुम्ना मार्ग से शुद्ध करता है। इस किया से कुण्डिलनी शक्ति शुद्ध होती है। शुद्ध कुण्डली (कुण्डिलनी) कमशः छः चकों को भेद करती हुई अन्तिम चक्र सहस्रार (जो मस्तक में स्थित है) में स्थित शिव से मिलित होती है। इन चकों का हठयोग में बहुत महत्व है। हठयोग शब्द में हकार का अर्थ सूर्य है, ठकार का अर्थ चंद्रमा। सूर्य प्रथम चक्र में नाभि के पास है और चंद्रमा अन्तिम चक्र के पास तालु में। इन दोनों के योग होने पर ही सहज सम्राधि की प्राप्ति होती है। चूंकि प्राणवायु के निरोध से हठयोगी इन्हीं सूर्य-चन्द्रों को युक्त करता है इसीलिए उसके साधनमार्ग को हठयोग कहते है।

संस्कृत के साधन-ग्रन्थों में इसी साधना की विधि को विस्तारपूर्वक बताया गया है। गोरक्षनार्थ ने एक जगह कहा है कि जो व्यक्ति छ चक्रों, सोलह आधारों, दो लक्ष्यों और पाँच आकाशों को नहीं जानता, वह सिद्धि नहीं पा सकता। हठयोग के सभी ग्रंथ इनमें से एक, दो या आधक का परिचय कराते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन नाना आस, नोंमुद्राओं, ग्राणायामों का प्रतिपादक साहित्य कितना एकधृष्ट और नीरस होगा।

गोरखनाथ के नाम पर पाए जाने वाले लोकभाषा के ग्रंथों में भी इन विषयों की भूरिशः चर्ची है, फिर भी इन शुष्क विषयों में थोड़ी सरसता लाने का प्रयत्न किया गया है। इन नीरस विषयों को लोकप्रिय बनाने के लिए इन पुस्तकों में तीन उपाय काम मैं लाए गए है—१ प्रश्नोत्तर या गुष्टि (गोष्ठी) का माध्यम, २. गेय पदों के द्वारा नैराग्य भाव का प्रचार और ३. ऊपर-ऊपर से भड़का देने वाली उलटबासियों के द्वारा लोकचित्त की उत्सुकता बढ़ाने के प्रयत्न।

प्रथम श्रेणी का साहित्य बड़ा लोकप्रिय हुआ है। इस शैली के प्रवर्तक नाथ-सिद्ध ही जान पड़ते हैं। नाथों में पहले इस तरह का साहित्य नहीं मिलता। इसमें गोरखनाथ और मच्छन्दरनाथ या गोरखनाथ और दत्तात्रेय या ऐसे ही दो व्यक्तियों में प्रश्नोत्तर करके सिद्धान्त का प्रतिपादन कराया जाता है। 'गोरख मिछंद्र बोध' के सिवा प्रायः सर्वत्र गोरखनाथ ही उत्तर पक्ष अर्थात् सिद्धान्तों के वक्ता होते हैं, अन्य आचार्य या देवता केवल प्रश्नकर्त्ता होते हैं। यह शैली आगे चल कर इतनी लोकप्रिय हुई कि नानक, दादू और कबीर के संप्रदायों में इसी शैली से किसी बड़े ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति के साथ इन मतों के प्रवर्तकों का प्रश्नोत्तरमूलक साहित्य बहुत अधिक बना है। मजेदार बात यह है कि इस शैली के आविष्कर्त्ता नाथों के गुरु गोरखनाथ परवर्ती गोष्ठियों में प्रायः सीखने वाले साबित होते है। दूसरी शैली भी बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई और तीसरी की माया काटने में भारतीय साहित्य को काफी समय लगा। अन्तिम दोनों शैलियाँ वज्रयानी सिद्धों में भी पाई जाती है।

#### सबदों में मानव रस

यद्यपि गोरखपंथी साहित्य में साधनमूलक विधियों और वैराग्योत्तेजक विचारों का बाहुल्य होने से नीरसता ही अधिक है, तथापि गोरखनाथ के लिखे पदों में एक प्रकार का मानवीय रस भी है जो इन उपदेशों को सरस और सहज ग्राह्य बना देता है। कथनी और कहनी का भेद बताते हुए एक जगह वे कहते हैं कि कहना आसान है, पर करना कठिन। करनी बिना कहनी एकदम थोथी है। तोता पढ़-गुन कर पंडित होता है, पर बिल्ली एक झपट में उसे समाप्त कर देती है। इसी प्रकार पंडित पोथी हाथ में लिए बैठा ही रहता है और माया उसे घर दबोचती है। गुड़ बिना खाए केवल मीठा कहने से कोई रस कैसे पाया जा सकता है? हींग खाकर उसे कपूर कहना झूठा ही तो है। सो गोरक्षनाथ कहते है कि कहना सहज है, करना कठिन है—

कहिण सुहेली रहिण दुहेली

कहिण रहिण बिण थोयी।

पढ़चा गुणा सुवा बिलाई खाया

पंडित के हिथि रिह गई पोथी।

कहिण सुहेली करिण दुहेली

बिन खायां गुड़ मीठां।

खाई हींग कपूर बखाणैं

गोरख कहै सब झुठा।

लोकसुलभ उपमानों और दृष्टान्तों की योजना से इन उपदेशों को बहुत सहजग्राह्म बना दिया गया है। गोरखनाथ के ये दृष्टान्त और उपमान इतने आकर्षक हुए कि कबीर आदि परवर्ती भक्तों ने उन्हें ज्यों-का-त्यों अपनाया है। एक स्थान पर गोरखनाथ ने कहा है कि हृदय का भाव ही हाथ में उतर आता है (जो मन में होता है, वही कार्य में प्रकाशित होता है), किलयुग बुरा जमाना है। कुछ भी छिपा लेना इस युग में किठन है, जो चीज करवा (गड़ुवा) में होगी वही तो टोंटी से निकलेगी—

## हिन्दी साहित्य

्रिका भाव हाथ में जांणिबे यह किल आई षोटी।
्रित गोरष सुणै रे अवधू करवै होइ सु निकसै टोटी।।
लोकप्रिय सिद्ध हुआ। कबीरदास ने भी इसका प्रयोग किया—
जिरगौ क्या धज गौ टूटी, भिजगौ डंड खपर गौ फूटी।
कहिंह कबीर इकिल है खोटी, जो रहै करवा सो निकरै टोटी।।

इत पदों के उपमान और दृष्टान्त सहज लोक जीवन से लिए गए हैं। इसीलिए वे सैकड़ों वर्ष बाद भी जनता के बीच बने हुए हैं। लोग उनका मूल भाव भूल गए हैं, पर अभी भी अपने मनोरंजन और मार्गदर्शन के लिए उनका उपयोग किए जा रहे हैं। उनकी कितनी ही उलटबासियाँ जोगीड़ों के काम आती हैं। उनका मर्मार्थ भूला जा चुका हैं। उनके कितने ही पद खेती गृहस्थी के काम में प्रयुक्त होते हैं। उनकी वाणियाँ नाना रूप में लोकोक्तियों का रूप ग्रहण कर गई हैं। 'अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा' (गोरखबानी, पृष्ठ ५३), 'बरषैगी कंबली भींजेगो पाणी', 'विषया लुबधी तंत्र न बूझै घरिलै बाधनीं पोषै' (पृष्ठ १४३), 'तिल भौ गगरि उपिर पिनहारि' [तिल गार्गार उपिर पिनहारी] (पृष्ठ १४२), आदि उक्तियाँ बहुत लोकप्रिय हुई थीं। उन्हें केवल गृहस्थों ने ही नहीं संतों ने भी अपने कार्य में उपयोग किया है। उनके प्रयुक्त दृष्टांत और उपमान अनेक प्रकार से कबीर, दादू, नानक और तुलसीदास, आदि सन्तों की वाणियों में आए है। कितने ही पदों को साँप-बिच्छू का मंत्र समझ लिया गया है और कितने ही भूत-प्रेत की बाधाओं को दूर करने के काम में लगाए गए हैं।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि बाद में लोगों ने गोरखनाथ की वाणियों को उसी अर्थ में ग्रहण किया जिसके लिए उनका प्रयोग हुआ था, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी जमाने में ये वाणियाँ लोकचित्त को प्रभावित करने में पूर्ण सफल हुई थीं। भिक्तकाल में लोगों की धारणाएँ बदल गई और इन वाणियों की स्मृति मात्र रह गई और लोगों ने इस स्मृति का उपयोग नाना भाव से किया। परन्तु यह तथ्य इतना निश्चित रूप से प्रकट करता है कि इन वाणियों में अवश्य ही एक प्रकार का प्रभावशाली मानवीय रस है जो नाना विघ्नों और बाधाओं को अतिशय करके भी जी रहा है।

## चौरंगीनाथ

चौरंगीनाथ तिब्बती परंपरा में गोरखनाथ के गुरुभाई आदि मगध देश के रहने वाले माने गए है। इनकी लिखी बताई जाने वाली एक सुपुस्तक 'प्राण संकली' मिली है जो पिडी (लाहौर) के जैन ग्रंथागार में सुरक्षित है। मैने यह पुस्तक मँगा कर देखी है और इसे संपादित करने का कार्य भी आरंभ कर दिया है। इस पुस्तक में चौरंगीनाथ ने अपने को राजा सालवन (शालिवाहन) का बेटा और मछंद्रनाथ का शिष्य तथा गोरखनाथ का गुरुभाई बताया है। पुस्तक के आरंभ में भाषा पूर्वी संभवतः बंगला जान पड़ती है, पर आगे चल कर भाषा एकदम बदल जाती है और उसमें पूर्वी प्रभाव एकदम नहीं दिखाई पड़ता। इस पुस्तक में ग्रंथकार चौरंगीनाथ ने बताया है कि विमाता ने मेरी साँसत की और हाथ-पैर कटा दिए। इनकी एक पुस्तक 'वायुतत्वभावनो-पदेश' है जिसका तिब्बती अनुवाद तनजुर में सुरक्षित है।

## पूरन भगत, राजा रसालू और चौरंगीनाथ

सारे पंजाब में सुदूर अफगानिस्तान तक पूरन भगत और राजा रसालू की कहानियाँ प्रचलित है। पूरन भगत ही बाद में चलकर चौरंगीनाथ हुए, ऐसी प्रसिद्धि है। पंजाब और पश्चिमी भारत में प्रचलित कहानी का सार यह है कि पूरन भगत स्यालकोट के राजा सालवन (शालि-वाहन) की प्रथम रानी के पुत्र थे, जो जन्म के बाद ज्योतिषी के फलादेश के कारण बारह वर्ष एकान्त वास में रखे गए थे। इस बीच राजा ने लूण नामक एक नीच कुलोद्भवा स्त्री से विवाह कर लिया था। एकान्त वास के बाद पूरन जब घर आए तो उन्होंने नई रानी को सहज भाग से माँ कह कर पुकारा जिससे युवती रानी के यौवनमद को आघात पहुँचा। उसने उन पर झठा दोषारोप कर के पूरन के हाथ पैर कटा लिए और आँखें फुड़वा कर कुएँ में डलवा दिया। संयोगवश उघर से गुरु गोरखनाथ आए और उनकी कृपा से उनके हाथ-पैर भी लौटे और योगमार्ग में निष्ठा भी पैदा हुई। पिता को जब इस छल की बात मालूम हुई तो उसने नई रानी को दंड देना चाहा, पर पूरन ने क्षमा करा दिया और राजपाट ग्रहण करना भी अस्वीकार कर दिया। 'प्राण संकली' से इस कहानी का आंशिक रूप में समर्थन होता है। यद्यपि उसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि चौरंगी-नाथ का पूराना नाम 'पूरन' था और उद्धार भी वहाँ गोरखनाथ के द्वारा नहीं बल्कि मत्स्येन्द्रनाथ के द्वारा बताया गया है, तो भी कहानी प्रधान रूप में समर्थित ही होती है। इसी कहानी में यह भी कहा जाता है कि पूरन भगत की विमाता के एक पुत्र हुआ था, जो बाद में चल कर बड़ा सिद्ध हुआ। यही राजा रसाल है।

राजा रसाल की कुछ ऐतिहासिकता सिद्ध की जा संकी है। सन १८८४ ई० में टेम्पुल ने खोज कर के देखा था कि राजा रसालू का समय सन ईसवी की आठवीं शताब्दी हो सकता है। सिद्ध नामक जाट जाति अपने को शालिवाहन के पिता राजा गज का वंशधर बताती है। टाड ने लिखा है कि राजा गज के साथ गजनी (मूल नाम गजवनी) के सुलतान से लड़ाई हुई थी। शुरू में गज को हार कर पूर्व की ओर हटना पड़ा था और स्यालकोट को उसने अपनी राजधानी बनाया था, पर अन्त तक वह गजनी पर कब्जा करने में समर्थ हुआ था। यह घटना सातवीं शताब्दी ई० के अन्त्य भाग की है। स्यालकोट का राजा शालिवाहन इसी गज का पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार राजा रसालू का समय आठवीं शताब्दी ई० का प्रथम या मध्य भाग होना चाहिए। अरबी इतिहास-लेखकों ने आठवीं शताब्दी ई० के एक प्रतापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की है जिसका नाम उन लोगों ने नाना भाव से लिखा है पर र, स और ल, अक्षर उसमें आते रहते हैं । एक दूसरा प्रमाण भी इस विषय में संग्रह किया जा सका है। रिसल नामक एक हिन्दू राजा के साथ मुहम्मद बिन कासिम ने सिंघ में संघि की थी। संघि का समय आठवीं शताब्दी ई॰ है। इन बातों पर से टेम्पुल ने अनुमान किया था कि रिसल वस्तुत: राजा रसालू ही है और उसका समय आठवीं शताब्दी ई० है। डा० हिचं-सन ने राजा शालिवाहन को पवाँर राजपूत माना है । इनकी राजधानी रावलिपडी (पुराना नाम गजपुरी) थी। बाद में सीथियनों से लड़ाई में हार जाने के कारण इन्हें पूर्व की ओर हट कर स्यालकोट में अपनी राजधानी बनानी पड़ी थी। यदि यह सारी बातें सत्य हैं तो पूरन भगत और राजा रसालू गोरखनाथ के और मत्स्येन्द्रनाथ के भी पूर्ववर्ती सिद्ध होते है। इसीलिए ब्रिग्स ने (पृष्ठ २३९—४१) इन सारी बातों पर से यह निष्कर्ष निकाला है कि इनसे इतना ही सिद्ध होता है कि जिस समय राजा रसालू स्यालकोट के राजा थे उन दिनों सीमान्त पर हिन्दुओं का किसी विजातीय शत्रु से संघर्ष चल रहा था और यह काल ग्यारहवी शताब्दी के आस-पास होना चाहिए । इस प्रकार अनुमान करना कहाँ तक न्याय्य है, इसे हम भावी अन्वेषकों के लिए छोड़ देते हैं।

हमने देखा है कि गोरखनाथ के द्वारा प्रवर्तित नाथपंथ में अनेक पुराने मत भी गृहीत हुए थे। बाद में इतिहास की धारणाएँ अस्पष्ट हो गई और उन पूर्ववर्ती पंथों के आचार्यों को गोरखनाथ से किसी-न-किसी प्रकार संबद्ध कर दिया गया। पुराना शैव लकुलीश मत भी इस संप्रदाय में गृहीत हुआ था। लाकुल लोग ही बाद में चलकर रावल (लाकुल → लावल ← रावल) कहलाए। इनकी एक प्रधान शाखा गल या पागल पंथी अपने को चौरंगीनाथ (पूरन भगत) का अनुवर्ती मानती है और ये लोग स्वयं अपने को राजा रसालू के संप्रदाय का समझते हैं। इनका एक प्रसिद्ध स्थान रावलिंपडी में आज भी है। हमारा अनुमान है कि पूरन भगत और राजा रसालू वस्तुतः लाकुल शैव थे और पूरन भगत को बहुत बाद में चौरंगीनाथ के साथ जोड़ दिया गया है। संभवतः पूरन भगत की कहानी और चौरंगीनाथ के नाम और रूप इस कल्पना के आधार हैं।

#### प्राण संकली

ऊपर बताया गया है कि चौरगीनाथ की एक रचना प्राप्त हुई है। इसका नाम 'प्राण संकली' है। इस नाम की पुस्तकों गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक के नाम छपी पाई गई है। 'प्राण संकली' के आरम्भ में इस प्रकार की भाषा है—

सत्य बदंत चौरंगीनाथ आदि अंतरि सुनौ वृत्तान्त सालबाहन घरे हमारा जनम उत्पति सतिया झुट बोलीला ॥१॥ ह अम्हारा भइला सासत पाप कलपना नही हमारे मनै हाथ पांव कटाइला लाइला निरंजन बने सोष संताप मनै परभेव सनमुष देषीला श्री मछंद्रनाथ गुरुदेव नमस्कार करिला नमाइला माथा॥२॥

ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी पूर्वी भाषा में लिखित पद का विकृत रूप है। किन्तु पुस्तक में आगे चल कर भाषा बदल जाती है। एक उदाहरण—

सुन्य ब्रह्मांड अंगुली अंतरै अर्कभूत रत ब्रह्मांड बसै, अर्कभूतरत ब्रह्मांड अंतरै निरंजन ब्रह्मांड बसै, निरंजन ब्रह्मांड अंगुली अंतरै निरंतर ब्रह्मांड बसै। इति सप्त ब्रह्मांड बोलीयै।।६५।। सप्त ब्रह्मांड ऊपर परम सून्य निरालंब अस्थान बसै तहाँ कौ सिवभवन बोलीयै। तहाँ कौ अनुपम बोलियै।।६६।।

यह भाषा पहले से भिन्न है। 'योग प्रवाह' में डा॰ पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ने इनकी यह कविता उद्धृत की है—

मारिवा तो मन मीर मारिवा, लूटिवा पवन भंडारं। साधिवा तौ पंच तत्त साधिवा, सेइवा तौ निरंजन निराकारं।। माली लौ भल माली लौ सींचै सहज कियारी। उनमनि कला एक पहूप न पाई, लै आवागवन निवारी।।

#### चर्पटीनाथ

इस नाम के एक सिद्ध वज्रयानी सिद्धों में भी गृहीत हैं (सिद्ध स० ५९)। नाथपंथी परंपरा में इन्हें गोरखनाथ का शिष्य बताया गया है। गुरु नानक साहब की लिखी हुई समझी जाने वाली पुस्तक 'प्राण संकली' में चरपटीनाथ रसेश्वर सिद्ध के रूप में चित्रित है। तिब्बती परंपरा में ये मीनपा के गुरु कहे गए है। इनकी पुस्तक 'चतुर्भवाभिवासन' का तिब्बती अनुवाद प्राप्य है। दादूदयाल के शिष्य रज्जबदास के 'सर्वागी' ग्रन्थ में इन्हें चारणी के गर्भ से उत्पन्न बताया गया है। डा० बड़थ्वाल ने लिखा है कि चंबा रियासत की राजवंशावली में इनकी चर्चा है। डा० मोहनसिंह ने इनका बताया जाने वाला एक प्रसिद्ध पद अपनी पुस्तक में छापा है। ऊपर जिस 'प्राण संकली' ग्रन्थ का उल्लेख है उसमें भी यह पद इस प्रकार आया है—

इक पीत पटा, इक लंब जटा इक सूत जनेऊ तिलक ठटा इक जंगम कहियै भसम घटा जउलउ नहिं चीन्हैं उलटि घटा तब चरपट सगले स्वांग नटा।

यद्यपि इस पद की भाषा बदल गई है, तो भी अनेक स्थानों पर यह चर्पटीनाथ के नाम से उद्धृत होने के कारण उनकी ही रचना जान पड़ती है और इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 'प्राण संकली' में उनके मुख से जितने पद कहलवाए गए है, वे सब बहुत दूर तक उनकी ही रचना होंगे। डा० बड़थ्वाल ने इनकी कुछ रचनाएँ 'योग प्रवाह' में उद्धृत की है। इन सब की भाषा परवर्ती है, इसलिए उनका मूल रूप केवल अनुमान और अटकल का ही विषय है। एक पद इस प्रकार है—

मांगै भिच्छा भरि भरि खाहि।
नाथ कहावैं मिर मिर जाहि॥
बाकर कूकर कींगुर हाथि।
बाली भोली तरुणी साथि॥
दिन करि भिच्छा रात्यूँ भोग।
चरपट कहै बिगोवैं जोग॥

इन पदों से इनकी रूढ़ि-विरोधिता दृढ़ होती है। इन्होंने बाह्याचार और निरर्थक वेश-भूषा की खबर लेने मे न और संप्रदायों को छोड़ा है, न अपने संप्रदाय को। संभवतः इनका काल दसवीं शताब्दी है।

## भत्हिर (भरथरी) और गोपीचंद

गोरखपंथी संप्रदाय की एक शाखा का नाम बैरागपंथ है। इसके प्रवर्तक भरथरी (भर्तृ-हरि) माने जाते हैं। कहते हैं, विचारनाथ भी इन्हीं का नाम है। यह एक भ्रम है कि बैरागपंथ के प्रवर्तक और गोरखनाथ के शिष्य भर्तृहरि वही हैं जो वैराग्य, नीति और श्रृंगार शतकों के कर्ता थे। भरथरी के गानों का लोक में बड़ा प्रचार है। सर्वत्र वे उज्जैन के राजा बताए गए हैं। दूधनाथ प्रेस, हवड़ा से एक भरथरी का गान छपा है जो 'विधना क्या कर्तार' का बनाया कहा गया है। इस पुस्तक के अनुसार भरथरी राजा इंद्रसेन का पौत्र और चंद्रसेन का पुत्र था। भरथरी के वैराग्य ग्रहण करने की अनेक दन्तकथाएँ है। उनमें साधारण गृहस्थ के हृदय को गला देने वाला द्रावक रस है।

भर्त्हरि या भरथरी मयनामित नामक प्रसिद्ध रानी के भाई बताए जाते हैं। मयना-मित का विवाह बंगाल के राजा मानिकचंद्र (माणिक्य चन्द्र) के साथ हुआ था, जो संभवतः पाल वंशीय कोई शासक था। पाल वंश बंगाल में सन १०९५ में शासनारूढ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि भर्तुहरि उज्जैन के किसी राजा विक्रमादित्य का भाई था। पाल वंश से यदि भरथरी का संबंध स्थापित किया जाना आवश्यक हो. तो उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य को लिया जा सकता है जो सन १०७६ से ११२६ ई० तक उज्जैन का शासक था। कठिनाई यह है कि बंगाल के पालों और उज्जैन के प्रतिहारों में उन दिनों संघर्ष चल रहा था और परस्पर वैवाहिक संबंध के स्थापन की संभावना बहुत कम जान पड़ती है। जो हो, यदि यह संबंध ऐतिहासिक सिद्ध किया जा सके तो भरथरी का समय ग्यारहवीं शताब्दी में होगा। मयनामती प्रसिद्ध सिद्ध हाडिपा (हालि-पाद) या जालंघरनाथ की शिष्या बताई जाती है। उन्होंने स्वयं पुत्र को वैराग्य लेने के लिए उपदेश दिया था। समूचे पूर्वी भारत में मयनामती और गोपीचंद तथा उसकी रानियों की मर्मस्पर्शी कहानी नाना भाव से गाई जाती है। गोपीचंद और भरथरी की कहानियाँ काव्य के बहुत सुन्दर उपादान है, परन्तु यह आश्चर्य है कि वे केवल लोकचित्त पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई है। किसी बड़े कवि का ध्यान इन कहानियों की ओर नहीं गया। केवल कुछ सुफी कवियों ने यथाप्रसंग इनकी चर्चा भर कर दी है। उत्तर भारत के योगी आज भी सारंगी के साथ इन वैराग्य और शृंगार के द्वंद्वात्मक गीतों को गाते फिरते है। गोपीचंद के नाम पर ही सारंगी का नाम 'गोपी-यंत्र' पड़ गया है।

गुरु नानक की लिखी समझी जानेवाली 'प्राण संगली' में गोपीचंद और भरथरी के कुछ वचन मिलते हैं। यह कहना कठिन है कि ये कहाँ तक प्रामाणिक है। पाठकों की जानकारी के लिए कुछ पद यहाँ उदाहरण के तौर पर दिए जा रहे हैं:—

#### गोपीचंद---

सो उदासी जो पाले उदासु।
अर्द्ध ऊर्द्ध करैं निरंजन बासु।।
चंद्र सूर्ज की पाए गंठि।
तिस उदासी का पड़ै न कंघ।।
बोले गोपीचंद सत्त सरूप
परमतत्त महि रेख न रूप।।

#### भरथरीनाथ---

सो बैरागी जौ उलटै ब्रह्म।
गगन मंडल मिह रोपै थंम।।
अहि निसि अंतर रहै घ्यान।।
ते वैरागी सत्त समान।।
बोले भरथिर सत्त सरूप।
परम तत्त मिह रेख न रूप।।

## नागा अरजन्द (नागार्जुन) और कणेरी

महायान मत के प्रसिद्ध नागार्जुन से ये भिन्न थे। अलबेरुनी ने लिखा है कि एक नागार्जुन उससे लगभग सौ वर्ष पहले हो चुके थे। 'प्रबन्धिचतामणि' से पता चलता है कि एक नागार्जुन पादालिप्त सूरि नामक जैन आचार्य के सूरि थे और समुद्र में से निकाली हुई पार्श्वनाथ की रत्न-मूर्ति के पास रस सिद्ध करने की साधना करते थे। वे राजा शालिवाहन और उसकी रानी चंद्रलेखा के गुरु माने जाते है। प्रसिद्ध महायानी नागार्जुन के नाम के साथ इनके नाम का साम्य होने से अनेक प्रकार की गलत धारणाएँ फैल गई है। वस्तुतः नागनाथ नामक एक सिद्ध ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में या दसवीं शताब्दी के अन्त में वर्तमान थे। चर्पटनाथ की भाँति ये भी रसेश्वर सिद्ध थे और संभवतः गोरखपंथ की पारसनाथी जैन शाखा के मूल प्रवर्तक यही थे। ये पिरचम भारत के रहने वाले थे।

कणेरी नागा अरजंद (नागार्जुन) नागनाथ के शिष्य थे। इनकी एक सबदी स्व० डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल को मिली थी। डा० बड़थ्वाल ने इन्हें आर्यदेव से अभिन्न समझा है। इन पदों को आधुनिक हिन्दी अनुवाद के साथ उन्होंने 'अशोक' पत्र में छपाया था जो बाद में 'योगप्रवाह' में 'कणेरी पाव' नामक प्रबंध में संगृहीत हुए है। यद्यपि डा० बडथ्वाल इन पदों को आर्यदेव की ही रचना मानते हैं और उनका विश्वास है कि इनमें इतना अधिक परिवर्तन नहीं हुआ होगा कि मूल वस्तु का स्वरूप ही इनमें न रहने पाया हो, परन्तु मूल वस्तु को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनका स्वर परवर्ती नाथ-साधना से प्रभावित है और महायान प्रभाव उनमें नहीं है। इन पदों के रचियता कणेरी महायान सिद्ध कणेरी से निस्संदेह भिन्न और परवर्ती है। एक पद यहाँ उदाहरण के लिए उद्धृत किया जा रहा है—

सगौ नहीं संसार चीत निहं आवै बैरी।
निरभय होइ निसंक हिरा मैं हंस्यौ कणेरी।।१॥
अकल कणेरी सकलैं बंद।
बिन परचै जोग बिचारै छंद।।
बिन परचै जोग न होसी रावल।
भुस कूट्यां क्यों निकसै चावल।।२॥

रज्जबदास के सरबंगी ग्रंथ में नागार्जुन की कही जानेवाली कुछ सबदियाँ संगृहीत है। एक पद इस प्रकार है:—

> पूरब उतपति पछिम निरंतरि । उतपति परलै कथा अभि अंतरि ॥ प्यंड छाड़िप्राण भरपूर रहै । ऐसा सिघ संकेत नागा अरजन कहै ॥

#### अन्य सिद्ध

वज्रयान और नाथपंथ के अनेक सिद्ध ऐसे हैं जो दोनों मतों में समान रूप से स्वीकृत है। इनमें से कुछ की चर्चा हम ऊपर कर चुके है। कुछ ऐसे हैं जिनकी संस्कृत रचनाओं के तिब्बती अनुवाद प्राप्य है, कुछ के लोकभाषा में लिखे पद भी पाए गए है। इन सब में वज्रयानी सुर ही प्रधान है। यह विचारणीय है कि वज्रयान के अन्य अनेक सिद्धों को छोड़कर इन २४-२५ सिद्धों को ही नाथ-मत में क्यों स्वीकार किया गया। नाथमार्ग कायायोग, हठयोग का प्रचारक था। जिस किसी पुराने सिद्ध की वाणी से इस कायायोग का किसी प्रकार समर्थन होता था उसे हमारा अनुमान है कि नाथ संप्रदाय ने स्वीकार कर लिया। नाथमत के योगी रस-सिद्धि को भी काया-साधना का उपाय समझने लगे थे, क्योंकि शरीर की त्रुटियों को, प्राणवायु के निरोध से हो या रसायन के सेवन से ही हो, दूर करने के बाद ही इस पिड में स्थित परमतत्व का साक्षात्कार पाना संभव है।

हिन्दी में घोड़ाचूली, चुणकरनाथ, परबत सिद्ध, देवलनाथ, घुंघली, प्राणनाथ, खिथड़नाथ, गरीबनाथ, पृथ्वीनाथ आदि की रचनाएँ मिलती है। इन रचनाओं में और कोई विशेषता नहीं है। केवल हठयोग प्रतिपादित मतों को ही नाना भाव से—विशेषकर वार्तालाप की शैली में—कहा गया है। इन रचनाओं की भाषा बहुत परिवर्तित हो गई है, इसलिए उस पर से न तो रच-यिताओं के काल का पता चल सकता है और न देश का। विभिन्न कालों में और विभिन्न देशों में उनमें यथेच्छ परिवर्तन किया जाता रहा है।

नीचे इन संतों की कुछ रचनाएँ संग्रह की जा रही है। इन्हें देख कर पाठक स्वयं इनकी भाषा आदि के विषय में अपना मत स्थिर कर सकते हैं:—

## घोड़ाचूली---

रावल ते जे चालै राह, उलटी लहरि समावै मांह। पंच तत्त का जाणै भेव, ते तो रावल परतिष देव।।

## चुणकरनाथ---

साधी सूधी के गुरु मेरे ।
बाई सूँ ब्यंद गगन मे फेरे।।
मन का बाकुल चुिणया बोलै।
साधी ऊपर क्यों मन डोलै॥
बाई बंध्या सकल जग, बाई किनहुँ न बंध।
बाइ बिहुणा ढिहि पड़ै, जोरै कोइ न संघ।।

परबतसिद्ध---

धन जोवन की करै ना आसा । पर तिरिया अंग न लावै पासा । नामविंदु लै घट भीतर करै । तिसकी सेवा परबत करै । बोले परबत सन्त सरूप । परम तत्त महि रेख न रूप ।।

धूधलीमल---

आईस जी आवो बाबा आवत जात बहुत जुग दीठा कछू न चढ़िया हाथं अब का आवरण सूफल फलिया पाया निरंजन सिथ का साथ ।

गोरखनाथ---

पाताल की मीड़ की आकास जंत्र बावै। चंद सूरज मिलै नहीं गंगजमुन गीत गावें। सकल ब्रह्मांड तब उलटा फिरै तहां अघर नाचै डीब सित साति भाषत ही सिद्ध गरीब।।

प्राणनाथ--

ब्रह्मांड को लौटि के पिंड में बांधिए। कहै प्राणनाथ ऐसा जोग साधिए।

इत्यादि ।

## परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

हिन्दी साहित्य के भिक्त-काल के पूर्व नाथमत ही सब से प्रवल लोकधर्म था। परवर्ती काल में भिक्त की प्रचण्ड धारा में यद्यपि बहुत-सी पुरानी स्मृतियाँ बह गई, परन्तु नाथपंथियों के विश्वास और साहित्य अपना अमिट चिह्न इन पर छोड़ गए है। कबीर, दादू, नानक आदि सन्तों के प्रवित्त संप्रदाय पर और उनके द्वारा लिखित और संग्रहीत साहित्य पर नाथपंथी संप्रदाय का बड़ा प्रभाव है। केवल हिन्दी के साहित्य पर ही नहीं, बंगला, मराठी, उड़िया, नैपाली आदि भाषाओं के साहित्य में भी इस संप्रदाय के विश्वासों की स्मृति रह गई है। कबीर आदि सन्तों के अनेक पद थोड़े परिवर्तन के साथ पूर्ववर्ती नाथ-सिद्धों की रचना है। निर्गुण मत के सभी सन्तों के संप्रदाय में गुष्टी या प्रश्नोत्तरमूलक साहित्य का बड़ा प्रचार है। आज जहाँ तक जाना जा सका है, इस प्रकार के साहित्य के आदि प्रचारक नाथ कि ही हैं। सन्तों के साहित्य में उस मत के प्रवर्तकों का गोरखनाथ, मछंदरनाथ, चपंटीनाथ, खिथड़नाथ, धोरंगनाथ, प्राणनाथ आदि सन्तों के साथ प्रश्नोत्तरमूलक साहित्य मिलता है। यद्यपि अन्त तक इन सिद्धों को पराजित दिखाना ही उक्त प्रकार के वार्तालाप का उद्देश्य है फिर भी कुछ-न-कुछ ऐसी बार्ते तो इस प्रसग में जरूर ही आ गई है जिन्हों इन सिद्धों का वास्तिवक विश्वास कहा जा सकता है। कभी मूल वचन भी ज्यों का त्यों रख देने का प्रयास किया गया है। भिक्त-काल के पहले निरंजन और धर्म देवता

को परम दैवत समझा जाने वाला संप्रदाय बड़ा प्रभावशाली था। निरंजनियों के साहित्य की अभी प्रकाश में लाने का प्रयास नहीं हुआ है। परन्तु कबीरपंथी साहित्य के अध्ययन से यह निदिचत रूप से सिद्ध हुआ है कि निरंजन दैवत संप्रदाय का एक बहुत बड़ा भाग कबीरपंथ में अन्तर्भुक्त हो गया था। निरंजनी नाथ साधुओं के उत्तराधिकारी थे। हिन्दी साहित्य के प्रेमकथानकों में भी इन नाथ योगियों की बहुत अधिक चर्चा है और सगुण साहित्य में उद्धव-गोपी-संवाद के बहाने एक अच्छा-सा साहित्य इन्हीं का सीघे जवाब देने के उद्देश्य से लिखा गया है। जनता में प्रचलित अनेक मंत्र-तंत्रों में इन योगियों का प्रभाव है और आयुर्वेदिक रसायन औषिघयों में से कितनी तो नाथ सिद्धों की आविष्कृत हैं। इस प्रकार जनिचत्त पर अवश्य इस संप्रदाय का प्रभाव अक्षुण्ण

## 31

(१२) 'कल्याण' गोरखपुर

| <b>{ I</b>                 |                                   |                                                                                                                                                 |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| भध्ययन में सहायक कुछ ग्रंथ |                                   |                                                                                                                                                 |  |  |
| (१)                        | जार्ज वोस्टन ब्रिग्स              | गोरखनाथ ऐन्ड दी कनफटा योगीज, कलकत्ता,<br>१९३८ ई० (अंग्रेजी में)                                                                                 |  |  |
| (२)                        | हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय— | बौद्ध गान ओ दोहा, कलकत्ता, १३२३<br>बंगाब्द (बंगला)                                                                                              |  |  |
| (₹)                        | राहुल सांकृत्यायन, महापंडित       | (१) पुरातत्व निबंधावली, प्रयाग १९३०<br>ई॰, (हिन्दी )<br>(२) 'गंगा', पुरातत्वांक (हिन्दी)<br>(३) हिन्दी काव्यधारा, इलाहाबाद, १९४४<br>ई॰ (हिन्दी) |  |  |
| (8)                        | पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, डाक्टर—     | योगप्रवाह, काशी २००३ वि०, (हिन्दी)                                                                                                              |  |  |
| (५)                        | चंद्रनाथ, योगी—                   | योगिसंप्रदायाविष्कृति, अहमदाबाद, १९२९ ई०                                                                                                        |  |  |
| (६)                        | विश्वंभरनाथ रेज, महामहोपाध्याय    | नाथ चरित्र की कथा, जोधपुर, १९३७ ई०                                                                                                              |  |  |
| (७)                        | प्रबोधचन्द्र बागची, डाक्टर        | कौलज्ञान निर्णय, कलकत्ता १९३४ ई०,(अंग्रेजी)                                                                                                     |  |  |
| (८)                        | बलदेव उपाध्याय, प्रो०—            | (१) भारतीय दर्शन, काशी (हिन्दी)<br>(२) बौद्ध दर्शन, काशी, १९४५, (हिन्दी)                                                                        |  |  |
| (९)                        | मोहन सिंह, डाक्टर—                | (१) गोरखनाथ एन्ड मिडिएवल मिस्टिसिज्म,<br>लाहौर, १९३७ ई० (अंग्रेजी)                                                                              |  |  |
| (१०)                       | गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय—    | - सरस्वती भवन स्टडीज में प्रकाशित अंग्रेजी<br>लेख                                                                                               |  |  |
| (११)                       | हजारीप्रसाद द्विवेदी—डाक्टर       | (१) कबीर, बंबई, १९४७ ई०़ (हिन्दी)<br>(२) नाथ संप्रदाय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी,                                                                    |  |  |

प्रयाग

शिव, शक्ति और योग अंक (हिन्दी.)

## ४. रासो काव्य-धारा

हुमारे साहित्य में रासो की दो अलग-अलग परंपराएँ अपभ्रंश-काल से ही मिलने लगती हैं। इनमें से एक परंपरा तो नृत्य-गीत-पूरक रासो की है और दूसरी छंद-वैविच्य-परक रासो की है। पहली परंपरा में प्रधानता जैन धर्म संबंधी कृतियों की रही है जिनका संबंध जैन महात्माओं, संघपितयों और तीर्थोद्धारकर्ताओं के चिरतों तथा जैन धर्मोपदेश से रहा है। 'बीसलदेव रास' जैसी एकाध कृतियाँ ही इस परंपरा में अपनादस्वरूप मिलती हैं। दूसरी परंपरा अन्य विषयों की कृतियों की रही है, जिसमें जैन धर्म संबंधी कृतियाँ अपनाद के रूप में भी अभी तक नहीं मिली हैं। इस परंपरा की कृतियों में रचयिताओं का घ्यान काव्य-गुणों की ओर प्रमुख रूप से रहा है और उन्होंने विविध छंदों का प्रयोग किया है। इन दोनों परंपराओं का उद्भव किस प्रकार होता है, इस पर हमें संक्षेप में विचार कर लेना चाहिए।

र्मुसक एक अति प्राचीन भारतीय नृत्य रहा है। इसको लास्य का एक भेद मानते रहे है। शारदातनय (सं० १२२५-१३०० वि०=सन ११६५—१२४३ ई० के लगभग) ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'भाव प्रकाशन' में लिखा है कि लास्य के चार भेद होते हैं: १. प्रृंखला, २. लता, ३. पिंडी तथा ४. भेद्यक; और इनमें से लता के पुनः तीन भेद होते हैं: १. दण्ड रासक, २. मण्डल रासक तथा ३. नाट्य रासक'—

तत्त्र्युङ्खला लता पिण्डी भेद्यकैः स्याच्चर्तुविधम् । लता रासक नामस्यात्तत्रेघा रासकं भवेत् ॥ दण्ड रासकमेकन्तु तथा मण्डल रासकम् । एकन्तु योषिन्नियमान्नाट्य रासकमीरितम् ॥

इसके अतिरिक्त शारदातनय ने नाट्य रासक में—जो उपरूपक का एक भेद हैं—ं के साथ इन लता, पिंडी तथा भेद्यक नृत्यों का प्रयोग भी बताया है $^3$ —

षोडस द्वादशाष्टौ वा यस्मिन्नृत्यन्ति नायिकाः। पिण्डोबन्धादि विन्यासै रासकं तदुदाहृतम्।। पिण्डनात्तु भवेपिण्डी गुम्फनाच्छूब्खला भवेत्। भेदनाद्भेद्यको जातो लता जालोपनाहतः।। एते नृत्तात्मना कार्या नाट्यवन्तः कियाविधौ। सुकुमारोद्धतैरंङ्गौर्गायिकाभि विंलक्षणाः॥

१. भाव प्रकाशन, गायकवाड् ओरिएण्टल सीरीज, पृ० २९७।

२. बही, पु० २६३-६४।

वाक्यस्यावधयोह्येते पिण्डाद्या दृश्य जातयः।
नव भेदा विधीयन्ते हयनु कार्यानुरागिणः।।
कामिनीभिर्भुवो भर्तुः चेष्टितं यत्र नृत्यते।
रागाद्वसन्तमालोक्य स ज्ञेयो नाट्य रासकः।।

इससे ज्ञात होता है कि नाट्य रासक एक प्रकार का गीति-नाट्य-प्रधान रूपक था।

ऐसा प्रतीत होता है कि यही नाट्य रासक नाटकीय संकेतों और उसके कुछ अन्य तत्वों से विरिहत होकर गीत-नृत्य-परक रास-परंपरा में ढल गया। इस परंपरा की अनेक रचनाओं में उनके गाए जाने और नृत्य-समन्वित होने का जो उल्लेख—जैसा हम आगे देखेंगे—मिलता है, वह इस उद्भव की ओर स्पष्ट संकेत करता है।

दूसरी परंपरा का उद्भव कुछ भिन्न है। उसकी कल्पना छंदमूलक प्रतीत होती है। अपभ्रंश के प्रायः सभी छंद-निरूपकों ने रासा नाम के छंद के लक्षण बताए हैं, और रासक तथा रासाबंध नामों से एक काव्य-रूप का भी लक्षण बताया है। ये दो छंद-निरूपक है विरहांक तथा स्वयंभू।

विरहांक ने 'वृत्तज.ति समुच्चय' में लिखा है---

अिंडलाहि दुवहएिंह व मत्तारड्डिह तहअ ढोसाहिं। बहुएिंह जो रइज्जइ सो भण्णड रासओ णाम।। (४.३८)

अर्थात—जिसमें बहुत से अडिला, ढोसा, मात्रा, रड्डा और दोहा छंद पाए जाते है, ऐसी रचना रासक कहलाती है।

स्वयंभू ने 'स्वयंभूच्छंदस' में लिखा है---

धत्ता छड्डणिआहिं पद्घडिया सु अण्णरूएहि। रासा बंधो कव्वे जणमण अहिरामो होइ॥ (८. ४९)

अर्थात--काव्य में रासाबंध अपने घत्ता, छप्पय, पद्धड़ी तथा अन्य रूपकों के कारण जन-मन-अभिराम होता है।

कहना नहीं होगा कि छंद-वैविघ्य-परक रासक-परंपरा अन्य काव्योचित गुणों के साथ अपने इसी छंद-वैवित्र्य को लेकर आई और उपर्युक्त गीत-नृत्य-परक परंपरा से अलग विकसित हुई। इसी परंपरा के रासक का उल्लेख 'संदेश रासक' करता है, जब वह कहता है—

कह बहु रूवि णिबद्धउ रासउ भासियउ॥४३॥

प्रथम अर्थात गीत-नृत्य-परक रासक-परंपरा में सैकड़ों रचनाएँ बताई जाती हैं। अभी तक जो नाम मिले हैं, उनकी संख्या भी सौ से ऊपर ही होगी। किंतु 'बीसलदेव रास' को छोड़ कर ये समस्त रचनाएँ प्रायः एक ही ढंग की हैं। ऐसी दशा में संक्षेप में ही और परंपरा की आरंभिक दों शितयों—सं० १२०० से १४०० वि० (सन ११४३—१३४३ ई०)—तक की ही प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना यथेष्ट होगा। उसी से इसका पर्याप्त परिचय मिल जाएगा। शुद्ध साहित्यिक परंपरा वास्तव में दूसरी हैं। उसका विवरण अपेक्षाकृत अधिक पूर्णता के साथ दिया

जाएगा और सं० १००० से १८०० वि० (सन ९४३—१७४३ ई०) तक की उसकी प्रायः सभी महत्वपूर्ण कृतियों को उस विवरण में सम्मिलित किया जाएगा।

## गीत-नृत्य-परक रासो-परंपरा

**१. उपदेश रसायन—**इस परंपरा की सब से प्राचीन प्राप्त रचना 'उपदेश रसायन' है जिसके रचियता श्री जिनदत्त सूरि हैं। इसमें रचना-काल नहीं दिया हुआ है। किन्तु ग्रंथकार की एक अन्य रचना 'कालस्वरूप कुलक' है जिसकी रचना-तिथि सं० १२०० वि० (सन ११४३ ई०) के कुछ ही बाद होगी, जैसा कि उसके निम्नलिखित छंद से प्रकट है—

विक्कम संवच्छिर सय बारह। हुयइह पणठ्ठेउ सुहु घर बारह॥ इह संसारि सहावि णसंतिहि। वत्तिहि सुम्मइ सुक्ख वसंतिहि॥३॥

इसिलए इसका भी समय सं० १२०० (सन ११४३ ई०) के लगभग माना जा सकता है। यह रचना अपभ्रंश में है। इसका विषय धर्मोपदेश है। प्रयुक्त छंद चउपई है। रचना ३२ छंदों में समाप्त हुई है। यद्यपि इसमें रास या रासो नाम नहीं आया है, कितु इसके टीकाकार जिनपाल उपाध्याय ने टीका के प्रारंभ में ही इसे रासक माना है और लिखा है कि यह पद्धटिका-बंध काव्य सभी रागों में गाया जाता है। रचना में इसे रसायन कहा गया है और इसके सुनने-पढ़ने-गुनने का ही फल बताया गया है, जो निर्वाण की प्राप्त है—

इय जिणदत्तुवएसु जि निसुणिहि।
पढिहि गुणिहि परियाणिव जि कुणिहि।
ते निव्वाण रमणी सहु विलसिहि।
विलिख न संसारिण सह मिलिसिहि ॥३२॥

उदाहरण के लिए ऊपर उद्धृत छंद यथेष्ट होगा।

२ भरतेश्वर बाहुबली रास—इसके रचियता श्री शालिभद्र सूरि हैं। इसमें रचना-तिथि सं० १२४१ वि० (सन ११८४ ई०) दी हुई है—

संवतए बारक एतालि फागुण पंचिम इ एउ की उए।।२०३॥

इसमें भगवान ऋषभदेव के दो पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राजसत्ता के लिए संघर्ष की कथा है। कुल रचना २०३ छंदों में समाप्त हुई है। इसमें प्रारंभ में ही रास नाम आया है—

१. अपभ्रंश काव्य त्रयी संस्करण, गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज।

२ . अपभ्रंश काव्य त्रयी संस्करण, गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, टीका, छंद २-४।

३ वही संस्करण।

हुं हिव पर्भणि सु रासह छंदिहि॥३॥ रचना में यद्यपि पढ़ने का ही माहात्म्य कहा गया है, जो है नवनिधि की प्राप्ति——

जो पढिहि एव सहवदीन सो नरो नितु नव निहि लहइ ए।

किंतु यह रचना भी अन्य जैन रासों की भाँति गेय प्रतीत होती है। भाषा-शैली के उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक छंद लिए जा सकते हैं—

> रिसह जिणेसर पय पणमेवी सरसित सामिण मिन समरेवी नमिव निरंतर गुर चलणा॥१॥ भरह निरंदह तणु चरित्तो जंजुगी वसहां बलय वदीतो वार वसिस विहुं बंधवह॥२॥

इस रचना में यद्यपि काव्यात्मकता लाने का प्रयास परिलक्षित नहीं होता है, फिर भी बीर रस का परिपाक अच्छा हुआ है।

३. बुद्धि रास—यह रचना भी उन्हीं शालिभद्र सूरि की है जिनकी उपर्युक्त 'भरतेश्वर बाहुबली रास' है। इसमें रचना-सम्वत नहीं दिया हुआ है, किंतु यह अनुमान सुगमता से किया जा सकता है कि यह रचना 'भरतेश्वर बाहुबली रास' के रचना-काल सं० १२४१ वि० (सन ११८४ ई०) के लगभग की होगी। इसका विषय 'उपदेश रसायन' की भाँति धर्मोपदेश है। रचना कुल ६३ छंदों में समाप्त हुई है। इसका उद्देश्य भूले लोगों को शिक्षा देना है—

सुह गुरु वयणे संग्रह कीजई। भोलां लोक सीषामण दीजई।।२।।

फलश्रुति में इसके पढ़ने-सुनने-गुनने का ही माहात्म्य बताया गया है-

सालिभद्र गुरु संकुलीय सिवि हूं गुरु उपदेसि। पढिह गुणहि जे संभलींह ताहइ विघ्न टलेसि॥६३॥

किंतु यदि यह रचना भी 'उपदेश रसायन' की भाँति गाई जाती रही हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। उदाहरण के लिए ऊपर उद्धृत छंद यथेष्ट होगा।

४. जीव दया रास—इसके रचयिता श्री आसगु हैं, जिन्होंने इसकी रचना सं० १२५७वि० (सन् १२०० ई०) में की थी। 'इसका विषय नाम से ही स्पष्ट है—वह है दया-धर्मोपदेश। यह रचना प्रसिद्ध जैन विद्वान मुनि जिनविजय द्वारा संपादित और प्रकाशित हुई है। रइसका उद्देश्य

१. गुजराती साहित्य ना स्वरूपो:प्रो० मंजुलाल मजमुद्दार लिखित, पृ० ८१९।

२. सम्मेलन-पत्रिका, भाग ३५, संख्या ७-९, पु० २३१।

धार्मिक प्रकट है। इसकी भाषा-शैली में भी काव्यात्मक दृष्टिकोण का अभाव प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्ति ली जा सकती है --

उरि सरसति आसिग् भणइ नवउ रासु जीव दया सारु।

**५. चंदनबाला रास—**इसके रचयिता भी श्री आसगु हैं। रचना-काल इस कृति में नही दिया हुआ है, किंतु यह सुगमता से अनुमान किया जा सकता है कि यह रचना भी ग्रंथकार की उक्त अन्य रचना 'जीव दया रास' के आसपास अर्थात् सं० १२५७ वि० (सन १२०० ई०) के लगभग रची गई होगी। यह रचना जालौर में रची गई थी। इसमें लेखक का उद्देश्य चंदनबाला की धार्मिक कथा कहना है--

निसुणउ चंदन बाल चरितम्॥१॥<sup>१</sup>

इसमें प्रयुक्त छंद चउपई और दोहा हैं। रचना कुल ३५ छंदों में समाप्त हुई है। इसमें रासु नाम आता है---

एहु रासु पुण वृद्धिहं जंति। भाविहि भगतिहिं जिण हरि दिति॥३५॥ इसकी फलश्रुति में पढ़ने-पढ़ाने-सुनने का ही माहात्म्य कहा गया है--पढइ पढावइ जे सुणइ तह सवि दुक्खइ खइयह जंति।

जालउर नउरि आसगु भणइ जिम्म जिम्मत्त सउ सरसित ॥३५॥

किन्तु असंभव नहीं कि यह रचना भी अन्य जैन रासों की भाँति गाई जाती रही हो। उदाहरण के लिए उद्धृत छंद पर्याप्त होंगे।

६. जंबूस्वामी रासा--यह रचना श्री धर्म सूरि की है, जिन्होंने इसे सं० १२६६ वि० (सन १२०९ ई०) में लिखा। इसका विषय है जंबू स्वामी का चरित्र तथा गुण-वर्णन-

> जंब स्वामिहि तणं चरिय भविउ निस्पोवि ॥१॥<sup>३</sup> जंब स्वामिहिं गुण गहण संखेवि बखाणउ॥१॥

इसका भी धार्मिक उद्देश्य प्रकट है। उदाहरण के लिए उद्भृत पंक्तियाँ यथेष्ट होंगी। ७. रेंवतिगरि रासु—यह कृति श्री विजयसेन सूरि की है। इसका रचना-काल सं० १२८८ वि० (सन १२३१ ई०) के लगभग माना गया है। इसकी रचना सौराष्ट्र में हुई। इसमें गिरनार के जैन मन्दिरों के जीर्णोद्धार की कथा है। यह कुल ७२ छंदों में समाप्त हुई है। रास नाम इसके प्रथम छंद में ही आता है--

भणिसु रास रेवंतगिरि।

१. राजस्थान भारती--भाग ३,अंक ३-४,पृ० १०६-११२ में,श्री अगस्वन्द नाहटा द्वारा संपादित ।

२. हिंदी जैन साहित्य का इतिहास-श्री नाथराम प्रेमी, पृ० २५।

३. वही।

४. वही।

४. हिंदी जैन साहित्य का इतिहास—श्री नाथूराम प्रेमी, पृ० २६। ६. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह, भाग १ में, संपादित संस्करण, पृ० १।

७. वही।

फलश्रुति में इसमें रमण का माहात्म्य बताया गया है— रंगिहिए रमइ जो रासु सिरि विजय सेणि सूरि निम्मविउ ए । नेमि जिणु तूसइ तासु अंबिक पूरइ मणि रली ए ॥२०॥°

यह रचना भी गाई जाती रही होगी ऐसा अंतिम उद्धृत छंद के गेय होने से प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए ऊपर उद्धृत पंक्तियाँ पर्याप्त होंगी।

द. नेमिजिणंद रासो (आबूरास)—यह श्री पाल्हण की कृति है जो सं० १२८९ वि० (सन १२३२ ई०) में रची गई थी—

बार संवछरि नव मासिए।
बसंत मासु रंभाउलु दीहे।।५४।।<sup>९</sup>
इसको रचयिता ने रासो भी कहा है और राहु (रासु) भी— पभणउ नेमि जिणंदह रासो।।१।। एहु राहु विसतारिहि जाओ राखइ सयल संघ अंबाए।।५४।।

इसकी फलश्रुति से यह प्रकट नहीं है कि यह केवल पढ़ने-सुनने के लिए लिखा गया है अथवा गाए जाने के लिए भी। उदाहरण के लिए उद्भृत पंक्तियाँ यथेष्ट होंगी।

**९. गयसुकुमाल रास—**यह कृति देल्हणि की है,और इसका समय सं० १३०० वि० (सन-१<sup>२</sup>४३ ई०) के लगभग अनुमान किया गया है। <sup>३</sup> इसका उद्देश्य गयसुकुमार का चरित-वर्णन है— पभणउ गयसुकुमार चरित्तू ।।२।।

इसमें रासु नाम आया है। यह देखने-गुनने के लिए लिखा गया है, और उनका फल शाश्वत सुख-लाभ बताया गया है—

> एहु रासु हडेयह जाई। रक्खउ सयलु संघ अंबाई॥ एहु रासु जो देसी गुणिसी। सो सासय सिव सुक्खह लहिसी॥३४॥<sup>४</sup>

यह रचना कुल ३४ छंदो में समाप्त हुई है। उदाहरण के लिए उद्धृत छंद पर्याप्त होगा। **१०. सप्तक्षेत्रि रासु**—इसके लेखक का नाम अज्ञात है। यह रचना सं० १३२७ (सन १२७० ई॰) की है, और इसे शिव-सुखनिधान कहा गया है—

> संवत तेर सत्तवीसए माह भसवाडइ।.... ताहि पूरुहउ रासु सिव सुहनिहाणू।।११८॥५

१. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह भाग १ में संपादित संस्करण पृ० ७।

२. राजस्थानी, भाग ३-अंक १, पृष्ठ ८३-८८ में दिया हुआ पाठ।

३. राजस्थान भारती, भाग ३, अंक २, पृष्ठ ८७।

४. वही।

४. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह, भाग १ में, संपादित संस्करण।

इसमें सप्त क्षेत्रों—जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, ज्ञान, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका की उपासना का वर्णन है। कुल रचना ११५ छंदों में समाप्त हुई है। इसमें रासु नाम तो आता ही है, जैसा ऊपर उद्धृत छंद में है, रासो नाम भी आता है—

> तीणि पमाणिइ सात क्षेत्र इम कीधउ रासो। श्री संघु दरियह अपहरउ सामी जिण पासो॥११७॥१

उदाहरण के लिए उद्धृत पंक्तियाँ यथेष्ट होंगी।

**११. पेथड रास—**इसके लेखक मंडलिक हैं। इसका रचना-काल सं० १३६० वि० (सन-१३०३ ई०) के लगभग माना गया है। <sup>२</sup> इसमें संघपति पेथड़ का चरित वर्णित हुआ है। कुल ६५ छंदों में यह समाप्त हुआ है। इसमें रास नाम आया है और नृत्य के साथ गाए जाने के लिए इसकी रचना की गई है—

रास रमेवउ जिण भुवणि ताल मेलि ठवि पाउ॥३॥³

रचना कुल ६५ छदों में समाप्त हुई है। उदाहरण स्वरूप— लाछिनणउ जउ गरव करेई। लीजइ राउल छलह धरेई। मणूय जनम हवं सफल करीजइ। जीविय यौवन लाहउ लीजइ॥१०॥४

**१२. कच्छूलि रास—**=इस रचना के लेखक का नाम अज्ञात है। इसका समय सं० १३६३ वि० (सन १३०६ ई०) है——

तेर त्रिसठइ रासु कोरिंटाविड निम्मिउ॥ भ

इसमें कच्छूिल ग्राम का वर्णन है। रचना में कुल ३५ छंद हैं। इसमें रास नाम तो आता ही है, जैसा ऊपर के उदाहरण में है, रासो नाम भी आता है—

वंनिसु रासो धमीय रोलु निवारीय ॥१॥

फलश्रुति में इसे सुनने से समस्त मनवांछित फल की प्राप्ति बताई गई है—

जिण हरि दिंत सुणंतं मणवंछिय सिव पूरवरु॥ उदाहरण के लिए निम्नलिखित छंद लिया जा सकता है—

> छाहड नंदणु बहु गुणवंतउ। दीख लीइ संसार बिरत्तउ॥ लाषण छंद परमाण परिक्खणु। आगम धम्म विचार वियक्खवणु॥

१. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह, भाग १ में संपादित संस्करण।

२. इतिहास नी केडी--श्री भोगीलाल सांडेसरा, पृष्ठ १९९।

३. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह, भाग १ में संपादित संस्करण।

४. वही।

४. वही, पुष्ठ ६२।

६. वही, पुष्ठ ५९।

७. वही, पृष्ठ ६२।

द. वही, पुष्ठ ५९।

**१३. समरा रामु**—इसके रचियता श्री अंबदेव सूरि हैं, जिन्होंने इसकी रचना सं० १३७१ वि॰ (सन १३१४ ई०) के बाद की होगी, क्योंकि इसमें विणत घटना की तिथि इस प्रकार दी हुई है—

संबच्छिरि इकहत्तरए थापिउ रिसह जिणिदो॥<sup>2</sup> इसमें संघपित समरा का चरित्र वर्णित हुआ है—— संघपित देसल पूत्र भणिसु चरिउ समरा तणउ ए॥<sup>3</sup>

रचना कुल ११० छंदों में समाप्त हुई है। इसमें भी रास तथा रासो दोनों नाम आए हुए हैं और फलश्रुति से ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ भी गान और नृत्य के लिए रचा गया था—

पासड स्रिहि गणहरह नेऊ अगच्छिनिवासो।
तसु सीसिहं अंबदेव स्रिहि रिचियऊ
ए रिचयऊ ए रिचयऊ समरा रासो।
एह रासु जो पढइ गुणइ नाचि उ जिण हिर देइ।
श्रवणि सुणइ सो बयठऊ ए तीरथ
ए तीरथ ए तीरथ जात्र फलु लेई।।

उदाहरण के लिए उद्धृत पंक्तियाँ यथेष्ट होंगी।

१४. बीसलदेव रास—प्रायः इसी समय के लगभग न्रपित नाल्ह ने 'बीसलदेव रास' की रचना की। रचना में कोई तिथि नहीं दी हुई है। उसके पाठ की तीन मुख्य शाखाएँ है। उनमें से एक शाखा में रचना-तिथि-विषयक कोई छंद नहीं है। दूसरी शाखा में रचना के संबंध में निम्निलिखत छंद मिलता है—

बारह सै बहोत्तराहां मंझारि। जेठ बदी नवमी बुधव्एरि। नाल्ह रसाइण आरंभइ। सारदा तूठी ब्रह्म कुमारि। कासमीरां मुख मंडनी। रास प्रगासों बीसळदे राइ॥

और तीसरी शाखा में निम्नलिखित छंद मिलता है-

संवत सहस सतिहत्तरई जाणि। नल्ह कबीसरि कही अमृत वाणि।

१. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह, भाग १ में संपादित संस्करण, पृ० ३७।

२. वही, पृ० २७।

३. वही, पृ० ३७।

४. देखिए प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित और हिंदी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'बीसलदेव रास', भूमिका, पु० ४६।

गुण गुथ्यउ चउहाण सुकल पक्ष पंचमी स्नावण मास॥ नक्षत्र सोहामणउ। सो दिन गिणि जोइसी जोडइ रास।।

इस तीसरी शाखा की एक प्रशाखा में प्रथम पंक्ति का पाठ है-संवत सहस तिहुत्तर जाणि।

और एक दूसरी प्रशाला में प्रथम, चतुर्थ तथा पंचम पंवितयों का पाठ कमशः है--

संवत तेर सतोत्तरइ जाणि। सुक पंचमी वइ श्रावण मास। हस्त नक्षत्र रविवार सुं॥

इसलिए यह प्रकट है कि मूलादर्श में तिथि-विषयक कोई छंद नहीं था। एक शाखा में तिथि-विषयक प्रक्षेप करते हुए एक छंद की रचना कर ली गई और दूसरी शाखा में उसी प्रकार प्रक्षेप करते हुए एक अन्य छंद की रचना कर ली गई।

यदि इतिहास की दृष्टि से विचार किया जाए, तो इस ग्रंथ की रचना तेरहवीं शती विक्रमी के उत्तरार्द्ध के पूर्व की न होनी चाहिए। इस रचना में तीन ऐतिहासिक नाम आते हैं–बीसल्<u>देव, राज</u> म<u>ती और भोज परमार ।</u> बीसलदेव—विग्रहराज—नाम के चार राजा हुए हैं, जिन<u>में से</u> बीसलदेव तृतीय सं० ११५० वि० (सन १०९३ ई०) के छुगभग हुआ है और विग्रहराज चतुर्थ सं० १२१०-२० वि० (सन ११५३-६३ ई०) के लगभग हुआ है। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के बीजोल्याँ के शिलालेख में दी हुई चौहानों की वंशावली में विग्रहराज तृतीय की रानी का नाम राज्देवी दिया हुआ है। हो सकता है कि 'बीसलदेव रास' के रचयिता ने इसी को राजमती कहा हो। भोज परमार अवश्य एक ही हुआ है जिसका समय सं० १११२ वि० (सन १०५५ ई०) के आसपास पड़ता है। इसलिए कथा के बीसलदेव से कदाचित विग्रहराज तृतीय का ही आशय लेना चाहिए। किंतु तब तक ऐसे अनेक स्थान बसे तक न थे जिनके नाम इस रचना में आए हैं। उस समय तक न अजमेर ही बसा था, जिसे सं० ११६५ वि० (सन ११०८ ई०) के लगभग अजयराज ने बसाया, न आनासागर था, जिसे अर्णोराज-सं० ११६९-१२०७ वि० (सन १११२-११५० ई०) — ने खुदवाया था, न जेसलमेर ही था जिसे जेसल ने ख्यातों के अनुसार सं० १२१२ वि० (सन ११५५ ई०) में बसाया था, किंतु जिसका समय सं १२५० वि (सन ११६३ ई०) के पूर्व न होना चाहिए क्योंकि उसका प्रपौत्र रावल कर्ण सं० १३४० वि० (सन १२८३ ई०) में विद्यमान था और इस कर्ण की एक रानी सं० १३८० वि० (सन १३२३ ई०) तक जीवित थी। <sup>र</sup> इसके साथ ही रचना में भोज के द्वारा बीसलदेव को दायज में मंडोवर, सोरठ, टोंक आदि कई प्रांत दिलाए गए है, जो भोज अथवा उसके वंशजों के अधिकार में कभी नहीं थे। बीसलदेव की जिस उड़ीसा-यात्रा का रचना में उल्लेख है, वह भी ऐतिहासिक

१. गौरीशंकर हीराचंद ओझा : नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४४, पृ० १६४-१६७। २. राजस्थानी, जनवरी, १९४०, पृ० २२-२३ : बीसलदेव रासो—श्री अगरचंद नाहटा।

३. वही।

सत्य नहीं है। इसलिए यह प्रकट है कि रचना भोज परमार और बीसलदेव तृतीय के बहुत बाद की है। सं० १२७२ वि० (सन १२१५ ई०) की तिथि भोज के १५० वर्ष बाद तथा विग्रहराज तृतीय के १२५ वर्ष बाद पड़ती है, जोअन्तर इतिहास-विरुद्ध कथनों के लिए एक पर्याप्त कारण हो सकता है और गणना से भी तिथि ठीक आती है, इसलिए स्वर्गीय गौरीशंकर हीराचंद ओझा का विचार था कि वह मान्य हो सकती है। तिथि वाले छंदों की पाठालोचन की दृष्टि से क्या स्थिति है, यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, इसलिए ओझा जी का मत नितान्त रूप से मान्य नहीं प्रतीत होता है।

एक अन्य प्रकार से विचार करने पर ग्रंथ की रचना १४वीं शताब्दी के उत्तराई में होने का अनुमान होता है। इसके पाठ की एक प्राचीनतम विद्यमान प्रति सं० १६३३ वि० (सन १५७६ ई०) की है और एक दूसरी शाखा की सं० १६६९ वि० (सन १६१२ ई०) की। ग्रंथ की पाठ-परंपरा पर विचार करने पर दिखाई पड़ता है कि सं० १६३३ वि० (सन १५७६ ई०) की प्रति तक मूल रचना से पाठ की कम से कम चार स्थितियाँ पड़ी होंगी और इसी प्रकार सं० १६६९ वि० (सन १६१२ ई०) की प्रति तक मूल रचना से पाठ की छः स्थितियाँ कम से कम पड़ी होंगी। यदि प्रत्येक स्थित के लिए ५० वर्षों का समय रक्खा जाए—जो मेरे विचार से अधिक नहीं है—तो एक शाखा के अनुसार मूल पाठ का समय सं० १४३३ वि० (सन १३७६ ई०) तथा दूसरी शाखा के अनुसार सं० १३६९ वि० (सन १३१२ ई०) के लगभग ठहरता है। यह तो प्राप्त प्रतियों के आधार पर हुआ। असंभव नहीं कि और प्रतियाँ प्राप्त होने पर बीच में एकाध स्थितियाँ और भी निकल आएँ। ऐसी दशा में दोनों तिथियों में से सं० १३६९ वि० (सन १३१२ ई०) के लगभग की तिथि अधिक मान्य प्रतीत होती है।

यूदि भाषा की दृष्टि से विचार किया जाए तो वह तेरहवीं शताब्दी की नहीं प्रतीत होती है। राजस्थान के कुछ विद्वानों का तो मत है कि 'बीसल्देव रास' की भाषा सोलहवी शताब्दी की है, और उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उसका रचयिता नरपित नाम का गुजरात का एक कि है जिसने सं० १५४५ वि० (सन १४८८ ई०) तथा सं० १५६० वि० (सन १५०३ ई०) में दो अन्य ग्रंथों की रचना की है। इस प्रसंग में श्री मोतीलाल मेनारिया ने नरपित की एक रचना से सात स्थलों पर की कुछ पंक्तियाँ देते हुए उनकी समानांतर पंक्तियाँ तक 'बीसल्देव रास' से उद्धुत की है।

जहाँ तक भाषा के स्वरूप काप्रश्न है, इन विद्वानों ने रचना के नागरी प्रचारिणी सभा के संस्करण वाले पाठ को ले कर ऐसा कहा है। नागरी प्रचारिणी सभा का पाठ सब से अधिक प्रक्षिप्त है—उसमें मूल के निर्घारित १२८ छंदों के स्थान पर ३१४ छंद हैं, और मूल के १२८ छंदों का पाठ भी उसमें बहुत बदला हुआ है। ऐसी दशा में उस संस्करण की भाषा के स्वरूप के आधार पर निकाला हुआ यह निर्णय मान्य नहीं हो सकता है। इधर पाठालोचन के सिद्धान्तों के आधार पर उसका जो पाठ निर्धारित हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए, तो भाषा इतनी

श्री अगरचंद नाहटा, राजस्थानी, जनवरी १९४०, पृ० २१ तथा श्री मोतीलाल मेनारिया-राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० ६७-६६।

२. श्री मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० ८८-८९।

३. देखिए प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित और हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पाठ।

आधुनिक नहीं लगती है। सं०१४००वि० (सन१३४३ ई०)के लगभग की प्रमाणित राजस्थानी की अन्य रचनाओं की भाषा भे यदि इस संस्करण की भाषा का मिलान किया जाए, तो यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि 'बीसलदेव रास' की भाषा सं०१४००वि० (सन १३४३ई०)के आसपास की ही है।

जहाँ तक गुजरात के नरपित और बीसलदेव रास के रचियता नरपित नाल्ह के एक होने का प्रश्न है, यह नहीं कहा गया है कि गुजरात के नरपित ने भी अपने को कहीं नाल्ह कहा है। 'बीसलदेव रास' के रचियता ने तो अपने को अनेक स्थलों पर नरपित नाल्ह कहा है। जो सात पंक्तियाँ तुलना के लिए दोनों किवयों से दी गई हैं, उनमें से चार तो 'बीसलदेव रास' के निश्चित रूप से प्रक्षिप्त छंदों की हैं। 'शेष तीन में जो साम्य है वह साधारण है, उस प्रकार और उतना साम्य देखा जाए तो मध्ययुग के किन्हीं भी दो किवयों में मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त ७५ या १०० वर्षों के अन्तर में ही किसी भी रचना की इतने विभिन्न पाठों की प्रतियाँ नहीं मिलतीं जितनी कि सं० १६३३ वि० (सन १५७६ ई०) और सं० १६६९ वि० (सन १६१२ ई०) की तिथि-युक्त प्रतियाँ तथा उस समय की अन्य तिथिहीन प्रतियाँ है। अतः सं० १६०० वि० (सन १५४३ ई०) के लगभग की तिथि 'बीसलदेव रास' के लिए किसी प्रकार भी मान्य नहीं हो सकती है।

इस रचना का विषय बीसलदेव की प्रवास-कथा है। अजुमेर के चौहान बीसलदेव का विवाह भोज परमार की कन्या राजमती से होता है। इस विवाह में उसे अनेक प्रान्त दायज में तथा अतूल संपत्ति विदाई में मिलती है। इस नव प्राप्त वैभव की पृष्ठभूमि में जब वह अपनी संपदा पर विचार करता है, तो उसे अभिमान होता है और वह गर्वपूर्वक अपनी नवविवाहिता पत्नी राजमती से कहता है कि उसके समान दूसरा राजा नहीं है। राजमती कहती है, कि उसे गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके समान अनेक राजा है। एक तो उड़ीसा का ही राजा है जिसके राज्य में खानों से उसी प्रकार हीरा निकलता है जिस प्रकार बीसलदेव के राज्य में सांभर की झील में से नमक। यह बात बीसलदेव को लग जाती है और वह उड़ीसा जाकर हीरों की राशि लाने का संकल्प करता है। राजमती अनेक उपायों से उसे इस संकल्प से विरत करना चाहती है, किंतु कृतकार्य नहीं होती है। बीसलदेव उड़ीसा चला जाता है और वहाँ के राजा की सेवा में लग जाता है। बारह वर्ष व्यतीत हो जाते है तब राजमती अपने पूरोहित को उसे लौटा लाने के लिए उड़ीसा भेजती है। उड़ीसा पहुँच कर पूरोहित बीसलदेव से मिलता है और उसे राजमती का संदेश देता है। बीसलदेव लौटने के लिए उड़ीसा के राजा से अनुमित मॉगता है। उड़ीसा के राजा को जब यह ज्ञात होता है कि वह अजमेर का चौहान शासक है, वह उसको प्रचुर रत्नराशि दे कर विदा करता है। बीसलदेव अजमेर लौट कर राजमती से मिलता है। रचना के अत में किव कहता है कि जिस प्रकार बीसलदेव राजमती से मिला, उसी प्रकार संसार में सब कोई मिलें —

> राणी राजा सउं मिली। तिमि एण संसार मिलिज्यो सहु कोइ।।

१. देखिए 'पुरानी राजस्थानी', श्री नामवर सिंह द्वारा अनूदित, ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित।

२. देखिए प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित उपर्युक्त 'बीसलदेव रास'।

प्रकट है कि इस रचना में श्रृंगार के अतिरिक्त कोई अन्य रस नहीं है। इसमें विप्रलंभ श्रृंगार का अच्छा परिपाक हुआ है। राजमती अपने नारी होने पर जो वेदना प्रकट करती है, वह बड़ी मर्मस्पर्शिनी है—

अस्त्रीय जनम काइं दीधउ महेस।
अवर जनम थारइ घणा रे नरेस।
रानि न सिरजीय रोझड़ी।
घणह न सिरजीय धउलीय गाय।।
बन खंड काली कोइली।
हउं बइसती अंबा नइ चंपा की डाल।
भषती दाख बिजोरडी।।
इणि दुख झुरइ अबला जी बाल।।८१॥

वह रानी होने पर भी पश्चात्ताप करती है। वह कहती है कि क्यों नही विधाता ने उसे कृषक की स्त्री बनाया—

आंजणी काइं निसिरजीय करतार।
खेत कमावती स्यउं भरतार।
पिहरण आछी लोवडी।
तुंग तुरीय जिम भीडती गात्र।
सांईय लेती सामुही।
हंसि हंसि बूझती प्रीय की बात।।८२॥

इस विप्रलंभ की अवस्था में किव ने जो बारहमासा दिया है, वह भी अपने ढंग का अकेला है। चैत्र मास का छंद देखिए—

चैत्र मासइ चतुरंगी हे नारि।
प्रीय विण जीविजइ किसइ अधारि।
कंचूयउ भीजइ जण हसइ।
सात सहेलीय बइठी छइ आइ।
दंत कबाड्या नइ नह रंग्या।
चालज सषी आपे खेलण जाइ।
आज दीसइ सु काल्हे नही।
महे किउं होली हे खेलण जांह।
उलगाणइ की गोरडी।
महांकी आंगुली काढतां निगलीजइ बांह।।७२॥

१. समस्त उद्धरण प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित उपर्युक्त 'बीसलदेव रास' से हैं।

मिलन के अवसर पर राजमती द्वारा दिए गए उपालंभ का निर्वाह कवि ने कितनी सहृदयता से किया है—

मुलकइ हंसइ आलिंगन देइ।
पिलंग न बदसइ अनइ पान न लेइ।
ऊभीय देइ उलंभडा।
आंगुली तोडइ छइ मरोडंइ छइ बांह।
नाह भरोसउ कांइ करउ।
तद्दं तउ बारह बरिस किउं मेल्हीय नाह॥१२४॥

स्वस्थ गार्हस्थ्य जीवन की इतनी वास्तिवक, सरस और सफल रचना अपने साहित्य में दूसरी नहीं दिखाई पड़ती है। नायिका ने अनेक स्थलों पर पित को 'मूरख नाह' और 'निगुणा नाह' कहा है, इसे देख कर कुछ लोगों को इस रचना में अशिष्टता का आभास मिला है। किंतु इन संबोधनों के पीछे जो आत्मीयता की प्रेरणा है, जो सहज प्रेम का आग्रह है, वही तो इनकी विशेषता है। 'संदेशरासिक' में भी विरिहणी ने अपने प्रवासी पित के लिए इसी प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है।

इस रचना में आदि से अंत तक एक ही छंद का निर्वाह हुआ है। संपूर्ण रचना गेय है, यह स्वतः प्रकट है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र गीत है और केदारा राग में गाए जाने के लिए लिखा गया ह—रचना के प्रारंभ में ही राग का निर्देश किया गया है। यह रचना नृत्य-गीत के साथ प्रस्तुत भी की जाती रही है, इसका प्रमाण हमें इसके दो-एक प्रक्षिप्त छंदों में मिलता है। एक छंद इस प्रकार है—

गावणहार मांडइ र गाई।
रासकइ यह बंसली वाई।
तालकई समचइ घूंघरी।
माहिली मांडली छीदा होइ।
बारली मांडली साधणा।
रास प्रगास इणी विधि होइ॥

इस रचना की विभिन्न प्रतियों में कुल मिला कर ५०० से अधिक छंद मिलते हैं, किंतु उनमें कुल १२८ छंद ही प्रामाणिक रूप से मान्य ठहरते है। फिर भी वे एक पूर्ण और सुव्यवस्थित रचना का स्वरूप प्रस्तुत करते है, और उन्हीं की सहायता से ऊपर रचना का विवेचन किया गया है। °

प्रकट है कि यह रचना किसी राजा के आश्रय में रची गई नहीं है। राजाओं के आश्रय में रची गई रचनाओं में उनके पूर्व-पुरुषों की विजय-गाथाएँ अनिवार्य रूप से होती हैं, जो इसमें एकदम नहीं हैं। यह तो शुद्ध लोक-रंजन के उद्देश्य से लिखी गई लगती है। इस रसभरे रसायन को

१. नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण, छंद ११।

२. देखिए प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित उपर्युक्त संस्करण।

नाल्ह ने सगुण सुमानसों के सामने प्रस्तुत करते हुए उनसे इस रास को सीखने का आग्रह किया है, और रचना के प्रारंभ में ही रचना का संदेश कितनी सुन्दरता के साथ रख दिया है—

नाल्ह रसायण रस भरि गाइ।
तूठी छह सारदा त्रिभुवन माइ।।
उलगाणा गुण बर्णविउं।
सगुण सुमाणसां सीषिज्यौ रास।।
स्त्री चरित्र घण लष लहइ।
एकही अक्षर सरब विणास।।

स्पष्ट है कि गीत-नृत्य-परक रासो-परंपरा का यह जैनेतर अपवाद अत्यंत मूल्यवान है। इस परंपरा में हमें अभी अन्य जैनेतर रचनाएँ नहीं मिली हैं, कितु यह रचना ही उनके अस्तित्व की सूचना देती है। इस विषय में खोज होने की आवश्यकता है।

## छंद-वैविध्य-परक रासो-परंपरा

**१. मुंज रास**—आचार्य हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण 'सिद्ध हैम' (सं० ११९७ वि०=सन ११४० ई०) में दो दोहे उदाहरण में उद्धृत किए है, जो निम्नलिखित है—

रक्खइ सा विसहारिणी वे कर चुम्बिव जीउ। पिडिबिम्बिअ मुजालु जलु जेहि अडोहिउ पीउ।। बाह विछोडिव जाहि तुहुं हउं तेवई को दोषु। हिययिठ्ठ जइ नीसरहि जाणउं मुंज सरोसु।।

मेरुतुंग ने अपने 'प्रबंधिंनतामणि' (सं० १३६१ वि० = सन १३०४) में 'मुंजराज प्रबंध' शीर्षक देते हुए मुंज की कथा दी है, और उसके विभिन्न प्रसंगों में दोहे, सोरठे, गाथाएँ तथा अन्य प्रकार के अनेक वृत्त उद्धृत किए हैं।' 'पुरातन-प्रबंध-संग्रह' में श्री मुनि जिनविजय जी ने जैन प्रबंध संग्रहों की एक १६ वीं शती विक्रमी की प्रति के आधार पर 'मुंजराज प्रबंध' संकलित किया है, जिसमें दिया हुआ वृत्त प्रायः 'प्रबंधिंनतामणि' वाले वृत्त जैसा ही हैं। उद्धृत छंद भी दो-एक को छोड़कर उन्हीं में से हैं जो 'प्रबंधिंनतामणि' में उद्धृत हुए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि सं० ११९० वि० (सन ११३३ ई०) 'सिद्ध हैम' के रचना काल के पूर्व ही मुंजराज के चित्र को लेकर अपभ्रंश में लिखा गया कोई काव्य था। असंभव नहीं कि ग्रह रासक-परंपरा की ही कोई रचना रही हो और इसका नाम 'मुंज रास' या 'मुंज रासक' रहा हो। इसके रचियता के संबंध में हमें कोई ज्ञान नहीं है, न इसका निश्चित रचनाकाल ही हमें ज्ञात है। मुंजराज का समय सं० १०००-१०५४ वि० (सन ९४३-६६७ ई०) अनुमान किया जाता है। 'सिद्ध हैम' की तिथि सं० ११९० वि० (सन ११३३ ई०) है। अतः 'मुंज रास' का समय दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए।

१. देखिए 'प्रबंघींचतामणि', सिंघी जैन ग्रंथ-माला, पु० २१-२५।

२. देखिए 'पुरातन-प्रबंध-संग्रह', सिघी जैन ग्रंथ-माला, पृ० १३-१५।

उपर्युक्त मुंजराज-प्रबंघों में आई हुई मुंज की कथा संक्षेप में इस प्रकार है :--

मुंज का कर्नाटक के राजा तैलप से घोर वैमनस्य था। यद्यपि मुंज का महामात्य रुद्रादित्य उसे रोकता रहा, फिर भी मुंज ने तैलप के बल की पूरी जानकारी किए बिना ही उस पर आक्रमण कर दिया। मुंज हार गया और बंदी हुआ। बंदीगृह में तैलप की विधवा बहिन मृणालवती से उसका प्रेम हो गया। मुंज के शुभेच्छुकों ने उसे बंदीगृह से निकाल भगाने की एक योजना बनाई। मुज ने उस योजना की बात बताते हुए मृणालवती से भी भाग निकलने के लिए कहा। मृणालवती उसके साथ भाग जाना नहीं चाहती थी और यह भी नहीं चाहती थी कि मुंज से उसको अलग होना पड़े। इसलिए उसने इस षड्यंत्र की सूचना अपने भाई तैलप को दे दी। तैलप ने षड्यंत्र को समाप्त कर मुंज का बड़ा अपमान कराया—उससे घर-घर भीख मँगवाई—और तदनंतर उसे हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला। विभिन्न प्रसंगों में आए हुए उद्धरणों के उदाहरण-स्वरूप निम्नलिखित छंद यथेष्ट होंगे—

सायरु षाई लंक गढ़ गढवइ दस शिर राउ।
भग्गष्षइ सो भन्जि गउ मुंज म करिस विसाउ॥ पु॰ प्र॰ सं॰
जा मित पच्छइ सम्पज्जइ सा मित पहिली होइ।
मुंज भणइ मुणालवइ विवन न बेढ़इ कोई॥ पु॰ प्र॰ सं॰

यह रचना किस उद्देश्य से की गई होगी, यह विचारणीय है। एक बात तो स्पष्ट है कि यह मुंज के किसी वंशज की प्रेरणा से न की गई होगी, क्योंकि अपने एक अत्यंत सम्मान्य पूर्वज का इस प्रकार पराजय और अपमानपूर्वक विनाश कोई भी वंशज प्रबंधबद्ध नहीं करा सकता था। यह संपूर्ण रचना उसी प्रकार लोकरंजन तथा लोकशिक्षण के लिए निर्मित की गई प्रतीत होती है जिस प्रकार गीति-नृत्य-परक रासो-परंपरा में पीछे 'बीसलदेव रास' हुई। संपूर्ण कल्पना अत्यंत सुनियोजित और ललित है। इस प्रकार के दुःखातपूर्ण और जीवन के यथार्थवाद से पूरित काव्य भारतीय साहित्य में कम ही मिलेंगे।

२. सन्देश रासक—इसका रचयिता अब्दुलरहमान है जिसने अपना परिचय ग्रथ के प्रारंभ में ही इस प्रकार दिया है—

पच्चाएसि पहूओ पुव्वपसिद्धो य सिच्छ देसोरिय। तह विसए संभूओ आरहो मीरसेणस्स॥३॥ तह तणओ कुल कमलो पाइयकव्वेसुगीय विसयेसु। अदृहमाण पसिद्धो संनेहय रासयं रइयं॥४॥

अर्थात—पश्चिम के पूर्व प्रसिद्ध म्लेच्छ देश में तंतुवाय मीरसेन हुआ। उसका तनय कुल-कमल और प्राकृत-काव्य तथा गीत-विषय में प्रसिद्ध अब्दुलरहमान 'संदेश रासक' की रचना कर रहा है।

इससे प्रकट है कि अब्दुलरहमान 'संदेश रासक' की रचना के पूर्व ही प्राकृत-कवि और गीतिकार के रूप में स्थाति प्राप्त कर चुका था। 'संदेश रासक' ऐसे ही सुकवि की रचना है। इसकी रचना-तिथि ज्ञात नहीं है। किंतु इसके संपादक मुनि जिनविजय के अनुसार इसका रचना-काल शहाबुद्धीन मुहम्मद गोरी के आक्रमण के कुछ ही पूर्व होना चाहिए, कारण यह है कि मूलस्थान—मुल्तान—का इस रचना में एक महान हिन्दू-तीर्थ के रूप में उल्लेख हुआ है और उसी रूप में उसकी समृद्धि का वर्णन किया गया है। शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण के अनंतर मुल्तान की वह श्री सदैव के लिए मिट गई। भाषा की दृष्टि से भी यह उनके विचारों के अनुसार उसी समय की प्रतीत होती है।

इसका विषय विप्रलंभ शृगार है जिसका अंत मिलन में होता है। विजयनगर, जैसलमेर की एक विरहिणी अपने पित के पास संदेश भेजना चाहती है। उसे एक पिथक आता हुआ दिखाई पड़ता है। उस पिथक को रोक कर वह अपने पित के लिए संदेश देती है। ज्यों ही पिथक चलने को होता है, वह कुछ और भी कहने लगती है। इसी प्रकार कई बार होता है, यहाँ तक कि अंत में जब पिथक चलने को उद्यत होता है और पूछता है कि उसे और तो कुछ नही कहना है, वह रो पड़ती है। पिथक सान्त्वना देते हुए उससे पूछता है कि उसका पित किस ऋतु में प्रवास के लिए गया था, वह कहती है, ग्रीष्म में, और तदनंतर वह छः ऋतुओं के अपने विरहणित कष्टों का वर्णन करती है। यह सब समाप्त होने पर जब पिथक चल पड़ता है, विरहिणी का पित लौटता हुआ दिखाई पड़ता है और दोनों मिल जाते है। 'बीसलदेव रास' की भाँति इसका कि भी रचना को समाप्त करते हुए कहता है—

जेम अिंचतिउ कज्जु तसु सिहु खणिद्ध महंतु। तेम पढंत सुणंत यह जयउ अणाइ अणंतु॥२२३॥

अर्थात—जिस प्रकार उसका चितित कार्य क्षणाई में सिद्ध हुआ, उसी प्रकार रचना को पढ़ने-सुनने वालों का हो। अनादि और अनंत परमेश्वर की जय हो।

रचना केवल २२३ छंदों में समाप्त हुई है, किंतु इतने में ही २२ प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसी 'बहुरूपनिबद्ध रासकत्व' के बारे में कविने रचना में एक स्थान पर संकेत किया है—

> विविह विअक्खण सित्थिहि जइ पविस इणिरः। सुम्मइ छंदु मणोहरु पायउ महुरयरः॥ कहव ठाइ उववेइहि वेउ पयासियइ। कह बहु रूवि णिवद्धउ रासउ भासियइ॥४३॥

अर्थात—यदि कोई विविध विचक्षणों के साथ नगर में प्रविष्ट हो, तो वह प्राकृत के मनोहर और मधुरतर छंद सुनेगा। किसी स्थान पर चतुर्वेदी गण द्वारा वेद प्रकाशित होता होगा तो कहीं बहु रूपक-निबद्ध रासो—रासक भासित होता होगा।

**३. पृथ्वीराज रासो—**यह हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि चंद बरदाई की रचना है। कवि ने अपने संबंध में लिखते हुए कहा है<sup>3</sup>—

१. संदेश रासक, सिंघी जैन ग्रंथमाला, प्रस्तावना, पृष्ठ ११-१५।

२. नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण, १.७०३।

विक्रमराज सरीर भो बुधि बंदन कवि चंद। भूत भविष्यत वर्तमानु कह्यो अनुपम छंद।।

यह विक्रमराज कौन थे, इसका कोई उल्लेख नही हुआ है। चंद भट्ट—भाट-था, और ग्रंथ भर में भट्ट कहकर संबोधित हुआ है। इस रचना में वह आदि से अंत तक पृथ्वीराज के साथ रहा है। फिर भी, 'पृथ्वीराज रासो' के जितने भी पाठ प्राप्त है, उनमें ऐतिहासिक प्रमाद हैं। एक भी पाठ अभी तक ऐसा नही प्राप्त हुआ है जो सर्वथा ऐतिहासिक प्रमादशून्य हो। इसलिए इस कृति के किसी भी पाठ या रूप के पृथ्वीराज के समकालीन किव की रचना होने में अविश्वास या संदेह होना स्वाभाविक है। जयानक किव के 'पृथ्वीराज विजय' की जो खंडित प्रति प्राप्त हुई है, उसमें दिया हुआ पृथ्वीराज और उनके पूर्वजों का वृत्त प्रायः इतिहाससम्मत है। जयानक ने भी लिखा है कि वह पृथ्वीराज का समसामियक था। ऐसी दशा में इस बात के मानने का कोई कारण नही है कि 'पृथ्वीराज रासो' का रचियता पृथ्वीराज का समकालीन था। इसलिए अनेक विद्वान इसे अशुद्ध और १८ वी शती तक की रचना मानते हैं।

किन्तु कितिपय जैन विद्वानों के द्वारा १५ वी शती वि॰ में लिखित प्रबंध-संग्रहों मे चार छद ऐसे पाए गए हैं जो उनमे चंद द्वारा पृथ्वीराज और जयचंद को सुनाए गए कहें गए हैं और उनके 'पृथ्वीराज प्रबंध' और 'जयचंद प्रबंध' में आते हैं। इनमें से तीन ना॰ प्र॰ स॰ के 'पृथ्वीराज रासो' के संस्करण में भी मिलते हैं। इसिलए उनके संपादक मुनि जिनविजय ने लिखा है, "इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद कि निश्चयत एक ऐतिहासिक पृष्व था और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्प्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित राजकिव था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्तिकलाप का वर्णन करने के लिए देश्य प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई।" इस प्रसग में उन्होंने उक्त प्रबंधो में पाए जाने वाले उन चारों छंदों को उद्धृत करते हुए तीन का पाठ नागरी प्रचारिणी सभा के 'पृथ्वीराज रासो' के संस्करण से भी दिया है और दोनों पाठों के भाषा-विषयक अन्तर पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि कालान्तर में 'पृथ्वीराज रासो' के उस मूल रूप की भाषा मे परिवर्तन हो गया और उसमें बहुत से प्रक्षेप मिल गए, तथापि भाषा की कसौटी पर कस कर कोई भाषा-श्रास्त्र-मर्मज्ञ विद्वान रचना के मूल भाग को शेष से अलग कर सकता है।"

इस प्रसंग में दो प्रश्न उठते है---

१—प्रबंधों में चंद द्वारा पृथ्वीराज या जयचंद को संबोधित कर के कुछ छद कहे गए है, क्या इसीलिए यह मान लिया जाए कि चंद पृथ्वीराज का समकालीन और उसका राजकवि था?

१. प्रोसीडिंग्स ऑव् दी एशियाटिक सोसाइटी ऑव् बगाल, अप्रैल, १८९३ ई० में प्रकाशित बुलर का पत्र।

२. उदाहरणार्थ, श्री मोतीलाल मेनारिया : राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृष्ठ ९६।

३. पुरातन प्रबंध संग्रह, सिंधी जैन ग्रंथमाला, प्रास्ताविक वक्तव्य, पृष्ठ ९-१०।

४. वही।

२—क्या उद्धृत छंदों की भाषा का स्वरूप इतना निश्चयात्मक माना जा सकता है कि उसके आधार पर चंद की असली रचना को प्रक्षेपों से अलग किया जा सके ?

जहाँ तक प्रथम प्रश्न का संबंध है, मेरी समझ में इन प्रबंधों पर इतना अधिक विश्वास करना ठीक नहीं है। मुनि जी ने ध्यान से नहीं देखा। जो चार छंद उन्होंने प्रबंधों से उद्धृत किए हैं, उनमें से दो तो जल्ह के हैं—चंद के नहीं—भले ही वे प्रबंधों में चंद द्वारा जयचंद को कहे गए बताए गए है। ये छंद निम्नलिखित है—

- (क) त्रिण्हि लक्ष तुषार सबल पालिरअइं जसु हइं। चऊदसइं मयमत्त दंति गज्जंति महामय।। वीस लक्ख पायक्क सफर फारक्क घणुद्धर। ल्हूसडु अरु बलुयान संख कु जाणइ तांह पर।। छत्तीस लक्ष नराहिवइ विहि विनिडिओ हो किम भयउ। जइचंद न जाणउ जल्हु कड गयउ कि मूउ कि घरि गयउ।।
- (ख) जइतचन्दु चक्कवइ देव तुह दुसह पयाणउ। धरणि धसइ उद्धसइ पडइ रायह भंगाणओ।। सेसु मणिहि संकियउ मुक्कु हय खिर सिरि खडिओ। तुट्टओ सो हरधवलु घूलि जसु चियतिण मंडिओ।। उच्छलीउ रेणु जसिंगगय सुकवि ब(ज)ल्हु सच्चउं चवइ। वग्ग इंदु विंदु भूय जुअलि सहस नयण किण विर मिलइ।।

जो प्रबंध इतने किल्पत ढंग पर लिखे गए हैं, उनके आधार पर यह कह देना कि उनसे चंद का पृथ्वीराज का समकालीन और उसका राजकिव होना प्रमाणित होता है, मान्य नहीं हो सकता है।

जहाँ तक द्वितीय प्रश्न का संबंध है, देश्य प्राकृत में रचना पृथ्वीराज के समय तक ही समाप्त नहीं हो गई थी। हम्मीर और उनके बहुत बाद तक उसमें रचनाएँ निरंतर होती रही थीं, जिसका प्रमाण हमें 'प्राकृत पैंगलम' के उदाहरणों से भली भाँति मिलता है। उसमें दर्जनों ऐसे छंद आते हैं जो हम्मीर तथा ऐसे शासकों के संबंध के हैं जो चौदहवीं शती विक्रमी के हैं। इसलिए पृथ्वीराज के समय में देश्य भाषा में रचे गए छंदों को कोई भाषाशास्त्री उनके दो सौ वर्षों बाद तक रचे गए देश्य प्राकृत के छंदों से कैसे अलग कर सकेगा, यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता है।

फिर भी इन प्रबंध-संग्रहों की प्रतियों का पाठ-साक्ष्य उद्धृत छंदों की तिथि-निर्धारण के संबंध में हमारी सहायता करता है। संकलित 'पृथ्वीराज-प्रबंध' हमें दो संग्रहों में मिलता है। इन दोनों संग्रहों में जो प्रबंध समान रूप से पाए जाते हैं उनके पाठ अधिकांश में एक ही है, जिससे यह प्रमाणित है कि उन प्रबंधों के लिए दोनों संग्रहों का आधारभूत प्रबंध-संग्रह एक ही है, किन्तु दोनों में उन प्रबंधों में ऐसे-ऐसे वाक्यांश, वाक्य, छंद, अनुच्छेद और प्रसंग हैं जो एक में है और दूसरे में नहीं हैं,

१. हम्मीर-संबंधी छंदों के विषय में इसी अध्याय में देखिए 'हम्मीर रासो' विषयक सूचना।

जिससे ज्ञात होता है कि दोनों प्रबंध-संग्रह एक सामान्य प्रबंध-संग्रह की दो शाखाओं में आते है। रेखाओं के द्वारा हम इन तथ्यों को इस प्रकार रख सकते है—



इससे प्रकट होगा कि विद्यमान प्रति के लेखन और मौलिक काव्य-ग्रंथ की रचना के बीच चार पीढ़ियों का अन्तर है। यदि हम प्रत्येक पीढ़ी के लिए पचास वर्षों का औसत अन्तर रक्खें— जिसे अधिक नहीं माना जा सकता है—तो चंद के इन छप्पयों की रचना का समय सं० १५२८ वि० (सन १४७१ ई०) से दो सौ वर्ष पूर्व, अर्थात सं० १३२८ वि० (सन १२७१ ई०) के लगभग ठहरता है।

यह समय पृथ्वीराज के समय से लगभग १०० वर्ष बाद पड़ता है। समय के इतने बड़े व्यवधान से ऐतिहासिक प्रमादों की संभावना प्रकट है। इसलिए यदि हमें 'पृथ्वीराज रासो' के मूल पाठ में भी ऐतिहासिक प्रमाद मिलें, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भाषा के संबंध में ऊपर कहा ही जा चुका है कि हम्मीर के समय और उसके कुछ पीछे तक, अर्थात् १४ वीं शती विक्रमी तक देश्य प्राकृत काव्य-रचना की एक भाषा बनी रही थी, किन्तु साथ ही साथ आधुनिक भाषाओं में भी रचनाएँ होने लगी थीं। यदि हमें रासो के निर्घारित मूल हप में इसलिए देश्य प्राकृत से विकसित भाषा के प्रमाण भी मिलें तो आश्चर्य न होना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि 'रासो' का आकार-प्रकार अपने मूल रूप में क्या रहा होगा ? ऊपर हम देख चुके है कि मुनि जिनविजय जी के अनुसार प्राप्त 'पृथ्वीराज रासो' के छंदों में से उसके मूल भाग को निकाला जा सकता है। किन्तु उसके अनंतर भी जो रूप 'रासो' का हमें प्राप्त होगा, वह कुछ अंशों में 'पुरातन प्रबंध संग्रह' और 'प्रबंध चिंतामणि' के प्रबंधों से अवश्य भिन्न होगा। उदाहरण के लिए दोनों में पृथ्वीराज के अंत की जो कथाएँ दी हुई हैं, दे 'रासो' के किसी भी पाठ में प्राप्त नहीं होती है और उनसे एक सर्वधा भिन्न कथा पृथ्वीराज के अंत की 'रासो' की

१. देखिए तेस्तीत्तोरी: पुरानी राजस्थानी—अनुवादक नामवर सिंह, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ—संपादक श्री मुनि जिनविजय, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, तथा ज्योतिरीक्वर ठाकुर प्रणीत वर्णरत्नाकर—संपादक डा० सु० कु० चैटर्जी—बंगाल एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता।

२. प्रबंध चिंतामणि, पृष्ठ ११७-११८ तथा पुरातन प्रबंध संग्रह, पृष्ठ ८७।

सभी प्रतियों में समान रूप से मिलती है। असंभव नहीं है कि इतिहास की दृष्टि से प्रबंधों में दी हुई पृथ्वीराज के अंत की कथा ही प्रामाणिक हो। 'हम्मीर महाकाव्य' में भी इसी प्रकार की एक कथा दी हुई है। 'किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि प्रबंधों में उस प्रसंग में एक भी छंद चंद का उदृत नहीं है। हमारा प्रयोजन तो यहाँ चंद की रचना के मूल स्वरूप से हैं, इतिहास से नहीं, और यिद इन प्रबंधों तथा 'हम्मीर महाकाव्य' का आधार चंद की रचना के अतिरिक्त कुछ और रहा हो तो आश्चर्य नहीं है। ऊपर हम देख ही चुके हैं कि प्रबंधों में चंद की कही या लिखी जितनी उक्तियाँ बताई गई हैं, वे सब की सब चंद की नहीं हैं, यहाँ तक कि कुछ तो उनमें से जल्ह की है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि इस प्रबंध में 'पुरातन प्रबंध संग्रह' तथा 'प्रबंध चिंतामणि' हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं।

'रासो' के आकार-प्रकार के निर्धारण का एक प्रयास डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डा॰ नामवर सिह द्वारा हुआ है। इसे 'संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो' कहा गया है। किन्तु यह संस्करण इस विश्वास के साथ भी प्रस्तुत किया गया है कि चंद की मूल रचना कुछ इसी के आस-पास होगी। 'यह संकलन कुछ—लगभग एक दर्जन—स्थापनाओं के आधार पर किया गया है। कितु वे सभी स्थापनाएँ ऐसी हैं कि प्रायः समान रूप से और समान मात्रा में उस अंश में मिलती हैं जिन्हें 'संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो' के संपादकों ने प्रक्षिप्त समझ कर छोड़ दिया है। इसलिए इस प्रयास से हम 'रासो' के मूल स्वरूप के निकट पहुँच सके है, यह मानना उचित नहीं होगा। '

इसी प्रकार का एक प्रयास इधर किवराव मोहनसिंह कर रहे हैं। उन्होंने भी इसी प्रकार की कुछ स्थापनाएँ करके 'रासो' के छदों का एक संकलन करके, निकालना प्रारंभ किया है। जब तक पूरी रचना निकल न जाए, तब तक उसके संबंध में कुछ कहना उचित न होगा। फिर भी संभाव्य परिणाम पर कुछ विचार किया जा सकता है। किवराव जी की सर्वप्रमुख स्थापना यह है कि स्वरचित छंदों के संबंध में किव ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही स्पष्ट निर्देश कर दिया है, जब उसने कहा है—

छंद प्रबंध कवित्त जित साटक गाह दुहत्थ। लहु गुरु मंडित खंडियहि पिंगल अमर भरथ्य।।

इस आधार पर उन्होंने इन्हीं वृत्तों में आए हुए छंदों को संकलन में स्थान देना स्वीकार किया है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इन छंदों में चंद के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति रचनाएं कर के उन्हें 'रासो' में नहीं मिला सकता था? और यदि इस प्रकार का प्रक्षेप हुआ, तो उससे बचने का क्या उपाय है?

१. देखिए नयचंद्र सुरि: हम्मीर महाकाव्य।

२. संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो--प्रकाशक साहित्य भवन, प्रयाग, भूमिका।

३. वही, भूमिका। विशेष जानकारी के लिए 'आलोचना' जुलाई १९५३ के अंक में पृष्ठ ८८ पर प्रकाशित 'संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो' शीर्षक समालोचना देखिए।

४. प्रथम भाग, प्रकाशक साहित्य संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर।

५. वही, संपादकीय, पृष्ठ १।

प्रकट है कि 'रासो' के मूल स्वरूप का निर्धारण केवल उसकी प्राप्त प्रतियों के वैज्ञानिक उपयोग से हो सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

इधर इस दिशा में प्रारंभिक कार्य अच्छा हुआ है । उसके चार पाठों की प्रतियाँ खोज निकाली गई हैं, जिन्हें बृहत, मध्यम, लघु और लघुतम रूपान्तर कहा गया है। वृहत पाठ की कुछ प्रतियों को लेकर नागरी प्रचारिणी सभा का संस्करण संपादित किया गया था। मध्यम पाठ की कुछ प्रतियों के आधार पर श्री मथुराप्रसाद दीक्षित ने 'रासो का असली पाठ' बीस-बाईस वर्ष हए निकालना प्रारंभ किया था, किन्तु केवल प्रारंभ का कुछ अंश निकल पाया। र लघु पाठ अभी तक अप्रकाशित है, किन्तु पंजाब विश्वविद्यालय में श्री वेणीप्रसाद शर्मा उस पर कार्य कर रहे हैं, और संभव है कि उनका कार्य शीघ्र ही प्रकाश में आए। लघुतम पाठ का प्रकाशन—संपादन के अनंतर—'राजस्थान भारती' में होना प्रारंभ हुआ है।<sup>३</sup>यद्यपि उसके प्रकाशन की गति बहुत मन्द है, फिर भी वह प्रकाशित हो रहा है, यही संतोष का विषय है। इन पाठों की प्रतियों का प्रारंभिक मिलान करने पर देखा गया है कि लघुतम के प्रायः सभी छंद लघु में, लघु के प्रायः सभी छंद मध्यम में और मध्यम के प्रायः सभी छंद बृहत में पाए जाते हैं। फिर भी अनैतिहासिक तत्व लघुतम तक में हैं। इसलिए जहाँ एक ओर यह अनुमान किया गया है कि कदाचित लघुतम ही मूल पाठ होगा, दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि बृहत के अनंतर शेष तीन पाठ उत्तरोत्तर उसी की संक्षेप परंपरा में हैं। यह समस्या विचारणीय है। लघुतम पाठ अभी तक प्रायः अप्रकाशित है। उसका केवल प्रारंभिक अंश मात्र निकल पाया है, उसकी प्रतियों का भी उसी संपादन में उपयोग हो रहा है, इसलिए वे प्राप्य नहीं हैं। इसलिए उसके सबंध में कुछ कहना उचित न होगा। किंतू शेष तीन पाठों के संस्करण अथवा प्रतियाँ प्राप्त हैं, और उनके संबंध में इस दृष्टि से विचार किया जा सकता है।

यदि ध्यान से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि प्रायः उन सभी प्रसंगों में जहाँ बलाबल सूचक संख्याओं के विषय में तीनों पाठों में अन्तर है, लघु पाठ की संख्याएं दो-एक अपवादों को छोड़ कर जो अनेक कारणों से संभव हैं सर्वत्र लघु हैं, मध्यम की, इसी प्रकार, मध्यम है, और बृहत की, इसी प्रकार, बृहत हैं। मध्यम पाठ की संख्याएँ कही कहीं पर तो लघु की है और कही कहीं पर बृहत की हैं। उदाहरणों के लिए निम्नलिखित उल्लेखों को लिया जा सकता है—

१—बृहत ४५. २०२ : तीस लष्य तोखार लष्य गैवर गल गज्जिहि। मध्यम १३.१ लघु ३. कवित्त १: सहस बीस

श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या तथा श्री क्यामसुंदर दास द्वारा संपादित, १९१० ई०।
 देखिए ओरिएण्ट्ल कालेज, लाहौर की पत्रिका।

३. राजस्थान भारती, भाग ४, अंक १ से प्रकाशन प्रारंभ हुआ है।

४. राजस्थान भारती, अंक १, भाग ४, पृष्ठ ४।

४. उदाहरणार्थ, देखिए हिंदी साहित्य--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ६४। ६ विशेष विस्तार के लिए देखिए हिंदी अनुशीलन, पौष-चैत्र, सं० २०११, पृष्ठ २०० पर प्रस्तुत लेखक का 'पृथ्वीराज रासो के तीन पाठों का आकार-संबंध' शीर्षक लेख।

चृहत ४५.२०२: दसह लब्ब पयदलह पुलत दस छत्र ति रज्जिहि।
 मघ्यम १३.१: सत्त लब्ब पयदलपुलंत """" " ॥
 लघु ३. किवत्त १: " " " " " ॥

 ३—बृहत ६१.७२५: आयस रावन सथ्य हिल अयुत एक भट सथ्य।
 मध्यम ३२.९४: " " " " ॥ ॥

 लघु ९.दोहा ३०: " " असिय सहस " ।

और यह विदित ही है कि संक्षेप-िकया में संख्याएँ कम नहीं की जाती है। इसलिए वास्तविकता यही प्रतीत होती है कि लघु में दी हुई संख्याएं ही मूल पाठ के निकटतम है, मध्यम-बृहत की उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रक्षिप्त हैं। फलतः परिणाम यह निकलता है कि इन तीनों पाठों में लघु मूल के सब से अधिक निकट है।

यह बात एक अन्य प्रकार से भी प्रमाणित होती है। ग्रंथ के आकार के संबंध में प्रारंभ में ही एक दोहा है जिसका पाठ लघु में निम्नलिखित है—

लघु २. दोहा १०: सहस सत्त नखिशल सरस आदि अत सुनि देषु। घटि बिल मत्तिहि को पढ़े दूषन मोहि न विसेषु।।

मध्यम १.१७ में प्रारंभ के शब्दों का पाठ है: सित सहस, और बृहत १.९० में उनका पाठ है: सत्त सहस ।

'सित सहस' और 'सत्त सहस' संभवतः एक ही है, अर्थ है सात सहस्र या शत सहस्र, कितु 'सहससत्त' का अर्थ होगा सात सहस्र या सहस्र शत, अथवा एक सहस्र और सात अथवा एक सहस्र और शत। 'नखशिख' से अर्थ कदाचित रूप या रूपक होगा। कितु कुल मिला कर बृहत पाठ में दस हजार के लगभग, मध्यम में साढ़े तीन हजार के लगभग और लघु में एक हजार एक सौ के लगभग रूपक है। प्रकट है कि बृहत और मध्यम पाठ इस दोहे में दिए हुए आकार को नहीं प्रस्तुत करते, लघु ही इस आकार को प्रस्तुत करता है। और ऊपर हम देख ही चुके है कि तीनों में लघु ही पूर्व का है, मध्यम और बृहत उत्तरोत्तर बाद के है। इसलिए उपर्युक्त तीन पाठों में से प्रकार और आकार दोनों ही दृष्टियों से लघु पाठ ही मूल के निकटतम प्रतीत होता है।

आकार के प्रसंग में हम लघुतम पर भी कुछ विचार कर सकते हैं। उसका जितना अंश प्रकाशित हुआ है उसमें ऊपर उद्धृत दोहा आ जाता है और उसमें प्रारंभिक शब्दों का पाठ है सहस पंच। कितु उसमें पाए जाने वाले रूपकों की संख्या कुल मिलाकर चार सौ के लगभग ही बताई जाती हैं। इसलिए यह लगता है कि वह एक संकलन मात्र है और इसीलिए मूल पाठ से वह भी कुछ न कुछ दूर है। उसके प्रकाशित होने पर हम इससे अधिक कुछ कह सकेंगे। 'रासो' की कथा देना यहाँ अनावश्यक होगा। उसे सभी जानते हैं और उसका मुख्यांश सभी पाठों में एक जैसा है।

छंद-योजना की दृष्टि से वह भी 'संदेश रासक' की भाँति स्वयभू तथा विरहांक के दिए

१. देखिए राजस्थान भारती, भाग ४, अंक १, पृष्ठ ३९।

हुए रासक और रासाबंध के लक्षणों को पूर्ण रूप से प्रमाणित करता है। उसका छंद-वैभव असा-धारण है और उसमें छंद-परिवर्तन प्राय. केवल छंद-परिवर्तन के लिए नहीं किया गया है। विभिन्न छंदों का संबंध उसकी विभिन्न प्रकार की विषय-वस्तु से प्रतीत होता है, और छंदों का चुनाव इस दृष्टि से प्राय: सुरुचि और सावधानी से किया गया लगता है।

'रासो' सभी दृष्टियों से एक बहुत सफल महाकाव्य है। आकार-प्रकार में ही नहीं, वह उससे भी अधिक इसलिए महाकाव्य है कि वह हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का सच्चा प्रतिनिधि है। उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय आदर्शों की जितनी सच्ची और सफल अभिव्यक्ति हुई है, कम ही ग्रंथों से हुई होगी। शुद्ध काव्य की दृष्टि से भी वह एक उत्कृष्ट रचना है। प्रस्तुत अध्याय के सीमित क्षेत्र में यह दिखाना संभव नहीं है, केवल उदाहरण के लिए नीचे गोरी के अंतिम आक्रमण के पूर्व के षट्ऋतु-वर्णन प्रसंग के छंद भावार्थ के साथ दिए जा रहे हैं —

श्यामंगे कल धूत नूत शिखरे मधुरेहि मधुवेष्टिता। वाता सीत सुगंध मंद सिरसा आलोल साचेष्टिता॥ कंठी कंठ कुलाहले मुकलया कामस्य उद्दीपनो। रत्ते रत्त बसंत मत्तं सरसा संजोगि भौगायिते॥

(वृक्ष हरे नव पल्लवों के कारण) श्यामांग और (रंग-बिरंगे पुष्पों के कारण) नूतन कलधूत—चांदी-सोने—के (जैसे) शिखरों वाले और मधुर मधु से आवेष्टित (हो रहे) हैं। शीतल, सुगंधित, मंद और सरसं वात अपनी चेष्टाओं में विशेष लोल हो रही हैं। कंठी (कोयल) के कंठ के कोलाहल से मुकुलों (किलयों) में कामीद्दीपन हो रहा है। रत्तेरत्त—रक्त वर्ण के (रंगीन)—और मत्त वसंत का सहयोग प्राप्त कंरके अनुरक्त हो कर पृथ्वीराज संयोगिता का भोग कर रहा है।

दीहा दिग्ध सुदग्ग कोप अनिला आवर्त्त मित्ताकरं। रेने सेन दिसेन थान मिलना गौभग्ग आडम्बरम्। नीरे नीर अपीन छीन छपया तपया तरुण्या तनं। मलया चंदन चंद मंद किरणे ग्रीष्मे च आषेचनं॥

दिन दीर्घ होने लगा है, गर्मी का प्रकोप हो गया हैं, अनिल (वायु) में मित्र (सूर्य) के करों के कारण आवर्त्त (बवंडर) होने (उठने) लगा है। रेणु की सेनाओं से दिशाएँ और स्थान मिलन हो रहे हैं, (यथा) गोमार्ग (की धूल) के आडंबर से हों। जहाँ जो भी नीर था, वह अपीन (क्षीण) हो गया है। और तप (गर्मी) का तन (शरीर) तरुण हो गया है। मलय (समीर), चंदन और चंद्रमा की किरणें ही ग्रीष्म में मुरझाते हुए प्राणों का सिचन करते है।

आले वद्दल मत्त मत्त दिसया दामिन्य दामायते । दादूरं दर मोर सोर सरिसा पप्पीह चीहायते ।

१. बृहत ६१. १९==मध्यम ४०. १०=लघु १३. सीटक २ =लघुतम ४. १।

२. बृहत ६१. १८=मध्यम ३९. १२=लघु १३. सॉटक ३ =लघुतम ४. २।

सिंगाराय वसुंघरा सुललिता सलिता समुद्रायते'। जामिन्या सम वासरे विसरिता प्रावृट् सूपश्यामिते।।'

आर्द्र बादल मत्त हो कर दिशाओं में (फैल गए) हैं, और दामिनी दमक रही है। दादुरों तथा मयूरों के शोर के साथ पपीहा चीख रहा है। वसुंधरा ने सुललित श्रृंगार कर लिया है। सिरता उमड़ कर समुद्र बन रही है। वासर (दिन) भी प्रावृट (वर्षा) में यामिनी (रात्रि) के समान (अंधकारपूर्ण) होते हुए दिखाई पड़ रहा है।

पुत्तं पुत्ति सनेह गेह भुगता जुगतान दिव्या दिने । राजा छत्र निशान राज छितया निदातिनब्भासने । कुसुमे कातिग चंद निर्मल कला दीपान वर दाइने । मा मक्के पिय बाल नाल समया सरदाय बर दायते ॥

पुत्र-पुत्री के स्नेह से (संपन्न) जो (नारियाँ) गृह का भोग कर रही हैं और जो संयोगिनी हैं, उनके लिए शरद के दिन दिव्य हैं। क्षिति पर राजाओं के छत्र और उनका आनंद भासित होने लगा है। कार्तिक में कुसुमों की और चंद्र की कलाएँ शोभित हो रही हैं, और दीपक वरदायी हो रहे हैं (दीपदान कर के लोग मनोरथ की प्राप्ति कर रहे हैं)। हे प्रिय! बाला को नाल (?) के समय न छोड़ो, (क्योंकि) शरद उसको दर्द (दु:ख) देगा।

छीनं वासर श्वास दिघ्घ निसया सीतं जनेतं वने । सज्जा सज्जर वास सथ वनितया आनंग आनंगने । बाला तंत निवृत्त पत्त निलनी दीना न जीविच्छने । मा कांते हिमवंत मंत गवने प्रमदा नि आलंबने ॥

वासर (दिन) क्षीण हो कर श्वास (मात्र) हो गया है, और निशा दीर्घ हो गई है। जनेत (बस्तियों) और वन में (सर्वत्र) शीत व्याप्त हो रहा है। शैया की सज्जा में विनिता के साथ वास अनंगकारक हो रहा है। (आगत वियोग-भीता) बाला का तत्व (प्राण) निलनी के समान हो रहा है, जिसके पत्ते झड़ गए हैं। वह दीना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकेगी। इसिलिए हे कान्त! हेमंत में गमन का मंत्र (विचार) न करो (अन्यथा) प्रमदा निरवलंब हो जायगी।

रोमाली घन नील भूघर वरं गिरि तुंग नारायते। पब्बय पीन कुचानि जानि सिथिला फुंकार झुंकारया। शिशिरे सर्वेरि वारिणेय विरहा मा हृद्द विद्दारया। मा कंते मृग बद्ध सिघ गवने कि देव उबारये॥

१. बृहत ६१. ३९=मध्यम ३९. १३=लघु १३. साटक ४=लघुतम ४. ३।

२. बृहत ६१. ४९ = मध्यम ४१. ३ = लवु १३. साटक ५ = लवुतम ४. ४।

रे. बृहत ६१. ६२ = मध्यस ४१. ६ = लघु १३. साटक ६ = लघुतम ४. ४।

४. बृहत ६१. ६२ = मध्यम ४१. ६ = लघु १३. साटक ७ = लघुतम ४. ६।

(स्त्री की) घनी नीली रोमावली ही श्रेष्ठ भूघर और तुंग गिरि से निकली हुई जल की धारा है। उसके पीन कुच ही पर्वत है। (विरह से) शिथिल (?) होने पर वह जो फुंकार (निश्वास?) छोड़ती है, वही मानो (पवन का) झकोर है। शिशिर की रात्रि में विरह ही वह वारण हाथी है जो हृदय (रूपी वाटिका) को विदारता (तहस-नहस करता) है। उस विरह रूपी मृग (वनचारी) वारण का वध करने वाले सिंह, हे कान्त, तुम मत गमन करो। हे देव! क्या तुम इस नारी को विरह-वारण से उबारोगे?

भर अनंग अध्यिय महिल रित विद्दय घटि सार। विपरित दिन ढिल्लिय सहर नृपित अलुझिझय मार॥ श

(इस प्रकार ऋतुएँ आती और चली जाती थीं,) अनग (काम) में भर कर (पृथ्वीराज) महल में ही (संयोगिता के प्रेमानुरोध के कारण) पड़ा रहता था। (उसकी)रित बढ़ गई थी। (इस कारण उसका) सारा बल घट गया था। उधर दिल्ली शहर के दिन विपरीत हो रहे थे (पलटा खा रहे थे) और (इधर) नृपति पृथ्वीराज (इस प्रकार) काम-क्रीड़ा में उलझा हुआ था। र

४. हम्मीर रासो—'हम्मीर रासो' नाम की कोई रचना अभी तक नहीं मिली है किन्तु 'प्राकृत पैगलम' के आठ छंदों में हम्मीर का स्पष्ट नामाल्लेख हीता है, और असंभव नहीं कि उसमें और भी कुछ छंद ऐसे हों जो हम्मीर के चिरत्र से संबंधित हों, यद्यपि उनमें हम्मीर का नाम न आया हो। ये आठ छंद भी कम से कम आठ विभिन्न वृत्तों के उदाहरण में आए है। अतः यह मानना ठीक ही होगा कि विविध छंदों से विभूषित हम्मीर के जीवन से संबंधित कोई समादृत कृति उस समय थी जब 'प्राकृत पैंगलम' की रचना हुई, और असंभव नहीं कि यह प्राकृत कृति रासो-परंपरा में ही रही हो।

इन छंदों का रचना-काल क्या होगा यह भी विचारणीय है। 'प्राकृत पैगलम' के रचना-काल पर विचार करते हुए उसके विद्वान संपादक ने लिखा है कि इसकी कुछ टीकाएँ १६ वीं तथा १७ वीं शताब्दी ई० की हैं। इसरी ओर हम्मीर का निघन १४ वीं शताब्दी ई० के प्रारंभ में हुआ था और १६ वीं शताब्दी ई० लौकिक साहित्य में अपभ्रंश या देश्य प्राकृत का स्थान आधुनिक आर्य भाषाओं ने ले लिया था, इसलिए इन छंदों की रचना १४ वीं या १५ वीं शताब्दी ई० की होनी चाहिए।

इन छंदों का अथवा इनके स्रोत 'हम्मीर रासो' का रचयिता कौन रहा होगा, यह इन छंदों से ज्ञात नहीं होता। हमारे साहित्य के इतिहासों में शार्यघर का एक 'हम्मीर रासो' माना

१. लघु १३, दोहा १९।

२. पृथ्वीराज रासो की अनेक समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी लेखक द्वारा संपादित 'पृथ्वीराज रासो' में मिलेगी, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

३. श्री चन्द्रमोहन घोष द्वारा संपादित तथा एशियाटिक सोसायटी बंगाल द्वारा १९०२ में प्रकाशित संस्करण, मात्रा वृत्त के छंद ७१, ९२, १०६, १४७, १५१, १९२०४ तथा वर्ण वृत्त का छंद १८३।

४. वही, प्रस्तावना, पृष्ठ ७।

जाता रहा है। शार्गधर के पितामह राघव—जो पीछे 'छिताई वार्ता' तथा 'पद्मावत' आदि अल्लाउद्दीन से संबंधित अनेक काव्यों में विविध प्रकार से आए हैं—हम्मीर देव के आश्रय में रहते थे और उनका एकाध पद्म 'शार्गधर पद्धित' में संक्लित है। यद्यपि यह असंभव नहीं कि शार्गधर ने 'हम्मीर रासो' नामक किसी कृति की रचना की हो, किंतु इसके कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

इसके दो छंदों में एक 'जज्जल' आता है। ये छंद निम्नलिखित हैं ---

- (क) पिंघउ दिढ सण्णाह बाह उप्पर पक्खर दइ।
  बंधु सभिद रण धसउ सामि हम्मीर बञ्जणलइ।।
  उड्डल णहपह भमउ खन्ग्रिरेड सीसह डारउ।
  पक्खर पक्खर ठेल्लि पब्बउ अफ्फालउ।
  हम्मीर कज्जु जज्जल भणह कोणाहल मुह मह जलउ।
  सुलताण सीस करबाल दइ तेज्जि कश्लेर दिअचलउ॥
- (ख) ढोल्ला मारिअ ढिल्लि मह मुच्छिय मेच्छ सरीर।
  पुर जज्जला मंतिबर चिलिअ बीर हम्मीर।
  चिलिअ बीर हम्मीर पाअभर बेइणि कंप्रइ।
  दिगभगणह अंघार धूलि सूरह रण झंपइ।।
  दिगभगणह अंधार आव्या खुरसाणक ओल्ला।
  दूरमरि दम्रसि जिपक्षिक मारअ ढिल्लि मह ढोला।।

श्री राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को इन छंदों का रचयिता माना है। किंतु इन छंदों के अर्थ पर विचार किया जाए तो बह स्पष्ट हो जाएगा कि जज्जल इनमें हम्मीर के वीर योद्धा मंत्री के रूप में आया है, कवि के रूप में नहीं। अर्थ इस प्रकार होगा:—

क. (मैं अब) दृढ़ सन्नाह बाँहों के ऊपर पक्खर दे (धारण) कर पहन रहा हूं। (मैं अब) बंधुओं को बिदा कर के (बंधुओं से बिदा ले कर) और स्वामी हम्मीर का वचन (आदेश) ले कर रण में धँस रहा हूँ। मैं उड़ता हुआ नम-क्थ मैं म्नमण कर (म्नमण करने जा) रहा हूँ और रिपु-शीश पर खड्ग गिरा (गिराने जा) रहा हूँ। पक्खर से पक्खर ठेल-पेल कर के (मैं) पर्वत को उखाड़ फेंक (उखाड़ फेंकने जा) रहा हूँ। जज्जल कहता है, हम्मीर के कार्य के लिए मैं कोधानल के मुख में जल (जलने जा) रहा हूँ। सुल्तान के शीश पर कुपाण दे कर और कलेवर (शरीर) को त्याग कर मैं देव लोक को प्रस्थान कर (करने जा) रहा हूँ।

ख. दिल्ली में ढोल नगाड़े पर चोट कर के हम्मीर ने म्लेच्छों के शरीर को मूछित कर दिया। पुर में मंत्रिवर जज्जल को (रख कर) बीर हम्मीर ने प्रयाण किया। वीर हम्मीर चला तो उसके पाद-भार से मेदिनी काँग गई। दिशाओं स्था नभ में (उड़ी हुई धूल के कारण)

१. श्री चन्द्रमोहन घोल द्वारा संपादित तथा एशियादिक सोसाइटी बंगाल द्वारा १९०२ में प्रकाशित संस्करण, मात्रा वृत्त १०६, १४७।

२. देखिए हिन्दी काव्य-धारा-धी राहुल सांकृत्यायन ।

अंधकार हो गया और धूल से सूर्य का रथ ढंक गया। दिशाओं तथा नभ में अंधकार हो गया था, (ऐसी दशा में) हम्मीर खुरासान का ओल—वे राजकुमार आदि जो पराजित राजा की ओर से विजयी राजा को जमानत के रूप में दिए जाते थे—ले आया। विपक्ष को दल-मल कर के और उसको दमन कर के (हम्मीर ने पुनः) दिल्ली में ढोल मारा (विजय का नगाड़ा वजवाया)।

अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी जज्जल के हम्मीर के मंत्री होने का समर्थन होता है। अतः जज्जल इन छंदों का रचियता नहीं है। 'प्राकृत पैगलम' में पाए गए ये हम्मीर-संबंधी समस्त छंद वीर रस के है और काव्य की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है।

४. बुद्धि रासो—बुद्धि रासो का रचियता जल्ह नाम का किन है। यह रचना अप्रकाशित है। केवल इसकी सूचना डा॰ मोतीलाल मेनारिया द्वारा संपादित 'राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज' प्रथम भाग तथा उन्हीं के द्वारा लिखित 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' से प्राप्त होती है। इसका रचियता जल्ह कौन था, यह इन सूचनाओं से ज्ञात नहीं होता है। मेनारिया जी ने 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' में लिखा है कि रचना-शैली से जल्ह कोई जैन किन प्रतीत होते हैं, और उदाहरण में उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियाँ दी हैं—

घरि घरि कुसुम बास अरिव्यंदा।
अलि लुट्टिह अहि निशि तिज न्यंदा।
जलिध तरंगिनि कीन वनंदा।
किय षोड्स जनु पूरण चंदा।
चंद मुखी मुख चंद कियं।
चिख कज्जल अम्बर हार लियं।
घण घंटिप छिद्र नितम्ब भरै।
मयमत्त सुधा मन मछछ करै॥

'राजस्थान में हिंदी के हस्तिलिखित ग्रंथों की खोज' में भी उन्होंने आदि और अंत की कुछ पंक्तियाँ दी हैं। किन्तु इन सभी प्रकाशित पंक्तियों में कोई बात भाषा-शैली की दृष्टि से ऐसी नहीं मिलती हैं जिससे रचयिता को जैन किव माना जा सके। इस प्रकार की पंक्तियाँ चंद के 'पृथ्वीराज रासो' के सभी पाठों में भरी पड़ी हैं। एक जल्ह का नाम अधूरे 'पृथ्वीराज रासो' के पूर्ण-कर्ता के रूप में 'पृथ्वीराज रासो' के बृहत पाठ में आया है। एक जल्ह के दो छंदों का उल्लेख 'पुरातन प्रबंध संग्रह' में चंद के नाम से पाए जाने वाले छंदों के प्रसंग में ऊपर हो ही चुका है। और इन छंदों में से एक' जल्ह की छाप निकाल कर 'पृथ्वीराज रासो' के बृहत पाठ में भी लिया

१. देखिए 'हिंदी अनुशीलन', पौष-चैत्र २०११, पृष्ठ १—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का 'जाज या जज्जल' शीर्षक लेख।

२. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृष्ठ १२१।

३. राजस्थान में हिन्दी के हस्तिलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, पृष्ठ ७६।

४. बृहत पाठ ६०. ८३-८५।

४. वही, ६८. २१६।

गया है, अन्य पाठों में यह छंद नहीं मिलता है। इसिलए ऐसा लगता है कि जल्ह नाम का कोई कि व चंद का परवर्ती था। 'पुरातन प्रबंध संग्रह' के प्रबंधों का समय १५ वीं शती वि० माना जाता है. इसिलए उक्त जल्ह की दूसरी सीमा १५ वीं शती विक्रमी होगी। असंभव नहीं कि १५ वीं शती वि० के प्रारंभ में जल्ह नाम का उपर्युक्त किव हुआ हो। मेनारिया जी ने अपने 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' में लिखा है कि जल्ह का आविर्भाव-काल सं० १६२५ (सन १५६८ई०)' है। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने ऐसा लिखा है। किन्तु कुछ आश्चर्य न होगा यदि ये तीनों जल्ह एक ही हों। भाषा में आधुनिकता पीछे से आई हुई भी हो सकती है।

रचना का विषय एक प्रेमकथा है, जो इस प्रकार है: चंपावती नगरी का राजकुमार अपनी राजधानी से आकर कुछ दिनों के लिए जलिध-तरंगिनी के साथ समुद्र के किसी स्थान में रहता है और तदनंतर एक मास में लौटने का वचन दे कर कहीं चला जाता है। अविध के बाद भी कई मास बीत जाते हैं, किंतु वह लौटता नहीं। तब विरिहणी जलिध-तरंगिनी जीवन से विरक्त हो जाती है और अपने आभूषणादि उतार फेंकती है। इस पर उसकी माँ उससे संसार के विलास-वैभव तथा शारीरिक सुखों की महत्ता प्रतिपादित करने लगती है। इतने ही में राजकुमार वापस आ पहुंचता है और दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है, जिसके अनंतर दोनों पुनः आनंद और उत्साह के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं।

इस कथा को पढ़ कर एक ओर 'संदेश रासक' तथा दूसरी ओर हिंदी की प्रेम-कथाओं का स्मरण आप से आप हो जाता है। यदि यह रचना १५ वी शती वि० के प्रारंभ की प्रमाणित हो, तो निस्संदेह इसका स्थान हमारे साहित्य के इतिहास में अत्यन्त महत्व का होगा।

इसमें, कहा गया है, दोहे, छप्पय, गाहा, पाधड़ी, मोतीदाम, मुडिल्ल आदि छंद हैं। और रचना कुल १४० छंदों में समाप्त हुई हैं।

६. परमाल रासो—सं० १९७६ वि० (सन १९९१ ई०) में नागरी प्रचारिणी सभा काशी से यह रचना प्रकाशित हुई है। इसके संपादक डा० श्यामसुदरदास ने भूमिका में लिखा है "जिन प्रतियों के आधार पर यह संस्करण संपादित हुआ है, उनमें यह नाम नहीं है। उनमें इसको चंद-कृत 'पृथ्वीराज रासो' का 'महोबा खड' लिखा हुआ है। कितु वास्तव में यह 'पृथ्वीराज रासो' का 'महोबा खंड' नहीं है, वरन उसमें विणत घटनाओं को ले कर—मुख्यतः 'पृथ्वीराज रासो' में दिए हुए एक वर्णन के आधार पर—लिखा हुआ एक स्वतंत्र ग्रंथ है। यद्यिप इस ग्रंथ का नाम मूल प्रतियों में 'पृथ्वीराज रासो' दिया हुआ है, पर इस नाम से इसे प्रकाशित करना लोगों को स्त्रम में डालना होगा। अतएव मैंने इसे 'परमाल रासो' नाम देने का साहस किया है।"

किन्तु वास्तविकता यह है कि नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'पृथ्वीराज रासो' के परिशिष्ट रूप में दिए हुए 'महोबा खंड' का यह एक परिवर्धित रूपान्तर मात्र है, स्वतंत्र रचना

१. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृष्ठ १२१।

२. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, पृष्ठ ७६।

३. परमाल रासो, भूमिका, पृष्ठ ३।

४. वही, पुष्ठ ४।

नहीं, यद्यपि 'पृथ्वीराज रासो' में सम्मिलित 'महोबा खंड' भी प्रामाणिक रचना नहीं है, क्योंकि वह अलग से ही मिलता है और 'पृथ्वीराज रासो' की किसी पूर्ण प्रति में नहीं मिलता है। यह सिद्ध करने के लिए कि 'रासो' के अंत में प्रकाशित 'महोबा खंड' का यह परिवर्धित रूपान्तर मात्र है यही देखना पर्याप्त होगा कि पूर्ववर्ती की लगभग समस्त पंक्तियाँ कुछ मिलाई हुई पंक्तियों के बीच इसमें भी मिल जाती हैं। '

इसका रचना-काल क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता है। इसकी जो प्रतियाँ मिली हैं, वे १९ वीं शताब्दी वि० की है। आश्चर्य नहीं कि 'महोबा खंड' का प्रस्तुत रूप १६ वीं, १७ वीं

१. उदाहरण के लिए 'पृथ्वीराज रासो —ना० प्र० सभा काशी, संस्करण तथा 'परमाल रासो' के अंतिम लगभग ५१ छंद लिये जा सकते हैं।

| पृथ्वीराज रासो     | परमाल रासो            | पृथ्वी <b>रा</b> ज रासो | परमाल रासो       |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>.</b><br>६९.७७६ | ३४.४                  | - ६९.५०१                | ३४.४             |
| ६९.७७७             | <b>३४.</b> १६         | ६९.८०२                  | ३५.६-७           |
| ६९ ७७=             | ७.४६                  | ६९.८०३                  | ३४.७-८           |
| ६९ ७७९             | ३४.८                  | ६९.८०४                  | ३५. <i>द</i> -९  |
| ६९.७८०             | ३४.९                  | ६९.८०५                  | ३५.१५-१६         |
| ६९.७८१             | ₹ <b>४.</b> १०        | ६९.८०६                  | <b>३</b> ४.३१-३३ |
| ६९.७८२             | ३४.१३                 | ६९.८०७                  | ३४.६२            |
| ६९.७८३             | <i>\$8.</i> १४        | ६९.८०८                  | ३५.१००           |
| ६९.७८४             | ३४.१४                 | ६९.८०९                  | ३५.११०           |
| ६९.७८५             | <i>\$8</i> <b>8</b> ¢ | ६९.८१०                  | ३६.२             |
| ६९.७८६             | <i>₹४.१७</i>          | ६९.द११                  | ३६.६६            |
| ६९.७८७             | <i>₹४.१९</i>          | ६९ =१२                  | ३६.६७            |
| ६९.७८८             | ३४.२०                 | ६९ ८१३                  | ३७.१४            |
| <b>६९.७</b> ८९     | <b>३४.२१</b>          | ६९.८१४                  | ३७.१४            |
| ६९.७९०             | <i>₹४.</i> २२         | ६९ ८१४                  | ३७.३१            |
| ६९ ७९१             | ३४.५⊏                 | ६९.८१६                  | ३७.३३            |
| ६९.७९२             | ३४.६१                 | ६९.८१७                  | ३७.३४-३७         |
| ६९.७९३             | ३४.६२                 | ६९.८२०                  | ३७.४१            |
| ६९.७९४             | ३४.६४                 | ६९.८२१                  | ३७.४२            |
| ६९.७९५             | ३४.६७.६=              | ६९.८२२                  | इ४.७,इ           |
| ६९.७९६             | ३४.६८.६९              | ६९.८२३                  | ३७.४४-४६         |
| ६९.७९७             | १७.०७.४६              | ६९.८२४                  | ३७.४६-४७         |
| ६९.७९=             | ४७.९७.४६              | ६९.द२५                  | ७४.७६            |
| ६९.७९९             | ३४.२                  | ६९.८२६                  | ३७.४८            |
| ६९.८००             | ३५.४                  | ६९.८२७                  | <i>36.86</i>     |
|                    |                       | ६९.द२द                  | <i>\$</i> \$.0\$ |

शताब्दी विक्रमी का हो। इससे अधिक इस प्रक्षेप के प्रक्षेप पर विचार करना अनावश्यक होगा।

७. राउ जैतसी रो रासो—यह रचना कुछ ही दिन हुए प्रकाशित हुई है। इसका रचियता अज्ञात' है। रचना में रचना-काल भी नहीं दिया हुआ है। विणित घटना सं० १६०० वि० (सन १५४३ ई०) के लगभग की है और वर्णन सजीव है। इसलिए अनुमान किया जाता है कि रचना बहुत-कुछ समसामियक होगी। इसमें बीकानेर के महाराजा राव जैतसी सं० १५८३-१५९८ वि० (सन १५२६-१५४१ ई०) तथा हुमायूं के भाई कामराँ के उस युद्ध का वर्णन हुआ है जिसमें कामराँ को पराजित हो कर लौटना पड़ा था।

संपूर्ण रचना में वीर रस का परिपाक हुआ है। छंद दोहा, मोतीदाम तथा छप्पय है। कुल ९० छंदों में ही रचना समाप्त हुई है। भाषा डिंगल है। उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियाँ ली जा सकती है—

जोध तणै घर जैतसी बंका राय बिभाड़।
दुसमण दावट्टण दमण ऊत्तमड़ा किमाड़।।१।।
मालै वीरम मंडली गाढिम गोत्र गोवाल।
तुड़ि ताणण चौंड़े तणी राउ चाउर रखवाल।।२।।
जग जेठी रिणमल्ल जिम सघराँ चापण सःम।
भड़ां भयंकर भड़ सिहर भड़ भंजण गज भीम।।३॥

द्र. विजयपाल रासो—इसका रचियता नल्हींसह भाट है जिसका प्रामाणिक इतिवृत्त प्राप्त नहीं है। रचना में कहा गया है कि लेखक विजयगढ़ (करौली राज्य) के यदुवंशी शासक विजयपाल का आश्रित था। इसिलिए रचना सं० ११०० वि० (सन १०४३ ई०) के आसपास की होनी चाहिए। किंतु यह रचना सं० १६०० वि० (सन १५४३ ई०) के बाद की ही हो सकती है। इसमें तोपों का उल्लेख हुआ है। इसका विषय विजयपाल की दिग्विजय की कथा है। इसका मुख्य रस वीर है। रचना पूरी प्राप्त नहीं हुई है। इसके केवल ४२ छंद प्राप्त हुए है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ यथेष्ट होंगी—

जुरै जुद्ध जादव पंग मरद्द् । गिह कर तेग चढ्यौ रणमद्द् । हंकारिय जुद्ध दुहूं दल शूर । मनौ गिरि शीश जलथ्यिर पूर ॥ हलौं दिल हांक बजी दल मिद्ध । भई दिन ऊगत कूक प्रसिद्ध ॥ परस्पर तोप बहै विकराल । गर्जै सुर भूम्मि सरग्ग पताल ॥

९. राम रासो—इसके रचियता माध्य दास चारण है। रचना-काल सं० १६७५ वि० (सन १६१८ ई०) रचना में इस प्रकार दिया हुआ है—

१. राजस्थान भारती—सं० श्री नरोत्तमदास स्वामी—भाग २, अंक २, पृष्ठ ७०।

३. राजस्थानी भाषा और साहित्य--श्री मोतीलाल मेनारिया, पूष्ठ ६३।

संवत सोरै से समै अर पचोतरै प्रमाण। कथतं माधव दास कवि लिखतं भगत कल्याण॥

इस रचना का विषय राम का गुण और चरित-वर्णन है —
रासो जस श्री राम रो ष (?) दियो निगम बखाण। रे
इसमें विविध छंदों का प्रयोग हुआ है, और बीच-बीच में गीत भी है। ग्रंथ का आकार
लगभग १६०० छंदों का है। निम्नलिखित उदाहरण पर्याप्त होगा —

भरथ या सब रघुनाथ बड़ाई।
बिध किप बालि सुग्रीव निवाजे केकंघा ठकुराई।
मम बल हीण अलप साखामृग निंकुट सिलत न कुदाई।
राम प्रताप स्यंध सौ योजन उलंघत पलक न लाई।
बौह जल ही पाथर तल बूड़त तिल प्रमाण कण राई।
लिखि श्री राम नाम गिरि डारत दिध सिर जात निराई।
जाके चरण गहत सरणागित लंक विभीषण पाई।
माधौदास वदित जस महिमा हणूमाण रघुराई।

१०. राणा रासो—यह दयाल किव की रचना है, जिनका पूरा नाम दयाराम कहा जाता है। रचना में समय नहीं दिया हुआ है। कितु रचना की एक प्रति सं०१९४४ वि० (सन १८८७ ई०) की मिली है, जो किव की सं०१६७५ वि० (सन १६१८ ई०) की हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिप बताई गई है। इसलिए इस ग्रंथ की रचना सं०१६७५ वि० (सन १६१८ ई०) में या उसके कुछ ही पूर्व हुई होगी। सं०१९४४ वि० (सन १८८७) की प्रति में महाराजा जयसिंह (सं०१७३७-१७५५ वि० (सन १६८०-१६९८ ई०) तक के वर्णन है। संभव है कि ये वर्णन बाद में सं०१६७५ वि० (सन १६१८ ई०) की प्रति में हाशिए में लिख कर किसी के द्वारा बढ़ाए गए हों, और फिर प्रतिलिपि में उतार लिए गए हों। इसमें अंत में एक छंद है जो इस प्रकार है —

सेवैं सबै करंन को रान मान कै पाइ। चिंता उर उपजै नहीं दरसन ही दुख जाय।। '

जिससे यह प्रमाणित है कि किव कर्ण सिंह का आश्रित था। इस रासो में सीसौदिया वंश का इतिहास दिया गया है—

> सीसोदिया जग्गपित नृपित ता सुत राजर रांनु। तिनके निरमल वंश को कर्यो प्रसंस बखानु॥

१. हिन्दी खोज विवरण १९०१, नो० ५०।

२. वही ।

३. राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, पृष्ठ १४३।

४. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, पृष्ठ ११९।

५. वही, पुष्ठ ११९।

चंद छंद चहुआन के बोली उमा विसाल। रान रास अति रास कूँ दोरे नपलत दयाल॥

और सीसौदिया वंश के मुख्य राजाओं—यथा, कुंभा, उदय सिंह, प्रताप सिंह तथा अमर सिंह—के युद्धादि का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें रसावला, विराज, साटक—शार्दूल-विक्रीड़त—आदि विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। इसकी कुल छंद-संख्या ८७५ है।

११. रतन रासो—इसके रचयिता कुंभकर्ण हैं। रचना-काल सं० १६७५ वि० (सन १६२८ ई०) तथा १६८१ वि० (सन १६२४ ई०) के बीच अनुमान किया जाता है। इसमें रतलाम के महाराणा रतनसिंह का चित्र है। रचना साधारण प्रतीत होती है। इसमें विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। रचना को रासो कहा गया है; यथा —

लाजिबतेति कुंकुम चढ़ांय। सिव भक्त रतन रासो पढाय।।

रासो अगाध सिव कर रतन कुंभ करन कवि इन्द्र। कित भ्रुंगार सम इच्छाक छत्र दृढ़ सिघ आनंद।। चित चमत्कार सस्फुट वचन अस्त्र शस्त्र चतुर्थ धृति। सिव रतन सिंध रासो सरस अस विधान सुन परि नृपति।।

**१२. कायम रासो—इसके** रचियता न्यामतखाँ 'जान' किव है, जो स्वरिचत कथा-साहित्य के लिए हमारे साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। यह रचना उन्होंने सं० १६९१ वि० (सन १६३४ ई०) में की थी, जो निम्नलिखित दोहे से प्रकट है—

सोरह से एक्यानवे ग्रंथ कियो इहु जान।

किंतु इस तिथि के बाद की सं० १७१० वि० (सन १६५३ ई०) तक की कुछ घटनाओं का उल्लेख उसमें हुआ है। इसके बाद भी वे बहुत दिनों तक जीवित रहे थे। ऐसा लगता है कि अपने जीवन-काल के ही बाद की घटनाओं का भी उन्होंने पीछे से इसमें समावेश कर दिया।

इसका विषय कायमखानी वंश का इतिहास है, जिसमें अलफखाँ का विस्तृत चरित्र दिया हुआ है। कायम खाँ उनके वह पूर्व पुरुष थे जिनके नाम पर उनका वंश कायमखानी कहाने लगा और अलफखाँ उनके पिता थे। ऐतिहासिक दृष्टि से यह रचना महत्व की है। इसमें इतिवृत्त की प्रधानता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित छंदों को लिया जा सकता है—

अलिफखानु कै दीवान कौं बहुत बड़ो है गोत। चाहुवान की जोड़ कौं और न जग में होत॥

१. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, पब्ठ ११२

२. रतन रासो के रचयिता का वंश-परिचय--काशीराम शर्मा।

३. राजस्थान में हिंदी के हस्तनिखित ग्रंथों की खोज, चतुर्थ भाग, पृष्ठ २२४।

अलिफखान के वंश में भए बड़े राजान। कहत जान कछु में कहे सबकों करौं बखान॥

इस रचना का ऐतिहासिक कथासार विस्तार के साथ प्रकाशित है। इधर रचना भी संपादित हो कर प्रकाशित हो गई है।  $^{3}$ 

**१३. शत्रसाल रासो**—इसके रचियता बूँदी के राव डूँगरसी है, जिन्होंने इसे सं० १७१० वि० (सन १६५३ ई०) के लगभग रचा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसमें बूँदी के राव शत्रसाल का इतिवृत्त है, जो वीररस-प्रधान है। इसकी कुल छंद-संख्या ५०० के लगभग है और कहा गया है कि इसकी भाषा-शैली 'पृथ्वीराज रासो' का अनुकरण करती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित छंद लिया जा सकता है —

बजै चंग बाजिया अनंग सारंग भणकै। उड़ै गुलाल रंग अमर लाल लज्जा अव संकै। म्रम अबीर त्रिविध समीर जुध नीर सजै गति। समै बाज सुर पंचम रंग अंबुज पराग अति। बन फूलि फूलि कसले ललित कुरंग रित्त आरित करै। राजाधिराज शत्रसाल रमै बारे मध्य बसंतरै॥

**१४. मांकण रासो**—यह रचना कान्ह कीर्तिसुंदर की है। इसका रचना-काल सं० १७५७ वि० (सन १७०० ई०) है—

> संवत सत्त सतावने महा नगर श्री मेड़ते। कान्ह जी एह रासो कियौ छलसुं खटमल छेड़ते॥ <sup>६</sup>

यह रचना विनोदात्मक है और अपने इस विषय-वैचित्रय के कारण एक महत्व का स्थान रखती है। कहा गया है कि इसी प्रकार की कुछ अन्य रचनाएँ—'ऊंदर रासों', 'खीचड़ रासों' तथा 'गोधा रासों' आदि—भी है। इसमें मांकण (मत्कुण)—अर्थात खटमल का चरित्र—वर्णन है, इसीलिए इसे 'खटमल रास' भी कहा गया है :—

इति श्री खटमल रास संपूर्ण।

१. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, द्वितीय भाग, पृष्ठ ९४।

२. हिन्दुस्तानी भाग १५, पृष्ठ ७२, कविवर जॉन और उनका कायम रासो—श्री अगरचंद नाहटा।

३. राजस्थान पुरातत्व मन्दिर, जयपुर ।

४. राजस्थान भाषा और साहित्य-श्री मोतीलाल मेनारिया, पृष्ठ १५८।

प्र. वही।

६. राजस्थान ारती, भाग तीन, अंक ३-४, पृष्ठ १००।

७. वही, पृष्ठ ९७ ।

८. वही, पृष्ठ १००।

मूल रचना में इसे—रासो के समान ही—रास भी कहा गया है— कोइक जाइक कैहसी रचियौ थारौ रास।

यह रचना केवल ३९ छंदों की है, किंतु पाँच विविध छंदों में रची गई है। पूरी रचना प्रकाशित है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों को लिया जा सकता है—

तिण कारण दुसमण तणी सगली बात कहेस । खटमिलयो दुसमण निखर किसा तोड़सी केस ।। जोखाँ में गोखे जरै सूतो कोहक साह । खासा पैड़ा खाइनै अधिक धरै ऊमाह ।। कामिणि पण सूती कहै ऊकसतै शुभ अंग । दूर थकाँ ही देखताँ आवे चित्त उमंग ॥

१५. सगर्तीसह रासो—इसके रचियता गिरधर चारण हैं। इसका रचना-काल अज्ञात है। श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसका रचना-काल सं० १७२० वि० (सन १६६३ ई०) के लगभग है। किन्तु श्री अगरचंद नाहटा के अनुसार यह सं० १७५५ वि० (सन १६९६ ई०) के बाद की रचना है। इसमें राणा प्रतापिंसह के भाई शिक्तिसिंह तथा उनके वंशजो का चित्र है। इसका मुख्य रस वीर है। यह रचना भी विविध छंदों में की गई है और इसकी कुल छंदसंख्या ९४३ है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों को लिया जा सकता है—

ढोल सब्बस ढूकड़ो भींडर हूं कुल भाण।
अमरो सुख राषै असंष षिच जास षुमाण ॥४१॥
धर धुंसै धन धुप्प ठै सो निगरो छलकार।
सारा देस दसोररा प्रजा आपिआ पुकार ॥४२॥
बुंब सुणै भी आंवले भांजण खलां भटक्क।
सन्नाहत हि साजत करै कि लंबे बेखटक्क॥४३॥

**१६. हम्मीर रासो**—यह जोधराज की रचना है। इसका रचना-काल सं० १७८५ वि० (सन **१**७२८ ई०) है, जो रचना में इस प्रकार दिया हुआ है—

> चंद्र नाग वसु पंच जिनि संवत माधव मास । शुक्ल सत्र तिया जीव जुत ता दिन ग्रथ प्रकास ॥

१. राजस्थान भारती, भाग ३, अंक ३-४, पृष्ठ ९८।

२. वही, पुष्ठ ९६।

३. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृष्ठ १६०।

४. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, तृतीय भाग, पृष्ठ १०७।

४. वही ।

६. हम्मीर रासो, नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण, छुंद ९६८।

इसमें हम्मीर का वीर चरित्र विशदता के साथ विणित हुआ है। हम्मीर पर एक प्राचीन रचना नयचंद्र सूरि-कृत 'हम्मीर महाकाव्य' है, जो १५ वी शताब्दी की मानी जाती है और अधिकतर ऐतिहासिक है। प्रस्तुत रचना में अधिकतर उसका आधार ग्रहण किया गया है। किंतु अनैतिहासिक बातें भी मिला दी गई है। इसमें हम्मीर का जन्म स० ११४१ वि० (सन १०८४ ई०) में होना बताया है और हम्मीर के आत्मघात करने तथा अल्लाउद्दीन के समुद्र में कूद कर प्राण देने का उल्लेख है जो इतिहास-सम्मत नहीं है। इसका मुख्य रस वीर है और यह विविध छंदों मे प्रस्तुत किया गया है। इसकी छंद संख्या लगभग १००० है। उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित पंक्तियाँ ले सकते हैं—

बहै सील (सेल?) अंग परै पार होई।
मनौ रुंड मैं नाग लपटंत साई॥
कटारी लगै अंग दीसतं पारं।
मनो नारि मुग्धा कढ्यो पा निवारं॥
छुरी बार सूरं करै जोर ऐसै।
मनौसर्पनी पुच्छ दीखंत जैसै॥

१७. खुमाण रासो—इसके रचियता दलपित विजय है, जो दौलत विजय भी कहे जाते हैं। यह एक प्राचीन रचना मानी जाती रही हैं। अनुमान किया जाता रहा है कि यह खुमाण (सं० ८७०-८९० वि० सन ८१३-३३ ई०) के समकालीन उनके किसी आश्रित किव की रचना रही होगी। किंतु इघर इसकी जो दो-एक प्रतियाँ मिली हैं, उनमें राणा संग्रामिंसह द्वितीय (सं०१७६७-९० वि० = सन १७१०-१७३३ ई०) तक का उल्लेख है, इसलिए यह रचना अपने इस समय के रूप में १८ वी शताब्दी वि० के अंत की प्रतीत होती हैं। अन्य साक्षियों से भी दलपित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्थित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्धित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्धित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्धित विजय का समय १८ वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। उन्धित विजय का सम्बन्धित किंत्र किंत्य

इसका विषय मेवाड़ के सूर्य वंश-खुमाण वंश-का इतिवृत्त है -

कवि दीजै कमला कला जोडण कवित जुगति। सूरिज वंस तणौ सुजस वरणन करूं बिगत्ति॥३॥५

इस प्रकार वंश के नाम से लिखे गए रासो के उदाहरण हमें ऊपर भी मिल चुके हैं, यथा 'कायम रासा'। इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं कि 'खुमाण रासो' केवल खुमाण के चरित की लेकर नहीं, वरन उनके वंश के इतिहास को लेकर लिखा गया हो।

१. हम्मीर रास्रो, नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण, छंद ९०३-४।

२. हिन्दी भाषा का इतिहास--डा० क्यामसुंदरदास, पृष्ठ २२३।

३. नागरी प्रचारिणी पत्रिका सं० २००९, पृष्ठ ३५४, खुमाण रासो--श्री मोतीलाल मेनारिया।

४. वही, सं० १९९६।

५. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, तृतीय भाग, पृष्ठ ८२।

यह ग्रंथ विविध छंदों में प्रस्तुत किया गया है, और किवता की दृष्टि से भी सरस है; यथा —

पिछ चीतौड़ न आविक सावण पहिली तीज। जोवे बाट रित विरिह्णी खिण खिण अणवे खीज।। संदेसो पिण साहिबा पाछो फिरिय न देह। पंछी घाल्या पींजरे छूटण रो संदेह।।

१८. रासा भगवंतिसह का रासौ—इसके लेखक सदानंद है। कृति में रचना-काल नहीं दिया हुआ है, किंतु इसमें सं० १७९३ वि० (सन १७३६ ई०) के एक युद्ध का वर्णन है, इसिलए इसकी रचना सं० १७९३ वि० के बाद की होगी। इसमें भगवंतिसह खीची का चरित्र वर्णित हुआ है। इसका मुख्य रस वीर है। यद्यपि रचना केवल १०४ छंदों की है, किंतु छंद-वैचित्र्य दर्शनीय है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ ली जा सकती हैं —

चमकै छटा सी ज्यों घटा सो दलं फिर दैत केतिक कटाकै भट जुत्थन सुभाइकै। भूप भगवंत की कृपाण ज्यों करत खैदु खंडे खल सीस भुज समर बनाइकै। जीति सी जगी है अनुराग सों रंगी है वज्र ज्वाल सों पगी है गित अदभुत पायकै। आल कों छाँड़ते विचारि तन मानी मूढ़ मोगल संघारत तुराब खान खाइक॥८०॥<sup>3</sup>

१९० करिह्या कौ रास (रसौ)—इसके रचियता गुलाब किव हैं, जिन्होंने इसकी रचना सं० १८३४ वि० (सन १७७७ ई०) में की थी। इसमें करिहया के परमारों तथा भरतपुर के जवाहरिसह के बीच सं० १८३४ वि० में हुए युद्ध का वर्णन है। इसका रस वीर है। यह रचना भी विविध छंदों में प्रस्तुत की गई है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित छंद लिया जा सकता है—

दान तेग सूरे बल विक्रम से रूरे पुण्य पूरे पुरुषारथ को सुकृति उदार हैं। गावे कविराज यश पावे मन भायो तहाँ वर्ण धर्म चार सुंदर सुढार है। राजत करिह्या में नीति के सदन सदा पोषक प्रजा के प्रभुताई दुसुमार है। जाँ अरबीले दल भंजन अरिंदन के विदित जहान जग उदित पमारें हैं॥८॥ है

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सं० २००९, पृष्ठ ३५६।

२. वही, भाग ४, पृष्ठ ११४-३१ पर पूरा पाठ प्रकाशित है।

३. वही, भाग १०, पुष्ठ २७८।

२० रासा भइया बहादुर्रासह का—इसके रचयिता शिवनाथ है। रचना-काल सं० १८५३ वि० (सन १७९६ ई०) के लगभग है—

संवत गुन सर वसु ससी भादव चौथ विसेषि । सुकुल पक्ष सुकवार को फते लराई लेषि॥

रचना साधारण है; यथा--

सुनु विनती बिजलेश्वरी करहु क्रुपम्वहि जोइ। बीर कथा जाते बनै अक्षर अर्थ समोइ॥

इसमें बलरामपुर के शासक भैया बहादुरसिंह का चरित्र वर्णित हुआ है। मुख्य रस वीर है। इसमें भी विविध छंदों का प्रयोग हुआ है।

२१. रायसा—यह उपर्युक्त शिवनाथ की एक अन्य रचना है। इसमें रचना-काल नहीं दिया हुआ है। किंतु उपर्युक्त रचना सं० १८५३ वि० (सन १७६६६०) की है, इसीलिए यह भी उसी समय के लगभग की होगी। इसमें घारा के महाराजा जसवंतिसह तथा रीवां के महाराजा अजीतिसह का युद्ध विणत है। इसका मुख्य रस वीर ही है और इसमें भी विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। रचना साधारण है; यथा —

लसत चंद सुभ भाल लाल चंदन छवि छावै। बंदन षोरि बिसाल माल मोतिन मन भावै॥ रदन एक गज बदन कदन दुख देवन दाता। वंदत वेद पुरान ज्ञान गुन सबहिन ज्ञाता॥ सिवनाथ उमा शंकर सुवन जैतिजैति, ध्यावौं चरन। वरदान देह यह रायसा रचों छंद सुंदर वरन॥

२२. हम्मीर रासो—इसके रचयिता महेश किव है। रचना-काल अज्ञात है। इसकी प्राप्त प्रतिलिपि सं०१८६१ वि० (सन १८०४ ई०) की है। इसका विषय भी वही है जो जोधराज की इसी नाम की रचना का है। प्रधान रस वीर है। यह रचना विविध प्रकार के ९०० के लगभग छंदों मे समाप्त हुई है। रचना साधारण है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ ली जा सकती है—

अमरपुरी ब्रह्मलोक बचन सत कठिन कराये। रिषि सूँ छत्री भए सोम के बंस कहाये। जननी उदर न ओतरे संकट परे न आय। अनिल कुंड उतपति भये च्यारि भुजा घरि चाय॥

१. हिंदी खोज विवरण १९२०-२२, नो० १८२।

२. वही।

३. वही, १९०१, नो० ६२।

४. बही, १९०९-११, नो० २६३।

२३. किलजुग रासो—यह रचना अिल रिसकगोविंद की है। इसका रचना-काल सं० १८६५ वि० (सन १८०८ ई०) है। इसमें किलयुग का प्रभाव विणत है। यह रचना लगभग ७० छंदों में समाप्त हुई है। विवृत अंशों में केवल किवत्त छंद मिलता है। असंभव नहीं कि पूरी रचना किवत्त छंद में हो। यदि ऐसा ही हो तो यह रासो की छंद वैविध्य-परक परंपरा की एक अन्तिम रचना प्रतीत होती है क्योंकि इसमें छंद-वैविध्य का आग्रह नहीं है। संभवतः इस समय रासो की इस परंपरा की छंद-वैविध्य-संबंधी आवश्यकता विस्मृत हो चुकी थी और 'रासो' शब्द एक उत्कृष्ट काव्य रूप मात्र का पर्याय समझा जाने लगा था। उदाहरण के लिए निम्नलिखित छंद लिया जा सकता है —

मुलक रमानो नहीं भले को जमानो नहीं धरम को थानो अधरम ने उठायो है। छमा दया सत्य सील संतोषादि दूर दुरे काम कोघ लोभ मद मोह सरसायो है। चोर ठग बिधक असाधु भये ठौर ठौर साधिन ने ऐसे में अपनपौ छिपायो है। कीजिए सहाय जू छपाल श्री गोविंद लाल कठिन कराल कलिकाल चिल आयो है।।

# उपसंहार

अब हम रासो काव्य-धारा के विषय में कुछ परिणाम सुगमता से निकाल सकते है---

- १—'रास' तथा 'रासो' नामों में कोई भेद नही है, दोनों नाम एक ही अर्थ में और कभी-कभी साथ-साथ एक ही रचना में प्रयुक्त हुए है। यह घारणा निराधार है कि 'रास' कोमल भावनाओं का परिचायक रहा है और 'रासो' युद्धादि-संबंधी कठोर भावों का। यदि देखा जाए तो और भी अनेक प्रकार के विषय 'रासो' काव्यों के विषय बने है।
- २—-'रासो' के अन्तर्गत प्रबंध की दो विभिन्न परंपराएं आती हैं—एक तो गीत-नृत्य-परक है और दूसरी छंद-वैविध्य-परक। पहली का उद्भव कदाचित नाट्घ रासकों से हुआ है और दूसरी का रासक या रासा-बंध से। दोनों परंपराओं को मिलाया नहीं जा सकता है।
- ३—गीत-नृत्य-परक परंपरा की रचनाएँ आकार में प्रायः छोटी है, क्योंकि उन्हें स्मरण रखना पड़ता था, जबकि छंद-वैविध्य-परक परंपरा में रचनाएँ छोटी-बड़ी सभी आकारों की हैं।
- ४—गीत-नृत्य-परक परंपरा का प्रचार जैन धर्मावलंबियों में अधिक रहा है। उनके रचे हुए प्रायः समस्त 'रासो' इसी परंपरा में हैं। दूसरी परंपरा का प्रचार जैनेतर समाज में विशेष रहा है।

१- हिंबी खोज विवरण १९०९-११, नो० २६३।

#### रासो काव्य-धारा

५---जैन रचनाओं की भाषा बहुत पीछे तक अपभ्रंश-बहुला बनी रही, जब कि अन्य रचनाओं की भाषा आधुनिक बोलचाल की भाषा हो गई थी।

६---गीत-नृत्य-परक रासो रचनाएँ प्रायः पश्चिमी राजस्थान और गजरात में ही लिखी गई थीं, जबिक छंद-वैविघ्य-परक रासकों की रचना संपूर्ण हिंदी प्रदेश में हुई।

७---काव्य का द्ष्टिकोण दूसरी ही परंपरा में प्रधान रहा, प्रथम में नहीं, और इसीलिए शुद्ध साहित्य की दृष्टि से दूसरी परंपरा प्रथम की अपेक्षा अधिक महत्व की है।

८--चरित तथा कथा-काव्य धाराओं के समान ही यह रासो काव्य-धारा भी अपने

साहित्य की एक समृद्ध काव्य-धारा रही है और इसका गंभीर अध्ययन नितान्त अपेक्षित है।

# ५ वीरकाव्य

#### प्राचीन परम्परा

'वीर' शब्द मूलतः शूर अथवा योद्धा के लिए प्रयुक्त होता है। अतः वीरकाव्य के अन्त-गंत उन समस्त काव्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका आधार ऐतिहासिक घटनाएँ हैं या जिनमें आश्रयदाताओं की कीर्ति, युद्ध-सज्जा, गर्वोक्तियाँ, युद्ध एवं वीरतापूर्ण कार्य-कलाप का चित्रण किया गया हो। हिन्दी वीरकाव्य के स्वरूप को समझने के लिए भारतीय वाडमय में प्राचीन समय से विकसित होने वाली वीरकाव्य-परम्परा का संक्षिप्त परिचय आवश्यक प्रतीत होता है।

ऋग्वेद-संहिता में लगभग ४० ऐसे मन्त्रों का उल्लेख आया है जो दान-स्तुति के नाम से विख्यात हैं। इनमें यज्ञों के कर्ता राजन्यों एवं संरक्षकों की दानशीलता का वर्णन है। कुछ मन्त्रों में इंद्रदेव का गुणगान इसलिए किया गया है कि उसने राजा को शत्रु पर विजय प्रदान की। देव-स्तुति के साथ विजयी राजा की प्रशंसा भी की गई है। अन्त में किव अपने संरक्षक का गुणगान करता है, क्योंकि उसने बैल, घोड़े, और सुन्दर दासियों से उसे पुरस्कृत किया है। इन मन्त्रों में दक्षिणा और दान की बार-बार प्रशंसा की गई है। इन दान-स्तुतियों में दानी नृप के नाम, वंश, आदि का उल्लेख कर दिया गया है। ये प्रकरण ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित हैं। त्वष्टा और इन्द्र का सङ्घर्ष, दाशराज्ञ-युद्ध जिसमें सुदास नामक राजा ने अन्य दस राजाओं को पराजित किया, देवासुर-संग्राम में सरस्वती तट पर वृत्र के मारे जाने का उल्लेख, आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। सङ्घर्ष में वीरता-प्रदर्शन, उसका गुणगान और किययों को दिए गए पुरस्कार से युक्त इन दान-स्तुतियों में वीरकाव्य की मूल प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। इनमें से अधिकांश मन्त्र किवत्व की दृष्टि से साधारण होते हुए भी वीरकाव्य की ऐतिहासिक विवेचना की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।

शतपर्य ब्राह्मण में अश्वमेध के प्रकरण में एक स्थान पर कहा गया है कि ब्राह्मण दिन में स्तवन करता है और राजन्य रात्रि में। ब्राह्मण यज्ञ-कर्ता के दानादि की प्रशंसा करता है, किन्तु राजन्य उसकी वीरतादि का वर्णन करते हुए विजय का उल्लेख करता है। ऋग्वेदकालीन वीर-काव्य का यह विकसित रूप है। पुराणों के देवासुर-संवाद और युद्धों में भी वीर रस देखा जा सकता है।

वाल्मीकीय रामायण के युद्ध-वर्णनों में वीरकाव्य का अच्छा परिपाक हुआ है। उसमें कहीं-कहीं पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलते हैं। महाभारत में भी राजाओं की प्रशंसा और युद्धों का सुन्दर वर्णन अनेक स्थलों पर हुआ है। इन दोनों रचनाओं में युद्धवीर, दानवीर, दया-वीर और धर्मवीर सभी प्रकार के राजाओं की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों का वर्णन मिलता है। इनके कवियों को वीर-रस-चित्रण में पर्याप्त सफलता मिली है।

संस्कृत महाकाव्य प्रमुखतः ऐतिहासिक कथानकों पर ही रचे गए हैं। इनमें भी वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है। अश्वधोष शान्त रस के किव है, पर उनमें वीर रस के दर्शन होते हैं। इनके दोनों काव्यों—'बुद्ध-चरित'' और 'सौन्दरानन्द' में—रूपक के रूप में वीर रस का अच्छा चित्रण हुआ है। सिद्धार्थ तथा नन्द मार की सेना को जिस सेना तथा युद्ध-सज्जा से पराजित करते हैं, उसका रूपक अलंकार की सहायता से अच्छा वर्णन किया गया है।

कालिदास के काव्यों में श्रृङ्गार रस की ही प्रधानता है, पर उन्होंने वीर-रस-चित्रण में भी यथेष्ट सफ कता प्राप्त की है। 'रघुवंश' के सर्ग ३ और ४ में रघु की युद्धवीरता तथा सर्ग ५ में उनकी दानवीरता का सुन्दर वर्णन हुआ है।

कालिदास के उत्तराधिकारी किवयों ने काव्य की विषय-वस्तु की अपेक्षा वर्णनशैली को अधिक प्रधानता प्रदान की है। इस परम्परा के महाकिव भारिव (५५० ई० = सं० ६०७ वि० के लगभग) का 'किरातार्जुनीय' विशेष उल्लेखनीय हैं। इसमें प्रृङ्कार का प्रमुख वर्णन है। इस रचना के पन्द्रहवें सर्ग में किरात और अर्जुन के युद्ध-वर्णन में वीर-रस के सुन्दर कलात्मक चित्रण प्रस्तुत किए गए हैं। इस काव्य में वीर रस प्रमुख है और प्रृङ्कार इसी वीर का अङ्क बन कर आया है।

भट्टि किव (६१० ई० = सं० ६६७ वि० के लगभग) वैयाकरण तथा अलंकार शास्त्री है। इसने 'रावण-वध' की रचना की है। इसका रस वीर है तथा प्रसङ्गवश श्रृङ्गार रम भी पाया जाता है। भट्टि वीर रस का परिपाक करने में असमर्थ रहा है। भट्टि-काव्य उस महाकाव्य-परम्परा का संकेत करता है, जिसमें महाकाव्यों के द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन किव का ध्येय रहा है। आगे चलकर हेमचन्द्र ने 'कुमारपाल-चरित' में इसी परम्परा की प्रवृत्ति अपनाई है।

महाकाव्य-परम्परा का अन्य उल्लेखनीय किव माघ (६७५ ई० = सं० ७३२ वि०) है। इनकी रचना 'शिशुपाल-वध' है। इस काव्य के १७वें और १८वें सगों में सेना की तैयारी और योद्धाओं के सन्नद्ध होने का और १९वें तथा २०वें सगें में युद्ध का वर्णन है। 'शिशुपाल-वध' के ये प्रसङ्ग वीर रसपूर्ण इतिवृत्त से परिपूर्ण हैं। उनमें अप्रासङ्गिक रूप से श्रृङ्गार रस का विस्तृत और आडम्बरपूर्ण वर्णन हुआ है। माघ का श्रृङ्गार प्रबंध-प्रकृति का न होकर मुक्तक-प्रकृति का अधिक है। इस काव्य का अंगी रस वीर है और श्रृङ्गार रस इसका अङ्ग बनकर आया है। माघ श्रृङ्गार और वीर दोनों के सफल चित्रकार है। माघ की वीर रस की व्यञ्जना उन वीर रसात्मक रूढ़ियों का संकेत करती है जो चिरत-काव्यों में होती हुई हिन्दी के वीरगाथात्मक काव्यों तक आती हुई दिखाई देती हैं। माघ स्वयं दरबारी किव थे। 'शिशुपाल-वध' का ८वाँ सर्ग चिरत-काव्यों के युद्ध-वातावरण के मूल-स्रोत की ओर सकेत करता है। युद्ध-वर्णनों के पूर्व की साज-सज्जा, सैन्य-प्रयाण, तलवारों की चमक, हाथियों की चिंघाड़ आदि का जो वर्णन हिन्दी वीरगाथा-काव्यों में मिलता है, उसकी तुलना माघ के उक्त सर्ग से की जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है

१. बुद्ध-चरित, सर्ग १३।

२. सौंदरानंद, सर्ग १७।

कि माघ की श्रृङ्कार-सम्बन्धी परम्परा से हिन्दी के रीति-कवि प्रभावित हुए हैं। माघ का प्रभाव 'नेमिचरित', 'चन्द्रप्रभचरित' आदि जैन काव्यों पर भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है।

माघ के उपरान्त श्रीहर्ष (१२वीं शताब्दी ई० का उत्तराई) विशेष उल्लेखनीय है। इसने 'नैषधीयचरित' की रचना की है जिसमें २२ सर्ग है। इस ग्रन्थ में श्रृङ्कार रस की प्रधानता है, पर वीर रस के चित्र भी उसमें देखने को मिलते हैं। इस रस के वर्णन सर्ग ११, १२, १३ में देखे जा सकते हैं। श्रीहर्ष का वीर रस दरबारी किवयों का वीर रस है जिसमें शब्दच्छटा और अतिशयोक्ति का आडम्बर दिखाई देता है।

वीरकाव्य की यह परम्परा संस्कृत के अन्य काव्यों और नाटकों में भी देखी जा सकती है। भवभूति-कृत 'महावीरचरित', वाण-कृत 'हर्षचरित', नारायण-कृत 'वेणीसंहार' आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

संस्कृत साहित्य की विकसित होती हुई यह वीरकाव्य-धारा परवर्ती भाषाओं के साहित्य में भी देखने को मिलती है। पाली साहित्य में बौद्ध धर्म के विविध सिद्धान्तों और दर्शन की प्रधानता है। वीर रसात्मक साहित्य का उसमें सर्वथा अभाव है। उसमें वंस-साहित्य (वश-साहित्य) अवश्य मिलते हैं, पर उनमे राजाओं की वंशाविल्यों के वर्णन के साथ संस्कृत के महाभारत और पुराणों के समान धर्म-वृत्त और कथाएँ ही प्रधान हैं। 'जिनालंकार' (११५६ ई० = सं० १२१३ वि०) और 'जिनचरित' आदि महाकाव्यों में बुद्ध भगवान का जीवन-चरित्र ही वर्णित है। इन ग्रन्थों में बुद्ध, अशोक आदि चरित-नायकों को दयावीर, धर्मवीर और दानवीर के आदर्श नायक माना जा सकता है; वैसे, वीर रस को दृष्टि में रखकर कोई भी ग्रन्थ नहीं रचा गया है।

वज्रयान के सिद्धान्तों से भिन्न दृष्टिकोण को अपनाकर दोहों और चर्यापदों में रचा हुआ साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। इसमें श्रुङ्गार रस और शान्त रस की प्रधानता है, पर कहीं-कहीं पर उत्साह भाव के भी दर्शन होते हैं। आचार्यों ने दान, धर्म, युद्ध और दया वीर माने हैं। सिद्धों ने एक अन्य वीर सुरतवीर की कल्पना की है। वह वीर मधुकर रूप में पद्म का मकरन्द पीने में उत्साह दिखलाता है और महाराग के द्वारा विराग के दमन के कारण उसे वीर कहते हैं। काण्हपा (८५० ई० = सं० ९०७ वि०) ने रित के समय वीर कापालिक की वेष-भूषा धारण की है (चर्यापद ११), किन्तु उसकी परिणित रौद्र में होती है।

अप अंश साहित्य के निर्माण में जैनियों और बौद्धों का विशेष योग है। अतः उसमें धार्मिक साहित्य की ही प्रचुरता है। जैन किवयों ने अधिकांश ग्रन्थों की रचना किसी राजा, राजमन्त्री या गृहस्थ की प्रेरणा से की है। अतएव इन कृतियों में उन्हीं की कल्याण-कामना से किसी व्रत का माहात्म्य-प्रतिपादन या किसी महापुरुष के चिरत का वर्णन किया गया है। परन्तु धर्म-निरपेक्ष लौकिक कथानक को लेकर लिखे गए प्रबन्ध-काव्यों की संख्या बहुत कम है। इस साहित्य में कुछ रासा ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। प्रायः सभी रासा ग्रन्थों का विषय धार्मिक ही है। इन सब में राजयश के स्थान पर धार्मिकता का अंश है। नायक का चिरत-वर्णन श्रुङ्गार, वीर और शान्त रसों के प्रतिपादन से युक्त है। इन सभी में प्रधानता शान्त रस की ही है। श्रुङ्गार और वीर दोनों रसों का पर्यवसान शान्त रस में दिखाई देता है। राज-दरबारों में इस साहित्य का विशेष सम्मान रहा है। कुछ ऐसे ग्रन्थ भी मिलते हैं जिनमें किसी राजा के शौर्य अथवा विजय का

वर्णन किया गया है। स्वयम्भू-रिचत 'रिट्ठणेमि चिरउ' (रिष्टनेमि-चरित) या 'हरिवंश पुराण' के युद्ध-काण्ड में अनेक प्रसङ्ग योद्धाओं का सजीव चित्र उपस्थित करते हैं। पुष्पदन्त-कृत 'महापुराण' या 'तिसरिठ महापुरिस गुणालंकार' में श्रुङ्कार, वीर और शान्त तीनों रसों की अभिव्यञ्जना है। सभी तीर्थकर और चक्रवर्ती राजा जीवन-काल में भोग-विलास की सामग्री, स्त्री की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। ऐसे स्थलों पर वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है। इनके अतिरिक्त वासुदेवों और प्रतिवासुदेवों के सङ्कर्ष में भी वीर रस के सरस उदाहरण मिलते हैं, किन्तु प्रधानता शान्तरस की ही है। इस कृति में भारतीय वीराङ्गना का वह रूप भी मिलता है जो उत्तरकाल में राजपूत नारी में विशेष रूप से प्रस्फुटित हुआ है। साथ ही सैन्य-प्रयाण, शर-सन्धान आदि के भी उत्तम चित्र मिलते हैं। घनपाल धक्कड़-कृत 'भविसयत्तकहा' के द्वितीय खण्ड में वीर रस का मुन्दर चित्रण हुआ है। इसी प्रकार धवल किव-रिचत 'हरिवंश पुराण' में श्रुङ्कार, वीर, करुण और शान्त रसों की सुन्दर अभिव्यञ्जना की गई है। युद्ध का वर्णन सजीव है।

अपभ्रंश के कित्पय खण्डकाव्यों में भी वीर रस का चित्रण मिलता है। पुष्पदन्त-कृत 'णाय-कुमार-चिरउ' (नागकुमार-चिरत) के नायक नागकुमार को किव ने वीर रस का आश्रय दिखलाया है। यह वीर रस श्रुङ्गार से परिपुष्ट है। युद्ध-यात्रा, युद्ध-वर्णन आदि के सुन्दर चित्र मिलते हैं। पुष्पदन्त-कृत 'जसहरचिरउ' में राजाओं और उनके वैभवपूर्ण प्रासादों का वर्णन बड़े ठाठ-बाट से किया गया है। नयनन्दी-रिचत 'सकल-विधि-निधान-काव्य' की ३५वीं और ३६वीं सिन्धयों में कमशः रामायण और महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है। मुनि कनकामर के 'करकण्डचरिउ' में वीर रस के अनेक प्रसङ्ग मिलते हैं। युद्ध के परिणामस्वरूप पराजित राजाओं की राजपुत्रियाँ करकण्ड के आगे आत्म-समर्पण कर देती है और युद्ध की समाप्ति अनेक विवाहों में परिणत हो जाती है। अन्त में वीर रस का पर्यवसान शान्त रस में हुआ है। देवसेण गणि-कृत 'सुलोचनाचरिउ' (सुलोचना-चरित) में युद्ध-वर्णन सजीव है। झर-झर रुधिर का बहना, चर-चर चर्म का फटना, कड़-कड़ हिंडुयों का टूटना आदि वाक्य युद्ध के दृश्य का सजीव चित्र उपस्थित करते हैं। विद्यापित ने 'कीर्तिलता' में अपने आश्रयदाता राजा कीर्तिसिंह का यशोगान किया है।

कुछ ऐसे मुक्तक पद्म प्राकृत ग्रन्थों, अथवा व्याकरण एवं छन्द-ग्रन्थों में उदाहरणस्वरूप उपलब्ध होते हैं जिनमें अन्य भावों के अतिरिक्त वीर भाव की तीन्न अभिव्यक्ति मिलती है। हेम-चन्द्र-कृत 'शब्दानुशासन' एवं 'छन्दोऽनुशासन' में वीर, उत्साह एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों-विषयक अनेक छन्द मिलते हैं। मेरुतुङ्गाचार्य-कृत 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' में कुछ पद्यों का ऐतिहासिक पात्रों से सम्बन्ध है और कुछ वीर, श्रृङ्गार आदि से सम्बन्धित हैं। 'प्राकृत पैंगल' में रणथम्भौर के राव हम्मीर आदि विषयक वीर रसात्मक पद्य भी संग्रहीत हैं।

जिस प्रकार संस्कृत में चिरत्र ग्रंथ लिखे गए वैसे ही अपभ्रंश में भी चिरित्र ग्रंथों की रचना हुई है। यह प्रवृत्ति हिन्दी में भी देखने को मिलती है, यथा, 'वीरसिंहदेव चिरत', 'सुजान चिरत' आदि। अपभ्रंश के चिरत ग्रंथों के समान इन वीरकाव्यात्मक ग्रंथों में भी धर्म-भावना के दर्शन होते हैं। संस्कृत काव्यों में रसात्मकता की प्रधानता है, चिरत्र गौण है। अपभ्रंश में चिरत-नायक के चिरत्र को उत्कृष्ट रूप देने का प्रयत्न है। हिन्दी में रसात्मकता के साथ चिरत-

चित्रण का सम्मिश्रण है। वीरगाथा-काल के रासो काव्यों पर अपभ्रंश रासो साहित्य का प्रभाव है। इस प्रकार वीरकाव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ संस्कृत और अपभ्रंश के द्वारा हिन्दी वीरकाव्य को प्राप्त हुई हैं।

सिद्धों की वज्रयान की सहज साधना नाथ सम्प्रदाय के रूप में पल्लवित हुई। इस प्रकार नाथ सम्प्रदाय सिद्ध सम्प्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप ही था। फलतः इस धारा का साहित्य धर्मपरक है। उसमें विशुद्ध वीर रस का एकदम अभाव है। धर्मवीर के चित्र अवश्य अनेक स्थलों पर मिलते हैं।

इस प्रकार संस्कृत, पाली, सिद्ध, अपभ्रंश और नाथ सम्प्रदाय द्वारा विरचित साहित्य में जो धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और वीर रसात्मक परंपराएँ प्रतिपादित की गई, वे समस्त लगभग किसी न किसी रूप में हिन्दी साहित्य में अवतिरत हुई। जैन अपभ्रंश साहित्य में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का साहित्य निर्मित हुआ, जिसमें वीरकाव्य की विविध प्रवृत्तियों से संयुक्त धारा प्रवाहित हुई, जिसका विकसित रूप हिन्दी वीरकाव्य-धारा में पल्लवित हुआ।

# हिन्दी वीरकाव्य के विकास की परिस्थितियाँ

हिन्दी वीरकाव्य-घारा का निकास और विकास भारत की विचित्र राजनीतिक परिस्थि-तियों में हुआ है। देश छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था जो एकता अथवा पारस्परिक संपर्क के किसी भी सिद्धांत से सूत्रबद्ध नहीं थे।

ये राज्य परस्पर युद्ध करने में सदैव रत रहा करते थे और अपने राज्य को अपनी मर्यादा के सामने तुच्छ समझते थे। साथ ही वे मुसलमानों से लोहा लेते तथा उनकी सेवा में रहकर साम्राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध वीरता प्रदिश्तित करते थे। उनके युद्ध पड़ोसी राज्यों का अंत करने, राज्य-विस्तार करने, सुन्दरियों का अपहरण करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुआ करते थे। इनके आश्रित कवि आश्रयदाताओं द्वारा युद्ध-भूमि में प्रदिश्तित वीरता का चित्रण किया करते थे। साथ ही उनकी दानशीलता का भी गुणगान किया करते थे। इन राजनीतिक परि-स्थितियों की छाप समस्त वीरकाव्य पर परिलक्षित होती है।

हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ-काल में देश में सिद्ध, नाथ आदि विभिन्न धार्मिक पन्थ वर्तमान थे। बौद्ध धर्म का ह्नास हो चुका था। जैन धर्म सीमित घेरे के अन्दर रहकर सन्तुष्ट था। ब्राह्मण-धर्म पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुका था। कालान्तर में रामानुज, मध्व, रामानन्द, वल्लभ आदि आचार्यों ने धीरे-धीरे सगुण भिक्त का समस्त देश में प्रसार कर दिया था। नामदेव, कबीर, दादू आदि ने हिन्दू और मुस्लिम भावनाओं से समन्वित विचारधारा को अपना लिया था। इन धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव अठारहवी शती ई० के अन्त तक विभिन्न रूपों में वर्तमान रहा। १७वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में महात्मा प्राणनाथ ने अवतीर्ण होकर छत्रसाल बुन्देला को दीक्षा देकर स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया। दक्षिण में सन्त तुकाराम (जन्म १६०८ ई० = सं० १६६५ वि०) तथा समर्थ रामदास ने धार्मिक सुधारों का बिगुल बजाया, जिससे प्रभावित होकर वीरक्षेशरी शिवाजी ने हिन्दू-धर्म के रक्षार्थ सफल प्रयत्न किए।

भिक्त-भावना की प्रबलता के कारण भिक्तयुग मे वीरकाव्य-घारा कुछ मन्द पड़ गई

थी, परन्तु कालान्तर में उसका रूप फिर से निखर उठा। इस धार्मिक विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से वीरकाव्य धारा के समस्त ग्रन्थों पर वर्तमान है। अधिकांश कवियों ने अपने नायकों को ईश्वरावतार, गो-ब्राह्मण-पालक, हिन्दू-धर्म-रक्षक के रूप में चित्रित करके धर्म-दया-दान-युद्ध-वीर आदि के रूप में उपस्थित किया है। भूषण, लाल मान आदि की रचनाएँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था सामन्तशाही पद्धित पर आधारित थी। राज-दरबार वैभव एवं संस्कृति के केन्द्र थे। आमोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत किया जाता था। मिदरा का प्रचार था। मांस-भक्षण का प्रचलन था। अन्तः पुर में स्त्रियों की संख्या अधिक होती थी। द्यूत-क्रीड़ा, आखेट, संगीत एवं नृत्य मनोरञ्जन के प्रमुख साधन थे। अधिक नौकर रखने की प्रथा थी। दासता वर्तमान थी। उत्कोच स्वीकार किया जाता था। मध्यम श्रेणी के लोग सुखी और सम्पन्न थे। निम्न वर्ग का जीवन दुखी और कष्टमय था। हिन्दुओं में सती, बाल-विवाह और पर्दा प्रथाएँ प्रचलित थीं। युद्धों में विविध जातियों के व्यक्ति भाग लिया करते थे। इन समस्त सामाजिक अवस्थाओं का वीरकाव्य के किवयों पर पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है।

वीरकाव्य के आरम्भिक काल में अपभ्रंश भाषा में सिद्ध एवं नाथ साहित्य निर्मित हो रहा था तथा प्राकृत में जैन रचनाएँ लिखी जा रही थीं। लोक-भाषाओं में भी काव्य-सृजन प्रारम्भ हो गया था। ये लोक-भाषा ग्रन्थ अपभ्रंश, प्राकृत आदि की साहित्यिक प्रवृत्तियों से प्रभावित रहते थे। वीर रस के अतिरिक्त भिक्त, श्रृङ्गार, नीति आदि विविध विषयों की रचनाएँ भी हुआ करती थीं। उस युग में एक ओर संसार-त्यागी किव थे जो प्रमुखतः धार्मिक साहित्य-साधना को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाए हुए थे, दूसरी ओर राज्याश्रित किव विभिन्न विषय-परक साहित्य-सृजन कर रहे थे।

इन्हीं परिस्थितियों में हिन्दी-वीरकाव्य का सृजन होता रहा। संस्कृत-काल से प्रवाहित होती हुई वीरकाव्य-धारा, पाली, सिद्ध-परम्परा, अपभ्रंश और नाथकाव्य धाराओं से होती हुई उत्तराधिकार रूप में हिन्दी साहित्य को प्राप्त हुई। इसका विकसित रूप हिन्दी की डिंगल और पिंगल दोनों काव्य-परम्पराओं में पल्लवित हुआ। इन काव्यों के ऊपर तत्कालीन अन्य साहित्यों के प्रभाव वर्त्तमान रहते थे। १४वीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही वीरगाथाओं की रचना क्षीण होने लगी। इसका प्रधान कारण राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं। मुसलमानों के प्रभुत्व ने हिन्दू राजाओं को जर्जरित कर दिया था। उनके पास न तो गौरव-गाथा गाने की सामग्री ही थी और न कवियों के हृदय में उत्साह ही रह गया था। मुसलमान अपने राज्य के साथ अपने धर्म का विस्तार भी कर रहे थे। इन परिवर्तित परिस्थितियों में हिन्दू धर्मानुयायियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर की शक्ति पर अधिक अवलम्बत रहना प्रारम्भ कर दिया। परिणामतः ओज और गौरव के तत्वों से निर्मित वीर रस, करुण और दयनीय भावों से ओत-प्रोत होकर शान्त और श्रृङ्गार रस में परिणत होने लगा। भिक्त-साहित्य में यथावसर वीर रस के वर्णन हो जाया करते थे, पर प्रधानता श्रृङ्गार, भिक्त और शान्त रस विषयक काव्य की ही रही। परिणाम यह हुआ कि वीरकाव्य की धारा भिक्त-काल में कुछ क्षीण हो गई किंतु रीति-काल में पहुँच कर रीति-ग्रन्थों के समानान्तर पुनः प्रबल वेग से प्रवाहित होने लगी। इसका कारण भी उस युग

की परिवर्तित परिस्थितियाँ ही थीं। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी तक समस्त प्रवृत्तियों को समेटती हुई वीरकाव्य-परम्परा परिवर्तित परिस्थितियों के रूप में स्वयं को ढालती हुई विकसित होती रही है। आगे इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन किया जा रहा है।

#### काव्य-रूप

वीरकाव्य धारा के ग्रन्थ प्रबन्ध-काव्य और मुक्तक रूप में मिलते हैं। प्रबन्ध-काव्यों के अन्तर्गत महाकाव्य और खण्डकाव्य दोनों प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं।

महाकाव्यों में केशव-कृत 'वीर्रासहदेव चरित', मान-रचित 'राजिवलास', गोरेलाल-कृत 'छत्रप्रकाश', सूदन विरचित 'सुजान चरित' तथा जोधराज-कृत 'हम्मीर रासो' प्रमुख हैं। महा-काव्यों में कथानक-चित्रण करते समय इन किवयों ने अपभ्रंश-काल से चली आती हुई पद्धित का अनुसरण किया है। साथ ही अनेक परिवर्तन भी किए हैं। चरित-नायकों के जीवन की अधिकाधिक घटनाओं का इन कृतियों में समावेश हुआ है। आरम्भ में नायकों के पूर्वजों का उल्लेख हुआ है, जिन पर किवदंतियों, कल्पनाओं और चारण-परम्पराओं का अधिक प्रभाव होने के कारण उनका मुख्य घटना से विशेष सम्बन्ध नहीं रह गया है। आश्रयदाताओं तथा उनसे सम्बन्धित पात्रों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करके कथानकों को अधिक अस्वाभाविक बना दिया गया है। बार्बार ऐसे प्रसङ्ग लाए गए हैं जिनमें पात्रों की दानशीलता, आत्मप्रशंसा, शौर्य आदि के वर्णन का अवसर मिल सके। ऐसे स्थलों पर कथानकों के किमक विकास और पूर्वापर सम्बन्ध को पर्याप्त मात्रा में घक्का लगा है। ऐसे अंश 'राजिवलास' और 'हम्मीर रासो' में प्रचुर मात्रा में वर्तमान हैं।

कुछ रचनाओं में विभिन्न विषयों की लम्बी सूचियाँ गिनाने की परिपाटी का अनुकरण किया गया है। यही नहीं, व्यक्तियों और वस्तुओं के नामों की बार-बार आवृत्ति की गई है, जिससे कथानक को भारी ठेस पहुँची है। इस पद्धति को अपनाने के मूल में किवयों की पाण्डित्य-प्रदर्शन की भावना ही हैं। इस दृष्टि से 'राजविलास' में सरस्वती-वर्णन, 'वर्षा-वर्णन, 'उदयपुर वर्णनान्तर्गत विविध विषयों का चित्रण, 'वीरों की लम्बी सूची 'सम्बन्धी प्रसङ्ग देखे जा सकते हैं। इनके कारण घटना-प्रवाह में बाधा पड़ गई है। साथ ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के कारण अधिकांश स्थल ऊहात्मक हो गए हैं।

एसे वीरकाव्यों का भी निर्माण हुआ है जिनमें ऐतिहासिक वर्णन की वास्तविकता के साथ ही कथानक को निर्दोष एवं काव्योचित गुणों से परिपूर्ण करने का प्रयत्न किया गया है। इस दृष्टि से 'वीरसिंहदेव चरित' तथा 'छत्रप्रकाश' विशेष उल्लेखनीय हैं। केशव का ध्यान कथानक को रोचक बनाने की ओर इतना नहीं गया है जितना कि ऐतिहासिक घटनावली के कमानुसार वर्णन की ओर। उन्होंने इस कृति की रचना का उद्देश्य इस प्रकार व्यक्त किया है—

१. राजविलास, पृष्ठ १-७।

२. बही, पुष्ठ द-१०।

३. वही, पुष्ठ ४४-५४।

४. बही, पुष्ठ १९३-१९४।

नवरस मय सब धर्ममय राजनीति मय मान। वीर चरित्र विचित्र किए केसवदास प्रमान।। १

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि किव का ध्यानं प्रबन्ध-निर्वाह की ओर उतना नही था जितना कि राजनीतिक अवस्था के वर्णन की ओर । गोरेलाल ने भी 'छत्रप्रकाश' में ऐतिहासिक घटनाओं का यथातथ्य निरूपण करने का ध्यान रक्खा है। उन्होंने अपने आश्रयदाता की पराजय तक का उल्लेख कर दिया है, यथा—

कह्यौ सबनि समुझाइयौ, जिन भजिबे पछिताउ। भजे कृष्ण अवतार जे, पूरन प्रगट प्रभाउ।।

लाल किव की प्रबन्ध-पटुता उच्च कोटि की है। वास्तिवक ऐतिहासिक घटनाओं पर अवलम्बित होते हुए भी 'वीरसिंहदेव-चरित' तथा 'छत्रप्रकाश' के किवयों ने अपनी पैनी दृष्टि से मार्मिक स्थलों को पहचान कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

ऐतिहासिक घटनाओं के साथ पौराणिक एवं काल्पनिक घटनाओं का समावेश कर देने से इन किवयों को अपनी काव्य-शिक्त प्रदर्शित करने के लिए अधिक स्वतन्त्र क्षेत्र मिल गया है। 'हम्मीररासो' में सृष्टि और मानव-रचना, चन्द्र और सूर्यवंश का वर्णन पौराणिक आधार पर अवल्लिम्बत है। जोधराज की रचना पर 'पृथ्वीराज रासो' और तुल्सी-कृत 'रामचिरतमानस' का भी पर्याप्त प्रभाव है। इन प्रयोगों से कहीं-कहीं पर प्रबन्ध-निर्वाह दोषपूर्ण हो गया है और ऊहात्मक वर्णन की प्रधानता हो गई है। प्रकृति-वर्णन, ऋतु-चित्रण, नदी-वर्णन, धार्मिक उपदेश, जी को उबा देने वाले राजनीतिक संवाद, अलौकिक घटना-प्रयोग आदि की कुछ ग्रन्थों में इतनी भरमार है कि कथावस्तु का प्रवाह एकदम मन्द पड़ गया है।

खण्डकाव्यों में कथानक-चित्रण में वे समस्त प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है जिनका समावेश महाकाव्यों में हुआ है। कुछ कियों ने ग्रन्थों को अधिक रोचक बनाने के लिए आकिस्मक एवं विस्मयपूर्ण कथावस्तु की कल्पना की है। ऐसा करने से ऐतिहासिक त्रुटियों का समावेश हो गया है और कथानक का पूर्वापर सम्बन्ध-निर्वाह छिन्न-भिन्न हो गया है। गोरा-बादल की कथा में पिद्मनी की प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन का सिंहलद्वीप पर आक्रमण और सागर के किनारे पहुँच कर राघव चेतन द्वारा यह बतलाना कि पिद्मनी चित्तौड़ में है, किव की असावधानी एवं कथानक-वर्णन-सम्बन्धी अनिभन्नता का परिचायक है। योगी का आगमन, उसकी सहायता से मृग-चर्म पर उड़ कर सिंहलद्वीप पहुँचना तथा रत्नसेन द्वारा पिद्मनी की प्राप्ति के उपाय, एकदम असम्भव तथा आकिस्मक घटनाएँ हैं। इस प्रकार की घटनाएँ काल्पनिक जगत में ही होती है, व्यावहारिक क्षेत्र से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

१. वीर्रासहदेव-चरित, छंद ६, पृष्ठ २।

२. छत्रप्रकाश, पुष्ठ १४७।

३. गोरा-बादल की कथा, छंद ६४-६९।

४. वही, छंद १६-२७।

ऐसे खण्डकाव्य भी मिलते हैं जिनमें कोरी प्रशंसा, तथा नामावली की आवृत्ति के कारण कथानक का प्रवाह नष्ट और ग्रंथ नीरस हो गया है। 'जंगनामा' और 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली' इसके उदाहरण हैं। श्रीघर ने अपनी कृति म अमीरों तथा वीरों के नामों का अनेक बार उल्लेख किया है। परिणामतः कथानक हेय एवं नीरस हो गया है। इसी प्रकार 'हिम्मतबहादुर-विरुदा-वली' का अधिकांश भाग राजपूत-उपजातियों, वाद्य-यंत्रों, हाथियों, घोड़ों, तोपों, बंदूकों, तलवारों आदि के नामों के गिनाने से भरा पड़ा है। परिणामतः कथानक का प्रवाह मंद पड़ गया है।

उक्त काव्यों में संयुक्ताक्षरों और नादात्मक शैली के प्रयोग ने भी घटनावली के लिए घातक कार्य किया है। इस शाला में कुछ ऐसे रासो खण्डकाव्य लिखे गए हैं जो परम्परागत रासो शैली से भिन्न एक नवीन पद्धित को लेकर चले हैं। इनमें कथानक का चित्रण अत्यंत सफल हुआ है। 'रासा भगवंतिसह' और 'करिह्या कौ रायसौ' उक्त कथन की पृष्टि करते हैं। 'रासा भगवंति सिंह' में युद्ध का सुन्दर चित्रण हुआ है और 'करिह्या कौ रायसौ' में वीरों की गर्वोक्तियों तथा युद्ध का सुन्दर वर्णन मिलता है।

मुक्तक शैंली में लिखे गए काव्यों में से कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें शिवाजी, छत्रसाल बुन्देला आदि वीरों को आलम्बन बनाया गया है। इन कृतियों म पात्रों के जीवन के विस्तृत कार्य कलाप के दर्शन होते हैं। इनमें शौर्य, वीरता, प्रताप, युद्ध, तलवार आदि के सजीव चित्रण किए गए हैं जिनमें वीररस का अच्छा परिपाक हुआ है। इसके लिए भूषण की रचनाएँ तथा केशव-कृत 'रत्नावली' विशेष उल्लेखनीय हैं।

केशव ने 'वीरसिंहदेव-चरित' में 'पृथ्वीराजरासो' की सम्वाद वाली पद्धित को अपनाया है जिससे कथानक में नाटकीय त्वरा का सम्मिश्रण हो गया है। दान और लोभ के तर्क-वितर्क इस कथन की पुष्टि करते हैं। प्रायः सभी ग्रंथों में वीरता, रौद्र, श्रुगार, दान, दया, धार्मिकता आदि भावनाओं के चित्रण के लिए कथानक का सफल प्रयोग किया गया है।

उपर्युक्त संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि ये किव कथानक प्रयोग के लिए एक बँधी हुई धारा

१. जंगनामा, पंक्तियाँ ४२-६०, ७४-८२, १७४-२१२, २३३-३४४, ४१३-४३४, ८६७-१२४६, १२७३-१४२०।

२. हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छंद २७-३७।

३. वही, छंद ३९-४१।

४. वही, छंद ४७-५१।

५. वही, छंद ४२-४६।

६. वही, छंद ६३-७०, ८९-९१।

७. वही, छंद ७०-७२।

द. वही, छंद १९३-२०१।

९. जंगनामा, पंक्तियाँ १४२-५०, १५६३-७४, हिम्मतबहादुर-विश्वावली, छंद ४५, ६१, १३०, १६६।

का अनुकरण करते रहे हैं। दरबारी चारण-भाट-परिपाटी उनके सामने थी। रीतिकालीन परम्परा से भी ये किव प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके ह। प्रलोभन और दान की लिप्सा भी इनको पथ-भ्रष्ट करने में न चूकी। ये ही कारण थे जिनके वशीभूत होकर ये किव प्रबन्ध-निर्वाह में उतने सफल नहीं हो सके जितना उन्हें होना चाहिए था। पर इनमें कुछ ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न किव भी हुए हैं जिन्होंने किव-परम्परा से ऊँचे उठकर आशातीत सफलता और मौलिकता का परिचय दिया है। इस दृष्टि से भूषण और लाल किव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

### चरित्र-चित्रण

वीरकाव्य में चिरत्र-चित्रण पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक काव्य थे इसीलिए अधिकांश स्थलों पर इतिवृत्तात्मक शैली का अनुसरण करके ऐतिहासिक घटनावली, पात्रों, स्थानों, युद्ध-सामग्री की सूची आदि का उल्लेख विशेष कर दिया करते थे। पात्रों की अधिक भरमार, लूटमार तथा युद्ध-सामग्री की विस्तृत सूची, अलंकार-प्रयोग, चमत्कार-प्रियता, पांडित्य-प्रदर्शन, रीति-परम्परा का अनुसरण आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनसे ये ग्रंथ वर्णनात्मक अधिक बन गए और उनमें चरित्र-चित्रण के लिए बहुत कम अवकाश रह गया।

इस कथन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उक्त काव्यों में चिरत्र-चित्रण का एकदम अभाव है। पर यह निर्विवाद है कि इन ग्रंथकारों ने अधिकतर परंपरागत कुछ विशिष्ट गुणों का ही उल्लेख अपने पात्रों के संबंध में किया है। कुछ प्रबन्धकाव्यों में चिरत्रों का अच्छा चित्रण भी हुआ है। रासो-परंपरा के ग्रंथों के चिरत्र-चित्रण पर 'पृथ्वीराज रासो' की छाप स्पष्ट रूप से मिलती है, यथा, 'हम्मीररासो'। मुक्तक ग्रंथों में कुछ विशेष बातों को लेकर ही काव्य-रचना की गई है। भूषण की कृतियाँ इसके प्रमाण हैं। स्त्री-पात्रों के विषय में भी एक बंधी हुई धारा का अनकरण किया गया है।

कुछ अपवादों के साथ प्रायः सभी पात्रों, विशेषकर नायकों, में एक ही प्रकार के गुणों का उल्लेख मिलता है। इन पात्रों का आखेट, मल्ल-युद्ध, गज-युद्ध तथा अश्वारोहण से विशेष प्रेम होता था। अस्त्र-शस्त्र-संचालन में वे अधिक दक्ष होते थे। युद्ध में स्वयं सैन्य-संचालन करके सेना के अग्र भाग में रहकर नायक स्वयं युद्ध की गति-विधि का निरीक्षण करते थे। यही नहीं, वे विजयी वीरों का समुचित आदर करके गुण-ग्राहकता का भी परिचय दिया करते थे।

इस धारा के ग्रंथों के नायक प्रायः युद्धवीर, दानवीर, दयावीर एवं धर्मवीर के रूप में चित्रित किए गए हैं। पर प्रधानता युद्धवीर की ही है। वेद, गौ, ब्राह्मण और हिन्दूधर्म की रक्षा करने के लिए ये नायक सदैव कटिबद्ध रहते थे। इनकी दानशीलता भी उच्चकोटि की हुआ करती थी। चारणों, भाटों, कवियों और ब्राह्मणों को ये पुष्कल धन प्रदान किया करते थे।

कुछ पात्र बड़े यशस्वी तथा कर्मेवीर हुआ करते थे। शत्रु से लोहा लेना, अपनी विजय के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना और हँसते-हँसते अपने प्राणों की बलि चढ़ा देना इन वीर-पुंगवों के लिए साधारण-सी बात थी। इनमें से कुछ वीरों ने अपने बाहुबल पर, साधारण स्थिति से उठकर और दिल्ली राज्य की जड़ें हिलाकर, विस्तृत राज्यों की स्थापना की थी। शिवाजी, छत्रसाल बुंदेला और सूरजमल जाट के नाम इस दृष्ट् से विशेष उल्लेखनीय हैं। ऐसे पात्रों के चित्रण में सच्ची वीरता, अदम्य उत्साह, असीम अध्यवसाय और कार्यकुशलता के दर्शन होते हैं। प्रायः सभी नायक शत्रुओं को तंग करने के लिए छिप-छिपकर छापा मारते, राज्यों को लूटते, आग लगा देते, चौथ उगाहते तथा जंगलों एवं अन्य सुरक्षित स्थानों में जा छिपते थे। दिल्ली राज्य के शत्रुओं और विद्रोहियों में परस्पर मित्रता स्थापित हो जाया करती थी। ऐसे मैत्री-भाव द्वारा वे अपने शत्रु को पराजित करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। 'वीरसिहदेव-चिरत' म सलीम तथा वीरसिहदेव की मित्रता, 'सुजान-चिरत्र' में सूरजमल तथा सफदरजंग की मैत्री, शिवाजी और छत्रसाल-मिलन इसके उदाहरण हैं। अवसर पड़ने पर विश्वासघात, हत्या आदि कार्य करने से भी ये व्यक्ति नहीं चूकते थे, किन्तु अधिकांश वीर सत्यानुसार आचरण करने वाले और नीतिवान महान व्यक्ति ही थे।

इन वीरों में और विशेषकर नायकों में सच्ची राजपूत वीरता एवं कर्मण्यता के गुण वर्तमान थे। प्रतिद्वन्द्वी से लोहा लेने और करिमट अथवा मरिमट की भावना उनमें रहा करती थी। उनकी वीरता क्रूरता एवं नृशंसता की भित्ति पर अवलंबित नहीं थी। हाहा खाने वाले पर हाथ उठाना, धोखे से शत्रु का संहार करना आदि बातें उन्हें रुचिकर नहीं थीं। प्रार्थना करने पर वे शत्रु को निकल जाने का सुरक्षित मार्ग दे दिया करते थे। वे जितने ही वीर होते थे उतने ही दयालु और जितने ही कठोर उतने ही उदार।

इन वीरों में स्वामिभिक्त, कृतज्ञता आदि गुण वर्तमान थे। सेनापित आदि कर्मचारी अपने स्वामी के कार्य को बड़ी तत्परता और सलग्नता के साथ किया करते थे। यह उनके चरित्र की एक असाधारण विशेषता थी।

इन ग्रंथों में कुछ ऐसे पात्र भी मिलते हैं जो छल, कपट, विश्वासघात एवं धूर्तता के साक्षात अवतार थे। अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता था। नीति-अनीति, उचित-अनुचित का घ्यान रखना उनके लिए आवश्यक न था। कुछ ऐसे भी वीर थे जो आत्म-श्लाघा एवं दूसरों को उपदेश देना ही सच्ची वीरता का आदर्श समझा करते थे।

अधिकांश ग्रंथों के नायकों और उनके पक्ष के पात्रों के गुणों को चढ़ा-बढ़ाकर अंकित किया गया है। उनके प्रतिपक्षी पात्रों के चिरत्र को अधिक ऊँचा उठाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। ऐसे बहुत कम ग्रंथ हैं जिनमें प्रतिनायक के आतंक, गौरव और वैभव का उदारतापूर्वक वर्णन किया गया हो। इस संबंध में 'राजविलास' में महाराणा राजिंसह के प्रतिद्वन्द्वी औरंगजेब तथा 'सुजान-चिरत्र' में सूरजमल के विरोधियों के चिरत्र-चित्रण में अधिक उदारता दिखलाई गई है। ऐसा करने से नायकों के शौर्य और बल-पराक्रम अधिक उज्ज्वल हो उठे हैं। पद्माकर ने 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली' में नायक के विरोधी नोने अर्जुनसिंह का चित्रण भी अधिक उदारता से किया है। कितपय ऐसे ग्रंथ भी मिलते हैं जिनमें उपनायक के चिरत्र को अत्यधिक गिरा दिया गया है। इस दृष्टि से 'हम्मीर रासो' में अलाउद्दीन का चूहे से भयभीत होने वाला कथन' विचारणीय है।

इन कृतियों में नारी पात्रों का उल्लेख अपेक्षाकृत कम मिलता है। इन स्त्री पात्रों के

<sup>.</sup> १. हम्सीररासो, इंद २४५, वृष्ठ ४०।

दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम वह वर्ग है जिसमें नख-शिख और नारी-जाति-भेद-वर्णन सिम्मि-लित हैं। इस पर स्पष्टतः ही रासो और रीति-परम्परा का प्रभाव है। ये चित्रण प्रृंगारिक भावना से ओत-प्रोत है। नारी का यह रूप उद्दीपक, साधना में बाधक और कर्तव्य-पथ से विमुख कराने वाला है।

दूसरे वर्ग के अन्तर्गत वे स्त्री पात्र आते हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल एवं महान है। इस रूप में सच्ची क्षत्राणी सती, साध्वी, माता और पत्नी के रूप में आती है। उसका यह रूप अधिक स्थायी, वीरता से परिपूर्ण और वास्तविक है। यह चित्रण रीतिकालीन अञ्लील प्रभाव से बचा हुआ है। ऐसे आदर्श नारी पात्र अन्य काव्य-धाराओं में सम्भवतः दुष्प्राप्य हैं। इस शाखा की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं पर अवलम्बित होने के कारण यह चित्रण अधिक सत्य एवं प्रभावोत्पादक बन गया है। नारी का यह रूप चारण, भित्त और रीतिकालीन साहित्य में अपनी सबसे अलग विशेषता रखता है। सूक्ष्म होते हुए भी यह आदर्श और महान है।

इस प्रकार कुछ कियों ने अपने काव्यों में इतिहासानुकूल और कितिपय कियों ने ऊहा-त्मक शैली के आधार पर अपने पात्रों के चिरत्र अंकित किए हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का भी आश्रय लिया गया है। रासो-परम्परा की स्पष्ट छाप भी दृष्टिगोचर होती है। मुक्तक रचनाओं में से कुछ में यशस्वी नायक को लेकर उसकी वीरता, शौर्य आदि का वर्णन किया गया है और कुछ कोरी प्रशस्ति मात्र की गई है। अनेक किवयों ने चिरत्र-चित्रण के प्रति उपेक्षा प्रदिश्ति की है। साथ ही कुछ विशिष्ट गुणों का अंकन करना ही इन किवयों का मुख्य उद्देश्य रहा है। नारी पात्र, यद्यपि कम अए हैं, पर उनके चिरत्र की अपनी निजी विशेषताएँ हैं।

## रस-निरूपण

रस-निरूपण की दृष्टि से इस धारा के ग्रंथ निम्न वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं ---

- (१) रसों के लक्षण और उदाहरण वर्णन करने के विचार से लिखे गए ग्रंथ, जैसे 'लिलित-ललाम'।
- (२) अलंकारों के रीति-ग्रंथ जिनमें उदाहरण-रूप में विविध छन्दों में रसों का परिपाक हुआ है। इस कोटि में 'शिवराज भूषण' और 'जगदविनोद' आते हैं।
- (३) कवित्व की दृष्टि से रचे गए ग्रंथ जिनमें विभिन्न रसों के उदाहरण मिलते हैं। 'वीरसिंहदेव-चरित', 'सूजान-चरित्र' आदि कृतियाँ इसके अंतर्गत आती है।

इस घारा में वीर—युद्धवीर, दानवीर, दयावीर तथा घर्मवीर—के चित्रण में श्रृंगार, वीभत्स, रौद्र तथा भयानक रसों का मिश्रण भी मिलता है, परंतु करुण, हास्य, अदभुत तथा शांत का अपेक्षाकृत कम प्रयोग हुआ है।

युद्ध, दान, दया और धर्म वीर का वर्णन करते हुए इन कवियों का ध्यान प्रधान रूप से युद्धवीर और दानवीर की ओर अधिक रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। ये कवि प्रायः

<sup>ं</sup> १. गोरा-बादल की कथा, छंद ३८-५५, हम्मीररासो, छंद १३०-१५७।

राजाश्रित थे। आश्रयदाताओं के दान और युद्ध-कौशल की प्रशंसा करना इनके लिए नितान्त स्वाभाविक था। कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जिनमें चरित-नायकों के वीरत्व एवं शौर्य का वास्तविक अंकन हुआ है। उदाहरणार्थ 'रत्नबावनी' तथा भूषण की रचनाएँ ली जा सकती हैं।

वीर रस के प्रसंग में अस्त्र-शस्त्रादि, युद्ध-सामग्री, वीरों की सजावट, सैन्य-प्रयाण, वीरों की गर्वोक्तियाँ, पौरुषपूर्ण कार्य-कलाप, तुमुल कोलाहल आदि के सजीव चित्र अंकित किए गए हैं जिनसे वीर रस का वास्तविक चित्र पाठक के हृदय-पटल पर अंकित हो जाता है। इस संबंध में केशव, भूषण, मान और सूदन की रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

कुछ किवयों ने दानशीलता का वर्णन करने में ऊहा और अतिशयोक्ति से अधिक सहायता ली है। मान, मितराम और सदानंद के नाम इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय हैं। ऐसे वर्णनों में अस्वाभाविकता एवं नीरसता का समावेश हो गया है। संयुक्ताक्षरों एवं नादात्मक शैली को ही वीररस-निष्पत्ति का एक मात्र कारण समझने वाले किव भी इस धारा में हुए हैं। ऐसे किवयों में मान और सूदन प्रमुख हैं।

युद्ध-सामग्री का वर्णन करने में उपमा, उत्प्रेक्षा, सन्देह आदि अलंकारों का सहारा लेकर वाह्य तड़क-भड़क में मग्न रहने वाले केशव, पद्माकर आदि उक्त स्थलों पर वास्तविक वीर रस-निरूपण में असफल रहे हैं।

कुछ किवयों ने युद्ध आदि का विवरण उपस्थित करना ही अपना लक्ष्य बनाया है। परिणामतः वीर रस का समुचित परिपाक नहीं हो सका है। ऐसे किवयों में गोरेलाल तथा श्रीधर विशेष उल्लेखनीय हैं।

वीर रस के साथ एक ही छन्द में अन्य रसों का मिश्रण कर देना भी इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। $^{1}$ 

उपर्युक्त विवेचन से वीर रस की वास्तिवक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। थोड़े-से हेर-फेर के साथ प्रायः एक ही प्रकार की वीर रसात्मक मान्यताएँ इस धारा में प्रचलित रही हैं। पर आदिकाल की अपेक्षा रीतिकालीन युग का वीर रस अधिक स्वाभाविक है, क्योंकि वह ऐतिहासिक तथ्य के अधिक निकट है।

इस घारा में वीर रस के पश्चात श्रृंगार रस का विशिष्ट स्थान है। श्रृंगारवर्णन में स्त्री-पुरुष-जाति-भेद, नख-शिख-वर्णन, ऋतु-वर्णन आदि का प्रमुख रूप से चित्रण मिलता है। इसके लिए जटमल, रमान तथा जोधराज विशेष प्रकार से विचारणीय हैं। इस रस-वर्णन में इन्होंने इतनी तल्लीनता दिखलाई है कि कथावस्तु तथा वीररस-चित्रण का घ्यान ही उन्हें एक प्रकार से विस्मृत.हो गया है। कहीं-कहीं पर अञ्लीलता के नग्न-चित्र भी प्रस्तुत कर दिए गए है। '

१. भूषण-ग्रंथावली, शिवराज-भूषण, छंद ३२८, पृष्ठ ५८।

२. गोरा-बादल की कथा, छंद ३८-६०, पृष्ठ १०-१४।

३. राजविलास, छंद ४०-५७, पुष्ठ ८-१०।

४. हम्मीररासो, छंद १००-१५७।

४. गोरा-बादल की कथा, छंद ४८।

प्रसन्नता का विषय यही है यह दोष थोड़े ही स्थलों पर आया है। अधिकांश वर्णन रीतिकालीन उच्च ऋंगारी कवियों के समकक्ष बन पड़े हैं।

लाल किव ने लौकिक श्रृंगार द्वारा अलौकिक श्रृगार की ओर सकेत किया है। पद्माकर, जोधराज आदि ने वीर रस में श्रृंगार का पुट दिया है। कहीं-कहीं पर श्रृंगार रस के वर्णन में स्ववाचकत्व दोष आ गया है।

उक्त कुछ दोषों के होते हुए भी वीर रस के उपरांत श्रृंगार रस इस धारा में प्रमुख रूप से और अधिकता से चित्रित हुआ है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

वीर रस के प्रसंग में वीभत्स-रस-चित्रण के दर्शन भी होते हैं। सर्वत्र जोगिनी, गिद्ध, महादेव, कालिका, कंक, मांस, रक्त आदि एक-से ही उपकरणों का उल्लेख मिलता है।

वीर रस के मित्र-रसों, रौद्र तथा भयानक का थोड़ा-बहुत वर्णन सभी रचनाओं म मिलता है। यद्यपि इन रसों का सुन्दर परिपाक करने में इन किवयों को सफलता मिली है, पर उक्त रसों का चित्रण अपेक्षाकृत कम हुआ है।

करुण, हास्य, अद्भुत और शांत रसों के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। ये रस प्रायः उपेक्षित रहे हैं।

#### अलंकार-योजना तथा छंद-प्रयोग

अलंकार-योजना की दृष्टि से आलोच्य काव्य-घारा में दो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत वे सारे ग्रंथ परिगणित किए जा सकते हैं जो रीति-परम्परानुसार लक्षणों और उदाहरणों की शैली में लिखे गए हैं। 'शिवराज-भूषण' और 'ललित-ललाम' इसके उदाहरण हैं। दूसरे वर्ग के अन्तर्गत वे समस्त रचनाएँ हैं जो शुद्ध कवित्व की शैली में लिखी गई है और जिनमें अलंकार-प्रयोग स्वतः हो गया है।

प्रथम कोटि के ग्रंथों में मितराम-कृत 'लिलत-ललाम' में अलंकारों के लक्षण और उदा-हरणों का सिन्नवेश किया गया है। उक्त ग्रंथ में अधिकांश उदाहरण बूँदी-नरेश भाऊसिंह के सम्बंध में कहे गए हैं। मितराम ने शब्दालंकारों का वर्णन नहीं किया है। रसवदादि अलंकारों का भी उसमें उल्लेख नहीं हुआ है। केवल अर्थालंकारों के लक्षण और उदाहरण ही दिए गए हैं। मितराम के लक्षण और उदाहरण प्रायः निर्दोष और स्पष्ट हैं, पर निम्नलिखित अलंकारों के लक्षण और उदाहरण विशेष प्रकार से मनोहर एवं सुन्दर बन पड़े हैं—

उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति और यथासंख्य। मितराम को अलंकार-वर्णन में रीतिकालीन अन्य किवयों की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है।

'शिवराज-भूषण' को निर्दोष रीति-ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। उसके अधिकांश लक्षण

१. हम्मीररासो, छंद ७४७-८, पृष्ठ १४८।

२. लिलतललाम में वर्णित अलंकारों की संख्या विस्तृत है, पर वीरकाव्य से संबंधित अलंकारों के उदाहरणों से ही यहाँ पर हमारा अभिप्राय है।

और उदाहरण दोषपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूषण का उद्देश्य अपने चिरत-नायक का यशोगान करना था, रीति-ग्रंथ लिखना नहीं। 'शिवराज-भूषण' में दोहा छन्दों में अलंकार-लक्षण देकर उदाहरण देने में वीरकेशरी शिवाजी के शौर्य से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कुल १०६ अलंकारों का वर्णन किया गया है, जिनमें १०० अर्थालंकार, ५ शब्दा-लंकार और १ उपमालंकार है। अर्थालंकारों की संख्या में अधिकांश अलंकारों के भेदों की संख्या भी सम्मिलत है। इन्होंने कुछ अलंकारों के सारे भेदों का वर्णन किया है, कुछ के कुछ भेदों का विवेचन किया है और शेष के भेद एकदम छोड़ दिए हैं। विणित अलंकारों में से कुछ के लक्षण छोड़ दिए हैं और केवल उदाहरण ही दिए हैं। कितपय स्थलों पर भूषण ने एक ही छन्द में दो अलंकारों के लक्षण दे दिए हैं। इनके अधिकांश अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण अस्पष्ट और दोषपूर्ण है। लक्षणों की अपेक्षा इनके उदाहरण अधिक अशुद्ध हैं। भूषण ने दो नवीन अलंकार सामान्य-विशेष और भाविक-छिव माने हैं, पर ये दोनों ही कमशः विशेष-निबन्धना तथ। भाविक के अन्तर्गत आ जाते हैं।

इस प्रकार रीति-ग्रंथ की दृष्टि से 'शिवराज-भूषण' साधारण श्रेणी की कृति है। सच बात तो यह है कि रीति-ग्रंथ-लेखन-प्रणाली ने इस ग्रंथ में भूषण की किवता का स्वतंत्र रूप नहीं विकसित होने दिया है। अन्य किवयों के समान उनकी दृष्टि किवता की ओर अधिक टिकी थी। यही कारण है कि 'शिवराज-भूषण के' अधिकांश पद्यों में अलंकारों के अत्यंत उत्कृष्ट प्रयोग के साथ किवत्व के सुन्दर दर्शन होते हैं। जहाँ इन्हें कोई बंधन नहीं था वहाँ इन्होंने स्वाभाविक रूप से अत्यंत उत्तम अलंकार-योजना की है।

इस धारा में अलंकार-प्रयोग का क्षेत्र व्यापक होते हुए भी निम्नलिखित अलंकार ही विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं —

- (अ) शब्दालंकार-अनुप्रास और यमक।
- (आ) अर्थालंकारों में से निम्नांकित सादृश्यमूलक अलकार —

उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा (गम्योत्प्रेक्षा, उक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षा), अति-शयोक्ति (रूपकातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति), भ्रम तथा सन्देह ।

- (इ) विरोधमूलक—विरोधाभास।
- (ई) लोक-व्यवहार-मूलक अलंकार——लोकोक्ति। कम प्रयुक्त होने वाले अलंकार ——
- (उ) शब्दालंकार---श्लेष।
- (ंऊ) अर्थालंकार—अनन्वय, अपह् नृति, उल्लेख, तुल्योगिता, प्रतिवस्तूपमा, व्यतिरेक, विषम, विशेषोक्ति, परिसंख्या, पर्याय, काव्यिलग, अनुमान, लिलतोपमा, व्यतिक्रम, अप्रस्तुत-प्रशंसा, अत्युक्ति तथा उदाहरण।

उक्त अलंकारों के प्रयोग में इन कवियों ने कुछ विशेष नियमों और मान्यताओं को अपनाया है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ अलंकारों की विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है — अनुप्रास —अनुप्रास अलंकार का प्रायः सभी कवियों ने प्रचुर प्रयोग किया है। अधिक-

तर्र इसका प्रयोग कोरे चमत्कार-प्रदर्शनार्थ हुआ है । ऐसे अवसर पर शब्दाडम्बर की भरमार है । केशव, मान, सूदन और पद्माकर इस अलंकार के प्रयोग के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । अनुप्रास की सहायता से वर्णन में कहीं-कहीं पर सजीवता का समावेश हो गया है ।

नायक-नायिका-रूप-वर्णन, ओज, छटा,युद्ध, नामों और सामग्री की सूची तथा युद्ध के उपकरणों के चित्रण के अवसर पर इस अलंकार को विशेष रूप से अपनाया गया है। यह ठीक है कि कहीं-कहीं पर अनुप्रास-प्रयोग से काव्य में सजीवता, ओज और कवित्व का समावेश हो गया है, पर अधिकांश स्थलों पर नीरसता और सुष्कता की इ्तनी अधिकता हो गई है कि कविता के प्रति अरुचि होने लगती है।

उपमा अलंकार—अर्थालंकारों में उपमालंकार का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। गोरेलाल, जोधराज आदि कवियों ने सुन्दर उपमानों का सृजन किया है। सेना-प्रस्थान, युद्ध, हाथी, घोड़े, अस्त्र-शस्त्र आदि के वर्णन में मेघ, विजली और वर्षा के उपकरणों को उपमानों के रूप में प्रयुक्त किया गया है; यथा—

> झरिय सार तिहिं अपार मुख मारु मारु रर। ज्यों पहार पर जलद धार बरसंत सांग सर॥१

कृषि-सम्बन्धी कुछ नवीन उपमानों को भी अपनाया गया है।

रूपक अलंकार—यह अलंकार भी इन किवयों को अधिक प्रिय रहा है। सैन्य-प्रयाण, युद्ध-सामग्री, युद्ध-वर्णन में मेघ, बिजली, बूंदें, नदी, पानी, प्रवाह, वक-पंक्ति आदि के सुन्दर रूपक बाधे गए हैं। केशव ने सूर्य के लिए अरुन-मुख बानर उपमान का प्रयोग करके अपनी अदूरदिशता का परिचय दिया है; यथा—

> दिनकर बानर अरुन-मुख, चढ्यौ गगन तरु धाय। केसव तारा कुसुम बिनु, कीनौ झुकि झहराय।।र

उपर्युक्त प्रचलित रूपकों के अतिरिक्त बरात, तीर्थराज प्रयाग, काल की वाटिका, सूरजमल का होता बनकर यज्ञ करना, विराट पुरुष, वसंत, कृष्ण-स्तुति, गोवर्द्धन की कथा विराट पुरुष, वसंत, कृष्ण-स्तुति, गोवर्द्धन की कथा विराट पुरुष, वसंत,

१. सुजान-चरित्र, छंद १०, पृष्ठ ९६।

२. वीर्रासहदेव-चरित, छंद २६, पृष्ठ ६९।

३. वही, छंद ६-३४, पृष्ठ ४०-४२।

४. सुजान-चरित्र, छंद ३, पृष्ठ २१।

५. वही, छंद ११, पृष्ठ ९६-९७।

६. वही, छंद ५१, पृष्ठ १८०।

७. वही, छंद २, पृष्ठ ६२।

द. वही, छंद ७, पृष्ठ ११४।

आदि पौराणिक तथा अन्य प्रकार के रूपकों का इन किवयों ने सफल प्रयोग करके काव्य में नवी-नता और सजीवता का समावेश किया है।

जरप्रेक्षा अलंकार—इस अलंकार का प्रयोग वस्तुओं, हाथियों, 'नगर, वर्षा, घोड़ों, युद्ध आदि के वर्णन में किया गया है।

अतिक्षयोक्ति अलंकार—अतिशयोक्ति अलकार तथा इसके भेद रूपकातिशयोक्ति और अक्रमातिक्षयोक्ति का इन किवयों ने जी खोल कर वर्णन किया है। युद्ध तथा वैभव-वर्णन में इस अलंकार की सहायता से ऊहात्नक उड़ानें भरी गई है। ''राजविलास' में गर्वोक्तियों के कथन में अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा विशेष छटा एवं सौदर्य का समावेश हो गया है। '

ऊपर दिए संक्षिप्त विवरण से अलंकार-प्रयोग की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त हो जाता है।

छंद प्रयोग की दृष्टि से इस धारा का एक विशिष्ट स्थान है। छन्दों की इतनी विविधता हिन्दी की अन्य काव्यधाराओं में सम्भवतः कठिनता से मिलेगी। लगभग १३३ प्रकार के छन्द इन किवयों द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं। इन छन्दों में से अधिकांश विभिन्न किवयों द्वारा अपनाए गए हैं। केशव ने १५ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। चौपही, दोहा, छप्पय, किवत्त, सवैया (मालती), उनके अधिक प्रिय छन्द है। मात्रिक छन्द उन्हें अधिक रुचिकर है। छन्दों में नवीनता लाने और परिवर्तन करने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है।

जटमल ने सात प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है और उनमें से दोहा और छप्पय को विशेष रूप से अपनाया है। इन्होंने केवल एक ही प्रकार के वर्णवृत्त—मोतीदाम—का प्रयोग किया है। इनके द्वारा प्रयुक्त शेष छंद मात्रिक हैं।

मितराम ने 'ललित-ललाम' में दोहा, कवित्त और मालती सर्वया का विशेष और छप्पय का सामान्य रूप से प्रयोग किया है।

भूषण ने १२ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। कवित्त इनका अत्यंत प्रिय छन्द है। अलंकारों की परिभाषा के लिए दोहे का प्रयोग किया है। इन्होंने सबैया के चार भेदों का उपयोग किया है जिनमें से मालती का सबसे अधिक प्रयोग मिलता है।

मान किंव ने २७ प्रकार के छन्दों को अपनाया है। इन्होंने चंदबरदाई के समान छप्पय के लिए किंवत्त नाम दिया है। इनके द्वारा प्रयुक्त छन्दों में राजस्थानी छन्दों की संख्या अधिक है। छन्दों के रूप बदलने और परिवर्तन करने की प्रवृत्ति इनमें पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है।

१. वीर्रासहदेव-चरित, छंद ३४-४०, पृष्ठ ३१।

२. वही, छंद २२, पूष्ठ ५७।

३. वही, छंद १-१३, पृष्ठ ६७।

४. हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छंद ५२-५६, पृष्ठ ९-१०।

४. वही, छंद १४७, पुष्ठ २९।

६. छत्रप्रकाश, पृष्ठ ११९, हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छंद १४७, पृष्ठ २९।

७. राजविलास, छंद १८९-१९६, पृष्ठ १७९-१८०।

गोरेलाल ने जायसी-कृत 'पदमावत' और तुलसी-कृत 'रामचरितमानस' के समान केवल दोहे और चौपाई का प्रयोग किया है। इस प्रकार इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उक्त छंद अवधी के समान ही ब्रजभाषा में भी सफलता एवं निर्दोषतापूर्वक प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

श्रीधर के 'जंगनामा' में १३ प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए है, जिनमें मात्रिक छन्दों की संख्या अधिक है।

सदानन्द ने १५ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है, जिनमें मात्रिक तथा वर्णिक दोनों प्रकार के छन्द हैं। अधिकांश स्थलों पर इनके छन्द दोषपूर्ण हैं।

सूदन ने १०३ प्रकार के छन्दों का प्रयोग करके इस शाखा में अपने लिए सर्वोर्पार स्थान प्राप्त कर लिया है। इन्होंने प्रत्येक जंग के प्रत्येक अंक के अंत में एक हरिगीतिका की आवृत्ति की है। सूदन ने मात्रिक सम, अर्द्ध-सम, विषम तथा वर्णिक सम, वर्ण-मुक्तक आदि सभी प्रकार के छन्दों को अपनाया है तथा आठ मात्रा के छन्दों से लेकर चालीस मात्रा तक के मात्रिक छन्दों और दो वर्ण से लेकर बत्तीस वर्णों तक के वर्ण-वृत्तों का प्रयोग किया है। छन्दों के रूप-परिवर्तन करने और उनके नामों को बदलने की प्रवृत्ति द्वारा इन्होंने अपने पाडित्य एवं आचार्यत्व का परिचय दिया है। इस दृष्टि से सूदन केशव के समकक्ष ही नहीं, वरन कितपय बातों में उनसे श्रेष्ठ ठहरते हैं।

गुलाब किव ने १३ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। इनके छन्द प्रायः पिंगल के नियमों पर खरे नहीं उतरते हैं।

पद्माकर ने 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली' में ६ प्रकार के छन्द अपनाए हैं। हरिगीतिका इनका सर्वप्रिय छन्द है। 'जगद्विनोद' में किवत्त, छप्पय तथा दोहा अधिक प्रयुक्त हुए हैं। सूदन के समान पद्माकर ने भी हरिगीतिका की यथास्थान आवृति की है।

जोधराज ने १७ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने वचनिका को भी स्थान दिया है। मात्रिक छन्दों के प्रति जोधराज ने अधिक अभिरुचि प्रदर्शित की है।

चौपाई, पद्धरी, हीर (हीरा, हीरक), गीतिका, गीता, हिरगीतिका, लीलावती, त्रिभंगी, रसावल तथा हनूफाल आदि मात्रिक छन्द; दोहा (दोहरा) और सोरठा अर्द्धमात्रिक छन्द; अमृतध्विन, कुंडलिया तथा छप्पय विषम छन्दों का तीन अथवा अधिक कवियों ने प्रयोग किया है। तोमर, निसानी, पावकुलक (पादाकुलक) तथा विअक्षरी आदि मात्रिक छन्दों को कम से कम दो कवियों ने अपनाया है।

अर्द्धनाराच (लघुनाराच), तोटक (त्रोटक), भुजंगप्रयात, भुजंगी, मोतीदाम (मोतिय-दाम), नाराच (वृद्धिनाराच), सवैया (विशेषकर मालती और दुर्मिल) वर्ण-सम, कवित्त-मुक्तक का कम से कम तीन कवियों ने तथा संखनारी (संखजारी) नगस्वरूपिनी का कम से कम दो कवियों ने उपयोग किया है।

यह कहना कि विशिष्ट विषय का वर्णन करने के लिए कुछ विशेष छन्दों का ही प्रयोग हुआ है, दुष्कर कार्य है। सच बात तो यह है कि इन छन्दों में प्रतिपादित विषयों का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण है। कुछ छन्द ऐसे अवश्य हैं जिनका प्रयोग कुछ विषयों एवं रसों के चित्रण के लिए ही किया गया है। उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है— स्तुति, बन्दना आदि के लिए अधिकतर दोहा, सोरठा, छप्पय, अर्द्धनाराच, नाराच तथा कित का प्रयोग किया गया है।

ऋतु-वर्णन, प्रकृति-चित्रण आदि के लिए पद्धरी, दोहा, छप्पय, अर्द्धनाराच, तोटक, भुजंगप्रयात, मोतीदाम, वचनिका; नगर, स्थल आदि की शोभा-वर्णन के लिए मोतीदाम, स्वागता, भुजंगी, सवैया, दंडमाली आदि छंद अधिक प्रयुक्त हुए हैं।

नख-शिख तथा रूप-वर्णन के लिए दौवै, दोहा, चौपाई, छप्पय, अर्द्धनाराच, गुणाबेलि अधिक अपनाए गए हैं। ऋंगार, आभूषण आदि के लिए पद्धरी, दोहा, छप्पय तथा कवित्त अधिक प्रचलित रहे हैं।

हाथियों, घोड़ों आदि का वर्णन अधिकतर डिल्ला, त्रिभंगी तथा कवित्त में हुआ है।

युद्ध-सामग्री, युद्ध तथा वीर रस के लिए चौपाई, तोमर, रोला, सोरठा, पद्धरी, निसानी, त्रिभंगी, अमृतध्विन, कुंडलिया, सजुता, तोटक, भुजंगप्रयात, भुजंगी, मोतीदाम, लख्मीधर, सारंग, कंद, चामर, चंचला, नील, नाराच, गंगोदक, नूफा, गीतामालती, हीरक, गगनंगन, छप्पय, कित्त तथा हनूफाल आदि अधिकतर प्रयुक्त हुए हैं और इन छन्दों में सुन्दर चित्रण किए गए हैं। रौद्र रस तथा आतंक का त्रिभंगी एवं छप्पय में अच्छा वर्णन हुआ है। वीभत्स का वर्णन करने के लिए त्रिभंगी, छप्पय, तोटक, भुजंगप्रयात, भुजंगी और कित्त अधिक अपनाए गए हैं।

चौपही, चौपाई, सोरठा, दोहा, छप्पय, किवत्त और सवैया प्रायः सभी विषयों के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

इनके अतिरिक्त जिन छन्दों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है वे भी प्रयोग की दृष्टि से अपनी प्रमुख विशेषताएँ रखते हैं।

इस घारा में एक ही छन्द के विविध रूप प्रचिलत थे। इस से स्पष्ट है कि एक ही छन्द को विभिन्न प्रकार से लिखने तथा मानने की प्रवृत्ति थी, जैसे चौपाही (चौपाई), कड़खा (कषड़ा) आदि। कुछ ऐसे भी छन्द मिलते हैं जिनके शास्त्रसम्मत सभी नामों का उल्लेख हुआ है।

कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि छन्दों का नाम परिवर्तित करने की प्रवृत्ति इन किवयों में वर्तमान थी। इसके प्रमाण में जयकरी के लिए करी, मंजुमालिनी के लिए मालिनी, रूपवनाक्षरी के लिए रूपवना आदि नाम देखे जा सकते हैं। अर्थसाम्य का आश्रय लेकर नवीन नाम देने की प्रवृत्ति भी सूदन के कुछ छंदों में वर्तमान है, जैसे विद्युन्माला के लिए चपला, दिग-पाल के लिए दुरद, ईश के लिए हरि तथा हरी। इसके अतिरिक्त सूदन ने मनहंस के लिए कलहंस, पद्म के लिए मानकीड़ा, हंस के लिए हंद, बाला के लिए मोहठा का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि छंदों की नवीन नामावली के सूजन में इन किवयों का मन अधिक रम रहा था।

ये किन छन्दों के प्रचिति शास्त्रीय लक्षणों में भी परिवर्तन कर रहे थे। इनमें से कुछ तो दोषों के अन्तर्गत माने जा सकते हैं और कुछ अवश्य ही छन्दों के रूपों में नवीनता लाने के लिए और छन्द-शास्त्र को नवीन रूप देने के उद्देश्य से किए गए थे।

दो छन्दों के मेल से बने हुए छन्दों का भी प्रयोग प्रचलित था, जैसे अमृतध्वित (१ दोहा + २ रोला), कुंडलिया (१ दोहा + २ रोला), छप्पय (रोला के चार पद + उल्लाला के दो. पद), दातार (संभवतः छप्पय का अन्य नाम है), अभिराम (छप्पय के समान) और हुलास (पादाकुलक + त्रिभंगी अथवा भुजंगप्रयात + दोहा)। सूदन ने एक ही छंद म कवित्त तथा घनाक्षरी का रूपक बाँधा है।

संस्कृत तथा हिन्दी के प्रचलित छंदों के अतिरिक्त प्राकृत के खंघा, घत्ता, घनानन्द, गाहा, करहंची तथा राजस्थानी के गुणाबेलि, किवत्त और कामुकी बाँताँण छदों का भी प्रयोग मिलता है। इससे छन्द-संबंधी उदार नीति का आभास मिल जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छन्द-प्रयोग की दृष्टि से इन कियों का क्षेत्र अधिक व्यापक रहा है। राजस्थानी, प्राकृत, संस्कृत आदि के छन्दों को इन्होंने बड़ी उदारता से अपनाया है। साथ ही हिन्दी के आदिकाल से बहती हुई चारण-धारा, प्रेममार्गी भिक्त-धारा और रीतिकाल के छन्दों का इन कियों ने स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया है। यहाँ तक कि वार्ता एवं वचिनका को भी स्थान दिया गया है। नवीन नामों का निर्माण एवं लक्षणों में परिवर्तन करके इन्होंने पिंगल-धासत्र को प्रगति देने का सफल प्रयत्न किया है। इस धारा के कियों में सूदन का सर्वोत्कृष्ट स्थान होते हुए भी यह कहना अनुचित न होगा कि सभी कियों ने इस क्षेत्र में उदारता, दूर-दिशता एवं समन्वय-भावना का परिचय दिया है।

# प्रकृति-चित्रण

हिन्दी साहित्य में प्रकृति का आलंबन रूप अपेक्षाकृत बहुत कम और उद्दीपन तथा अप्रस्तुत स्वरूप प्राचुर्य से मिलता है। गिनी-गिनाई वस्तुओं के नाम लेकर अर्थ-प्रहण कराना मात्र हिन्दी किवयों का अधिकतर काम रहा है। उन्होंने सूक्ष्म रूप-विवरण और आधार-आधेय की संदिलष्ट योजना के साथ विंब-ग्रहण नहीं कराया है।

इसके साथ ही राज-सभाओं में प्रचिलत समस्यापूर्ति की परिपाटी के परिणामस्वरूप किव उपमा, उत्प्रेक्षा आदि की बेसिर-पैर की अद्भुत उक्तियों द्वारा वाहवाही लूटते रहे। जो कल्पना पहले भावों और रसों की सामग्री जुटाया करती थी कालान्तर में वह बाजीगर का खेल-वाड़ करने लगी।

केशव के पीछे रीतिकालीन परम्परा में एक प्रकार से प्रवन्ध काव्यों का बनना बन्द-सा हो गया था। आचार्य बनना प्रमुख समझा जाने लगा, किव बनना नहीं। अलंकार और नायिका-भेद के लक्षण-प्रन्थ लिखकर अपने रचे हुए उदाहरण देने में ही किवयों ने अपने कार्य की समाप्ति मान ली थी। ऐसे फुटकर पद्य-रचियाओं की पिरिमत कृति में प्राकृतिक दृश्य ढूँढ़ना ही व्यर्थ है। श्रुङ्गार के उद्दीपन के रूप में षट-ऋतु का वर्णन अवश्य मिलता है, पर उसमें बाह्य प्रकृति के रूपों का प्रत्यक्षीकरण मुख्य नहीं होता, नायक-नायिका का प्रमोद या संताप ही मुख्य होता है। आख्यान काव्य में दृश्य-वर्णन को बहुत कम स्थान दिया गया है। यदि कुछ वर्णन परम्परापालन की दृष्टि से हैं भी तो वे अलंकारप्रधान हैं। उपमा, उत्प्रक्षा आदि की भरमार इस बात की स्पष्ट सूचना दे रही है कि किव का मन दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण में नहीं लगा है। वह उचट-उचट कर दूसरी ओर जा रहा है। भिन्त-धारा के किवयों में

तुल्सी तथा सूर ने जो प्रकृति-चित्रण किए वे भी परम्परा का अनुसरण मात्र समझे जाने चाहिए। <sup>१</sup>

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दी में प्रकृति-चित्रण एक बॅधी हुई परम्परा के अन्त-र्गत चलता रहा है । वीरकाव्य-धारा उसी परिपाटी का अनुकरण करती रही है । परिणाम यह हुआ है कि प्रकृति प्रायः उपेक्षित रही है। उसका जो कुछ भी थोड़ा-बहुत रूप मिलता है वह एक रूढ़िवादी शैली का अनकरण मात्र है। इन कवियों में केशव, भूषण, पद्माकर आदि आचार्य और रीति-काव्यकार भी थे। अतएव इनके प्रकृति-चित्रण अलंकार, चमत्कार आदि की प्रवृत्ति से आकांत हो गए हैं। इस धारा के कवियों ने प्रकृति-चित्रण के पौराणिक ढङ्ग को भी अपनाया है। उन्होंने उसे विचित्र-विचित्र कल्पनाओं से सजाया और सॅवारा है। प्रकृति को उद्दीपन रूप से ही उन्होंने देखा है। प्रकृति के सहचर-रूप को प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को इन कवियों ने बहुत कम स्यान दिया है। संस्कृत काव्य-परम्परा की आप्त शैली के प्रभाव से प्रकृति का उद्दीपन विभाव रूढ़िवादी होकर मध्ययुग की विभिन्न परम्पराओं में उद्दीपन की विभिन्न प्रवृत्तियों से युक्त फैला हुआ है। प्रकृति नितान्त अस्वाभाविक स्थिति तक पहुँची हुई है। इसके प्रभाव से वीरकाव्य-धारा भी अछ्ती नहीं रह सकी है। ऋतु वर्णन अपने दोनों रूपों---उत्तापक और उत्तेजक--से युक्त है। ऋतु-चित्रण के अवसर पर विलास एवं ऐश्वर्य-सम्न्बधी किया-कलाप की योजना की गई है, जिसका प्रकृति से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, उदाहरणार्थ, 'हम्मीर रासो' का प्रकृति-चित्रण देखा जा सकता है। साथ ही आरोप के क्षेत्र में स्थ्लता तथा वैचित्र्य की ओर अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है।

इस क्षेत्र के मुक्तक ग्रन्थों में परिमित सीमा के कारण प्रकृति को अधिक प्रधानता नहीं मिल सकी है। साथ ही प्रबन्ध काव्यों में राजदरबारों के प्रभाव के परिणामस्वरूप प्रकृति-चित्रण को अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त हो सका है। दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों में ऐश्वर्य-विलास, युद्ध-वर्णन, नायक-प्रशंसा, शौर्य-चित्रण, युद्ध-सामग्री, वीरों एवं वस्तुओं की लम्बी सूचियों के कारण भी प्रकृति उपेक्षित रही है। अपभ्रंश-किवयों की धार्मिक और सामन्ती किवयों की शृङ्गारिक भावना के प्रभाव के कारण भी प्रकृति-चित्रण के प्रति ये किव उदासीन रहे हैं।

अभिप्राय यह है कि आलोच्य घारा में प्रकृति का जो कुछ वर्णन मिलता है, वह एक परम्परा का अनुकरण मात्र है। पर कुछ किवयों ने प्रकृति-चित्रण में अपनी प्रतिभा का यथेष्ट परिचय दिया है। विशेष रूप से सूर्योदय, नदी, ऋतु, नगर तथा वाटिका के चित्रण करने की ओर इन किवयों का घ्यान गया है। केशव ने कहीं पर भी ऋतु सम्बन्धी प्राकृतिक रमणीयता का काव्योचित वर्णन नहीं किया है। वे अप्रस्तुतों की कौतूहलपूर्ण योजना में लगे रहे हैं। विविध अलंकारों, उद्दीपन, नीति आदि की दृष्टि से किए गए भागवत और मानस के समान इनके प्रकृति-चित्रण मिलते हैं। केशव परम्परा के पूरे अनुयायी एवं वाण आदि संस्कृत किवयों से पूर्णरूनेण प्रभावित थे। 'वीर्रासहदेव-चरित' एवं 'रामचन्द्रिका' में अधिकांश प्राकृतिक चित्रणों

रैं चिन्तामणि, भाग २, पृष्ट १-४९, हिन्दी काव्य में प्रकृति, पृष्ठ २०-४४, हिस्ट्री आॅब् संस्कृत लिटरेचर, भाग १, भूमिका, पृष्ठ १२६-१२९।

का पारस्परिक साम्य इस बात की पुष्टि करता है कि कि एक ही परम्परा एवं भावना के वशीभूत था। भूषण ने बहुत कम प्रकृति-वर्णन किया है। इन्होंने केवल परिपाटी-प्रमूत चित्र ही उपस्थित किए हैं। मान कि ने प्रकृति के कोमल एवं मधुर रूप का वर्णन करने में जितनी कुशलता प्रदर्शित की है, उतनी ही दक्षता उसके उग्र एवं रुक्ष स्वरूप के चित्रण में दिखलाई है। इस प्रकार इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों को देखने का प्रयत्न किया है। इनमें संशिलष्ट योजना की योग्यता थी जिसका इन्होंने यथावसर परिचय भी दिया है। केशव और भूषण ने जिस अलकृत पद्धित का अनुसरण किया है, उसमें अलंकारों के दुर्वहभार से दब कर प्रकृति का रूप विकृत हो गया है। मान ने इसके विपरीत अपनी सीधी-सादी, सरल शैली द्वारा प्रकृति-चित्रण किया है और उहात्मक काल्पिनक उड़ान का प्रायः कम आश्रय लिया है। बहुत सी किमयाँ होते हुए भी मान का इस दृष्टि से एक प्रमुख स्थान है। सूदन ने प्रकृति को अपने काव्य में बहुत कम स्थान दिया है। परम्परागत अप्रस्तुत-योजना तथा नख-शिख-वर्णन में प्रचलित उपमानों को ही 'मुजान-चरित्र' में अपनाया गया। है। इनके सभी प्रकृति-वर्णन परम्परागत, स्वाभाविक और रस-विकास में सहायक हैं। जोधराज का प्रकृति-चित्रण 'पृथ्वीराज रासो' से प्रभावित है। इस वर्णन में उद्दीपन-भावना प्रधान है।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से विदित होता है कि इन किवयों में प्रकृति-चित्रण सम्बन्धीं मौलिकता तथा स्वाभाविकता का एकदम अभाव-सा था, पर परम्परा, राजनीतिक उथल-पुथल तथा अन्य परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा विवश बना दिया था कि प्रकृति की ओर देखने का उन्हें अवसर ही न मिल सका। इन्हीं कारणों से इस धारा में प्रकृति का यह रूप मिलता है।

## शैली और भाषा

आलोच्य धारा में विविध प्रकार की काव्य-शैलियाँ अपनाई गई हैं। एक ही कवि अथवा एक ही ग्रन्थ में विभिन्न पद्धतियों के दर्शन हो जाते हैं।

साधारणतः महाकाव्य, खण्डकाव्य और मुक्तक तीनों प्रकार के ग्रन्थ रचे गए हैं। अधि-कांश किवयों ने वर्णनात्मक शैली को अपनाया है, अतः वे स्थल नीरस हो गए हैं। परन्तु सवादों का समावेश करके सरसता प्रदान करने का भी प्रयत्न किया गया है। उदाहरण के लिए 'वीरसिह-देव-चिरत' देखा जा सकता है। केशव ने वर्णनात्मक शैली में संवादों का भी प्रयोग किया है। कुछ वार्तालाप व्यर्थ के तर्क और उपदेश से पिरपूर्ण है। जहाँ पर किव ने उपदेशात्मकता का बहिष्कार किया है, वहाँ पर नाटकीय त्वरा का समावेश हो जाने से 'वीरसिहदेव-चिरत' सरस हो गया है।

कुछ किवयों ने शीझितिशीझ छन्द-परिवर्तन करके ग्रन्थों को रोचक बनाने की चेष्टा की है। ऐसा करने से कथावस्तु-चित्रण की रक्षा भी कर ली गई है। 'सुजान-चरित्र' तथा 'जंगनामा' इस शैली में रिचत प्रमुख ग्रन्थ हैं। जिन किवयों ने ऐतिहासिक घटनावली को सर्वोपिर प्रधानता दी है, उनकी रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता और गद्यवत्ता का स्थल-स्थल पर समावेश हो गया है। उदाहरण के लिए 'वीरसिहदेव-चरित' तथा 'छत्रप्रकाश' का उल्लेख किया जा सकता है। कितप्य किवयों ने संयुक्ताक्षर एवं नादात्मक शैली का प्रचुर प्रयोग किया है। इसके

िलए 'राजविलास', 'जंगनामा', 'सुजान-चरित्र', 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली' विशेष उल्लेखनीय हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त रचनाओं में ऐसे अंश नीरस और अरुचिकर हो गए हैं। साथ ही लम्बी-लम्बी सूचियों और नामाविलयों की आवृति स्वतन्त्रतापूर्वक की गई है। 'राजविलास', 'छत्रप्रकाश', 'जंगनामा', 'सुजान-चरित्र', 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली' में विविध वस्तुओं और व्यक्तियों के नामों की भरमार है। ऐसे स्थल शुष्क हो गए हैं। कुछ ऐसे स्थल भी इन ग्रन्थों में हैं जिनमें आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। ऐसी रचनाओं में अस्वाभाविकता का अधिक सम्मिश्रण हो गया है। 'राजविलासं' और 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली' में ऐसे अश अधिक मिलते हैं।

सिद्ध-धारा के अपभ्रंश साहित्य में होकर आने वाली प्रेममार्गी किवयों की दोहे और वौपाई की पद्धित में गोरेलाल ने 'छत्रप्रकाश' की रचना की है। इन्होंने ब्रजभाषा में उकत छन्दों का सफलतापूर्वंक प्रयोग किया है। इनमें वर्णन की विशदता और प्रसाद गुण की प्रधानता है। सरल और स्वाभाविक शैली द्वारा भावों का समुचित उत्कर्ष दिखलाने में गोरेलाल पूर्णरूप से सफल हुए हैं। इन्हें चौपाइयों की अपेक्षा दोहों में अधिक सफलता मिली है। जोधराज ने 'पृथ्वी-राज रासो' तथा 'रामचरितमानस' की शैली से पूरा-पूरा लाभ उठाया है। इस धारा के कुछ किययों ने प्रलोभन के वशीभूत होकर साधारण व्यक्तियों को अपने काव्यों का नायक बनाया है। उदाहरणार्थ पद्माकर द्वारा 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली' का नायक हिम्मतबहादुर चुना गया है। अतएव इस इति में न तो रस का समुचित परिपाक हो सका है और न शैली ही प्रभावोत्पादक बन सकी है।

इस धारा के समस्त किवयों ने ब्रजभाषा में ही काव्य-रचना की है। जो किव जिस स्थान का निवासी था वहाँ के स्थानीय प्रयोगों को उसने स्वतन्त्रतापूर्वक अपनाया है। उदाहरण के लिए केशव, गोरेलाल आदि की भाषा पर बुन्देलखंडी की स्पष्ट छाप है। 'राजविलास' की भाषा में राजस्थानी शब्दों की भरमार है। इसी प्रकार 'गोरा-वादल की कथा' की भाषा कितपय स्थलों पर राजस्थानी के भार से इतनी दब गई है कि उसके वास्तिवक स्वरूप को जानना किठन हो गया है। सूदन की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, पर उसमें अन्य भाषाओं का पुट भी यत्र-तत्र मिलता है। इनके अधिकांश किवत्तों और सवैयों में ब्रजभाषा का सौन्दर्य स्वभावतः निखर आया है, परन्तु भुजंगप्रयात, भुजंगी, कड़खा आदि छन्दों में जहाँ शब्द-नाद की उद्भावना की गई है, वहाँ डिज्जल और मारवाड़ी के रूप प्रविष्ट हो गए हैं और भाषा की स्वाभाविक मृदुता नष्ट हो गई है।

अधिकांश किवयों ने फारसी, अरबी, तुर्की आदि के शब्दों का उदारतापूर्वक प्रयोग किया है। इन भाषाओं के तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त बोलचाल के स्थानीय शब्दों को भी अपनाया गया है। 'सुजान-चरित्र' में नगीच, लोग बाग, तिस, कुछ ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं।

मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रचुर प्रयोग लगभग सभी ग्रन्थों में मिलते हैं, पर 'वीर-सिंहदेव-चरित', 'भूषण-ग्रन्थावली' तथा 'सुजान-चरित्र' में इन प्रयोगों की अधिकता है। जहाँ पर संयुक्ताक्षर, नादात्मक तथा प्रशंसात्मक पद्धति अपनाई गई है वहाँ पर भाषा अस्वाभाविक और शब्दों की तड़क-भड़क से ओत-प्रोत है। कुंछ कियों ने 'सु', 'जु' जैसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके उसे कृत्रिम बना दिया है। इस दृष्टि से सूदन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने उक्त शब्दों के प्रति इतना मोह दिख-लाया है कि नामों के दो खण्ड करके उनके बीच में 'सु' अथवा 'जु' का प्रयोग कर दिया है, यथा—

'फरक जु सेर', 'मीर। जु साहि', 'सु पाइक'

ऐसे प्रयोगों से इस कृति में शैथित्य-दोष का समावेश हो गया है और कहीं-कहीं पर तो अर्थ का अनर्थ हो गया है।

भाषा की दृष्टि से भूषण इस काव्य-धारा में एक विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग मुसलमानों के प्रसङ्ग में ही किया है। दरबार के प्रसङ्ग में इनकी भाषा का खड़ा रूप देखने को मिलता है। इन्होंने विदेशी शब्दों से क्रियापद अवश्य बनाए हैं, पर उनके प्रयोग प्रायः परम्परागत हैं। भूषण ने विदेशी शब्दों में भाषा के प्रत्यय लगाए हैं, पर संस्कृत के प्रत्यय बहुत कम दिखलाई देते हैं। मुगलेटे, पठनेटे जैसे शब्द भी उन्होंने बनाए हैं। संस्कृत प्रत्यय लगाकर 'अनचैत' जैसे शब्द भी लिखे हैं। कहीं-कही देशी-विदेशी शब्दों में विदेशी प्रत्यय देखे जाते हैं, जैसे दलदार, बेदिल, गैरमिसिल आदि। अरबी-फारसी के शब्द कदःचित मराठी से होते हुए भूषण की कविता में आए हैं।

बहुत से किवयों ने अप्रचिलत शब्दों का प्रयोग किया है, साथ ही विदेशी शब्दों का रूप भी विकृत कर दिया है। भूषण की रचना में यह प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगोचर होती है, यथा— तिकया (आश्रय), तनाय (तनाव = डोर), सरजा (शरजः = सिंह), आदि।

शैली और भाषा-सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह परिणाम निकलता है कि इन किवयों ने भाषा-प्रयोग में अधिक उदार नीति अपनाई है। इस धारा पर तत्कालीन प्रचलित सभी साहि-त्यिक शैलियों का प्रभाव है। दरबारी परम्परा के अनुयायी किवयों की शैली और भाषा बँधी-बँधाई परिपाटी का अनुकरण करती रही है। चमत्कारवादी और पाण्डित्य-प्रदर्शनकारी किवयों की रचनाओं में संकीणंता, कृत्रिमता और नीरसता वर्तमान है। कुछ ऐसे असाधारण प्रतिभासम्पन्न किव भी थे जो प्रलोभनों और संकीणंताओं से ऊँचे उठने में समर्थ हो सके। उनकी रचनाओं में शैली और भाषा का अधिक निखरा हुआ, सरस और परिमार्जित रूप दृष्टिगोचर होता है। भूषण, गोरेलाल तथा सूदन इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।

# कवि तथा ग्रंथ-परिचय

प्रस्तुत धारा की साहित्यिक प्रवृत्तियों के अध्ययन के उपरान्त प्रमुख कवियों का विवरण जान लेना आवश्यक है जिससे ऐतिहासिक विकास सरलता से ज्ञात हो सके। नीचे काल-क्रम से उनका उल्लेख किया जा रहा है—

भट्ट केदार (११६८ई० = सं० १२२५ वि०) — कहा जाता है कि ये कन्नौज के महाराज जयचन्द के आश्रित थे। इनका रचा हुआ ग्रन्थ 'जयचन्द-प्रकाश' वतलाया जाता है। इन्होंने इसमें जयचन्द की वीरगाथा का गान किया है। यह कृति अभी तक अप्राप्य है। इसका केवल निर्देशमात्र 'राठौड़ाँ री ख्यात' नामक ग्रन्थ में मिलता है जिसका लेखक सिंघायच दयालदास नामक चारण था।

जगिनक (११७३ ई० = सं० १२३० वि०) — कहा जाता है कि कालिञ्जर तथा महोबे के राजा परमाल के यहाँ जगिनक नामक एक प्रसिद्ध भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो वीरों — आल्हा और ऊदल (उदयिंसह) — के वीर चिरत्र का विस्तृत वर्णन किया था। यह काव्य इतना सर्व- प्रिय हुआ कि उसके वीर-गीतों का प्रचार समस्त उत्तरी भारत में हो गया था। जगिनक के काव्य का आज कहीं भी पता नहीं है पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में प्राम-ग्राम में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत 'आल्हा' के नाम से प्रसिद्ध हैं और वर्षा-ऋतु में गाए जाते हैं। इसका साहित्यक महत्व इतना नहीं हैं जितना जनसाधारण की रुचि के अनुसार वर्णन का महत्व है। मौखिक होने के कारण उसका पाठ अत्यन्त विकृत हो गया है। भावों के विकास के साथ उसकी भाषा में भी परिवर्तन हो गया है। फर्रुखाबाद में १८६५ ई० (सं० १९२२ वि०) में वहाँ के तत्कालीन कलक्टर सर चार्ल्स इलियट ने अनेक भाटों की सहायता से इसे लिखवाया था। 'आल्हखण्ड' 'रासों' के महोबा खण्ड की कथा से साम्य रखते हुए भी एक स्वतन्त्र रचना है। मौखिक परम्परा के कारण उसमें बहुत से परिवर्तनों और दोषों का समावेश हो गया है पर इस रचना में वीरत्व की मनोरम गाथा है, जिसमें उत्साह और गौरव की मर्यादा सुन्दर रूप से निभाई गई है। यह जन-समूह की निधि है और उसी दृष्टि से इसके महत्व का मृत्यांकन होना चाहिए।

मधुकर किव (११८३ ई० = सं० १२४० वि०) — मधुकर किव की रचना 'जयमयंक-जसचन्द्रिका' बतलाई जाती है जिसमें जयचन्द की कीर्ति वर्णित है। यह कृति अभी तक अप्राप्य है। इसका भी उल्लेख 'राठौड़ां री ख्यात' में मिलता है।

शार्ङ्गंधर (१३६३ ई० = सं० १४२० वि० के लगभग) — ये तीन भाई थे। इनके पिता का नाम दामोदर और पितामह का राघव था। परम्परा से प्रसिद्ध है कि शार्ङ्गंधर ने 'हम्मीररासो' के अतिरिक्त 'हम्मीरकाव्य' नामक ग्रन्थ की रचना लोकभाषा में की थी। इन रचनाओं का अभी तक पता नहीं लग सका है। इन ग्रन्थों के कुछ पद्य 'प्राकृतपैङ्गल' आदि संग्रहों में उद्धृत मिलते हैं।

श्रीधर (१४०० ई० = सं० १४५७ वि०) — ये ईडर के राठौड़ राजा रणमल के समकालीन थे। इन्होंने 'रणमल-छन्द' काव्य की रचना की है। इसमें कुल ७० छन्द हैं। इसमें पाटण के सूबेदार जफरखाँ और रणमल के युद्ध कावर्णन है। रणमल ने वीरतापूर्वक युद्ध करके अपने प्रतिद्वन्द्वी को पराजित कर दिया था। यह घटना १३९७ ई० (सं० १४५४ वि०) की है। इसमें वीर रस का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। भाषा-शैली आलंकारिक और ओजपूर्ण है।

नरहिर (१४०४-१६१०ई० = सं० १४६२-१६६७ वि०) — नरहिर का जन्म रायबरेली जिले की डलमऊ तहसील के पखरौली नामक ग्राम में हुआ था। 'शिवसिंह-सरोज' में इनका जन्म-स्थान असनी माना गया है। हिन्दी के अन्य कई विद्वान भी ऐसा मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नरहिर का जन्म-स्थान ती पखरौली, था, जहाँ उनका बाल्यकाल भी व्यतीत हुआ पर कालान्तर में वे असनी में रहने लगे थे। नरहिर ब्रह्मभट्ट जाति के थे। इनका गोत्र 'काश्यप' था। इनकी शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है। नरहिर कई विशिष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क में आए थे। वे बाबर के द्वारा सम्मानित किए गए थे। हुमायूँ, शेरशाह, सलीमशाह (इस्लामशाह), रीवाँ-नरेश वीरभानु के पुत्र महाराज रामचन्द्र, जगन्नाथपुरी के राजा मुकुन्द

गजपित, अकबर (१५५६-१६०५ ई० = सं० १६१३-१६६२ वि०), आदि के ये आश्रित रहे थे। अकबर ने इन्हें 'महापात्र' की उपाधि से विभूषित किया था।

नरहरि ने विविध विषयक कई ग्रन्थ निर्मित किए हैं। इनके अधिकांश छन्द नीति, भिक्त, रूप-सौन्दर्य, विरह-वर्णन आदि से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त नरहिर ने अपने समस्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा, दानशीलता, युद्ध, आतक, वैभव आदि का प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। जगन्नाथपुरी के राजा मुकुन्द गजपित का तुलादान, चित्तौड़गढ़-विजय, नरहिर और अकबर की ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती से पुत्र-फल के लिए प्रार्थना, आदि ऐतिहासिक तथ्यों के वर्णन भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं। इस प्रकार नरहिर महापात्र वीरकाव्य-रचिताओं में एक प्रमुख स्थान रखते हैं।

तानसेन (१४३१-२६ अप्रैल, १४८९ई० सं० १४८८-१६४६ वि०)—तानसेन अकबरी दरबार के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ और उच्चकोटि के किव थे। इनका जन्म-स्थान अनिश्चित है। इनकी कब्र ग्वालियर में अब भी वर्तमान है। सम्भव है, इनका यही जन्म-स्थान रहा हो और वहीं पर बाल्यावस्था में अपने गुरु गौम मुहम्मद से उनका परिचय हुआ हो। इनके पिता का नाम मकरन्द पाण्डे बतलाया जाता है। थे ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न हुए थे, परंतु कालान्तर में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि ये गोस्वामी विट्टलनाथ, सूरदास तथा गोविन्द-स्वामी के प्रभाव से पुन: वैष्णव बन गए थे।

स्वामी हरिदास और गौस मुहम्मद इनके संगीत-गुरु थे। आरम्भ में तानसेन शेरशाह सूर के पुत्र दौलतलाँ के संरक्षण में रहे। इसके पश्चात ये रीवाँ-नरेश रामचन्द्र के दरबार में रहे। तदुपरान्त अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित हुए और अन्तिम समय तक वहीं रहे। इनकी मृत्यु २६ अप्रैल १५८९ ई० (सं० १६४६ वि०) को हुई।

तानसेन ने नवीन राग-रागिनियों का आविष्कार किया । इन्होंने रीवाँ-नरेश रामचन्द्र तथा अकबर के दान, यश, सेना, वीरता, आतंक, गुण-ग्राहकता आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इनके अतिरिक्त राजा मानिसह, राजा आसकरण के दान आदि के वर्णन भी मिलते हैं। संगीत-सम्बन्धी ग्रन्थों के अतिरिक्त उक्त विषयक उनके स्फुट पद हिन्दी के संग्रह-ग्रन्थों में मिलते हैं। इनके कुछ पद भिक्त से भी सम्बन्धित हैं। तानसेन के पदों में दान और युद्ध सम्बन्धी वर्णन हो अधिक हुए हैं।

केश्व (१४४४-१६२३ ई० = सं० १६१२-१७८० वि०) — आचार्य केशव सनाढच जाति में उत्पन्न मिश्र उपनामधारी पण्डित राजकृष्ण दत्त के पुत्र पण्डित काशीनाथ के घर उत्पन्न हुए थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र और किनष्ठ भाई कल्याणदास थे।

केशव का जन्म १५५५ ई० (सं०१६१२ वि०) में टेहरी (बुन्देलखण्ड) में और मृत्यु १६१७ ई० (सं०१६७४ वि०) में हुई थी। लाला भगवानदीन के अनुसार इनका जन्म १५६१ ई० (सं०१६१८ वि०) में और देहान्त १६२३ ई० (सं०१६८० वि०) में हुआ। ये ओड़छाधीश के राजकवि, मन्त्रगुरु एवं मन्त्री थे। महाराजा रामसिंह के लघु भ्राता इन्द्रजीतिसिंह ने इनको सम्मानित करके २१ ग्राम प्रदान किए थे। इन्होंने अपने नीति-चातुर्य से इन्द्रजीतिसिंह पर अकबर द्वारा किया हुआ एक करोड़ रुपये का दण्ड क्षमा करा दिया था। केशव ने कई ग्रन्थों का प्रणयन किया है।

(१) रामचंद्रिका (१६०१ ई० = सं० १६५८ वि०) में रामचन्द्र जी का चिरत-वर्णन है। (२) रिसकप्रिया (१५९१ ई० = सं० १६४८ वि०) में रसों के और (३) किविप्रिया (१६०१ई० = सं० १६५८ वि०) में आश्रयदाता के वर्णन के उपरान्त काव्यांगों का विधिपूर्वक वर्णन किया गया है। (४) विज्ञानगीता (१६१०ई० = सं० १६६७ वि०) में दार्शनिक विचारों का विवेचन है। वीरकाव्य की दृष्टि से केशव के निम्निलिखित ग्रन्थों का विशेष महत्व हैं—

(५) रत्नब वनी—इसमें इन्द्रजीतिंसह के ज्येष्ठ भ्राता रत्निंसह की वीरता का ५२ छन्दों में वर्णन किया गया है। यह मुक्तक रचना है। इसमें वीररस का सुन्दर परिपाक हुआ है। (६) वीरिसहदेव-चिर्त (१६०८ई० = सं० १६६५ वि०) — यह १४ प्रकाशों में विभक्त है। लोभ और दान के संवाद द्वारा ग्रन्थ का आरम्भ हुआ है। बुन्देल-वंशोत्पित, वीरिसहदेव की प्रारम्भिक विजय, मुराद की मृत्यु, सलीम का मेवाड़ से लौटकर विद्रोह, वीरिसह और सलीम की भेंट, अबुलफजल की हत्या, वीरिसहदेव और अकबर में युद्ध, मरीयम मकानी की मृत्यु, अकबर का मरण और जहाँगीर का राज्याभिषेक, जहाँगीर द्वारा वीरिसहदेव का सम्मान, खुसरो का विद्रोह, अब-दुल्लाह खाँ का ओड़छा पर आक्रमण और वीरिसहदेव का बुन्देलखण्ड में पुनः लौटना आदि घटनाओं का वर्णन है। इतिहास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कृति है। (७) जहांगिर जसचिन्द्रका (१६१२ ई० = सं० १६६९)—इसमें जहाँगीर का यश-वर्णन है।

'रत्नबावनी', 'वीरसिंहदेव-चरित' और 'जहाँगीर-जसचिन्द्रका' के अतिरिक्त 'कविप्रिया' का इन्द्रजीतिसिंह-विषयक विवरण भी वीरकाव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

गंग किव (१४७८-१६१७ ई० = सं० १६३५-१६७४ वि०) गग किव का जन्म इकनौर जिला इटावा में हुआ था। इनकी जन्म-तिथि १५७८ ई० (सं० १६३५ वि०) है। ये ब्रह्म-भट्ट जाति के थे और अकबर के विशेष कृपापात्र थे। रहीम, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल आदि सम्मानित व्यक्तियों द्वारा इन्हें यथेष्ठ सम्मान मिला था। जहाँगीर के शासनकाल में राजकीय विरोध के कारण इन्हें बुरे दिन देखने पड़े। इनकी मृत्यु सम्भवतः जहाँगीर की आज्ञा से हाथी से कुचलवाकर हुई थी। यह घटना लगभग १६१७ ई० (सं० १६७४ वि०) की है।

गंग कृष्णोपासक किव थे। इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की थी। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में भी कई छन्द लिखे हैं। वीर रस के साथ ही इन्होंने भयानक और रौद्र रसों का भी सुन्दर चित्रण किया है। गङ्ग की रचनाओं में वीरकाव्य का संयत रूप दिखलाई देता है। वीर भाव की ओर किव की लेखनी उसी द्रुतगित से बढ़ी है जिस गित से अन्य भावों की ओर। ओज और दर्प भाव का इनकी किवता में अच्छा सम्मिश्रण हुआ है। रहीम, महाराणा प्रताप की युद्धवीरता और वीरबल की दानवीरता का चित्रण करने में इन्हें अधिक सफलता मिली है।

जटमल (१६२३ ई० अथवा १६२८ई० = सं० १६८० अथवा १६८५ वि०) — मोरछड़ो के शासक पठान सरदार नासिरनन्द अलीखाँ न्याजीखाँ के समय में धर्मसी के पुत्र नाहरखाँ जटमल ने सिबुला ग्राम के बीच 'गोरा-बादल की कथा' की रचना की थी। 'सम्भवतः नाहरखाँ जटमल की उपाधि थी। यह भी सम्भव हैं कि वे मुसलमान हो गए हों। ओझाजी के अनुसार ओसवाल

१- गोरा-बादल की कथा, छंद १५०।

महाजनों की जाति में नाहर एक गोत्र हैं, अतएव यदि जटमल जाति के ओसवाल महाजन हों तो आश्चर्य नहीं। कुछ विद्वानों के अनुसार नाहर जटमल की उपाधि और जाट उनकी जाति थी। संवला (सुबुला, सांवेला) गाँव कहाँ था, इसका पता अभी तक नही लगा है।

जटमल की कृति की हस्तलिखित प्रतियों में विविध नाम मिलते हैं, यथा—'गोरा-बादल की कथा', 'गोरा-बादल री कथा', 'गोरा-बादल की बात'। जटमल ने इसकी रचना १६२३ ई० (सं० १६८० वि०) अथवा १६२८ ई० (सं० १६८५ वि०) में की थी। इसमें राणा रत्नसेन और अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन है। मंगलाचरण के पश्चात राणा रत्नसेन के वश का परिचय, पद्मावती की प्राप्ति, चित्तौड़ पर चढ़ाई, गोरा-बादल की वीरता तथा विजय आदि का वर्णन किया गया है। कथा अलग-अलग शीर्षकों में विभक्त है। इसमें पद्म-संख्या १५० है।

बूंगरसी (१६५३ ई० = सं० १७१० वि०) — ये बूंदी-निवासी, जाति के राद थे तथा बूंदी के रावराजा शत्रुसाल हाड़ा के आश्वित थे, जिन्होंने इनको नैणवा नामक एक गाँव जागीर में दिया था। इन्होंने 'शत्रुसाल रासो' की रचना की थी। यह लगभग ११८ पृष्ठों का एक बड़ा ग्रन्थ है। इसमें किव ने अपने आश्वयदाता के जीवन-चिरत्र के संबंध में हाड़ा के दौलताबाद तथा वीदर के दक्षिण-युद्धों, औरङ्गजेब के उत्तराधिकार-युद्ध में भौलपुर के निकट दारा की ओर से लड़ने और मृत्यु होने की घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें ५०० से अधिक छन्द है। वीर रस की प्रधानता है, पर श्रृङ्गार आदि भी प्रसङ्गवश आ गए हैं।

मितराम (१६१७-१७१६ ई० = सं० १६७४-१७७३ वि०) — ये चिन्तामणि तथा भूषण के भाई थे और तिकवाँपुर (जिला कानपुर) में १६१७ ई० (सं० १६७४ वि०) में उत्पन्न हुए थे। इनका स्वर्गवास अनुमानतः १७१६ ई० (सं० १७७३ वि०) में हुआ था। प्रियर्सन के विचार से इनका समय १६५० से १६८२ ई० (सं० १७०७ से १७३९ वि०) तक रहा था। शिवसिंह सेंगर ने १६८१ ई० (सं० १७३८ वि०) में इनका वर्तमान होना माना है। मितराम राजा उदोतसिंह कुमाऊँनरेश, भाऊसिंह हाड़ा बूंदीपित तथा शम्भुनाथ सोलंकी आदि के यहाँ बहुत समय तक रहे थे।

मितराम ने कई ग्रंथों का निर्माण किया है। आलोच्य घारा के लिए इनका 'लिलत ललाम' ही विशेष उल्लेखनीय है। यह अलंकार-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ है। इसकी रचना अनुमानतः १६६१ और १६६२ ई० (सं० १७१८ और १७१९ वि०) के बीच बूंदी के राव भाविसह जी के लिए हुई थी। मितराम ने अपने उक्त आश्रयदाता और उसके परिवार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन पदों को लिखा है वे ही इस अध्ययन के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं।

कुलपित मिश्र (१६६७-१६८९ ई० = सं० १७२४-१७४६ वि०) — ये आगरा-निवासी माथुर चौबे तथा जयपुर के महाराजा रामिंसह (प्रथम) के आश्रित थे। ये तैं छङ्ग भट्ट पण्डित-राज जगन्नाथ के शिष्य थे, जिनसे इन्होंने संस्कृत और भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। इनका रचना-काल १६६७-१६८९ ई० (सं० १७२४-१७४६ वि०) है। इनके वंशज जयपुर और अलवर में पाए जाते हैं।

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १३, पृष्ठ ४०२।

इनके रचित ५० ग्रन्थ बतलाए जाते हैं, पर अभी तक केवल १० ही मिले हैं। आलोच्य धारा के अन्तर्गत ये ग्रन्थ आते हैं—

- (१) रस-रहस्य (१६७० ई० = सं० १७२७ वि०) में रचा गया था। कुछ विद्वान इसे १६६७ ई० (सं० १७२४ वि०) का मानते हैं। यह एक रीति-ग्रन्थ है। इसमें ८ अध्याय हैं, जिनमें काव्य के विभिन्न अंगों का अत्यन्त मौलिक एवं शास्त्रीय विधि से विवेचन किया गया है। ग्रन्थारम्भ में आश्रयदाता की प्रशंसा की गई है।
- (२) सम्राम-सार (१६७६ ई० = सं० १७३३ वि०) यह महाभारत के द्रोण-पर्व का पद्यानुवाद है। महाराजा रामिंसह की आज्ञा से १६७६ ई० (सं० १७३३ वि०) में इसकी रचना हुई थी। इसमें वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है।

भूषण (१६७३ ई० = सं० १७२० वि०) — भूषण ने 'शिवराज-भूषण' में अपने वंश का परिचय देते हुए लिखा है कि वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका गोत्र कश्यप था। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। वे यमुना के किनारे त्रिविक्रमपुर (तिकवॉपुर) में रहते थे जहाँ बीरबल का जन्म हुआ था और जहाँ विश्वश्वर के तुल्य देव-बिहारीश्वर महादेव हैं। चित्रक्ट-पित हृदयरोम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने उन्हें 'भूषण' उपाधि से विभूषित किया था। 'तिकवाँपुर कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील में यमुना के बाँएँ किनारे पर है।

कहा जाता है कि वे चार भाई थे—चिन्तामणि, भूषण, मितराम और नीलकण्ठ (उप-नाम जटाशंकर)। भूषण के भ्रातृत्व के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों ने उनके वास्तविक नाम पितराम अथवा मिनराम की कल्पना भी की है, पर यह कोरा अनुमान ही प्रतीत होता है।

भूषण के प्रमुख आश्रयदाता महाराजा शिवाजी और छत्रसाल बुन्देला थे। उनके नाम से कितपय ऐसे फुटकर छन्द मिलते हैं जिनमें विभिन्न राजाओं की प्रश्नसा की गई है। इनके आधार पर भूषण के बहुत से आश्रयदाता नहीं माने जा सकते, क्योंकि ये सभी छन्द भूषण रिचत हैं, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। मिश्रवन्थुओं ने इनका समय १६१३-१७१५ ई० (सं० १६७०-१७७२ वि०) माना है, शिविसह सेंगर ने भूषण का जन्म १६८१ ई० (सं० १७३८ वि०) और ग्रियर्सन ने १६०३ ई० (सं० १६६० वि०) लिखा है। कुछ विद्वानों के मतानुसार भूषण शिवाजी के पौत्र साहू के दरवारी किव थे, पर यह मत भ्रान्तिपूर्ण है। उनके ग्रन्थों के अन्तःसाक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि वे शिवाजी के ही समकालीन थे।

भूषण विरिचत चार ग्रन्थों—'शिवराज-भूषण', 'भूषण हजारा', 'भूषण-उल्लास' और 'दूषण-उल्लास' का उल्लेख 'शिवसिंह सरोज' में मिलता है। इनमें से अन्तिम तीन ग्रन्थ अभी तक देखने में नहीं आए हैं। वास्तव में भूषण के बनाए हुए 'शिवराज-भूषण', 'शिवा-बावनी', 'छत्र-साल-दशक' तथा कुछ स्फुट छन्द ही मिलते हैं।

(१) शिवराज-भूषण (२९ अप्रैल, १६७३ ई० = सं० १७३० वि०) — इन्होंने शिवराज-भूषण का रचना-काल संवत १७३० वि०, सुचि (ज्येष्ठ) वदी, १३ भानुवार (रविवार) दिया

१. भूषण-ग्रंथावली, शिवराज-भूषण २५-२८।

है। इसके अनुसार इस काव्य की रचना २९ अप्रैल, १६७३ ई० रिववार को हुई होगी। उक्त रचना-ितिय के अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 'शिवराज-भूषण' में शिवाजी सम्बन्धी जिन घटनाओं का उल्लेख हुआ है वे सब १६७३ ई० (सं० १७३० वि०,) तक घटित हो चुकी थीं। इस ऐतिहासिक प्रमाण से भी 'शिवराज-भूषण' का ऊपर बतलाया हुआ रचना-काल ही प्रामाणिक ठहरता है। साथ ही इससे भूषण और शिवाजी (१६२७-१६८० ई० = सं० १६८४-१७३७ वि०) की समसामयिकता सिद्ध हो जाती है।

'शिवराज-भूषण' में अलंकारों की परिभाषा दोहों में तथा कवित्त एवं सबैयों में शिवाजी के कार्य-कलापों को आधार मानकर यशोगान किया गया है।

(२) शिवा-बावनी में ५२ छन्दों में शिवाजी की कीर्त्ति और (३) छत्रसाल-दसक में १० छन्दों में छत्रसाल बुन्देला के यश का वर्णन है। इनकी फुटकर रचनाओं में विविध व्यक्तियों के सम्बन्ध में कहे गए पद्य संग्रहीत हैं।

श्रीकृष्ण भट्ट 'काव्य-कलानिधि' (जन्म १६६ ई० = सं० १७२५ वि०) — ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मण था। इनका जन्म १६६८ ई० (स० १७२५ वि०) में हुआ था। ये बूदी के महाराजा राव बुधिसह (१६९५-१७३९ ई० = सं० १७५२-१७९६ वि०) के आश्रय में रहे। बाद को महाराजा सवाई जयिसह (१६९९-१७४३ ई० = स० १७५६ १८०० वि०) के दरबार में रहने लगे। इन महाराजा ने इन्हें 'काव्य-कलानिधि' की उपिध से विभूषित किया था। वे संस्कृत एवं भाषा के विद्वान तथा मन्त्र-शास्त्र के विलक्षण ज्ञाता थे।

भट्ट जी ने संस्कृत और ब्रजभाषा में कई रचनाएँ की है। वीरकाव्य-सम्बन्धी इनकी ये रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

(१) साँभर-युद्ध रचनाकाल लगभग १७३४ ई० (सं० १७९१) । इसमें महाराज सवाई जयसिंह और दिल्ली के सैयद भाइयों के युद्ध का वर्णन है। (२) जाजव-युद्ध,(३) वहादुर-विजय, (४) जयसिंह-गुण-सरिता—महाराजा जयसिंह का यशोगान वर्णित है।

मान कवि (१६७३-१६८० ई० = सं० १७३०-१७३७ वि०) — इनका जीवन-वृत्त अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। कुछ विद्वान इन्हें भाट और कुछ जैन यित बतलाते हैं। ये मेवाड़ के महाराणा राजसिंह (जन्म २४ सितम्बर, १६२९ ई० = सं० १६८६ वि०, राज्याभिषेक १० अक्टूबर, १६५२ ई० = सं० १७०९ वि०, मृत्यु २२ अक्टूबर, १६८० ई० = सं० १७३७ वि०) के राजकिव थे। इन्होंने 'राज-विलास' की रचना २६ जून,१६७७ ई० (सं०१७३४ वि०) को प्रारम्भ करके १६८० ई० (सं०१७३७ वि०) को समाप्त की थी। अतएव इनके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मान १६७७-१६८० ई० (सं०१७३४-१७३७ वि०) में वर्तमान थे।

शिवसिंह सेंगरने इनका समय १६९९ ई० (सं०१७५६ वि०) और उनके ग्रन्थ का नाम 'राजदेव-विलास' माना है। ग्रियसेंन के मतानुसार इनका रचना-काल १६६० ई० (सं०१७१७ वि०) तथा मिश्रबन्धुओं के अनुसार १६६३ ई० (स०१७२० वि०) है। ये सभी तिथियाँ अशुद्ध हैं।

१. भूषण-ग्रंथावली, शिवराज-भूषण, छंद ३८२।

'राज-विलास' की निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों ने मान के मुख्य नाम 'मंडान' होने की कल्पना की है—

> 'तिन द्यौस मात त्रिपुरा सुतिव कीनौ ग्रन्य मंडान किव । श्री राजिसह महाराण कौ रिच यह जस जौ चन्द ॥'

'राज-विलास' में अन्यत्र कहीं भी 'मडान' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी दशा में मान के नाम-सम्बन्धी इस अनुमान को ठीक मानना असङ्गत प्रतीत होता है।

मान ने अपने इस ग्रन्थ में महाराणा राजिंसह के वंश का नाम, बापारावल से महाराणा राजिंसह तक के राणाओं का परिचय, राजिंसह और मगलों के युद्धों का विस्तृत वर्णन किया है।

दयालदास (१६८०-१६९८ ई० चसं० १७३७-१७४५ वि०)— ने मेवाड़-निवासी जाति के राव थे। इनका लिखा हुआ 'राणा-रासो' नामक एक ग्रन्थ मिला है जिसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। इसकी एक हस्तिलिखत प्रति उदयपुर के महता जोधिंसह के पुस्तकालय में वर्तमान है। इसकी पुष्पिका में इसको १६१८ ई० (सं० १६७५ वि०) की लिखी हुई प्रति की प्रतिलिपि बतलाया गया है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि 'राणा-रासो' १६१८ ई० तक या इससे पूर्व लिखा जा चुका था। यह असम्भव है, क्योंकि इसके अन्तिम भाग में महाराणा कर्णींसह (१६१९-२७ ई० च १६७६-६४ वि०) का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और इसके प्रारम्भ में मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली दी हुई है। उसमें महाराणा जगतिसह (१६२७-१६५२ ई० च १७३५ वि०), महाराणा राजिसह (१६५२-१६८० ई० च १७१९-१७३७ वि०) तथा महाराणा जयसिंह (१६८०-९८ ई० च १७३७-५५ वि०) का नामोल्लेख है, जो सब १६१८ ई० के बाद हुए हैं।

अतः पुष्पिका में जो संवत दिया गया है वह भ्रामक है। वास्तव में यह ग्रंथ महाराणा जयिंसह के शासन-काल में लिखा गया था और इसका रचना-काल १६८० ई० और १६९८ ई० के मध्य में है। मिश्रबन्धु इसकी रचना-तिथि १६२० ई० (सं०१६७७ वि०) मानते है जो ठीक नहीं है।

यह 'पृथ्वीराज रासो' की शैली में लिखा गया है। इसमे मेवाड़ का इतिहास विणत है, जो ८७५ छन्दों में समाप्त हुआ है। इसके आदि में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर महाराणा जयसिंह तक के राजाओं की वंशावली दी गई है, जिसमें अनेक नाम कपोल-किल्पत है। तदनन्तर बापा, कुंभा, प्रताप आदि कुछ मुख्य-मुख्य राणाओं का सिवस्तर वृत्तान्त दिया गया है, विशेषकर इनके युद्धों का विशद वर्णन है। इतिहास की दृष्टि से यह एक भ्रष्ट रचना है, परन्तु साहित्य की दिष्ट से यह महत्वपूर्ण कृति है।

हरिनाभ (१६८३-१६९७ ई०=सं० १७४०-१७५४ वि०)—यह जयपुर राज्यांतर्गत खंडेला के निवासी और वहाँ के राजा केसरीसिंह के आश्रित थे। ये जाति के पारीक ब्राह्मण थे। इनका गोत्र शांडिल्य था। रचना-काल १६८३-९७ ई० (सं० १७४०-५४ वि०) है। इन्होंने 'केसरीसिंह-समर' नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें शेखावत-वंश प्रवर्तक राव शेखाजी से आरम्भ करके राजा केसरीसिंह तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। केसरीसिंह के विरुद्ध

१. राज-विलास, छंद ३८, पृष्ठ ८।

औरंगजेब का सेनापित नवाब अब्दुल्लाखाँ एक विशाल सेना लेकर आया था। खंडेले के पास हरीपुरा के मैदान में भारी संग्राम हुआ जिसमें केसरीसिंह वीरगित को प्राप्त हुए और उनकी चार रानियाँ उनके साथ सती हो गईं। यह घटना १६९७ ई० (सं० १७५४ वि०) की है। ग्रंथ में इन सारी बातों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसकी पद्य-संख्या ४५९ है। ग्रंथ वर्णनात्मक है, तथापि किव ने मार्मिक स्थलों के सुन्दर चित्रण किए हैं।

वृन्द किव (१६४३-१७२३ ई० = सं० १७००-१७६० वि०) — ये शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज बीकानेर के रहने वाले थे, परन्तु इनके पिता श्री रूप जी मेड़ते में जा बसे थे। इनका जन्म १६४३ ई० (सं० १७०० वि०) में हुआ था। इनकी माता का नाम कौशल्या और पत्नी का नवरंगदे था। काशी में तारा जी नामक पंडित से साहित्य, वेदांत आदि की शिक्षा प्राप्त करके छौटने पर जोधपुर के महाराजा जसवंतिंसह ने कुछ भूमि देकर इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। उक्त महाराजा ने इनका परिचय औरंगजेब के कृपापात्र वजीर नवाब मुहम्मदखाँ से करवा दिया, जिससे आगे चलकर इनका शाही दरबार में प्रवेश हो गया। औरगजेब ने वृन्द को अपना दरबारी किव बनाया और अपने ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम (बहादुरशाह) तथा पौत्र अजी-मुश्लान का अध्यापक नियुक्त किया। १७०७ ई० (सं० १७६४ वि०) के लगभग किशनगढ़ के महाराजा राजिंसह ने वृन्द को बहादुरशाह से माँग कर किशनगढ़ में अच्छी जागीर दी। वहीं १७२३ ई० (सं० १७८० वि०) में इनका देहांत हुआ। इनके वशज अभी तक किशनगढ़ में मौजूद हैं। ये डिंगल और पिंगल दोनों में किवता करते थे। इन्होंने लगभग दस ग्रंथ बनाए। इनके वीरसात्मक ग्रंथों का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

- (१) वचित्तका—िकशतगढ़-तरेश मार्निसह की आज्ञा से महाराजा रूपिसह की स्थाति को अमर रखने के लिए वृन्द ने इसकी रचना १७०५ ई० (सं० १७६२ वि०) में की थी। इसमें उस युद्ध का वर्णन है जो घौलपुर के मैदान में शाहजहाँ के पुत्रों में १६५८ ई० (स० १७१५ वि०) में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। प्रारम्भ में कन्नौज के महाराज राव सीहाजी से लेकर महाराजा रूपिसह तक के राजाओं की वंशावली दी गई है। फिर रूपिसह के शौर्य का वर्णन किया गया है। रूपिसह ने दारा का पक्ष लिया था। ये लड़ते-लड़ते वीरगित को प्राप्त हुए। इसमें वीर रस का सुन्दर वर्णन हुआ है।
- (२) सत्यस्वरूप—इसकी रचना १७०७ ई० (सं० १७६४ वि०) में हुई थी। इसमें औरंगजेब के मरने पर दिल्ली के सिंहासन के लिए बहादुरशाह आदि की लड़ाई का वर्णन है। इस युद्ध में किशनगढ़ के महाराजा राजिंसह बहादुरशाह की ओर से लड़े थे। उनके हाथ से आजमशाह पक्ष के नवाब व राजा आदि लड़ने वालों के १७ हौंदे रिक्त हुए जिनमें दितया के राजा दलपत और कोटा के महाराव राजा रामिंसह मुख्य थे। इस लड़ाई का विजय-सुयश राजिंसह ही को मिला। यह उच्चकोटि का ऐतिहासिक तथ्यपूर्ण काव्यग्रंथ है। विस्तार में यह ग्रंथ वचनिका से बड़ा है।

लाल किव (गोरेलाल, १६५६-१७१० ई० = सं० १७१५-१७६७ वि०) — इनके पूर्वज आन्ध्र देश के निवासी थे। भट्ट काशीनाथ के पुत्र गिट्टा के पुत्र नागनाथ हुए, जिनकी दसवीं पीढ़ी में किव लाल उपनाम गोरेलाल तथा दीनदयाल हुए। इनका गोत्र मुद्गल था। बुंदेलखंड की रानी दुर्गावती (१६५८ ई० = सं० १७१५ वि०) ने नागनाथ को दमोह के पास संकोलि नामक

ग्राम दिया था। उसी समय से ये तथा इनके वंशज बुन्देलखण्ड में आए। इन्हीं नागनाथ के वंश में १६५८ ई० (सं०१७१५ वि०) में लाल किव का जन्म हुआ था। महाराजा छन्नसाल ने लाल किव को बढ़ई, पठारा, अमानगंज, सगेरा और दुग्धा नामक पाँच गाँव दिए थे। लाल किव दुग्धा में रहने लगे थे और अब भी उनके वंशज वहीं रहते हैं। 'छन्न-प्रकाश' की प्राप्त प्रति में विणित अंतिम घटना लोहागढ़-विजय है, जिसे छन्नसाल ने १६ दिसम्बर, १७१० ई० (सं० १७६७ वि०) को जीता था। अतएव लाल किव की मृत्यु इस तिथि के आसपास हुई होगी। मिश्रबन्ध और रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी मरण-तिथि १७०७ ई० (सं०१७६४ वि०) मानी है, जो अशुद्ध है।

प्रियर्सन तथा शिवसिंह सेंगर के अनुसार लाल किव छत्रसाल के साथ १६५८ ई० (सं० १७१५ वि०) में घौलपुर के निकट होने वाले शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकार-युद्ध में उपस्थित थे। उनके अनुसार इन्होंने नायिका-भेद पर 'विष्णु-विलास' ग्रंथ लिखा है, पर 'छत्रसाल-प्रकाश' अधिक प्रसिद्ध है। वास्तव में उक्त युद्ध में छत्रसाल हाड़ा की मृत्यु हुई थी और उनके साथ बूंदी के लाल किव थे जिन्होंने 'विष्णु-विलास' की रचना की है। अतः उक्त दोनों विद्वानों की घारणा अमान्य है।

अतएव छत्रसाल हाड़ा की मृत्यु के समय वर्तमान रहने वाले और विष्णु-विलास के रचियाता लाल किव बूँदी-निवासी थे और मऊवासी छत्रसाल बुन्देला के दरबार में रहने वाले तथा छत्र-प्रकाशकार लाल किव उपनाम गोरेलाल उनसे भिन्न व्यक्ति थे, जिनका औरंगजेब से कोई सम्बन्ध नहीं था।

लाल किव विरचित ये ग्रंथ बतलाए जाते हैं-

(१) छत्रप्रशस्ति, (२) छत्रछाया, (३) छत्रकीर्ति, (४) छत्रछन्द, (५) छत्रसाल शतक, (६) छत्र-हजारा, (৬) छत्रदंड, (८) राजविनोद, (९) बरवै, (१०) छत्रप्रकाश।

'छत्रप्रकाश' के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रथ अप्राप्य हैं। इनकी वास्तविक कीर्ति का स्तंभ 'छत्र-प्रकाश' ही है। छत्रसाल की आज्ञा से इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, यथा—

> धन चपित के औतरो पंचम श्री छत्रसाल। जिनकी आज्ञा सिर धरि करी कहानी लाल।।

लाल किन ने इस ग्रंथ में बुन्देल-वंशोत्पत्ति, चंपित-विजय-वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपित के अंतिम दिनों में उनके राज्य का मुगलों के हाथ में जाना, छत्रसाल का थोड़ी सेना लेकर अपने राज्य का उद्धार करना, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों से अविरत रूप से युद्ध करते रहना, आदि १६ दिसम्बर १७१० ई० (सं० १७६७-वि०) तक की घटनाओं का वर्णन किया है। साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से यह ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है।

श्रीघर—मुरलीघर (जनवरी, १७१३ ई० = सं० १७७० वि०) — ये प्रयाग के रहने वाले थे। प्रियर्सन ने श्रीघर और मुरलीघर को दो भिन्न किव मानते हुए लिखा है कि ये दोनों मिलकर किवता किया करते थे, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वस्तुतः श्रीघर का ही अन्य नाम मुरलीघर था, जैसा कि 'जंगनामा' की इस पंक्ति से स्पष्ट है—

श्रीघर मुरलीघर उरुफ, द्विजवर वसत प्रयाग। (पंक्ति ५)

ग्रियर्सन ने इस किव का समय १६८३ ई० (सं० १७४० वि०) माना है, परन्तु 'जंगनामा' में विणित घटना जनवरी, १७१३ ई० (सं० १७७० वि०) की है, अतः श्रीघर इसी तिथि के लगभग (जनवरी, १७१३ ई० = सं० १७७० वि०) वर्तमान रहे होंगे।

मुरलीघर ने कई ग्रंथ लिखे हैं। इनका एक ग्रंथ राग-रागिनियों का, एक नायिका-भेद का, एक जैन के मुनियों के वर्णन का, श्रीकृष्ण-चरित की स्फुट कविता, कुछ चित्र-काव्य, फर्रुख-सियर का 'जंगनामा' और उस समय के अमीर कर्मचारियों और राजाओं की प्रशंसा की कविता है। शिवसिंह तथा ग्रियर्सन ने इनके बनाए हुए 'कविविनोद' का भी वर्णन किया है।

'जंगनामा' इनकी प्रमुख रचना है। इसमें १६३० पंक्तियाँ हैं जिनमें फर्र्स्खिसियर और जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन हैं जो जनवरी, १७१३ ई० (सं० १७७० वि०) में हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से 'जंगनामा' का एक विशिष्ट स्थान है।

गंजन (१७२८ ई० = सं० १७८५ वि०) — ये काशी के रहने वाले थे। इन्होंने अपने ग्रंथ में अपना परिचय दिया है। इनके प्रिपतामह मुकुटराय अकबर के विशेष कृपापात्र थे। मुकुटराय के मानसिंह, उनके गिरिधर, उनके मुरलीधर और मुरलीधर के गंजनराम हुए। यह गुर्जर गौड़ ब्राह्मण थे। गंजन कमक्द्दीनखाँ के आश्रित थे जिनकी आज्ञा से इन्होंने 'कमक्द्दीनखाँ हुलास' लिखा है। इसमें ३२७ छंद हैं। कमक्द्दीनखाँ दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के मंत्री थे। उक्त ग्रंथ के चतुर्थाश में ऐतमादुद्दौला वजीर कमक्द्दीनखाँ का यश-वर्णन है और शेष में भाव-भेद एवं रस-भेद लिखा है। गंजन ने षटऋतु वर्णन अच्छा किया है। भाषा मधुर है। मिलित वर्ण बहुत कम प्रयुक्त हुए हैं। इनकी कविता उत्तम श्रेणी की है।

हरिकेश कवि—१७३१ ई० (सं० १७८८ वि०) के लगभग वर्तमान ये बुन्देलखण्डान्त-र्गत सेहुडा के निवासी थे। इनका रचना-काल १७३१ ई० (सं० १७८८ वि०) के लगभग है। ये छत्रसाल बुन्देला के आश्रित थे। इनके लिखे हुए निम्नलिखित ग्रंथ मिलते हैं—

(१) स्फुट-पद—वीर रस के उत्तम पद हैं। (२) जगत-दिग्विजय (१७२५ ई०-सं० १७८२ वि०)—इसमें जयतपुर के महाराजा जगतिसह की जीवनी एवं चंदेल आदि राजवंशों का वर्णन किया गया है। (३) ब्रजलीला (१७३१ ई० = सं० १७८८ वि०)—इसमें महाराजा छत्रसाल बुन्देला तथा हृदयशाह की प्रशंसा के उपरांत कृष्ण-राधा-मिलन का वर्णन है।

हरिकेश की कविता में अनुप्रास की अनुपम छटा है। उमंगोत्पादिनी वीर रसात्मक कविता करने में इनके समान बहुत कम कवि हुए हैं।

सदानन्द (नवम्बर, १७३५ ई०=सं० १७९२ वि०)—सदानन्द के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इन्होंने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे अपने आश्रयदाता भगवंतराय खीची (अक्टूबर, १७३५ ई०=सं० १७९२ वि०) के समकालीन थे और उन्होंने आँखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है।

सदानन्द ने 'रासा भगवंतिंसह' की रचना की है। असोथर (फतेहपुर) के शासक भगवंतराय ने मुसलमानों से युद्ध (नवम्बर १७३५ ई० = सं० १७९२ वि०) किया था। वीरता-पूर्वक युद्ध करते हुए ये मारे गए थे। सदानन्द ने अपने ग्रथ में उसी का वर्णन किया है।

कुँबर कुराल (१७३९ ई० = सं० १७९६ वि०) — ये दो भाई थे — कुँबर कुशल और कनक

कुशल। ये जोधपुर के रहने वाले जैन कवि थे। कच्छ के राजा लखपितिसिंह बड़े गुणग्राही थे। ये १७३९ ई० (सं० १७९६ वि०) में गद्दी पर बैठे। इन्होंने कुँवर कुशल को आश्रय दिया। इन्हों के लिए कुँवर कुशल ने 'लखपित-यश-सिंधु' नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया जिसमें आश्रय-दाता की प्रशंसा की गई है।

हम्मीर (१७३९ ई० = सं० १७९६ वि०) — यह रत्नू शाखा के चारण थे। कच्छ-भुज के राजा महाराव श्री देशलजी प्रथम (१७१७ — १७५१ ई० = सं० १७७४ – १८०८ वि०) के महाराज कुमार लखपतजी के आश्रित थे। इनका जन्म जोधपुर राज्य के घड़ोई गाँव में हुआ था। इन्होंने विद्याध्ययन कच्छ-भुज में किया। हम्मीर ने २२ ग्रंथ रचे जिनमें 'लखपत पिंगल' सर्वोपयोगो रचना है। यह डिंगल के छंदशास्त्र का ग्रंथ है। इसकी रचना १७३९ ई० (सं० १७९६ वि०) में हुई थी। इसमें चार प्रकरण हैं जिनमें क्रमशः विषक छन्दों, मात्रिक छन्दों, गाहा छन्द के विविध भेदों और गीतों की विविध जातियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर ४६९ छन्द हैं। पहले छन्द का लक्षण देकर फिर उदाहरण दिया गया है जिसमें महाराजकुमार लखपतजी की प्रशंसा की गई है।

नन्दराम (१७४५ ई० — सं० १८०२ वि०) — ये मेवाड़ के महाराणा जगतिसह (द्वितीय) के आश्रित कवि थे। ब्राह्मण जाति में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दो ग्रथों की रचना की है जिनका विवरण इस प्रकार है—

(१) शिकार-भाव—इसकी रचना १७३३ ई० (सं० १७९० वि०) में हुई थी। इसमें महाराणा जगतिसह के शिकार का वर्णन है। (२) जग-विलास—इसका निर्माण-काल १७४५ ई० (सं० १८०२ वि०) है। इसमें महाराणा जगतिसह की दिनचर्या, राजवैभव तथा जग-विलास महल की प्रतिष्ठा आदि का वर्णन है। कुछ विद्वान इसकी रचना १६२८—'५४ ई० (सं० १६८५—१७११ वि०) में मानते हैं जो अशुद्ध है।

नन्दराम के ये दोनों ग्रंथ साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्वपुर्ण है।

देवकर्ण (१७४६ ई० चं० १८०३ वि०) — ये मेवाड़ के महाराणा जगतिसह (द्वितीय) के दीवान थे। देवकर्ण जाति के कायस्थ थे। इनके पितामह का नाम महीदास और पिता का हरनाथ था। इन्होंने 'वाराह-पुराण' के काशीखंड के आधार पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ रचा जिसका नाम 'वाराणसी-विलास' है। इसकी रचना १७४६ ई० (सं० १८०३ वि०) में हुई थी। इसमें ४०५२ छन्द हैं। ग्रंथ तीस विलासों में विमक्त है। ग्रंथारम्भ में किव ने मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास और थोड़ा-सा अपना परिचय दिया है। यही विवरण आलोच्य धारा के अन्तर्गत आता है। यह एक प्रौढ़ रचना है।

शंभुनाथ मिश्र (१७९४ ई० = सं० १८०६ वि०) — ये असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंतराय खीची के यहाँ रहते थे। (१) इन्होंने 'रसकल्लोल' की १७५० ई० (सं० १८०७ वि०) में रचना की। इसमें आश्रयदाता का यश-वर्णन और नायिका-भेद-निरूपण है। (२) रसतरंगिनी में यश-वर्णन और नायिका-भेद-विवेचन है। (३) अलंकार-दीपक की रचना १७४९ ई० (सं० १८०६ वि०) में हुई। इसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। इसमें दोहा छन्द अधिक हैं और

शेष कम । खीची नृप का यश-वर्णन किया है जो उच्चकोटि का है । किव ने गद्य में टीका भी लिख दी है । खोज-रिपोर्ट में शंभुनाथ मिश्र का समय १७३० ई० (सं० १७८७ वि०) माना गया है जो संदिग्घ प्रतीत होता है ।

तीर्थराज (१७४९ ई० = सं० १८०६ वि०) — तीर्थराज लगभग १७४९ ई० (सं० १८०६ वि०) में वर्तमान थे। खोज-रिपोर्ट में इनका समय १७५० ई० (सं० १८०७ वि०) माना गया है। ये डौंडियाखेरे के राजा अचलसिंह के यहाँ थे और बैसवाड़ा इनका निवास-स्थान था। खोज-रिपोर्ट में इन्हें अलीपुर (मध्यभारत) के राजा अचल सिंह का आश्रित माना गया है। इन्होंने 'समरसार' की रचना की है। इनकी कविता प्रौढ़ और उत्तम है।

सोमनाथ (१७३३-१७५३ ई० = सं० १७९०-१८१० वि०) — ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराजा बदनिसह के आश्रित थे जिन्होंने इनको राज्याचार्य, दानाध्यक्ष आदि के पद दे रक्खे थे। सोमनाथ उनके किमष्ठ पुत्र प्रतापिसह के पास रहते थे। संस्कृत-हिन्दी के प्रकांड पंडित होने के अतिरिक्त ये ज्योतिष एवं काव्य-रचना में भी परम प्रवीण थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। इन्होंने १५ ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से वीरकाव्य की दृष्टि से 'सुजान-विलास' विशेष उल्लेखनीय है। इनका रचनाकाल १७३३ —१७५३ ई० (सं०१७९०—१८१० वि०) तक माना गया है। 'सुजान-विलास' संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ 'सिहासन द्वात्रिशिका' का अनुवाद है। इसके आरम्भ में इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा बदनिसह और उनके पुत्र सूरजमल आदि की वीरता का वर्णन किया है। ये श्रुगार रस के भी अच्छे किय और उच्चकोटि के आचार्य थे।

सूदन (लगभग १७५३ ई०=सं० १८१० वि०)—सूदन ने 'सुजान-चरित्र' में आत्म-परिचय के रूप में केवल दो पंक्तियाँ दी हैं—

> मथुरा पुर सुभ धाम, माथुर कुल उतपत्ति वर। पिता बसंत सुनाम, सूदन जानहु सकल कवि।

इस उद्धरण से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि ये मथुरा-निवासी चौबे थे और इनके पिता का नाम बसत था। इनके आश्रयदाता भरतपुराधीश महाराजा बदनसिंह के पुत्र सुजानसिंह (सूरजमल) थे। इन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में 'सुजान-चरित्र' ग्रंथ की रचना की है। इस पुस्तक में सूरजमल के २८ अक्टूबर—२७ नवम्बर १७४५ ई० से १७५३ ई० (सं० १८०२—१८१० वि०) तक की घटनाओं का वर्णन है। अतएव इसकी रचना १७५३ ई० (स० १८१०-वि०) के आसपास हुई होगी। इससे सूदन के विद्यमानत्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

सूदन ने इंस ग्रंथ के आरम्भ में १७५ पूर्ववर्ती एवं समकालीन कवियों के नामों का उल्लेख किया है, तत्पश्चात सूरजमल के वंश का वर्णन करके उनके द्वारा लड़ी गई इन ७ लड़ाइयों का उल्लेख किया है—

१. सूरजमल द्वारा फतेह अली खाँ की सहायता, २. ईश्वरीसिंह की सहायता, ३.

१. सुजान-चरित्र, छंद १०, पृष्ठ ३।

सलावत खाँ की पराजय, ४. पठानों के विरुद्ध सफदरगंज की सहायता, ५. राजा बहादुर सिंह की पराजय, ६. दिल्ली की लूट, ७. बादशाही तथा मराठों की सम्मिलित सेना से युद्ध। ऐतिहासिक घटनाओं का तथ्यपूर्ण और विस्तृत वर्णन जितना इस ग्रंथ में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। साहित्यिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण रचना है।

प्रतापसाहि (१७४५ ई० = सं० १८१२ वि०) — ये बंदीजन रतनेस के पुत्र थे और चरखारी के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इन्होंने कई ग्रंथ बनाए हैं। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत इनका 'जयसिंह प्रकाश' ग्रंथ आता है। इसकी रचना इन्होंने १७५५ ई० (सं० १८१२ वि०) में की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार यह ग्रंथ १७९५ ई० (सं० १८५२ वि०) में बना था। इसमें किन्ही महाराजा जयसिंह के यश का वर्णन किया गया है। इनकी भाषा में प्रौढ़ता और अनुप्रास की सुन्दर छटा है।

गुलाब कवि (१५ अगस्त, १७६७ ई० — सं० १८२४ वि०) — ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनका निवासस्थान आंतरी था। इन्होंने 'करिह्या कौ रायसी' ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ की विणत घटना के दस मास पश्चात की स्वयं किव की हस्तिलिखित प्रति किव के वंशज पंडित चतुर्भुज जी वैद्य, आंतरी के यहाँ सुरक्षित है। 'करिह्या कौ रायसी' में किव के आश्रयदाता प्रमारों और भरतपुराधीश जवाहरसिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। किव ने इसमें आँखों देखा वर्णन किया है। यह युद्ध १५ अगस्त, १७६७ ई० (सं० १८२४ वि०) को हुआ था। इसी से किव के विद्यमान होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

मंडन भट्ट (१७७३ ई० = सं० १८३० वि०) — ये जयपुर के महाराजा जयसिंह (तृतीय) के आश्रित कवि थे। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म १७७३ ई० (सं० १८३० वि०) में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रजलाल था जो ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। मंडन को जयपुर के अतिरिक्त बूंदी आदि राज्यों में भी अच्छा सम्मान मिला था। इन्होंने ११ ग्रंथों की रचना की है। इनमें से निम्नलिखित वीररसात्मक हैं —

(१) राठौड़ चरित्र, (२) रावल-चरित्र, (३) जयसाह-सुजस-प्रकाश।

गणपित भारती (१७७८-१८०३ ई० = सं० १८३४-१८६० वि०) — इनके पिता का नाम मथुरामल था। ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे तथा जयपुर के महाराजा सवाई प्रतापिसह के आश्रित तथा काव्यगुर थे। इनके आश्रयदाता ने इनको एक गाँव, पालकी, पदवी आदि देकर सम्मानित किया था। इन्होंने १० ग्रंथों की रचना की है। इनका 'वीरहजारा' नामक ग्रंथ वीर रस की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है।

उत्तमचंद भण्डारी (१७६०-१६०७ ई० = सं० १६३७-१६६४ वि०) — ये जोधपुर के निवासी ओसवाल महाजन थे। मिश्रबन्धुओं के अनुसार ये जोधपुर के महाराजा भीमसिंह और महाराजा मानसिंह के मंत्री रहे थे, परन्तु जोधपुर के इतिहास एवं ख्यातों आदि से इस कथन की पुष्टि नहीं होती। इतिहास-ग्रंथों से केवल इतना ही विदित होता है कि ये जोधपुर के महाराजा मानसिंह के आश्रित थे।

इनका रचनाकाल १७८०-१८०७ ई० (सं० १८३७-१८६४ वि०) है। इन्होंने ६ ग्रंथ लिखे हैं जिनमें से 'रतना हमीर की बात' वीररसात्मक रचना है। पद्माकर (१७५३-१८३३ ई० = सं० १८१०-१८९० वि०) — पद्माकर तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज गोदावरी के निकट रहा करते थे। १५५८ ई० (सं० १६१५ वि०) में महारानी दुर्गावती के राज्यकाल में गढ़ा मांडला में पद्माकर के पूर्वज आकर रहने लगे। इनमें से कुछ ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का आश्रय ग्रहण किया। इनके यहाँ बसने पर इनके समुदाय की दो शाखाएँ हो गईं जो मथुरास्थ और गोकुलस्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। पद्माकर मथुरास्थ शाखा के थे।

इनके पिता मध्यप्रांतान्तर्गत सागर में रहा करते थे। इनके पूर्व-पुरुषों का निवास उत्तर में जाने पर पहले पहल बांदा में हुआ। इसीलिए ये लोग बाँदा वाले भी कहलाए। पद्माकर का जन्म १७५३ (सं० १८१० वि०) में सागर में हुआ था।

इन्होंने अपने पिता से कविता तथा मंत्र-सिद्धि का अभ्यास किया था। तत्कालीन सागर-नरेश रघुनाथराव अप्पा साहब की प्रशंसा में एक कविता सुनाकर एक लक्ष मुद्रा प्राप्त की थी। कुछ समय पश्चात ये बाँदा में आकर रहने लगे, जहाँ इन्होंने महाराज जैतपुर तथा सुगरा-निवासी नोने अर्जुनसिंह को अपना शिष्य बनाया।

वहाँ से पद्माकर दितया के महाराज परीक्षत के दरबार में गए। दितया से होकर रजधान के गोसाई अनूपिसंह उपनाम हिम्मतबहादुर के यहाँ गए। कहा जाता है कि १७९८ ई० (सं० १८५५ वि०) तक पद्माकर हिम्मतबहादुर के यहाँ रहे। तत्पश्चात सितारा गए और महाराज रघुनाथ राव (राघोबा) के दरबार में पहुँचे। १७९९ ई० (सं० १८५६ वि०) में सागर के रघुनाथराव ने इन्हें फिर अपने यहाँ बुलाया। इसके अनंतर बाँदा होते हुए जयपुर के सवाई महाराजा प्रतापिसंह के यहाँ पहुँचे। उक्त महाराजा की मृत्यु के उपरांत यह पुनः बाँदा लौट आए। कुछ समय के पश्चात पद्माकर फिर जयपुराधीश जगतिसंह के दरबार में पहुँचे। उक्त महाराजा ने इन्हें अपना राजकिव बनाया। पद्माकर जयपुर से उदयपुर गए। उन दिनों वहाँ महाराणा भीमिसंह राज्य करते थे। एक बार जयपुर से बाँदा जाते समय बूंदी-नरेश ने इनका बड़ा आदर किया था। इसके अनंतर यह तत्कालीन ग्वालियर-नरेश दौलतराव सिंघिया के यहाँ गए। वहाँ दौलतराव के एक मुसाहब ऊदाजी ने भी इनका अच्छा आदर किया था। इवेत कुछ से आकांत होने पर यह गंगासेवन के लिए कानपुर चले गए। कहा जाता है, वहाँ इनका कुछ नष्ट हो गया। इसके बाद केवल छः मास तक यह और जीवित रहे। कानपुर में ही १८३३ ई० (सं० १८९० वि०) को यह स्वर्गवासी हुए।

पद्माकर-रचित ९ ग्रंथ बतलाए जाते हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत आते हैं—

(१) हिम्मतबहादुर-विरुदावली—यह रचना पद्माकर की प्रारम्भिक कृतियों में परिगणित की जाती है। इसमें हिम्मतबहादुर के तीन युद्धों का वर्णन किया गया है। अंतिम युद्ध का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है। यह युद्ध हिम्मतबहादुर और नोने अर्जुनसिह के बीच हुआ था। यह लड़ाई बुधवार, १८ अप्रैल, १७९२ ई० (सं० १८४९ वि०) को नयागाँव (नौगाँव) और अजयगढ़ के मध्य स्थान पर हुई थी। उस समय पद्माकर हिम्मतबहादुर के साथ थे और उन्होंने आँखों देखा वर्णन किया है। अतः यह पुस्तक १७९२ ई० (सं० १८४९ वि०) के आसपास ही लिखी

गई होगी। (२) जगद्विनोद—यह रस-संबंधी ग्रंथ है। इसकी रचना जयपुराधीश महाराजा जगतिसह के आदेशानुसार हुई थी। पद्माकर ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा के उपरांत नायिका-भेद तथा रस का निरूपण किया है। इस ग्रंथ के संरक्षक-सम्बन्धी छन्द ही इस अध्ययन की पिरिधि में आते हैं। (३) आलीजाह-प्रकाश (आलीजाह सागर) पद्माकर ने दौलतराव सिंधिया के नाम पर नायिका-भेद के रस-ग्रंथ की रचना की थी। कहा जाता है कि इस कृति और 'जगद्विनोद' में बहुत कम अंतर है। 'जगद्विनोद' के ही छन्द कहीं-कहीं थोड़े शब्दांतर से और अधिकांश में उन्हीं शब्दों में आलीजाह-प्रकाश में रख दिए गए हैं। वर्णन-पद्धित में भी कोई अंतर नही है। हाँ, आरम्भ में दौलतराव की प्रशंसा के छन्द अवश्य रखे हुए हैं। यथास्थान कुछ अन्तर भी पाया जाता है। 'आलीजाह-प्रकाश' की रचना-तिथि १८२१ ई० (सं० १८७८ वि०) है। इनके ग्रंथों में केवल इसी का रचना-काल दिया है। (४) प्रतापसिंह-विख्दावली—कुछ विद्वानों ने इसका नाम सवाई जयसिंह-विख्दावली माना है, पर वास्तव में यह 'प्रतापसिंह-विख्दावली' है। यह पद्माकर के जयपुर-निवासी वंशजों के पास सुरक्षित है। इसे देखने का इस लेखक को अवसर मिला है। यह ६८ पृष्ठों का ग्रंथ है जिसमें सवाई महाराज प्रतापसिंह के यश का रोचक शैली में वर्णन किया गया है। इस प्रकार रीतिकालीन आचार्य पद्माकर आलोच्य धारा के प्रमुख कवियों में से हैं।

चंडीदान (१७९१-१८३५ ई० चंल १८४८-१८२ वि०) — यह बूंदी के रहने वाले और मिश्रण शाखा के चारण थे। इनका जन्म १७९१ ई० (सं० १८४८ वि०) में और देहावसान १८३५ ई० (सं० १८९२ वि०) में हुआ था। इनके पिता का नाम बदन जी था जो बूंदी-दरबार के बहुत सम्मानित कवि थे। इनके पुत्र प्रसिद्ध कि सूर्यमल्ल मिश्रण थे। चंडीदान संस्कृत, पिंगल एवं डिंगल के अच्छे विद्वान थे। बूंदी के रावराजा विष्णुसिंह के यह विशेष कृपा-पात्र थे। इनके आश्रयदाता ने इनका विशेष सम्मान किया था। इन्होंने ५ ग्रंथ लिखे जिनमें से 'वंशाभरण' और 'विरुद-प्रकाश' विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी किता में गित और प्रवाह है।

मान (खुमान) (१७९५ ई० = सं० १८५२ वि०) — इनका उपनाम खुमान था। यह चरखारी-नरेश राजा विकमसाहि के आश्रित छतरपुर राज्यांतर्गत खरगवा निवासी थे। यह बन्दीजन ब्रजलाल के पिता थे। इन्होंने कई ग्रंथ बनाए हैं। इनका 'समरसार' नामक वीर-रसात्मक ग्रंथ है। इसकी रचना १७९५ ई० (सं० १८५२ वि०) में हुई थी। किसी उच्च पदाधिकारी अंग्रेज को राजकुमार धर्मपालसिंह द्वारा वश में किया गया था, इसी घटना का इस कृति में वर्णन किया गया है।

दुर्गाप्रसाद (१७९६ ई० = सं० १८५३ वि०) — यह पंडित राजाराम के आश्रित थे। इनका रचनाकाल १७९६ ई० (सं० १८५३ वि०) के लगभग माना जाता है। इन्होंने 'अजीतिसिंह फत्ते-ग्रंथ' अथवा 'नायक रासो' नामक ग्रंथ की रचना की है। रोवाँ के महाराज अजीतिसिंह के सरदारों और पेशवा के सरदार जसवंतिसिंह के बीच चारहट (रीवाँ) के मैदान में जो युद्ध हुआ था, उसी का इसमें वर्णन किया गया है।

जोषराज (१८२८ ई० = सं० १८८५ वि०) — जोघराज ने 'हम्मीररासो' में अपने परिचय के जो छन्द लिखे हैं उनसे विदित है कि वे अलवर राज्यांतर्गत नीमराणा के चौहान वंशीय राज़ा चन्द्रभाण के आश्रित थे। इनके पिता का नाम बालकृष्ण था। इनका निवासस्थान बीजवार था। जोघराज अति गोत्रीय गौड़-वंश कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने आश्रयदाता की आज्ञा से 'हम्मीररासो' की रचना की थी। इसमें रणथंभौर के राव हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन है। इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना-तिथि इस प्रकार दी है—

चन्द्र नाग वसु-पंच गिनि संवत् माघव मास। शुक्ल सुतृतिया जीव जुत ता दिन ग्रंथ प्रकास।। छं० ९६८ ।।

नागों की संख्या सात और आठ दोनों मानी गई है। आठ संख्या मानने से इसका रचना-काल सं० १८८५ वि० वैशाख शुक्ला तृतीया बृहस्पितवार आता है। गणना करने पर यह तिथि ठीक आती है। अतएव इसकी रचना उक्त तिथ्यनुसार बृहस्पितवार, १७ अप्रैल १८२८ ई० को हुई थी।

नागों की संख्या ७ मानने पर इसका रचनाकाल सं० १७८५ वि० आता है जो गणना करने पर अशुद्ध ठहरता है। मिश्रबन्धुओं, श्यामसुन्दरदास, लाला सीताराम आदि ने इसकी रचना सं० १७८५ वि० (१७२८ ई०) और शुक्ल जी ने १८१८ ई० (सं० १८७५ वि०) मानी है। इन समस्त विद्वानों द्वारा दिया हुआ रचना-काल अशुद्ध है।

हम्मीररासो में चौहानों की उत्पत्ति के पश्चात हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

(ख) नीचे उन कवियों एवं ग्रंथों का उल्लेख किया जा रहा है जिनका विस्तृत विवरण नहीं प्राप्त हो सका है। रचना-काल यथासम्भव दे दिया गया है—

# कवि ग्रंथ रचना-काल

- १. ऋषभदास जैन--कुमारपाल रासो (१६१३ ई०=सं०१६७० वि०)
- २. महाराजा मार्नासह—मानचरित्र (१६१८ ई०=सं० १६७५ वि०)
- ३. बनवारी—स्फुट छन्द (१६३३ ई० = सं० १६९० वि०)—जसवंतसिह के भाई अमर्रांसह द्वारा सलावत के मारे जाने का विवरण।
- ४. निघान—जसवंत-विलास (१६४१ ई० = सं० १६९८ वि०) तृतीय त्रैमासिक खोज-रिपोर्ट में इसे १६१७ ई० (सं० १६७४ वि०) की रचना माना है।
- ५. दलपति मिश्र—जसवंत-उद्योत (१६४८ ई०? = सं० १७०५ वि०?) जोघपुर के महाराजा जसवंतसिंह के आश्रित थे।
- ६. गंभीरराय—एक ग्रंथ (१६५० ई० = सं०१७०७ वि०) जिसमें मऊवाले जगतिसह और शाहजहाँ का युद्ध-वर्णन है ।
- ७. रामकवि—जयसिंह-चरित्र (१६५३ ई० = सं० १७१० वि०) ये मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित थे।
- ८. रत्नाकर—कुछ कविताएँ (१६५५ ई० = सं० १७१२ वि०) इन्होंने शाहशुजा की प्रशंसा में कविता की है।
- ९. मुखदेव मिश्र—फाजिल अली-प्रकाश (१६७१ ई० = १७२८ वि०) नृप-यश आदि वर्णन । २३

- १०. श्रीपित भट्ट—हिम्मत-प्रकाश (१६७४ ई० ≕सं० १७३१ वि०) ये बाँदा के नवाब सैयद हिम्मतखाँ के दरबार में थे।
- ११. कुंभकर्ण—रतन-रासो (१६७५ ई० = सं० १७३२ वि०) ये साँदू शाखा के चारण थे। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका रचनाकाल १६७३ ई० (सं० १७३० वि०,) है। इस ग्रंथ में शाहजहाँ के विद्वोही पुत्रों के युद्ध का वर्णन है। इसमें राठौर रतनिसंह ने औरंगज़ेब का वीरतापूर्वक सामना किया था।
- १३. रणछोड़—राजपट्टन (१६८० ई०—सं० १७३७ वि०) मेवाड़ के राजघराने का इतिहास वर्णित है।
- १४. निवाज तिवारी—छत्रसाल-विख्दावली (१६८० ई०—सं० १७३७ वि० के लगभग)
  ये नवाबआजम खाँ के आश्रित थे।
- १५. महाराजा जयसिंह—जयदेव-विलास (१६८१-१७०० ई० = सं० १७३८-१७५७ वि०) ये उदयपुर के राणा थे। इस ग्रंथ में अपने वंश का वर्णन किया है।
- १६. सतीप्रसाद—जयचंद-वंशावली—जयचंद की वंशावली और उनका परिचय दिया गया है।
- १७. उत्तमचंद—दिलीप रंजिनी (१७०३ ई० = सं० १७६० वि०) राजा दिलीपसिंह के आश्रित। आश्रयदाता के वंश का वर्णन किया है।
- १८. मूक जी——सीची जाति की वंशावली (१७१८ ई० चसं० १७७५ वि०) सीची राजाओं का वंश-वर्णन किया है। इनके कुछ फुटकर छंद भी मिलते हैं।
- १९. केवलराम—बाबी-विलास (१७२६ ई० = सं० १७८३ वि०) मिश्रबन्धु-विनोद में इसका रचनाकाल १६९९ ई० (सं०१७५६ वि०) दिया है । जूनागढ़ के नवाबों की प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा गया है ।
- २०. रसपुंज—कवित्त श्री माता जी रा (१७३३ ई० = सं० १७९० वि०) ये जोघपुर के महाराजा अभयसिंह के आश्रित थे।
- २१. सुजानसिंह—सुजान-विलास (१७३३ ई० = सं० १७९० वि०.) करौली के राजघराने से संबंधित थे।
- २२. शाहजू पंडित—१. बुंदेलवंशावली ओड़छा निवासी २. लक्ष्मणसिंह-प्रकाश (१७३७ ई० = सं० १७९४ वि०) ये टहरौली के जागीरदार लक्ष्मण सिंह के आश्वित थे।
- २३. अनंत फंदी—रफुट रचना (१७४३ ई० = सं० १८०० वि०) ये महाराष्ट्र के किव थे। हिंदी में नाना फड़नवीस की प्रशंसा की है।
- २४. महताब—नखिशख (१७४३ ई० = सं० १८०० वि०) इन्होंने हिन्दूपित की प्रशंसा की है। आश्रयदाता के लिए इन्होंने राजा के स्थान पर बादशाह शब्द का प्रयोग किया है।
- २५. बिहारीलाल-हरदौल-चरित्र (१७५८ ई० = सं०१८१५ वि०)

- २६. दत्तू अथवा देवदत्त---ब्रजराज-पंचाशा (१७६१ ई० = सं० १८१८ वि०) राजा ब्रज राजदेव की चढ़ाई का वर्णन किया है।
- २७. लालकिव बनारसी—किवित्त (१७७५ ई० = सं० १८३२ वि०) ये गणेश किव के पितामह और गुलाब किव के पिता थे। काशी नरेश चेतिसह के आश्रित थे। महाराजा महीप नारायण सिंह तथा अन्य काशी-नरेशों की प्रशंसा में किवत्त लिखे हैं।
- २८. लाल झा मैथिल—कनरपी घाट की लड़ाई (१७८० ई० = सं० १८३७ वि०) ये दरभंगा-नरेश महाराज नरेन्द्रसिंह के आश्रित थे।
- २९. श्रीकृष्ण भट्ट---आलीजा-प्रकाश (?) (१७८३ ई० = सं०१८४० वि०) ये अलवर-निवासी तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मुरलीधर भट्ट था। ये जन्मांघ बतलाए जाते हैं।
- ३०. मान कवि—नरेन्द्र-भूषण (१७८८ ई० = सं० १८४५ वि०) राजा रणजोरसिंह के यश का वर्णन है ।
- ३१. शिवराम भट्ट—(१) प्रताप-पच्चीसी (२) विक्रम-विलास (१७९० ई० = सं० १८४७ वि०) ये ओड़छा के महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में थे।
- ३२. शिवनाथ—रासा भैया बहादुरसिंह का (१७९६ ई० = सं० १८५३ वि०) बलरामपुर के राजकुमार बहादुरसिंह द्वारा किसी शरणार्थी की रक्षा करने के लिए किसी शत्रु से युद्ध का इसमें वर्णन है।

वीर-काव्यधारा का विविध दृष्टियों से अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि यह हिन्दी साहित्य की महत्वपूर्ण धारा है। सुचार रूप से इसका अनुशीलन करके भारत के अतीत गौरव और शौर्यपूर्ण कार्य-कलाप से युक्त भारतीय इतिहास का नव-निर्माण किया जा सकता है।

# १. हिन्दी-वीरकाव्य-सूची

| ग्रंथ सं० कवि       | ग्रन्थ                | रचना-काल              | विवरण                                           |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| १. भट्ट केदार       | জ্যবন্द-সুক্।য়       | 0 to 25 8 8           | ज्यचन्द्र के आक्रित; ग्रन्थ अप्राप्य ।          |
| २. जगनिक            | आल्हा-लपड             | १९७३ ई०               | आल्हा-ऊदल का वर्णन; मूल ग्रन्थ अप्राप्य ।       |
| ३. मधुकर कवि        | जयमयंक-जसचन्द्रिका    | ११८३ ई०               | जयचन्द्र के आश्रित; ग्रन्थ अप्राप्य।            |
| ४. शाङ्गंधर<br>"    | हम्मीररासो 🕽          | १३६३ ई०               | अप्राप्य; प्राकृत-पैगलम् में कुछ पद्य संगृहीत । |
| ६. श्रीधर           | हम्मार-काव्य          | <b>€</b> 05,00%6      | रणमस्र और जफरखाँ का यद्ध-वर्णन ।                |
| ७. नरहरि            | फटकर रचना             | 8404-8680 \$0         | अकबर आदि आश्रयदाताओं की प्रशंसा।                |
| ८. तानसेन           | <u>ड</u><br>फटकर रचना | 0 \$ 62 h 8 - 8 t n 8 | अकबर आदि की प्रशंसा।                            |
| ९. केशव             | कवि-प्रिया            | ०५०० १०५०             | आरम्भ में इन्द्रजीतर्मिह की प्रशंसा ।           |
| **                  | रत्न-बावनी            |                       | रत्नसिंह की वीरता का वर्णन ।                    |
| "                   | वीरसिंहदेव-चरित       | 850C \$0              | वीरसिहदेव की गौरव गाथा ।                        |
| •                   | जहाँगीर-जसचन्द्रिका   | १६१२ ई०               | जहाँगीर-यश वर्णन ।                              |
| १३. ऋषभदास जैन      | कुमारपाल रासो         | १६१३ ई०               | 1                                               |
| १४. गङ्ग कवि        | फुटकर कविता           | ०६ ११३१-२१११          | अकबर आदि की प्रशंसा ।                           |
| १५. महाराजा मानसिंह | मान-चरित्र            | 0                     | 1                                               |
| १६. जटमल            | गोरा-बादल की कथा      | अथवा १६२८             | ई०) गोरा-बादल की वीरता का वर्णन ।               |
| १७. बनवारी          | स्फुट-छन्द            | १६३३ ई०               | अमर्रासह राठौर द्वारा सलावतालाँ के वध का वर्णन। |
| १८. निधान           | जसवन्त-विलास          | १६४१ ई०               |                                                 |
| १९. दलपति मिश्र     | जसवन्त-उद्योत         | (よりく (すり)             | जोघपुराधीश जसवन्तर्सिह के आश्रित।               |
| २०. गम्भीर राय      | एक प्रन्थ             | १६५० ई०               | मऊ के जगतसिंह और शाहजहाँ के युद्ध का वर्णन।     |
| २१. डॅगरसी          | शत्रसालरासो           | १६५३ ई०               | राव शत्रुसाल हाड़ा की वीरता का वर्णन ।          |
| २२. राम कवि         | जर्योंसह-चरित्र       | १६५३ ई०               | मिजी राजा जयसिंह के आश्रित।                     |
| २३. रत्नाकर         | स्फुट-कविता           | ० इ. १११३४            | शाह्युजा की प्रशंसा ।                           |

| •           | ारुत्या ताा <b>ह</b> त्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विवरण       | कमरुद्दीन खों की प्रशंसा तथा रस-वर्णन । बीर रस की उत्तम रचना। जगतिंसह (जयपुर) तथा अन्य राजवंशों का वर्णन। छत्रसाह (जयपुर) तथा अन्य राजवंशों का वर्णन। छत्रसाह (जोधपुर) के आश्चित। अमर्यांसह (जोधपुर) के आश्चित। करीली राज-परिवार से संबन्धित। सवाई जयिसह और सैय्यद माइयों का युद्ध-वर्णन। सवाई जयसिह का यशोभान। मगवन्तराय खीची (असोथर) के युद्ध का वर्णन। लक्ष्मणींसह (हहरीली) के आश्चित। लक्ष्मणींसह (कच्छभुज) की प्रशंसा। लक्ष्मणींसिह (कच्छभुज) को प्रशंसा। क्ष्मिता। सहाराष्ट्र के किन्दे; नाना फड़नवीस की प्रशंसा में हिन्दी किन्दर, पति की प्रशंसा। सहाराणा जगतिंसह (मेवाड़) के शिकार का वर्णन। सहाराणा जगतिंसह (मेवाड़) के शिकार का वर्णन। अश्चयदाता की प्रशंसा। सम्बर्धरम्भ में मेवाड़ का इतिहास-वर्णन। सम्बर्धरम्भ में मेवाड़ का यश्चिता। सम्बर्धरम्भ में मेवाड़ का यश्चिता। सम्बर्धनमान एवं नायिका-मेद-निरूपण। |
| रचना-काल    | १७२८ ई०<br>१७३१ ई०<br>१७३१ ई०<br>१७३२ ई०<br>१७३२ ई०<br>१७३४ ई०<br>१७३९ ई०<br>१७४२ ई०<br>१७४५ ई०<br>१७४६ ई०<br>१७४६ ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भ्रन्थ      | कमरुद्दीन खाँ-हुलास<br>स्फुट पद<br>जगत्-दिग्विजय<br>क्रावलीला<br>कवित्त श्रीमाता जी रा<br>सुजान-विलास<br>साँभर-युद्ध<br>बहादुर-विजय<br>जयसह गुण-सरिता<br>रासा भगवन्तसिह<br>बृन्देल-वंशावली<br>लक्ष्मणसिह-प्रकाश<br>लखपत-पाल<br>लखपत-पाल<br>स्फुट रचना<br>नख-शिख<br>वाराणसी-विलास<br>वाराणसी-विलास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अर्थसं० कवि | ४९. गञ्जन<br>५०. हरिक्श<br>१४. सुजानसिंह<br>१५. सुजानसिंह<br>१६. "<br>१८. "<br>१८. "<br>१८. "<br>१८. "<br>१९. सदानन्द<br>१२. कुँवर कुशल<br>१३. हम्मीर<br>१६. अनन्त फन्दी<br>१६. महताब<br>१६. महताब<br>१६. संस्भुनाथ मिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| मंध मं अस्ति     |                      |                                                          |                                                                  |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| •                | भन्ध                 | रचना-काल                                                 | विवर्ण                                                           |
| ९६. मान (खमान)   | HH7-217              | 4 .4.4                                                   |                                                                  |
|                  | \                    | ०३ ५५०१                                                  | विक्रमशाह् (चरखारी) के आश्रित; राजकुमारधर्मपाल                   |
|                  | रास्भिया बहादर्भिष   | 4 0000                                                   | सिंह का बोरता का बणेन।                                           |
| ९८. दुर्गाप्रसाद | अजीतसिंह फत्ते (नायक | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | बहादुरासह (बल्दामपुर) की वीरता का वर्णन ।                        |
|                  | रासो)                | 2                                                        | राया क सानका आर मराठा क युद्ध का वर्णन ।                         |
| ९९. जाघराज       | हम्मीररासौ           | १८२८ ई०                                                  | चन्द्रभान (नीमराणा )के आश्रित । <del>द्रम</del> ीन और अल्लान्डीन |
|                  |                      |                                                          | की यह न्यांन ।                                                   |

# २. सहायक ग्रंथ सूची

- अगरचन्द नाहटा, राजस्थान में हस्तिलिखित ग्रन्थों की खोज, भाग २, उदयपुर विद्यापीठ, प्रथम संस्करण, १९४७ ई०।
- २. अगरचन्द नाहटा, राजस्थान में हिन्दी के हस्तिलिखित ग्रन्थों की खोज, चतुर्थ भाग, साहिश्य-संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर, प्रथम संस्करण, १९५४ ई०।
- आर्थर ए० मेक्डानेल, डाक्टर, ए हिस्ट्री ऑव् संस्कृत लिट्रेचर, विलियम हेनमेन लन्दन, सेकेण्ड इम्प्रेशन, नवम्बर, १९०५ ई०।
- ४. ईश्वरीप्रसाद, डाक्टर, भारतीय मध्ययुग का इतिहास, (१२००–१५२६ ई०.), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १९५५ ई०।
- ५. उदयसिंह भटनागर, राजस्थान में हस्तिलिखित ग्रन्थों की खोज, तृतीय भाग, उदयपुर, प्रथम सस्करण, १९५२ ई०।
- ६. ए० बेरीडेल कीथ, डाक्टर, ए हिस्ट्री ऑव् संस्कृत लिट्रेचर, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भाग १, १९४१ ई०।
- ७. एम० विटरिनट्ज, डाक्टर, ए हिस्ट्री ऑव् इण्डियन लिट्रेचर, यूनिवर्सिटी ऑव् कलकत्ता,
   १९२७ ई०।
- ८. एस० एन० दास गुन्ता एण्ड के० डी०, ए हिस्ट्री ऑव् संस्कृत लिट्रेचर, भाग १, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, १९४७ ई०।
- ९. ऋग्वेद-संहिता, वैदिक यंत्रालय, अजमेर।
- १०. केशव, कवि-प्रिया, नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १९२४ ई०।
- ११. केशव, वीर्रासहदेव-चरित, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
- १२. 'गङ्का' वेदांक, जनवरी, १९३२ ई०, कृष्णगढ़, सुलतानगञ्ज, भागलपुर ।
- १३. जटमल, गोराबादल की कथा, तरुण-भारत-ग्रन्थावली कार्यालय, दारागंज, प्रयाग, प्रथमावृत्ति, सं० १९९१ वि०।
- १४. जी० ग्रियसेन, सर, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर ऑव् हिन्दुस्तान, कलकत्ता, १८८९ **ई० ।**
- १५. जोघराज, हम्मीररासो, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, तृतीय संस्करण, सं० २००५ ।
- १६. टीकर्मासह तोमर, डाक्टर, हिन्दी वीरकाव्य (१६००-१८०० ई०), हिन्दुस्तानी एके-डेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५४ ई०।
- १७. द्वादश हिन्दी साहित्य सम्मेलन लाहौर, कार्य-विवरण, दूसरा भाग, (निबन्धमाला), सं० १९७९ वि०, स्वागतकारिणी द्वारा प्रकाशित ।
- १८. धर्मवीर भारती, डाक्टर, सिद्ध-साहित्य, किताबमहल प्रकाशन, इलाहाबाद, १९५५ ई० 1
- १९-३०. नागरी प्रवारिणी पत्रिका, काशी, नवीन संस्करण, भाग ३, ५, ६, ८, १०-१५, २०, २२ ।
- ३१. पद्माकर, हिम्मतबहादुर-विरुदावली, भारतजीवन प्रेस, वाराणसी ।
- ३२. प्राकृत-पैंगलम्, एशियाटिक सोसायटी ऑव बंगाल, कलकत्ता, १९०२ ई०।

- ३३. बाबूराम सक्सेना, डाक्टर, कीर्त्तिलता (विद्यापित-कृत), इण्डियन प्रेस, प्रथम संस्करण, सं० १९८६ वि०।
- ३४. भगवानदीन, लाला, केशव-पञ्चरत्न, रामनारायणलाल, इलाहाबाद, प्रथम बार, १९८६ वि० ।
- ३५. भरतसिंह उपाध्याय, डाक्टर, पालि-साहित्य का इतिहास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।
- ३६. भूरसिंह शेखावत, ठाकुर, मलसीसर (द्वारा संगृहीत), महाराणा यश-प्रकाश, वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, १९०० ई०।
- ३७. भूषण ग्रन्थावली, (पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित) काशी, द्वितीयावृत्ति, सं० १९९६ वि०।
- ३८. भोलानाथ व्यास, डाक्टर, संस्कृत-कवि-दर्शन, चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी, प्रथम संस्करण, सं० २०१२ वि०।
- ३९. माताप्रसाद गुप्त, डाक्टर, हिन्दी पुस्तक-साहित्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १९४५ ई० ।
- ४०. मान, राज-विलास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
- ४१-४४. मिश्र-बन्धु, मिश्रबन्धु-विनोद, भाग १-४, गङ्गा ग्रन्थागार, लखनऊ।
- ४५. मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००६ वि०।
- ४६. मोतीलाल मेनारिया, राजस्थान का पिङ्गल साहित्य, हितैषी पुस्तक भण्डार, उदयपुर, प्रथम संस्करण, १९५२ ई०।
- ४७. मोतीलाल मेनारिया, राजस्थान में हिन्दी के हस्तिलिखित ग्रन्थों की खोज, प्रथम भाग, उदयपुर, प्रथम बार, १९४२ ई०।
- ४८. रामकुमार वर्मा, डाक्टर, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामनारायणलाल, इलाहाबाद, तृतीय बार १९५४ ई०।
- ४९ः रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। संशोधित और परिविद्धित संस्करण, सं० २००३ वि०।
- ५०. रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य, चिन्तामणि, भाग २, सरस्वती मन्दिर, जतनबर, काशी,
- ५१-५२ रामनारायण दूगड़ (द्वारा अनूदित), मुहणोत नैणसी की ख्यात, भाग १-२, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
- ५३. लाल कवि, छत्रप्रकाश, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १९१६ ई०।
- ५४-५५. श्यामसुन्दरदास, डाक्टर, हस्तिलिखित पुस्तकों का विवरण, भाग १–२, नागरी प्रचा-रिणी सभा, काशी ।
- ५६. शिवसिंह सेंगर, शिवसिंह-सरोज ।
- ५७. सर्च रिपोर्ट्स फॉर हिन्दी मैनुस्क्रिय्स (प्रकाशित तथा अप्रकाशित), नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।

- ५८. सरयूप्रसाद अग्रवाल, डाक्टर, अकबरी दरबार के हिन्दी-किव, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण सं० २००७ वि०।
- ५९. सूदन, सुजान-चरित्र, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, दूसरा संस्करण, सं० १९८० वि०।
- ६०. सूर्यमल्ल मिश्रण, वंशभास्कर, रामश्याम प्रेस, जोधपुर।
- ६१. हजारीप्रसाद द्विवेदी, डाक्टर, नाथसम्प्रदाय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १९५७ ई०।
- ६२. हजारीप्रसाद द्विवेदी, डाक्टर, हिन्दी साहित्य का आदिकाल, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, प्रथम संस्करण, १९५२ ई०।
- ६३. हरिवंश कोछड़, डाक्टर, अपभ्रंश साहित्य, भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली।
- ६४. हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय, प्रेलिमिनरी रिपोर्ट ऑव दी ऑपरेशन इन सर्च ऑव दी मैनुस्कृप्ट्स ऑव बारडिक क्रानीकिल्स, एशियाटिक सोसायटी ऑव बंगाल, कलकत्ता, १९१३ ई०।

# ६. संतकाव्य

### परिचय

हिन्दी साहित्य में भिक्त से सम्बन्ध रखने वाली भावधारा के अन्तर्गत सन्तकाव्य का विशेष महत्व है। यद्यपि भिक्त-सम्बन्धी काव्य की रचना करने वाले सभी कवियों को 'सन्त' कहा जा सकता है, तथापि 'सन्तकाव्य' उन्हीं किवयों की 'बानियों' का नाम है जिन्होंने निर्गुण सम्प्रदाय के अन्तर्गत काव्य-रचना की है। यह निर्गण सम्प्रदाय भिक्त-यग के पूर्वाई में उन समस्त परम्पराओं से प्रभावित है, जो उस समय दक्षिण और उत्तर भारत में मान्य हो रही थीं। यह बात दूसरी है कि सन्तकाव्य में अपने समय की प्रचलित सभी परम्पराओं का समावेश नहीं हो सका, उसके द्वारा उनका प्रतिनिधित्व तो हुआ है, किन्तू उसके अन्तर्गत जन-जीवन की स्वाभाविक एवं धार्मिक प्रेरणाओं की सहज अभिव्यक्ति हुई है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सन्तकाव्य ने प्राचीन परम्पराओं की स्थुल रूपरेखा ग्रहण कर उसमें जीवनगत पवित्रता के आधार पर विश्व-धर्म की स्वाभाविक प्रेरणा का रंग भरा है। हिन्दी के धार्मिक साहित्य में सन्तकाव्य जन-जीवन के धार्मिक उन्मेष का एक नया प्रयोग है। यही कारण है कि सामान्य जीवन की स्वाभाविक भाव-भूमि पर धर्म की जो प्रेरणा उत्पन्न हई, उसका अभिव्यक्तीकरण जनभाषा द्वारा ही हुआ। यदि यह कहा जाय कि सन्तकाव्य ने जनभाषा का आश्रय लेकर पर-वर्ती राम और कृष्ण की भिवत के लिए काव्य का क्षेत्र प्रशस्त किया तो कोई अत्युक्ति न होगी। नाथ सम्प्रदाय भी जनभाषा में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर चुका था, किन्तू उसकी भाषा में दो बातों की कमी थी। पहली यह कि वह भाषा केवल सिद्धान्तसम्मत थी, उसमें काव्यात्मकता का अभाव था और दूसरी यह कि नाथ सम्प्रदाय एक सीमित सम्प्रदाय होने के कारण अपनी भाषा को व्यापक नहीं बना सका था। सन्त सम्प्रदाय ने धर्मतत्व का सहज निरूपण करते हुए भाषा का भी ऐसा रूप प्रस्तृत किया, जो एक ओर व्यापक जन-जीवन को स्पर्श करता था और दूसरी ओर उसमें काव्यात्मकता का प्रयोग भी सम्भव हो सकता था। इस भाँति निर्गृण सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा करते हुए जन-जीवन की स्वाभाविक अनुभृतियों में सामान्य भाषा के माध्यम से सन्त-काव्य हिन्दी के भिक्त-काव्य का एक महत्वपूर्ण अंश बन सका। सन्तकाव्य का रूप निर्धारित करने में अनेक प्रेरणाओं और परिस्थितियों का योग है।

संतकाव्य की ऐतिहासिक स्थिति विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी से मानी जाती है। इसके प्रवर्तक संत कबीर हैं जिनका जन्मकाल सम्वत १४५६ (सन १५१३ ई०) है। संतकाव्य का उन्नयन करने में अनेक प्रेरणाओं और परिस्थितियों का योग है जो पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व भी वर्तमान थीं। यह अवस्य कहा जा सकता है कि कबीर ने उन प्रेरणाओं और परिस्थितियों का समन्वय इस प्रकार किया कि वे एक नवीन सम्प्रदाय में अंकुरित हो सकीं और उन्होंने एक नए

दृष्टिकोण का निर्धारण किया। जिन परिस्थितियों में संतकाव्य की रूपरेखा साकार हुई, उनमें हमारे देश के धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास की पृष्ठभूमि है। इनका विश्लेषण करने पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि किन क्षेत्रों में संतकाव्य अपने निर्माण के उपकरण एकत्र कर सका और उन्हें किस रूप में नियोजित कर एक नए सम्प्रदाय का रूप देने में समर्थ हुआ। इन पर कम से विचार करना आवश्यक है।

# (क) धार्मिक पृष्ठभूमि

संतकाव्य की आधार-शिला अनुभव-ज्ञान की है। उसमें जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन है, इसिलये यह स्पष्ट है कि उसमें प्राचीन परम्पराओं की शास्त्रसम्मत मान्यता का आग्रह नहीं है। संतकाव्य के मूल में निगम-आगम-पुराण आदि का कोई महत्व नहीं है। कबीर ने स्वयं कहा है—

कबीर संसा दूर करि, पुस्तक देइ बहाइ।

इस कथन की प्रामाणिकता इसलिए है कि कबीर के परवर्ती कवि तुलसीदास ने इस दृष्टिकोण की निन्दा करते हुए कहा था—

> 'साखी सबदी' दोहरा, किंह कीनी उपखान, भगति निरूपींह भगति किल, निर्दाह वेद पुराण।

अत: यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि संतकाव्य में प्राचीन वैदिक साहित्य की उपेक्षा की गई है। यदि इस दृष्टिकोण से संतकाव्य पर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि इसका दुष्टिकोण बौद्ध धर्म के दुष्टिकोण के अनुरूप ही है जो शताब्दियों तक वैदिक धर्म से संघर्ष करता रहा। यदि बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि संतकाव्य बौद्ध साहित्य की परम्परा से ही अनुप्राणित हुआ होगा। बौद्ध धर्म से वैपुल्यवाद या महायान का विकास हआ, महायान से मंत्रयान, मंत्रयान से वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म मे परिणत हुआ। इसी वज्रयान की प्रतिक्रिया में नाथ सम्प्रदाय का विकास हुआ और नाथ सम्प्रदाय के प्रेरणामूलक तत्वों को ग्रहण कर संत सम्प्रदाय अवतरित हुआ। यह देखा जा सकता है कि इस विकास की प्रक्रिया में बौद्ध धर्म से लेकर नाथ सम्प्रदाय तक जो जो जीवन के तत्व मनोभावों के घरातल पर उभर सके उन सब का समाहार संत सम्प्रदाय में हुआ। बौद्ध धर्म के श्रन्यवाद से लेकर नाथ सम्प्रदाय के योग तक तथा वज्रयान के सिद्धों की 'संधा भाषा' की उलटबाँसियों से लेकर नाथ सम्प्रदाय की अवधृत भावना तक संतकाव्य में सभी विचार-सरणियाँ पोषित हो सकीं। बौद्ध धर्म से प्रेरित इस विचार-धारा के विकास में ही यह संभव हुआ कि संतकाव्य उन समस्त वैदिक परम्परा के कर्मकांडों का विरोध कर सका जो कालान्तर में वैष्णव धर्म में भिक्त के साधन थे। इसीलिए अवतार, मूर्ति, तीर्थ, व्रत, माला, आदि संत सम्प्रदाय को ग्राह्म नहीं हो सके जो कर्मकांड के प्रतीक बने हुए थे। दूसरी ओर शून्य, काया-तीर्थ, सहज-समाधि, योग जिसके अन्तर्गत इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ, षटचऋ, सहस्रदल कमल, चन्द्र और सूर्य तथा जीवन के स्वाभाविक और अन्तः करणजितत ,श्रद्धा और रागात्मिका वृत्ति की प्रधानता संत- काव्य में हो सकी। अतः यह स्पष्ट है कि संतकाव्य अपने मौलिक विचारों की कोटि में बौद्ध धर्म की परंपरा के अन्तर्गत है तथा उसका सम्बन्ध बौद्ध धर्म के परवर्ती सम्प्रदायों से होता हुआ प्रत्यक्ष रीति से नाथ सम्प्रदाय से है।

बौद्ध धर्म की विचारधारा से संत सम्प्रदाय का सम्बन्ध निरूपित हो जाने पर यह भी देखना उचित है कि वैदिक साहित्य की परम्परा में वैष्णव धर्म का प्रभाव कितनी मात्रा अथवा किस रूप में संतकाव्य पर पड़ सका है। विक्रम की चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में रामानन्द का प्रभाव उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पड़ा। भिक्त का प्रवाह जो दक्षिण से उत्तर तक प्रवाहित हुआ उसने समस्त उत्तरी भारत को धर्म के क्षेत्र में भिक्त के प्रति आकृष्ट किया। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भक्ति का जनव्यापी प्रभाव दक्षिण के अलवार गायकों से ही ईसा की छठवीं शताब्दी में आरम्भ हो चुका था। इनके गीतों ने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। जनता के लिए भी वेद-विहित याज्ञिक अनुष्ठान की अपेक्षा भिनत का रागात्मक रूप अधिक आकर्षक था, किन्तू जब आठवीं शताब्दी के आरम्भ में कुमारिल ने पूनः याज्ञिक कर्मकांड की प्रतिष्ठा की और शंकराचार्य ने मायावाद के आधार पर संसार को मिथ्या प्रमाणित करते हुए ब्रह्म और जीव के बीच अद्वैतवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया तो इस वैष्णव भिक्त का स्रोत अवरुद्ध-सा हो गया। ब्रह्म और जीव जब एक ही हैं तो भिनत किसकी किसके प्रति होगी ? इसलिए ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में नाथ मुनि ने भिक्त की दार्शनिक व्याख्या की और एक शताब्दी बाद रामानुजाचार्य ने अद्वैत के भीतर ही एक नए सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसमें जीव को ब्रह्म का एक विशिष्ट रूप माना गया जो ब्रह्म से भिन्न तो नहीं है, किन्तु अपने पार्थक्य से वह भिनत का अधिकारी है। इस भाँति दर्शन के आधार पर शंकर ने जो भिक्त की महत्ता समाप्त कर दी थी, वह नए ढंग से पूनः प्रतिष्ठित हुई। भिनत को एक दार्शनिक आधार प्राप्त हो गया जिसकी उस समय बहुत आवश्यकता थी। रामा-नुज के बाद मध्व और निम्वार्क ने भी भिनत का पक्ष सबल बनाया और वह शंकर के ज्ञान तथा योग से अधिक शक्तिशाली प्रमाणित हुआ, यद्यपि यह ज्ञान और योग, शैव धर्म का आश्रय लेकर, नाथ सम्प्रदाय के रूप में भारत के अनेक स्थानों में प्रचारित होता रहा। रामानन्द ने रामानुजाचार्य के भिवत-सिद्धान्तों को उत्तर भारत में अनेक प्रयोगों के साथ प्रस्तुत किया। यह भिनत-मार्ग ही उत्तर भारत में एक ऐसी ढाल बना सका जिस पर विदेशियों की धर्म-प्रचार की तलवार भी कुंठित हो गई।

दक्षिण से उत्तर की ओर आने में इस भिक्त सम्प्रदाय को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहली बाधा तो शैव धमं के ज्ञान और योग की थी जो नाथ सम्प्रदाय की साधना में पोषित हो रही थी। आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य का प्रभाव देशव्यापी था और इसलिए वज्जयान की गृह्य साधनाओं की प्रतिक्रिया में जो नाथ सम्प्रदाय नवीं शताब्दी में उठ खड़ा हुआ था, उसने सहज ही शिव को आदि नाथ मान कर ज्ञान और योग में अपनी साधना का रूप निर्धारित कर लिया था। इसलिए अपनी उत्तरी यात्रा में भिक्त की लहर जब महाराष्ट्र में पहुँची तो वहाँ शैव सम्प्रदाय का प्रभाव वर्तमान था। १२९० ई० (सं० १३४७ वि०) में लिखित जानेश्वरी के रचियता ज्ञानेश्वर स्वयं नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वे गृह गोरखनाथ की

परम्परा में हुए थे। यद्यपि ज्ञानेश्वरी भगवद्गीता के आधार पर ही लिखी गई है, तथापि उसमें तत्व-निरूपण की पद्धति अनेकानेक रूपकों और प्रतीकों के आधार पर नाथ सम्प्रदाय की परम्परा के अनुरूप ही है। "जब धृतराष्ट्र ने संजय से महाभारत के परिणाम के सम्बन्ध में पूछा कि विजय किसकी रहेगी तो संजय ने निस्संकोच होकर कहा—'जहाँ कृष्ण है, वहीं विजय है; जहाँ चन्द्र है, वहीं चाँदनी है; जहाँ देव शंकर हैं, वहीं देवी अम्बिका हैं; जहाँ संत हैं, वहीं विवेक है; जहाँ राजा है, वहीं सेना है; जहाँ सात्विकता है, वहीं मैत्री है; जहाँ अग्नि है, वहीं जलाने की शक्ति है; जहाँ दया है, वहीं धर्म है; जहाँ धर्म है, वहीं सुख है; जहाँ सुख है, वहीं ज़हाँ है; जहाँ कि ज़हाँ है; जहाँ सुख है, वहीं ज़हाँ है; जहाँ सुख है, वहीं ज़ान है...' आदि।"

ज्ञानेश्वर के समकालीन नामदेव (जन्म १२७० ई०≕सं० १३२७ वि०) ने विट्ठल की उपासना की, जिसमें नाम-स्मरण का अत्यधिक महत्व है। यह विट्रल सम्प्रदाय सन १२०९ (सं० १२६६ वि०) के लगभग पंढरपुर में प्रचारित हुआ। इसके प्रचारक कन्नड संत पंडलीक ् कहे जाते हैं। विट्वल सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदाय और शैव सम्प्रदाय का मिश्रित रूप है। इस ्र प्रकार विट्टल सम्प्रदाय के संत विष्णु और शिव में कोई अन्तर नहीं मानते। विट्टल की उपासना विष्णु के अवतार वासुदेव कृष्ण की उपासना से ही आरम्भ हुई, पर आगे चल कर विट्ठल और पांडुरंग में कोई अन्तर नहीं रह गया। पांडुरंग वस्तुतः क्वेत अंग वाले शिव ही है। इस भाँति विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं। पढरपर में विट्रल की मीत शिवलिंग को शीश पर चढ़ाए हुए विष्णु की ही हैं। ये विट्रल इस भाँति एक सर्वव्यापी ब्रह्म के प्रतीक बन कर समस्त महाराष्ट्र में आराध्य मान लिए गए। ऐसा ज्ञात होता है कि आठवीं शताब्दी के शैव धर्म से ग्यारहवीं शताब्दी के वैष्णव धर्म का समझौता विट्रल सम्प्रदाय के रूप में हुआ जिसके सब से बड़े संत नामदेव हुए। इस भाँति महाराष्ट्र में आते-आते दक्षिण की भक्ति में कुछ संशोधन हुआ और वह एक व्यापक रूप लेकर ज्ञान के आश्रंय से आत्मचितन के रूप में परि-वर्तित हुई और यहीं इस भिनत में रहस्यवाद की अनुभृति उत्पन्न हुई। ज्ञानेश्वर और नामदेव ने साथ-साथ सारे उत्तर भारत का पर्यटन किया और अपने इस व्यापक धर्म का प्रचार किया। इस विट्रल सम्प्रदाय के अन्तर्गत अनेकानेक संत हुए जिनमें गोरा कुम्हार, सॉवता माली, नरहरि सोनार, चोखा भंगी, जनाबाई दासी, सेना नाई, कान्हो पात्रा वेश्यापुत्री प्रमुख है। भक्तों के लिए ज्ञानेश्वर ने 'संत' शब्द का प्रयोग कर ही दिया था-

> ज्ञान देव ह्मणें तुम्हीं संत बोलगावेति आम्हीं । हें पडविलों जी स्वामी निवृनिदेवी । (ज्ञानेश्वरी १२) आत्मज्ञानें चोखडी । संत हे माझे रूपडी । (१८, १३५६)

इस भाँति यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में दक्षिण की भिवत को लेकर तेरहवीं शताब्दी के आसपास ऐसी विचारधारा प्रवाहित हुई जिसमें विट्ठल को ब्रह्म का प्रतीक मान कर उसके प्रेम की पवित्र धारा में जाति और वर्ग का सारा द्वेष बह गया और नाम का संस्कार हृदय में स्थिर हो गया। संभव है कि यह परिस्थिति महानुभाव सम्प्रदाय के प्रच्छन्न प्रभाव के कारण हुई हो जिसकी स्थापना ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में हुई थी और जिसमें जाति-बन्धन की शिथिलता के साथ कृष्ण चक्रधर की उपासना प्रबल हो गई थी। इसमें नाथ सम्प्रदाय

की जातिगत उपेक्षा भी, संभव है, सिम्मिलित हो गई हो। इस प्रकार भिक्त का यह ऐसा उन्मेष था जिसमें दरजी, कुम्हार, माली, सोनार, भंगी, दासी, नाई और वेश्यापुत्री समान रूप से नाथ-सम्प्रदाय के प्रभावों को लिए हुए वैष्णव भिक्त में लीन हुए। उन्होंने जहां 'अनाहत नाद' के अलौ-किक माधुर्य में परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की, वहाँ प्रेम के दिव्य आलोक में उन्होंने अपनी वास्तविक सत्ता पहिचानी और उसमें उन्होंने परमात्मा की विभूति देखी। महाराष्ट्र में इस भिक्त का संस्कार दो प्रमुख बातों में हुआ। पहली तो यह कि कर्मकांड की अपेक्षा हृदय की पित्रता और शुद्धता को महत्व दिया गया और दूसरी यह कि प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपने सीमित संस्कारों से मुक्त होकर जीवन्मुक्ति के उस धरातल पर पहुँचा जहाँ उसकी 'संत' संज्ञा हो जाती है।

एक बात और भी है। सन १२९४ ई० (सं० १३५१ वि०) में अलाउद्दीन खिलजी ने देव-गिरि के राजा रामदेव राव पर आक्रमण किया। इससे पूर्व दक्षिण में मुसलमानों का प्रभाव नहीं के बराबर था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरि के राजा रामदेव राव से प्रचुर धनराशि प्राप्त की। बारह वर्ष बाद सन १३०६ (सं० १३६३ वि०) में उसने अपने सेनापित. मलिक काफूर के सेनापितत्व में तीस अश्वारोहियों की जो सेना भेजी उससे देविगिरि राज्य की अपार क्षति हुई। रामदेव राव की मृत्यु (१३०९ ई० = सं० १३६६ वि०) के कुछ दिन बाद ही १३१८ ई० (सं० १३७५ वि०) में देविगिरि राज्य समाप्त हो गया । नामदेव की मृत्यु १३५०ई० (सं०१४०७ वि०) में हुई। इस भाँति नामदेव ने महाराष्ट्र में ५६ वर्ष तक मुसलमानों के आतंक का अनुभव किया। विधर्मी विदेशियों के प्रभाव की यह प्रतिकिया भी हो सकती है कि विट्ठल सम्प्रदाय के अंतर्गत होते हुए भी नामदेव ने मूर्तिपूजा पर बल न देकर नाम-स्मरण पर ही अधिक बल दिया। वैष्णव भिनत सम्प्रदाय में विष्णु के अवतार कृष्ण चक्रधर की मूर्ति और शैव सम्प्रदाय में शिवलिंग की उपासना मान्य थी, इसी प्रकार विट्ठल सम्प्रदाय में विट्ठल की विष्णु और शिव की सम्मिलित एक मृति की उपासना थी। अतः नामदेव की उपासना-पद्धति में भी मृति का स्थान विशेष रूप से होना चाहिए था। किन्तु नामदेव के अभंगों में जीवन की पवित्रता और प्रेम से विट्ठल की अनु-भूति करना ही विशेष महत्व का अंग है। विट्ठल की इस आन्तरिक उपासना के तीन उपकरण माने जा सकते हैं —भिक्त का प्रेम-तत्व, नाथ सम्प्रदाय का चितन और मुसलमानी प्रभाव से मृति उपासना का वर्जित वातावरण। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में संत सम्प्र-दाय का जो उत्थान वैष्णव भिवत को लेकर हुआ था उसका पूर्वार्द्ध महाराष्ट्र में विट्ठल सम्प्रदाय के संतों द्वारा प्रस्तृत हो चुका था जिनमें ज्ञानेश्वर और नामदेव प्रमुख थे । ज्ञानेश्वर और नामदेव ने उत्तर भारत की यात्रा भी की थी इसलिए यह भी सम्भव है कि उन्होंने अपनी यात्रा में पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रचारित होनेवाले संत सम्प्रदाय की भूमिका प्रस्तुत कर दी थी। इस दिष्ट से यदि संत सम्प्रदाय के विकास का इतिहास देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि संत सम्प्रदाय का आरम्भ तेरहवीं शताब्दी में ही हो चुका था। इस.पूर्व पक्ष में वह महाराष्ट्र में विट्ठल सम्प्रदाय के रूप में रहा और पन्द्रहवी शताब्दी में प्रचारित होने वाले उत्तर पक्षश्रों वह उत्तर भारत में निर्गण सम्प्रदाय का रूप बना। इस भाँति संत सम्प्रदाय के दो पक्ष दक्षिण और उत्तर में बने जो अपनी विचारधारा में भिक्त के कर्मकांड की उपेक्षा कर मानसिक पवित्रता पर ही अधिक बल देते रहे। ये दोनों पक्ष एक दूसरे का समर्थन भी करते रहे। जहाँ विट्ठल संप्रदाय की जनाबाई ने कबीर की सिद्धि का उल्लेख किया है, वहाँ निर्मुण संप्रदाय के कबीर ने ज्ञानदेव और नामदेव का उल्लेख ही नहीं वरन विट्ठल को भी अपने ईश्वर के रूप में माना है।

उत्तर भारत में निर्गुण संप्रदाय का जो रूप प्रचारित हुआ उसमें विट्ठल से दो विशेषताएँ अधिक थीं। पहली विशेषता तो यह थी कि पन्द्रहवी शताब्दी में भिनत का प्रसार उत्तर भारत में पहुँचने के साथ ही उसे रामानन्द का आश्रय प्राप्त हुआ, जिन्होंने नवीन ढंग से वैष्णव धर्म को उत्तर में पुनर्जीवित-सा कर दिया। दक्षिण से उठने वाली भिनत की जो धारा उत्तर तक आते-आते अनेक संशोधनों के साथ अपनी शिनत बहुत कुछ खो चुकी थी, वह फिर अपने नए रूप में व्यवस्थित हो गई। दूसरी विशेषता यह थी कि पन्द्रहवीं शताब्दी तक एक ओर तो मुसलमानी सत्ता उत्तर भारत में अपना धार्मिक प्रभाव यथेष्ट मात्रा में बढ़ा चुकी थी; हिन्दू और मुसलमानों के दो वर्ग अपनी धार्मिक मान्यताओं में खड़े हो गए थे और दूसरी ओर बारहवीं शताब्दी से भारत में आने वाला सूफी संप्रदाय भी अपने विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित हो चला था। परिणामस्वरूप एक ओर तो मुसलमानों का मूर्तिपूजा के विरुद्ध 'जिहाद' था और दूसरी ओर सूफियों की प्रेममयी सौम्य मनोवृत्ति थी जो भारत में आकर यहाँ के धार्मिक वातावरण से प्रभावित भी हो रही थी। इस माँति रामानन्द की वैष्णवी भिनत के नवीन प्रयोग और मुसलमानों की हिसा एवं प्रेममयी दोनों प्रवृत्तियाँ इस संत सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित होने की भूमिकाएँ प्रस्तुत कर रही थीं।

रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा में रामानन्द ने जिस भितत का प्रचार किया था उसमें बहुत कुछ अंश विट्ठल सम्प्रदाय का भी था। जाति-बन्धन की शिथिलता, नाम की महत्ता, और भित्त में प्रेम की प्रधानता के बीज उन्हें विट्ठल सम्प्रदाय से ही प्राप्त हुए ज्ञात होते हैं। उन्होंने विष्णु नाम के स्थान पर कृष्ण, चक्रधर या विठ्ठल की अपेक्षा 'राम' को ही अधिक उपयुक्त समझा और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध करने के लिए उन्होंने अहैत का आश्रय भी लिया। इसीलिए निर्गृण सम्प्रदाय की नवीन प्रयोगशाला में कबीर ने राम को ही अन्य नामों के बीच सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। यों राम की उपासना विष्णु के अवतार के रूप में रामानन्द से पहले भी थी पर रामानन्द ने राम के रूप में ही ब्रह्म की उपासना करने की भावना को प्रश्रय दिया। रामानन्द आचार्य थे। अभी तक वैष्णव धर्म के किसी आचार्य ने द्विजातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों को भिक्त की दीक्षा नहीं दी थी। रामानन्द ने आचार्य होते हुए भी निम्न जाति के व्यक्तियों को भी वैष्णव धर्म में दीक्षित किया। उनके बारह शिष्यों में कबीर जुलाहे थे, सेन नाई थे और रैदास चमार थे। रामानन्द की यह सार्वजनिक भित्त इस्लाम से संघर्ष लेने के लिए पर्याप्त थी और उनकी राम-भित्त के निर्गृण और सगुण दोनों पक्षों ने सामान्य जनता की धार्मिक आस्था को सुदृढ़ कर दिया।

विदेशियों के आगमन से धार्मिक वातावरण में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए और मुसल-मानी सत्ता की असहिष्णुता ने भिक्त मार्ग के स्वाभाविक विकास का मार्ग अवश्य अवश्य किया

१. मिस्टिसिष्म इन महाराष्ट्र, आर० डी० रानाडे, पृष्ठ २०६, २०७।

किन्तु सूफीमत ने उसमें एक नया पार्श्व भी जोड़ा। यों तो सूफीमत अपनी विकासकालीन अवस्था में वेदान्त का ऋणी है, फिर चाहे उसमें कुरान के सात्विक सिद्धान्तों का सिम्मश्रण भले ही हो, किन्तु यह प्रसंग यहाँ विचारणीय नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न तो यही है कि सूफीमत ने ऐसी कौन सी विशेषता भक्ति मार्ग में जोड़ दी जो पंढरपुर के विट्ठल संप्रदाय की भक्ति में नही थी।

ईसा की बारहवीं शताब्दी में इस देश में सूफीमत का प्रवेश हुआ। यह मत चार संप्रदायों के रूप में आया जिन्होंने समय-समय पर देश में अपना प्रचार किया। ये हैं—

चिश्ती संप्रदाय — बारहवीं शताब्दी के उत्तराई में प्रचारित हुआ।

२. सुहरावदीं संप्रदाय — तेरहवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में संगठित हुआ।

३. कादरी संप्रदाय — पन्द्रहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पोषित हुआ।

४. नक्शबंदी संप्रदाय — सोलहवीं शताब्दी के उत्तराई में व्यवस्थित हुआ।

ये चारों संप्रदाय अपने मूल सिद्धान्तों में समान थे। धार्मिक और सामाजिक पक्षों में ये सभी संप्रदाय अत्यन्त उदारथे—अनेक देववाद के विपरीत ईश्वर की एकता (यूनिटी ऑफ गॉड) और सर्वोपरिता (ट्रांसेन्डेन्टल गॉडहुड) सर्वमान्य हैं और केवल आचारात्मक दृष्टिकोण से इन सप्रदायों में नाममात्र का भेद हैं। कहीं ईश्वर के गुण जोर से कहे जाते हैं, कहीं मौन रूप से स्मरण किए जाते हैं, कहीं गाकर कहे जाते हैं, इत्यादि। चिश्ती और कादरी संप्रदायों में संगीत का जो महत्व हैं वह सुहरावदीं और नक्शबंदी संप्रदायों में नही हैं। पिछले संप्रदायों में नृत्य और संगीत धार्मिक भावना की दृष्टि से अनुचित समझे गए हैं, अन्यथा ईश्वर की उपासना के सरलतम मार्ग की शिक्षा सभी संप्रदायों में समान रूप से मुख्य हैं। इसीलिए सूफी धर्म में एक संप्रदाय के संत सरलता से किसी दूसरे संप्रदाय के सदस्य बन सकते थे।

सूफीमत के सिद्धान्त मूलतः वही थे जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद के थे। ब्रह्म (हक) की व्यापकता सर्वत्र है और जीव (बन्दा) उसका अंश (जात) होकर उसी में शाश्वत जीवन (वफा) के लिए अपने इन्द्रियजनित अस्तित्व (नफर्स) को नष्ट (फना) करता है। इसकी साधना चार स्थितियों (शरीयत, तरीकत, हकीकत, और मारिफत) में होती है। मारिफत में अनलहक (मैं हक—ब्रह्म हूँ) प्रत्यक्ष हो जाता है। यह साधना प्रेम (इश्क) और प्रेम की भावुकता (इश्क के खुमार) द्वारा संभव हो सकती है, जिसको नष्ट करने के लिए शैतान (माया) सदैव प्रयत्नशील है। शैतान का प्रभाव दूर करने के लिए संपूर्ण शुभ आचरणों से पूर्ण और संम्पूर्ण दुराचरणों से युक्त (अबूबक हरीरी के अनुसार) अथवा पवित्र जीवन, त्याग और शुभ गुण का आश्रय (शहा-बुद्दीन सुहरावर्दी के अनुसार) आवश्यक है। गजाली ने कहा है कि ज्ञान और आचरण के मिश्रण का नाम 'सूफी' धर्म है। शरीयत (कुरानोक्त) के भिक्त मार्ग और सूफी मार्ग में यही अन्तर है कि शरीयत में ज्ञान के बाद आचरण (कर्म) आता है और सूफी मार्ग के अनुसार आचरण के बाद ज्ञान।

१. हि० सा० आ० इ०, पुष्ठ ३०३।

२. दर्शन दिग्दर्शन, राहुल सांकृत्यायन, पुछ १०२।

यदि भारतीय दृष्टि से देखा जाय तो अहैतवाद और विशिष्टाहैत का मिश्रण सूफीमत की रूपरेखा है। विशिष्टाहैत की प्रेममयी भिक्त ही सूफीमत में इश्क की साधना है, किन्तु उसमें कर्मकांड का स्थान नहीं है। केवल जप (जिक्र) और ईश्वर की तन्मयता में ईश्वरानुभूति (तसव्वुफ) उसका लक्ष्य है। यद्यपि रहस्यवाद के दर्शन हमें विट्ठल संप्रदाय के संत नामदेव के काव्य में होते हैं, तथापि उसमें उस 'खुमार' पर बल नहीं दिया गया है जो सूफीमत की विशेषता है। उसमें तो भिक्त के बल पर ब्रह्मानुभूति का आनन्द और उल्लास ही है।

उत्तर के संत संप्रदाय में जहाँ रामानन्द के प्रभाव से अद्वैत और विशिष्टाद्वैत की संघि में रहस्यवाद की पुष्टि हुई है और उसके द्वारा निर्गृण ब्रह्म से अभिन्नता स्थापित हुई है, वहाँ पवित्र आचरणमयी मानसिक भिन्ति में प्रेम की प्रेरणा उत्पन्न हुई और उस प्रेम में मादकता की स्पष्ट व्यंजना हुई है। इसके लिए सूफीमत के रूपकों से मिलते-जुलते रूपक भी ग्रहण किए गए हैं। संत कबीर ने एक स्थान पर लिखा है —

हरि रक्ष पीया जानिए, जे कबहुँ न जाय खुमार । मैमंता घूमत फिरै, नाहीं तन की सार ॥ १

संत संप्रदाय में आचरण की पिवत्रता तो विशिष्टाह्रैत की भिवत, नाथ सप्रदाय की सहज साधना और विट्ठल सम्प्रदाय के प्रतिबिम्बित प्रभाव से भी आ सकती थी, किन्तु भिवत में प्रेम की मस्ती और मादकता सूफीमत से ही आई हुई ज्ञात होती है। इसी प्रकार कबीर ने माया का जैसा मानवीकरण किया है, वह सूफीमत के शैतान से बहुत कुछ साम्य रखता है। इस भाँति यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर भारत में संत संप्रदाय की भूमि तैयार करने के लिए निम्नलिखित धार्मिक प्रभाव देखे जा सकते हैं—

- १. बौद्ध धर्म से विकसित हुई कर्मकांडों के निषेध की प्रवृत्ति लिए हुए वज्रयान की प्रतिक्रिया में उत्पन्न नाथ सम्प्रदाय की आत्मानुभव और योग की परम्परा,
  - २. विट्ठल सम्प्रदाय की प्रेमासक्ति,
- ३. रामानन्द के प्रभाव से उत्पन्न अद्वेतवाद और विशिष्टाद्वेत की सम्मिलित विचार-धारा में भक्ति की साधना, और
- ४. सूफीमत की रूपकों से संपन्न रहस्यवादमयी मादकता और माया के मानवीकरण की एक नई प्रवृत्ति ।

इन चारों प्रभावों के समन्वय में ही कबीर की स्वाभाविक सृजनात्मक अन्तर्दृष्टि ने संत संप्रदाय की रूपरेखा निर्मित की। इसमें विट्ठल संप्रदाय की प्रेमासक्ति को अग्रसर करते हुए धर्म की ऐसी भावना-भूमि तैयार हुई जिसमें सामान्य जनता अपने आराध्य को पहचानने में समर्थ हुई।

# (ख) राजनीतिक पृष्ठभूमि

संत साहित्य के निर्माण में राजनीतिक परिस्थितियों का भी विशेष हाथ रहा । उत्तर भारत में संत संप्रदाय का आविर्भाव-काल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी हैं। उस समय उत्तरी भारत राज-

१. कबीर ग्रन्थावली, सं० इयामसुन्दरदास, पृष्ठ १६।

नीतिक दृष्टिकोण से अत्यन्त अव्यवस्थित था । सन १३९८ (सं०१४५५) में तैम्र के आक्रमण ने दिल्ली की नीवें हिला दी थीं और समस्त राजनीतिक मान्यताएँ पंक के जल की भाँति मलीन हो गई थीं। जो राजवंश दिल्ली में उठे, वे वर्षाकाल के बादलों की भाँति उठे, घुमड़े, गर्जे, और पानी-पानी हो कर भिम पर गिर पड़े। उनके कुछ काल तक घुमड़ने और गरजने में ही सारी राजनीतिक, सामाजिक, और धार्मिक परिस्थितियाँ अस्त-व्यस्त हुई और उनके रूपों में परिवर्तन हुए । विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी में तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों ने उत्तरी भारत का शासन किया। महम्मद-बिन-त्गलक (सन १३२५--१३५१ ई० = सं०१३८२-१४०८ वि०) से लेकर इब्राहीम लोदी (सन १५१८ – १५२६ ई० = सं० १५७५ – १५८३ वि०) तक सोलह शासक दिल्ली के तस्त पर बैठे और उन्होंने अपने राज्यकाल में शासन-व्यवस्था के बदले अधिकतर आक्रमण और यद्ध ही किए। ये यद्ध निरन्तर होते रहे और राज्य-लिप्सा के साथ साथ धर्म का प्रचार भी इन युद्धों का कारण बनता रहा। इसीलिए इन युद्धों का स्वाभाविक परिणाम जनता में घोर असंतोष का कारण बना। इसी असंतोष ने समस्त जनता का ध्यान राजनीति से हटाकर धर्म की ओर और धर्म की मान्यताओं पर आधारित समाज की ओर आकृष्ट किया। इस समय राजनीति कटी हुई पतंग की भाँति पतनोन्मल हो रही थी। जो उसकी घिसटती हुई डोर पकड़ लेता, वही उसे भाग्या-काश की ऊँचाई तक खींच ले जाता। राजनीति में कोई पवित्रता नहीं रही। कूटनीति, हिंसा, छल त्रिशल की भांति फेंके जाते थे और देश के वक्षस्थल में चभ कर उसे रक्त से नहला देते थे। स्मशान में घुमते हुए प्रेतों की भाँति दिल्ली के शासक शवों पर बैठ कर आनन्द से खिलखिला उठते थे। जब शासकों की सेवा में रहने वाले हिजड़े और गुलाम भी सिहासन पर अधिकार कर प्रजा के भाग्य का निर्णय करते थे तो उनके प्रति जनता के हृदय में कितनी श्रद्धा और स्वामि-भिक्त हो सकती थी! इस भांति शासक वर्ग जनता की सहानुभृति खो चुका था, जनता भी 'कोउ नृप होउ' की मनोवृत्ति से राजनीति के प्रति उदासीन थी-उदासीन ही नहीं, आक्रोशमयी भी हो उठी थी, क्योंकि म्लेच्छ और शृद्ध उसके आचार-विचार के निर्णायक थे और आज यदि 'क' शासक हैं, तो कल 'ख' होगा और दोनों ही उसके धर्म और प्राण के गाहक थे। किसके प्रति सहानुभृति और किसके प्रति घृणा, इसके निर्णय की बात ही नहीं थी। इसलिए राज्यों के उत्थान और पतन होते रहे और जनता प्रेक्षक की भाँति सारे दृश्य बिना किसी 'आह' और 'वाह' के देखती रही। दो शताब्दियों बाद भी राजनीति की विगर्हणा करते हुए तूलसीदास ने दोहावली में लिखा था--

> गोंड गंवार नृपाल महि, यवन महा महिपाल। साम न दाम न भेद कहुं, केवल दंड कराल॥

जब दो शताब्दियों बाद अकबर के अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण शासनकाल में यह स्थिति थी, तो आलोच्य काल की राजनीतिक स्थिति की अव्यवस्था और आतंक के विषय में सहज ही अनुमान किया जा सकताहैं। कबीर ने अपने एक पद में आध्यात्मिक रूपक रखते हुए भी तत्कालीन राज-नीतिक स्थिति की ओर संकेत किया हैं —

> एकु कोटु पंच सिकदारा पंचे मार्गीह हाला। जिमी नाही मैं किसी की बोई, असा देनु दुखाला।

क्रपरि भुजा करि मैं गुर पहि पुकारिआ तिनि हउ लीआ उबारी ॥१॥ नउ डाडी दस मुंसफ धार्वीह, रईअति वसन न देही । डोरी पूरी माँपहि नाही, बहु बिसटाला लेही ॥आदि संत कबीर, रागु सूही ५

राजनीति की ऐसी हिंसापूर्ण प्रवृत्ति के कारण देश की समस्त प्रतिभा जीवन की व्यवस्था की ओर अग्रसर हुई और धर्म एवं समाज के संगठन की ओर उसका ध्यान आकृष्ट हुआं। एक बात और थी। जब मुसलमान शासकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म के प्रचार करने में किया, तो जनता में इसकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया स्वामाविक थी। मुसलमानी राज्य के पूर्व भी राजनीति के साथ धर्म चलता था, चाहे वह धर्म वैदिक हो या बौद्ध। किन्तु यह राजनीति सहिष्णु थी। वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाला नरेश बौद्ध धर्म को भी जीवित रहने की सुविधा दे देता था, किन्तु अधिकांश मुसलमान शासक अपने धर्म, इस्लाम का केवल प्रचार ही नहीं करते थे, भारतीय धर्म के प्रतीक, मन्दिरों और विहारों को भी ध्वस्त करते थे। उन आक्रमणकारियों को दो लाभ थे। एक तो मन्दिर में संचित अपार सम्पत्ति उनके हाथ आती थी और दूसरे मूर्तियों को तोड़ने और काफिरों को मारने से उन्हें अपने धर्म में 'गाजी' और 'मुजाहिद' का सम्मान, प्राप्त होता था। तैमूर ने सन १३९८ ई० (सं० १४५५ वि०) में भारत पर जो आक्रमण किया था, उसका उद्देश्य भी यही था। उसके संस्मरण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हैं। तैमूर की शक्ति और उसकी विजय-यात्रा की सफलता बाद के सभी शासकों के लिए आदर्श बन गई और उनका शासन तैमूर के पद-चिह्नों पर ही होने लगा'।

Stanely Lane-poole, Mediaeval India under Mohammadan Rule, page 155 (T. Fisher Unwin. Ltd.).

—Ibid. page 161

<sup>1. &#</sup>x27;My object' he wrote or caused to be written in his memoirs, 'my object in the invasion of Hindustan is to lead a campaign against the infidels, to convert them to the true faith according to the command of Mohammad (on whom and his family be the blessing and peace of god), to purify the lard from the defilement of misbelief and polytheism and overthrow the temples and idols, whereby we shall be ghasis and nujahids, champions and soldiers of the faith before God.

<sup>2.</sup> Khizr Khan, the founder of the dynasty of Syyids, who claimed descent from the family of the Arabian Prophet, had prudently car his lot with Timur when the 'noble Tartarian' invaded India and od taking the command at Delhi, in May 1414, he made no pretention to more than Timur's deputy.

मुसलमानों के इस धर्म-प्रचार ने प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय धर्म को भी व्यवस्थित होने की प्रेरणा प्रदान की। दक्षिण से धर्म की जो लहर उठी थी वह आचार्यों के हाथ से निकल कर जनता के किवयों के हाथ में आ गई और वे धर्म और समाज की व्यवस्था के लिए जनभाषा में जागरण के गीत गाने लगे। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत की परिस्थितियाँ अधिक भयावह थीं, क्योंकि मध्यदेश में मुसलमानी शासन का अधिक प्रभाव था। इसलिए उत्तरी भारत में धर्म के संगठन की जो रूपरेखा बनी वह दक्षिण भारत की धर्म-व्यवस्था से कुछ भिन्न होने लगी। मध्यदेश में इस समय मूर्तिपूजा के लिए सुविधा नहीं थी, यह मुसलमान नरेशों की असिहष्णु नीति से स्पष्ट हैं। कुछ साहित्यकारों का मत हैं कि यदि इस देश में मुसलमानों का आगमन न हुआ होता तो हमारा साहित्य नव्वे प्रतिशत उसी भाँति लिखा जाता, जिस भाँति वह वर्तमान रूप में हैं, क्योंकि धर्म की प्राचीन परम्पराएँ इतनी सुदृढ़ थीं कि उन्हीं के प्रभाव से साहित्य का विकास होता चला गया। इस कथन में संपूर्ण सत्य नहीं हैं। मैंने इस सम्बन्ध में एक स्थान पर लिखा था—

"जब कि संत सम्प्रदाय के पूर्व नाथमत शिव और शक्ति के व्यक्तित्व से अनुप्राणित था और बाद में वैष्णव सप्रदाय राम और कृष्ण के व्यक्तित्व से स्फूर्तिमय हो उठा था, तब मध्य में स्थित निर्गुण सम्प्रदाय में ब्रह्म को साकार व्यक्तित्व से पूर्ण क्यों नहीं-माना गया? त उसका विश्वास मृर्ति में रह सका, न अवतारों में। अन्य छोटे-छोटे कारणों के साथ एक विशेष कारण यह भी है कि संत संप्रदाय का आविर्भाव दिल्ली के लोदी वंश के राज्यकाल में हुआ। लोदी वंश के शासक विशेष रूप से असहिष्ण थे तथा मन्दिर और मृतियों को तोड़ने में उनकी राजनीति सिक्तय थी। पठानों के आक्रोश से सुरक्षित रखने के लिए ही संत सम्प्रदाय ने अपने धार्मिक रूप को स्थल होने से बचाया। अपने आराध्य को 'कँवलाकन्त', 'सारंगपानि', 'रघनाथ', 'गोपाल' आदि नामों से पुकारते हुए भी संत कबीर ने उनके अवतारों का तथा उनकी मृतियों का घोर विरोध किया। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की परख कबीर में विशेष रूप से ज्ञात होती है। मुसलमानी धर्म के निराकार और निर्गुण ईश्वरवाद के समकक्ष ही उन्होंने अपने राम की कल्पना की। इसी-लिए उन्होंने राम औररहीम, केशव और करीम को पर्यायवाची बना दिया और तत्कालीन विद्वेष-भावनाओं को समाप्त करने के लिए ही ऐसे विश्व-धर्म की स्थापना की जिसमें हिन्दू और मसलमान एक साथ सम्मिलित हो सकें। तत्कालीन राजनीतिक क्षेत्र में हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों के हृदय में तथा मुसलमानों के प्रति हिन्दुओं के हृदय में जो भयानक विक्षोभ था उसी के निराकरण के लिए कबीर ने अपने साहित्यिक अस्त्र का प्रयोग किया। इस भाँति कबीर की कविता परम्परा से उतनी अनुशासित नहीं है, जितनी अधिक तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से और फिर कबीर ने परम्पराओं का घोर विरोध किया है। इसलिए यह कहना कि कबीर की कविता परम्परा की ्रक कड़ी है, सत्य की अवहेलना ही होगी।"<sup>१</sup>

वि इस भाँति यह स्पष्ट है कि संत संप्रदाय के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों का नी बड़ा हाथ है।

<sup>.</sup> साहित्य शास्त्र, रामकुमार वर्मा, पूष्ठ ८१-८२, भारतीय विद्याभवन, इलाहाबाद, १९४४।

# ग, सामाजिक पृष्ठभूमि

समाज का सम्बन्ध एक ओर तो राजनीति से हैं, दूसरी ओर धर्म से। जब राजनीतिक परिस्थि-तियाँ अव्यवस्थित होती हैं, तो समाज के आचरण और व्यवहार में भी उच्छूंखलता आ जाती है। प्राण और धन-हानि की आशंका सिर के ऊपर झूलती हुई तलवार की भाँति जिस समाज के ऊपर हो, उसकी आचार-प्रवणता कैसे सुरक्षित रह सकती है? जनता देखती थी कि अधिकांश विदेशी आक्रमणकारी अपार धन-सम्पत्ति लूट कर भोग-विलास में लीन हो जाते थे और अपने चारों ओर विलासिता का वातावरण छोड़ जाते थे, जिसमें समाज पतनोत्मुख हो सकता था। इसीलिए उसे सचेत करने में कबीर ने अनेकानेक साखियों की रचना की —

कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपिर लाल जडाउ। दीसिह दाघे कान जिउ, जिन मिन नाही नाउ।।४।। कबीर संतन की झुँगिआ भली, भिंठ कुसती गाउ। आगि लगउ तिह घउलहर जिह नाही हिर को नाउ।।१५।। कबीर तासिउ प्रीति करि, जाको ठाकुर राम। पंडित राजे भूपती, आर्वीह कवने कामं॥२४॥ कबीर ऊजल पहिरिह कापरे पान सोपारी खाहि। एकै हिर के नाम बिनु, बाँघे जमपुर जाहि॥३४॥ कबीर गरबुन कीजीअ चाम लपेटे हाड। हैवर ऊपर छत्र तर ते फुनि घरनी गाड।।३७॥ को है लरिका बेचई लरिकी बेचै कोइ। साझा करै कबीर सिउ, हिर सँगि बनजि करेइ॥४३॥

उपर्युक्त दोहों में तत्कालीन वैभव की आसक्ति के प्रति व्यंग्य है। कनक और कामिनी के विरोध में संत कवियों ने अपनी वाणी में जो प्रखरता उत्पन्न की है, वह साधना-पक्ष के यम और नियम के समर्थन में भले ही हो, साथ ही साथ वह तत्कालीन समाज की विलासिता की ओर भी प्रकारान्तर से प्रकाश डालती हैं—

> रामु बिस्**रिओ है अभिमान ।** कनिक कामिनी महा सुन्दरी पेखि पेखि सचु मानि ॥—केदारा ५

आलोच्य काल में वर्ग-भेद का विष भी समाज के अंग अंग में व्याप्त हो रहा था। इसका स्पष्ट प्रमाण कबीर की रचनाओं में मिलता हैं। जैसा ऊपर कहा गया है कि समाज का सम्बन्ध धर्म से भी है और धर्म ने समाज की व्यवस्था में बड़ा कार्य किया है। धर्म के क्षेत्र में जाति की संकीर्णता हटाने का कार्य बौद्ध धर्म ने किया था। महायान में तो सभी जाति और वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते थे। बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में वैदिक धर्म ने समाज की व्यवस्था में जाति-बन्धन को और अधिक दृढ़ कर दिया। कुमारिल और शंकर ने जब यज्ञ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की तो ब्राह्मणों का महत्व और भी बढ़ गया। किन्तु सनातन धर्म तब तक लोकप्रिय नहीं हो सका, जब तक कि जाति-बन्धन

शिथिल नहीं किया गया। रामानन्द और कबीर ने जाति-बन्धन का कुप्रभाव देख लिया था। उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि विदेशियों के धर्म-प्रचार का मुकाबिला करने के लिए हिन्दू धर्म का पुनर्सगठन आवश्यक है तथा जाति-भेद यदि शिथिल न किया गया तो धर्म की रक्षा संभव न हो सकेगी। इसलिए जाति-बन्धन की परम्परा तोड़ने के लिए उन्होंने अभूतपूर्व प्रयत्न किया। "हरि को भजे सो हरि का होई" के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा कर उन्होंने धर्म को सशक्त और सुसंगठित किया। जाति-भेद की संकीर्णता किस सीमा तक पहुँच गई थी, इसका स्पष्ट संकेत कबीर की रचनाओं में मिलता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद देखिए—

गरभ वास महि कुलु नही जाती।
बहम विंदु ते सभु उतपाती।।
कहु रे पंडित बामन कब के होए।
बामन किंह किंह जनम मत खोए।।
जौ तूँ ब्राहमणु ब्रहमणी जाइआ।
तउ आन बाट काहे नहीं आइआ।।
तुम कत ब्राहमण हम कत सूद।
हम कत लोहू तुम कत दूष।।
कहु कबीर जो ब्रह्म बीचारै।
सो ब्राहमणु कहीअतु है हमारै।।—गउडी ७

इस माँति जाति के नाम पर समाज खंड खंड हो गया था और इस समाज को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। इस सामाजिक दुर्व्यवस्था का एक दूसरा भी पक्ष था। समाज के एक अंग में मुसलमानों की भी प्रतिष्ठा हो गई थी। शासक वर्ग से सम्बन्ध रखने के कारण मुसलमान अपने को श्रेष्ठ समझते थे और हिन्दुओं को हिकारत की नजर से देखते थे। दूसरी ओर मुसलमानों को विधर्मी होने के कारण तथा अत्याचार का विष रखने के कारण हिन्दू घृणा की दृष्टि से देखते थे। दोनों वर्ग अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भी अलग अलग थे। दोनों के आचार भिन्न भिन्न थे। अतः दोनों में समझौता होना कठिन था। कबीर ने जिस भाँति ब्राह्मणों और शद्रों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयत्न किया, उसी भाँति हिन्दू और मुसलमानों के बीच द्वेष की दीवार तोड़ कर उन्हें एक ही परिवार का व्यक्ति घोषित किया। ऐसा करने में कहीं कहीं उन्हें तीव्र व्यंग्य और व्याजोक्ति का आश्रय भी लेना पड़ा, किन्तु उन्होंने पूरे विश्वास के साथ सत्य का प्रतिपादन किया।

उनके निम्निलिखित पद से स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में आचार की प्रधानता पर हिन्दू मुसलमानों में कितना भेद था —

> अलहु एकु मसीति बसतु है, अवरु मुलखु किसु केरा। हिन्दू मूरित नाम निवासी दुइ महि ततु न हेरा।। अलह राम जीवउ मेरे नाई। तू करि मिहरामित साई।।

दखन देस हरी का बासा पिछिमि अलह मुकामा।
दिल मह खोजि दिलै दिलि खोजहु एही ठउर मुकामा।। आदि
— रागु विभास प्रभाती २

इसी प्रकार अनेक संप्रदायों में लोग बँटे हुए थे जिनमें पारस्परिक वैमनस्य था-

पंडित जन माते पिढ पुराण।
जोगी माते जोग धियान।।
संनिआसी माते अहमेव।
तपसी माते तप कै भेव।
सभ मदमाते कोऊ न जाग।
संग ही चोर घह मुसन लाग।। — रागु बसंत २

यह भेद धर्म को आधार मानकर भी किया गया था-

जोगी जती तपी संनिआसी बहु तीरथ भ्रमना। लुंजित मुंजित मोनि जटाधर अंति तऊ मरना।। रागु आसा ५

इस भाँति पन्द्रहवी शताब्दी में सामाजिक स्थिति अत्यन्त अव्यवस्थित थी। राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों की विषमता, अव्यवस्था और परम्परा ने समाज को जर्जर कर दिया था। जब तक समाज व्यवस्थित नहीं होता, तब तक किसी भी विचार या सिद्धान्त का प्रसार संभव नहीं हैं। यही कारण हैं कि कबीर अनुभूतिसम्पन्न संत और किव होते हुए भी समाज की अनिश्चित परिस्थितियों के प्रति उदासीन नहीं रह सके और वे भिक्त-आन्दोलन के प्रमुख प्रवर्तकों में होते हुए भी समाज-सुधार के अग्रणी भी बने।

## परम्परा और संत साहित्य

### सिद्ध संप्रदाय

किसी भी युग के साहित्य का मूल्यांकन करते समय उसके पूर्ववर्ती साहित्य पर दृष्टि डाल लेना आवश्यक हैं । पूर्ववर्ती साहित्य का प्रभाव किसी न किसी रूप में आगे के साहित्य पर पड़ता ही हैं।

यह प्रभाव तीन रूप ग्रहण कर सकता है-

- (क) पूर्ववर्ती साहित्य का अन्धानुकरण हो,
- (ख) उस साहित्य में युगानुकूल कुछ संशोधन हो, अथवा
- (ग) उस साहित्य की प्रतिक्रिया भिन्न साहित्य के रूप में हो।

साहित्य किसी सम्प्रदाय विशेष की निधि नहीं है। उसमें जीवन के ऐसे सत्य का प्रति-पादन होता है जो शाश्वत है, चिरंतन है। इसीलिए किसी वृन्त प्र खिले हुए अनेक पुष्पों की भाँति विभिन्न युगों के साहित्य में कुछ व्यापक अनुभूतियाँ होती है जो समान रूप से प्रत्येक युग के साहित्य में विद्यमान रहती हैं। साहित्य की किसी भी धारा का मूल पूर्ववर्ती साहित्य में खोजा जा सकता है। किन्तु यह होते हुए भी युग के प्रभाव के कारण साहित्य में कुछ विशेष रंजना होती ही है जो समकालीन परिस्थितियों से अपना रूप ग्रहण करती है।

संत साहित्य की मूल प्रवृत्ति खोजते हुए हमारी दृष्टि सिद्धों और नाथों के साहित्य तक पहुँचती हैं। वज्रयानी सिद्धों ने जीवन के प्रति सहज अनुभूति को प्रधानता दी। उन्होंने अन्ध-विश्वासों की परंपरा जड़ मूल से उखाड़ने की चेष्टा की। तिल्लोपाद ने लिखा—

> <sup>९</sup>सहजे चीअ विसोहहु चग । इह जम्महि सिद्धि (मोक्ख भंग)।।१०।।

सहज से चित्त विशुद्ध करो। इस जन्म में सिद्धि और मोक्ष प्राप्त करोगे।

<sup>२</sup>तित्थ तपोवण म करहु सेवा। देह सूचिहि ण सान्ति पावा।।१९।।

तीर्थ और तपोवन का सेवन मत कर। देह मात्र पिवत्र करने से तू शान्ति प्राप्त न कर सकेगा।

<sup>‡</sup>आवइ जाइ कहविण णाइ। गुरु उवएसें हिअहि समाइ।।

इसी प्रकार सरहपाद ने भी सामान्य तर्क से कर्मकांड और परंपराओं का परिहास किया है—

'जइ णग्गा विअ होइ मुत्ति ता सुणह सिआलह। लोमु पाडणें अत्थि सिद्धि ता जुवइ णिअम्बह।।

यदि नग्न रहने से ही मुक्ति होती है तो कुत्ते और सियार की मुक्ति क्यों न होगी? यदि रोमोत्पाटन में सिद्धि है तो युवती के नितम्बो को सिद्धि क्यों न मिलेगी?

संत संप्रदाय के किवयों, विशेषतया कबीर, ने भी यही दृष्टि ग्रहण की है --

नगन फिरत जौ पाइअ जोगु। बन का मिरग मुकति सभु होगु।। किआ नागे किआ बाधे चाम। जब नही चीनसि आतम राम।। मूंड मुँडाए जो सिधि पाई। मुकती भेड न गईआ काई ।।

१. बोहाकोश, बागची-संपादित (सन १९३८ ई०), भा० १, पृ० ४।

२. वही, पृ० ४।

३. वही, पृ० ७।

४. वही, पु० १६।

४. संत कबीर, पृ० ६।

अंतर केवल यही था कि सिद्धों का संघर्ष प्रधान रूप से जैनों से था, जो संघर्ष करना नहीं जानते थे तथा कबीर का संघर्ष वैदिक धर्म के अन्तर्गत उत्पन्न विविध संप्रदायों से था, जो पारस्परिक द्वेषाग्नि में ही पोषित हो रहे थे। इसलिए कबीर का स्वर अधिक प्रखर और उत्तेजनापूर्ण था। यों सहज, गुरु, उपदेश, शून्य, निरंजन कबीर ने ज्यों के त्यों सिद्धों की विचारधारा से ही ग्रहण किए हैं, जो नाथ संप्रदाय में भी प्रवेश पा गए थे। शैली की दृष्टि से भी सिद्धों की 'संघा भाषा' में जो 'कूट' और प्रतीक हैं, उन्हीं में कबीर के रूपक और उल्टवासियों का निर्माण हुआ हैं। डोम्बिपा का चर्यापद हैं—

गगा जऊना माँझे रे बहई नाइ। तिह बुडिली मातंगि पोइया लीले पार करेइ। बाहुत डोम्बी बाहलो डोम्बी बाटत भईल उछारा। सद्गुरु पाअ पए जाईब पुणु जिण ऊरा॥

कबीर ने लिखाहै-

गगा के सग सिलता बिगरी। सो सिलता गगा होइ निबरी॥ बिगरिओ कबीरा राम दुहाई। साचु भइओ अन कतिह न जाई। सतन संगि किबरा बिगरिओ सो कबीर रामै होइ निबरिओ॥

इस भाँति यह स्पष्ट है कि सिद्ध साहित्य की विचारधारा का संत साहित्य पर विचार और शैली दोनों ही दृष्टियों से बड़ा प्रभाव हैं। यह प्रभाव, संभव हैं, नाथ संप्रदाय के माध्यम से आया हो। नाथ संप्रदाय ने सिद्ध संप्रदाय का सिद्धान्तगत दृष्टिकोण तो स्वीकार किया, किन्तु आचारगत दृष्टिकोण को घृणा की दृष्टि से देखा। सिद्ध संप्रदाय में नारी के प्रति जो आसक्ति थी, वह नाथ सप्रदाय में विरक्ति बन गई और साधना का परम लक्ष्य 'महासुह' शिव और शक्ति की प्राप्ति की 'निरति' और 'महारस' में परिणत हो गया।

### नाथ संप्रदाय

शैव संप्रदाय से प्रभावित होने के कारण नाथ संप्रदाय में 'शिव' आदिनाथ के रूप में मान्य हुए। इस उपासना में योग का विशेष महत्व था। इस भाँति सिद्ध संप्रदाय का प्रभाव लेकर नाथ संप्रदाय में कुछ विशेषताएं आईं, जीव और ब्रह्म की स्थिति हुई और उपासना में सदाचार और योग का अभ्यास माना गया।

१. दोहाकोश, पृ० १२१। २ संत कबीर, पृ० २०१।

जीव और ब्रह्म--जीव सीव संगे वासा। बिध न षाइबा रुध्य मासा। हंस घात न करिबा गोत। कथंत गोरब निहारि पोतं॥

योग — इकवीस सहस षटसा आदू पवन पुरिष जपमाली। इला प्यंगला सुषमन नारी अहिनिसि बहैँ प्रनाली।।

संत सम्प्रदाय का सीधा सम्बन्ध नाथ संप्रदाय से हैं। सत संप्रदाय ने सिद्ध संप्रदाय से आई हुई नाथ संप्रदाय की विचारधारा मूल रूप से ग्रहण की। भिक्त आन्दोलन के महासागर में भी योग का द्वीप संतों का विश्वाम-स्थल बना रहा। नाथ संप्रदाय की आचार-निष्ठा, विवेक-सम्पन्नता, अंधविश्वासों को तोड़ने की उग्रता एवं परम्परागत कर्मकांडों की निरर्थकता संत संप्रदाय में सीधी चली आई। यहाँ तक कि उल्टवासियों की कुतूहलजनक शैली भी संतों को नाथ संप्रदाय से ही प्राप्त हुई। अनेक प्रसंगों और उनकी अभिव्यक्ति में भी साम्य है। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ देखिए—

### गोरख

- १. अठसठि तीरथ समंदि समावै
- २. अरधे जाता उरवे धरै।
- ३. प्यंड पहें तो सतगुर लाजे।"
- ४. काचे भांडे रहे न पाणी।
- ५. यहु मन सकती यहु मन सीव। यह मन पाच तत्व का जीव। यहु मन ले जै उनमिन रहै। तौं तीन लोक की बातां करैं॥²⁴

### कवीर

- १. लउकी अठसठ तीरथ न्हाई। <sup>°</sup>
- २. अरधइ छाड़ि उरघ जउ आवा
- ३. पिंडु परे तड प्रीति न तोरड। °
- ४. कांचे करवे रहइ न पानी। १°
- ५. इहु मनु सकती इहु मन सीउ। इहु मनु पंच तत को जीउ। इहु मनु ले जउ उनमनि रहै। तउ तीनि लोक की वातै कहै।।<sup>४२</sup>

१. गोरखबानी, सं० पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, पृष्ठ ७३।

२. वही, पृष्ठ ९५।

३. वही, पृष्ठ ४।

४. संत कबीर, पुष्ठ १३७।

५. गोरखबानी, पृष्ठ ७।

६. संत कबीर, पुष्ठ ८१।

७. गोरखबानी, पृष्ठ १२।

द. संत कबीर, पुष्ठ १२**४**।

९. गोरखबानी, पुष्ठ १४।

१०. संत कबीर, पृष्ठ १४८।

११. गोरखबानी, पुष्ठ १८।

१२- संत कबीर, पृष्ठ ८२।

संभव हैं, यह साम्य संप्रदायों के शिष्यों के परस्पर सम्बन्ध के फलस्वरूप हो, किन्तु समान विचारों की अभिव्यक्ति में कुछ समानता हो ही सकती है। इसी भाँति उल्टवासी की पंक्तियाँ भी देखिए—

गोरख--

चीट्यां परवत ढाक्यां रे अबधू, गायां बाघ विडार्या जी। सुसलै समदां लहर मचाई। मृघां चीता मार्या जी॥

कबीर---

कहत कबीर सुनहु रे संतहु कीटी परवत खाइआ। कछूआ कहैं अंगार भिलोर उलूकी सबदु सुनाइआ। र

सत संप्रदाय की विचारधारा के निर्धारण में नाथ सप्रदाय का विशेष योग है। संत सप्रदाय की भाव-भूमि पर निर्मुण उपासना ने एक सुदृढ दुर्ग का निर्माण किया जो विदेशी धर्म-प्रचार के कठिन अस्त्रों से भी नहीं तोड़ा जा सका। कबीर ने नाथ संप्रदाय से स्फूर्ति ग्रहण कर के भी अपनी साधना को एक स्वतन्त्र रूप दिया। उन्होंने नाथ संप्रदाय में मान्य शंकर (शिव) को भी अनेक स्थलों पर स्वीकार नहीं किया। एक उदाहरण देखिए—

मजली घरती मजिल्आ अकासु।
घटि घटि मजिल्आ आतम प्रगासु।।
राजा रामु, मजिल्या अनत आई।
जह देखहु तह रहिआ समाई॥
दुतीआ मजले चारि वेद।
सिंग्निति मजली सिज कतेव॥
संकर मजिल्आे जोग घिआन।
कबीर को सुआमी सभ समान॥
1

यही नाथ संप्रदाय से भिन्न संत संप्रदाय की निर्गुण उपासना है। विट्ठल संप्रदाय

ऊपर इस बात का उल्लेख हो चुका है कि यह संप्रदाय दक्षिण में महाराष्ट्र सतों की भिक्त-भावना से समृद्धिशाली बना। इस संप्रदाय में ज्ञानेश्वर और नामदेव का प्रमुख स्थान है। संत संप्रदाय पर नामदेव का विशेष प्रभाव पड़ा। चौदहवी शताब्दी ई० में दक्षिण में भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापित मिलक काफूर के आक्रमण से मुसलमानों का आतंक बढा। इसी चौदहवीं शताब्दी में नामदेव का आविर्भाव हुआ। उनकी मृत्यु सन १३५० (सं० १४०७) में हुई।

१. गोरखबानी, पृष्ठ १५४।

२. संत कबीर, पृष्ठ ९६।

३. वही, पृष्ठ २३०।

नामदेव ने ५६ वर्ष मुसलमानों के आतंक का अनुभव किया। इसलिए उनकी दृष्टि भी मूर्तिपूजा से अधिक मानसिक भिक्त और नाम-स्मरण की ओर रही। नामदेव की विचार-घारा और उनके आराध्य विट्ठल की स्पष्ट छाप संत कबीर पर है। उदाहरण के लिए एक पद लीजिए—

नामदेव---

जत्र जाऊं तत्र वीठुल भैला। बीठुलियो राजि राम देवा॥

आणिलै कुंभ भराय लै उदिक, बाल गोबिन्दिह न्हाण रचौ। पहली तीर जु मंछ बिटाल्यो, जूठिन भैला काइ करौं।। आंणि लै केसिर सूकिड समसरि, बाल गोबिन्दिह षौिल रचौं। पहलै वास भव्यंगा लीन्ही, जूठिन भैला कहा करूं। आंणिलै पहप गुंथाइलै माला, बाल गोविन्दिह माल रचौ। पहली वास जु भवरा लीन्ही, जूठिन भैला कहा करूँ॥ आंणि लै घृत जोइ लै बाती, बाल गोविन्दिह जोति रचौं। पहली जोति पतगौ लीन्ही, जूठिन भैला कहा करौं॥ आंणि लै अग्र ठोइलै घूपा, बाल गोविन्दिह बास रचूं। पहली वास नासिका आई, जूठिण भैला कहा करौं। आंणि लै तन्दुल रांधिलै षीरो, बाल गोविन्दिह भोग रचौं। आंणि लै तन्दुल रांधिलै षीरो, बाल गोविन्दिह भोग रचौं। पहली दूध जो बछा बिटाल्यौ जूठिन भैला कहा करौं। आउ तौ विठुल जांउ तौ विठुल वीठुल व्यापक माया लौ। नामै का चित्त हिर सौ लागा, तातें परम पद पाया लो। ७। १०॥।

कबीर--

प्रिहु तिज बनखंड जाइअ चुनि खाइअ कंदा। अजहु विकार न छोड़ई पापी मनु मंदा॥ किउ छूटउ कैसे तरउ भव जल निधि भारी। राखु राखु मेरे वीठुला, जनु सरिन तुम्हारी॥ र

पन्द्रहवी शताब्दी में उत्तर भारत में नामदेव और ज्ञानेश्वर का नाम विशेष प्रसिद्ध था। दोनों ने साथ साथ उत्तर भारत का पर्यटन भी किया था। कबीर ने अपने एक पद में नामदेव का नाम श्रद्धा से स्मरण किया है—

गुर प्रसादी जैदेउ नामां। भगति कै प्रेमि इनही है जाना॥ रीक

१. नामदेव के पद, जोघपुर राज्य पुस्तकालय।

२. संत कबीर, पुष्ठ १५४।

३. वही, पृष्ठ ३९।

### विशिष्टाद्वैत का भक्ति संप्रदाय

यद्यपि संत संप्रदाय नाथ संप्रदाय के विकास की एक स्वतंत्र कड़ी था और योग का अभ्यास ही उसकी साधना का अंग बन गया था, तथापि इस युग में भिक्त की जो धारा उत्तर भारत में छहरा उठी थी, वह संत संप्रदाय की साधना का अंग बन कर ही रही। यही नहीं, भिक्त का महत्व इतना अधिक बढ़ गया था कि योग की कष्टसाध्य कियाएँ नाम मात्र के छिए साधना के अन्तर्गत रह गई थीं। एकमात्र भिक्त और उसके अन्तर्गत प्रेम की विश्वासमयी अनुभूति ही साधना की प्रमुख मान्यता बन गई थी। रामानन्द के प्रभाव से राम और उनकी भिक्त का प्रसार इतना अधिक था कि संत संप्रदाय में भी राम और उनकी भिक्त का रूप स्वीकार किया गया। यह बात दूसरी है कि राम का नाम ही संत सप्रदाय में मान्य हुआ, राम का व्यक्तित्व नहीं। राम के ब्रह्म रूप को विस्तार देने के छिए एक ओर अवतार और मूर्ति का खंडन किया गया और दूसरी ओर राम के अनेकानेक नाम तथा उनके निर्मुण रूप पर अधिक बछ दिया गया। यह कुत्हल की बात अवश्य है कि कबीर ने अपने ब्रह्म के छिए ऐसे नाम भी स्वीकार किए जिनका सम्बन्ध ब्रह्म के सगुण रूपों या अवतारों से हैं, किन्तु उनसे उनका अभिप्राय एकमात्र निर्मुण ब्रह्म से हैं—

उदाहरण के लिए: सारिग पानी, माधज, हिर, रघुराइआ, बनवारी, मधुसूदन, मुकुन्द, नारायण, गोपाल आदि अनेक नाम पदों में प्रयुक्त किए गए है। इसका एकमात्र कारण भिक्त का प्रवाह था जिससे ये नाम जन-जीवन में रत्न-राशियो की भाँति बिखर गए थे और संत संप्रदाय उन नामों की अवहेलना नहीं कर सका। संत संप्रदाय द्वारा भिक्त ग्रहण करने के तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं—

- १. नाथ संप्रदाय से आया हुआ योग मार्ग केवल संप्रदाय के शिष्यों तक सीमित था। वह धार्मिक दृष्टि से गोपनीय और रहस्यमय होने के कारण सर्वसाधारण को सुलभ नहीं था। साथ ही उसकी कियाएँ कष्टसाध्य भी थी।
- २. सूफी संप्रदाय की 'इश्क' (प्रेम) की साधना पीरों और संतों द्वारा प्रचारित की जा रही थी, जो भक्ति के समकक्ष ही थी।
- ३. विट्ठल संप्रदाय तथा राम और कृष्ण संप्रदायों की भिक्त भावना, जो जन-जन में व्याप्त हो रही थी।

इस भाँति संत संप्रदाय निर्गुण ब्रह्म का समर्थक होते हुए भी भक्ति की, जो सगुण ब्रह्म की अपेक्षा रखती है, प्रेममयी आसक्ति की अवहेलना नहीं कर सका। कबीर ने एक स्थान पर योग की निन्दा करते हुए भक्ति की इस प्रेममयी अनुभूति का संकेत किया है—

> जोगी कहींह जोगु भल मीटा, अवरु न दूजा भाई । रुंडित मुंडित एकै सबदी, एइ कहींह सिधि पाई ॥

१—— इ. देखो संत कबीर, कमशः रागु गउडी ३३, २, ३, ६, १६, २६, ४८, ४८। ९. रागु आसा १४।

हरि बिनु भरिम भुलाने अंघा।
जा पहि जाउ आपु छुटकाविन ते बाधे बहु फंघा।।
तिज बावे दाहने विकारा, हरि पदु द्रिडु करि रहिअै।
कहु कबीर गूँगे गुड़ खाइआ, पूछे ते किआ कही अै॥
इसी भिनत की प्रेमासकित में कबीर का रहस्यवाद पोषित हआ।

## सूफी संप्रदाय

संत साहित्य के प्रवर्तक कबीर मुसलमान थे, साथ ही साथ वे पर्यटनशील भी थे। मुसलमान होते हुए भी वे हिन्दू और मुसलमानों में कोई भेद नही मानते थे। इसलिए जब मुसलमानों के असिहण्णु समाज ने सूफीमत को प्रश्रय दिया, तो कबीर ने भी भावानुकूल सूफीमत के तत्वों को ग्रहण किया और उन्हे अपनी साधना-पद्धित में जोड़ दिया। मेरी दृष्टि में सूफी विचारधारा के जो तत्व संत संप्रदाय को प्रभावित कर सके, उनमे प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- १. आचार की पवित्रता, 'सुफ' (ऊन) की भाँति पवित्र जीवन जिस पर आध्यात्मिकता का पूर्ण रंग उभर सके।
- २. प्रेम और उसकी मादकता, जिससे प्रतीकों के माध्यम में रहस्यवाद (तसव्वुफ) की अवतारणा हो सके।
- ३. माया का मानवीकरण, जो शैतान के समकक्ष ही है। जिस प्रकार शैतान बन्दे को सही रास्ते से हटा कर 'नफ्सपरवरी' (इन्द्रियासिक्त) की ओर ले जाता है, उसी प्रकार माया भी भक्त को ईश्वरीय प्रेम से हटा कर ससार के क्षणिक आकर्षणों के जाल में फँसा देती है।

सूफीमत की जो विचार,-शैली थी उसका स्पष्ट प्रभाव कबीर की अनेक रचनाओं पर है। एक रचना देखिए—

वेद कतेब इफतरा भाई, दिल का फिकरु न जाइ।
दुकु दम करारी जउ करहु, हाजिर हुजूर खुदाइ।।
बदे खोजु दिल हर रोज ना फिरु परेसानी माहि।
इह जु दुनीआ सिहरु मेला दसतगीरी नाहि॥
दरोगु पड़ि पड़ि खुसी होइ बेखबर बादु बकाहि।
इकु सचु खालकु खलक मिआने सिआम मूरित नाहि॥
असमाने म्याने लहंग दरीआ गुसल करदन बूद।
करि फकरु दाइम लाइ चसमें जहा तहा मउजूद॥
अलाह पाकं पाक है सक करउ जे दूसर होइ।
कबीर करम करीम का उहु करैं जानै सोइ॥

सूफी संप्रदाय ने कबीर को अनेकानेक प्रतीक दिए जिनसे कबीर का तत्व-चिंतन और रहस्यवाद पुष्ट हुआ।

उपर्युक्त संप्रदायों और उनके साहित्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि कबीर पर परंपरागत

१. संतकबीर, पु० ५४।

विचारधारा का प्रभाव तो अवश्य पड़ा, किन्तु वह प्रभाव युगानुकूल संशोधनों के साथ था। कबीर ने किसी संप्रदाय का अन्धानुकरण नहीं किया। उन्होंने जहाँ अनेक परम्पराओं को विवेक के साथ संशोधित रूप में ग्रहण किया, वहाँ उन्होंने अनेक परम्पराओं पर कठोर आधात भी किए। अतः संत साहित्य में परम्परा वही तक है, जहाँ तक जीवन में कर्मकांडरहित निर्मल प्रेम से ईश्वर की सहजानुभूति प्राप्त होती है।

### संतकाव्य का आविर्भाव

राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों तथा परंपरागत प्रभावों पर विचार कर लेने पर संत साहित्य के आविर्भाव की सभावनाएँ स्पष्ट हो जाती है। परंपराओं के उचित संचयन तथा परिस्थितियों की प्रेरणा में धर्म ऐसा रूप खोज रहा था कि वह केवल आचार्यों की वाणियों में सीमित न रह कर जन-जीवन की व्यावहारिकता में उतर सके और ऐसा रूप ग्रहण करे कि वह अन्य धर्मों के प्रसार में समानान्तर बहते हुए अपना रूप सुरक्षित रख सके। वह रूप सहज और स्वाभाविक हो तथा अपनी विचारधारा में सत्य से इतना प्रखर हो कि विविध वर्ग और विचार वाले व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में उसे स्वीकार कर सकें और उसे अपने जीवन का अंग बना लें। स्वामी रामानन्द ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में धर्म को बहुत बड़ी सुविधा दे भी दी थी। उन्होंने प्रमुख रूप से बारह शिष्य बनाए—

अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावित, नरहरि। पीपा, भावानन्द, रैदासु, धना, सेन, सुरसरि की धरहरि॥

इन शिष्यों में कबीर, पीपा, रैदास, घना और सेन संत और किन दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। इनमें कबीर अग्रणी हैं। अधिकांश शिष्य समाज के निम्नवर्ग में से थे जिनका शास्त्रीय ज्ञान 'नहीं' के बराबर था, किन्तु जो जीवन के अनुभव और संघर्षों से जीवित हो उठे थे। ये धर्म को ऐसा रूप दे सकते थे जिसमें समाज के निम्न से निम्न स्तर के लोग विश्वासप्रवण बन सकते थे और अपने जीवन में धर्म के मूल तत्वों की प्रतिष्ठा कर सकते थे।

एक बात और भी थी कि स्वामी रामानन्द अपनी धार्मिक दृष्टि में इतने उदार थे कि उन्होंने अपने शिष्यों को स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने की पूरी छूट दे दी थी। यह आवश्यक नही था कि उनके शिष्य साकारोपासना में ही विश्वास रक्खें। शिष्यों के लिए यही पर्याप्त था कि वे धर्म के वास्तिवक महत्व को हृदयंगम कर लें और भिक्त की सहज अनुभूति प्राप्त कर लें। उदाहरण के लिए, पीपा (सं० १४८२ वि० = १४२५ ई०) जो प्रथम दुर्गा के उपासक थे और वाद में रामानन्द के शिष्य हुए, अपनी साधना में निर्गुणोपासना की ही दृष्टि रखते हैं—

हरि का मरम न जानै कोई। जैसा भाव तिसी सिघ होई।। घर बैठा तीरथ कूँ घ्यावै, तीरथ जाइ पाछें पछितावै। तिहि तीरथ कुँ चिल मेरी जीइरा पुनरिप जन्म न आवै।।

१. भक्तमाल, नाभादास, पृष्ठ ४६१-४६२।

तीरथ करि करि जगत भुलाना षोज्या तिन हरि पाया। काष्ट पषान सबन में कैसो, अँसा त्रिभुवनराया।। विद्या अषिर देव दिज पूजा इहि बेसास बिगूता। पीपा कहै प्रगट प्रमेस्वर जन जागै जग सूता।।

कबीर के सिवाय रामानन्द के ये शिष्य उत्तर भारत में निर्गुण संप्रदाय के अग्रदूत थे। किन्तु निर्गुणोपासना का कटा-छँटा सिद्धान्त और विवेचन उनके पास नहीं था। रैदास, पीपा, धना, आदि निर्गुणोपासना का समर्थन करते हुए भी कभी कभी मूर्ति-पूजा, छापा, तिलकचंदन आदि में विश्वास रखते थे। हम उन्हें निर्गुणोपासना और सगुणोपासना की संधि के संत मान सकते हैं। उनके पास भिक्त की ही भावुकता है। रैदास कहते हैं —

जो तुम तोरौ राम मैं नहीं तोरौं।
तुम सूँ तोरि कौन सूँ जोरौं।।
तीरथ बरत न करूं अदेसा। तुम्हारे चरन कॅवल क भरोसा।
जहां जहां जाउँ तुम्हारी पूजा। तुम से देव और नहीं दूजा।।
मै अपनौ मन हरच सूं जोरचों। हिर सूं जोरि सबन सूं तोरचों।
सब परिहरि तुम्हही से आसा। मन कम बचन कहै रैदासा।।

इन संतों की वाणियों में धर्म अथवा साधना की शास्त्रीय व्याख्या नहीं है, जीवन में डूबी हुई विवेकसंपन्नता अवश्य है। इस माँति लौकिक और धार्मिक दृष्टिकोण का युक्तिसंगत सतुलन इस संतकाव्य के आरंभिक साहित्य में हैं। जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति सीधी-सादी अलंकार-विहीन भाषा में हैं। असमें वाटिका-सौन्दर्य नहीं, वनराजि की प्रकृति-श्री है।

इस वर्ग के साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि वह किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय से मान्यता लेकर अग्रसर नहीं हुआ। फिर भी इस साहित्य में विचारगत साम्य और एकता है। इस वर्ग के सभी किव पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे, नाथपंथियों की भाँति योगी नहीं। यही कारण है कि इन किवयों में जीवनगत अनुभव की सर्वागीणता है। यद्यपि इनकी वाणियों में कही-कही नाथ संप्रदाय से आए हुए हठयोग के प्रतीकों की योजना है, तथापि वह केवल तत्व- निरूपण के लिए ही है। सामान्य दृष्टि से यह साहित्य जनसाधारण के लिए सरल भाषा में लिखा गया है। उसे समझने के लिए पुस्तक ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी वास्तिवक अनु- भूति की है। यह स्मरणीय है कि नाथ संप्रदाय की पद्धित शास्त्रीय थी और साधना व्यक्तिगत थी। संत संप्रदाय की पद्धित स्वतंत्र और साधना सामाजिक थी।

संत संप्रदाय और उससे सम्बन्धित साहित्य का आविर्भाव संत कबीर से माना जाता है। कबीर के पूर्ववर्ती या समकालीन संत या तो अहिन्दी भाषा-भाषी थे या अत्यन्त साधारण कोटि

१. वाणी गुटिका नौ हजार (हस्तलिखित पोथी, संवत १८४२, पृष्ठ १८८)।

२ वही, रेवास की वाणी।

के थे। अतः उत्तर भारत में संत संप्रदाय को प्रतिष्ठित करने का श्रेय इतिहास और साहित्य ने कबीर को ही दिया है। संत साहित्य का आविर्भाव-काल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी है।

## कबीर का महत्व

कबीर के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने वाली सामग्री दो वर्गो में विभाजित की जा सकती है। एक तो किव द्वारा आत्म-निर्देश तथा संतों द्वारा कबीर के उल्लेख, जिनमें पीपा, रैदास, जगजीवनदास आदि की 'बानियाँ' तथा संत अनन्तदास कृत 'कबीर परची' और संत चंददास कृत 'भक्त विहार' आदि सम्मिलित हैं, दूसरे वर्ग में ऐतिहासिक प्रमाणों एवं इतिहास-लेखकों के निष्कर्ष हैं। इनके अनुसार जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, वे है—

- १. वे जुलाहे थे और काशी में निवास करते थे।
- २. वे गुरु रामानन्द के शिष्य तथा बघेल राजा वीरसिंह देव के समकालीन थे।
- ३. सिक-दर लोदी का काशी में आगमन हुआ था और सम्भवतः उसने कबीर को दंडित किया था।

इनके जन्म और मृत्यु की तिथियों में अभी तक मतभेद है। जन्म तिथि सम्भवतः सं॰ १४५५ वि० (सन १३९८ ई०) और मृत्यु तिथि सं० १५५१ वि० (सन १४७४ ई०) प्रामाणिकता के अधिक पक्ष में है।

इस देश के प्रमुख संतों में संत कबीर की मान्यता असंदिग्ध है। उन्होंने जीवन के चिरंतन सत्य को इतनी सरल और सुबोध वाणी में व्यक्त किया है कि वह हमारे प्रतिदिन के अनुभव का सहज रूप हो गया है। उन्होंने इतने व्यापक दृष्टिकोण से धर्म के मर्म को समझा है कि उसमें संप्रदाय या वर्ग की विभाजक रेखाएँ मिट गई हैं और मानवता अपने छिन्न-भिन्न हुए जाति-विभेदों को भूल कर सम्बद्धता से जीवन की इकाई बन गई है। उसमें हिन्दू, मुसलमान, एवं ब्राह्मण और शूद्र अपने कर्मकांड और आडम्बर को छोड़कर एक पंक्ति में खड़े हो गए है और अपनी व्यक्तिगत महानता या हीनता का परित्याग कर पारस्परिक समता और एकता के प्रेम-पाश में आबद्ध हो गए हैं। कबीर ने धर्म के मूल सिद्धान्तों की तुला पर मानवता को तौल कर सृष्टि के मध्य में उसका वास्तविक मूल्य निर्धारित किया है।

कबीर ने सांस्कृतिक दृष्टि से जो सब से प्रमुख कार्य किया, वह यह कि उन्होंने विचारों के प्रतिपादन की शैली सहज और सुबोध रक्खी। धर्म के गृढ़ और जिटल सिद्धान्त जो भाषा और साहित्य के कठोर नियंत्रण में सरलता से समझ में नहीं आते थे और जिनके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता था तथा जो केवल पंडितों और विद्वानों के विचार-सम्पत्ति बने रहते थे, उन्हें कबीर ने जनता की भाषा और भाव-राशि में सजाकर बोधगम्य बना दिया। कोई भी आन्दोलन या धार्मिक अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह जनता का मनोबल प्राप्त नहीं कर लेता। जनता का जागरण ही राष्ट्र का जागरण है। जनसाधारण की बातों में तत्व की बड़ी बात कह देना महाकवियों का ही काम है।

ईश्वर संसार के कण-कण में व्याप्त है। भौतिकवाद का बड़े से बड़ा आलंबन लेकर भी इस ईश्वर की अनुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके समझाने के लिए तो सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। अहंकार के विनाश की अपेक्षा लघु होने में है। जो अपने को जितना छोटा समझेगा, वह ईश्वर के उतने ही समीप होगा, वही उस रस को जान सकता है जो रिसक है। यह बात कबीर ने जिस सरल ढंग से कही है, वह निम्निलिखत साखी में है—

हिर है खांडु रेतु मिह बिखरी, हाथी चुनी न जाई। किह कबीर गुरि भली बुझाई, कीटी होइ कै खाई॥

हरि तो खांड़ की तरह है जो संसार रूपी रेत में विखर गया है। मद से उन्मत्त मन रूपी हाथी उसे चुन नहीं सकता। कबीर कहते हैं कि गुरु ने मुझे अच्छी युक्ति बतला दी है। मै सूक्ष्म और सहज शक्ति से चींटी बनकर उस खाँड़ को खा रहा हूँ।

हाथी, चींटी और खाँड़ प्रतिदिन के अनुभव के विषय है, जिन्हें अशिक्षित ग्रामीण भी समझ सकता है। एक बात और हैं। कबीर ने धर्म और जीवन में कोई भेद नहीं रहने दिया। जीवन की सात्विक अभिव्यक्ति ही धर्म का सोपान हैं। जिस धर्म के लिए जीवन की स्वाभाविक और सात्विक गति एवं यति में पिरवर्तन करना पड़े, उसे हम धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते। अतः धर्म के नाम पर जो आडम्बर और कर्मकाड से परिपूर्ण दम्भ फैला हुआ है, वह धर्म नहीं है। धर्म तो जीवन की सहज और पिवत्र अनुसूति का ही दूसरा नाम है। अतः धर्म जीवन में ही है, हृदय में ही है, उसकी पूर्ति के लिए हमें तीर्थाटन की आवश्यकता नहीं है। माला तो हमारी साँस की है, जिसमें न काठ हैं, न गाँठ। वह तो स्वाभाविक कम से चलती है, उसी में हम ईश्वर का नाम पिरो सकते हैं और यही माला जीवन भर चलती है, कभी पुरानी नहीं होती, टूटती भी नहीं। अगर टूटती हैं तो जीवन के साथ ही टूटती हैं। इस भाँति कबीर ने जनता में जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह मानव-जीवन का स्वाभाविक धर्म है। उसके लिए धर्म के अभिचार की आवश्यकता नहीं। जीवन और धर्म एक हैं, उसमें शास्त्र की मध्यस्थता नहीं है।

धर्म का प्रधान अंग विश्वास और भिक्त है। विश्वास का सम्बन्ध ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशिक्तमत्ता से है और भिक्त का संबन्ध भक्त की निश्चल प्रेरणा और प्रेमानुरिक्त में है।

पन्द्रहवीं शताब्दी बि॰ में जब सत कबीर का आविर्भाव हुआ, उस समय काशी में रामानन्द का प्रभाव अधिक था। यों तो श्रीरामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा में होने के कारण रामानन्द श्री संप्रदाय के अंतर्गत विशिष्टाद्वैत के समर्थक थे, किन्तु स्वयं अपने संप्रदाय में मान्य 'अध्यात्म-रामायण' के दृष्टिकोण से वे अद्वैतवाद में भी विश्वास रखते थे। इस प्रकार रामानन्द जी से विशिष्टाद्वैत और अद्वैतवाद दोनों को बल मिल रहा था। पूर्व में गोरखनाथ का शैव संप्रदाय भी हठयोग की कियाओं में प्रतिफलित हो रहा था। झूसी, मानिकपुर और जौनपुर में सूफियों की प्रधान शाखाएँ सूफीमत के कादरी संप्रदाय का प्रचार कर रही थीं। समकालीन होने के कारण कबीर की विचारधारा भी व्यक्त और अव्यक्त रूप से इन संप्रदायों से प्रभावित हो रही थी, किन्तु इन प्रभावों के होते हुए भी कबीर की विचार-दृढ़ता और मौलिकता में कोई अन्तर नहीं आ सकता था।

<sup>🛠</sup> संत कबीर, पुष्ठ २८२।

इसका कारण था। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव-ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास संतों के सत्संग में था और वे संतो की अनुभवगम्य विचारधारा में अवगाहन करना अधिक उचित और विश्वसनीय समझते थे। जो कोई भी धर्म उनके समक्ष आता था उसे वे अपने अनभव और सत्य की तूला पर तौलते थे और उसके अनुभृति-सत्य को ग्रहण कर अपनी विचारधारा के अनुसार उसका प्रतिपादन करते थे। उन्होंने अद्वैत से तो इतना ग्रहण किया कि ब्रह्म एक है , द्वितीय नहीं और जो कुछ भी दृश्यमान है, वह माया है, मिथ्या है ; पर उन्होंने माया का मानवीकरण कर उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना और सूफीमत के शैतान की भाँति पथभ्रष्ट करने वाली समझा। उनका ईश्वर एक, निराकार और निर्विकार है, वह अजन्मा है, अरूप है। उसे मूर्ति और अवतार में सीमित करना उस ब्रह्म की सर्वव्यापकता पर प्रश्न-चिह्न लगाना है। किन्तू ऐसे ईश्वर की, जो अरूप और निर्गण है, भिक्त कैसे हो सकती है? भिक्त तो व्यक्तित्व की अपेक्षा रखती है। वह साकार की भावना चाहती है, किन्तु कबीर का ब्रह्म तो निराकार है। अद्वैतवाद के निराकार ब्रह्म के प्रति भिक्त की संभावना कैसे हो सकती है? किन्तु कबीर को तो जनता में इस निराकार, सर्वव्यापी अनन्त ब्रह्म का उपदेश करना था, लोगों के मन में उसके प्रति अनुरक्ति और भिक्त जागरित करना था। इस कठिनाई को किस प्रकार हल किया जाय! कबीर ने इसके लिए प्रतीकों का-जीवनगत संबन्धों के प्रतीकों का आश्रय लिया। वे कर्मकाड में विश्वास तो रखते नहीं थे, अत: मृति और अवतार के लिए उनके हृदय में कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने अपने ब्रह्म से मानसिक सम्बन्घ जोड़ा और ब्रह्म को अनेक प्रकार से अपने समीप लाने की विधि सोची। उन्होंने ब्रह्म को गुरु, राजा, पिता, माता, स्वामी, मित्र और पित के रूप में मानने की शैली अपनाई। ब्रह्म का गर रूप देखिए-

> गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहु आकार। आपा मेटि जीवत मरैं, तो पावै करतार॥

राजा रूप

राजा राम कवन रंगे, जैसे परिमल पुहुप संगे।।<sup>र</sup> अथवा अब मैं पायो राजा राम सनेही। जा बिन दुख पावै मेरी देही॥<sup>र</sup>

पिता रूप

**बाप** राम सुनि बीनती मोरी। तुम्ह सूँ प्रगट लोगनि सों चोरी॥

१. कबीर ग्रन्थावली, पुष्ठ ३।

२. वही, पृष्ठ १४३।

३. वही, पुष्ठ १८४।

४, वही, पृष्ठ २०७।

जननी रूप

हरि जननी मैं बालिक तोरा। काहे न औगुन बकसहु मोरा॥

स्वामी रूप

कबीर प्रेम न चाखिया, चिख न लीया **साव**। सूने घर का पाहुणा, ज्यूं आया त्यूं जाव॥ रैं

मित्र रूप

देखो कर्म कबीर का, कछू पूरब जनम का लेख। जाका महल न मुनि लहै, दोसत (दोस्त) किया अलेख।।

पति रूप

हरि मोरा **पीव** माई हरि मेरा पीव। हरि बिन रहि न सकै मेरा जीव।।  $^{*}$ 

इन प्रतीकों में पित या प्रियतम का रूप प्रधान हैं। इसी प्रतीक में कबीर के रहस्यवाद का रूप निखरा है। रहस्यवाद में साधक और साध्य में इस प्रकार की अभिन्नता हो जाती है कि दोनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रह जाता। यह अभिन्नता प्रेम पर ही आश्रित है। अतः कबीर ने अपने प्रतीकों की सार्थकता के लिए प्रेम को ही साधना का प्रमुख अंग माना है। यह प्रेम जहाँ एक ओर विशिष्टाद्वैत की भिक्त का प्राण है, वहाँ दूसरी ओर यह सूफीमत के इश्क का रूपान्तर मात्र है। इस माँति कबीर ने अपने प्रेम-तत्व से वैष्णवी भिक्त और सूफीमत दोनों की प्रमुख भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है। इसीलिए इस प्रेम को कभी कबीर ने 'भिक्त' कहा है और कभी 'इश्क' या उसका प्रतीक 'मिदरा' या मादकता उत्पन्न करने वाला। इस प्रेममयी भिक्त का रूप इस प्रकार है—

चरन कंवल चित लाइए राम नाम गुन गाइ। कहैं कबीर संसा नहीं, भगति मुकति गति पाइ॥

और मदिरा या रस का रूप इस प्रकार है-

हरि रस पीया जाणिए, जे कबहुं न जाय खुमार। मैमंता घूमत फिरै, नांहीं तन की सार॥

१. क० ग्रं०, पु० १२३।

२. वही, पृष्ठ ६।

३. बही, पूष्ठ ७।

४. बही, पृष्ठ १२५।

५. वही, पृष्ठ ८९।

६. बही, पृष्ठ १६।

प्रेम में आडम्बर नहीं होता, अतः कबीर ने अपनी भिक्त को एकमात्र मानसिक रूप ही दिया है। वैष्णवों की नवधा भिक्त के पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य और सस्य भिक्त का कर्मकांडसम्मत रूप कबीर की भिक्त में नहीं है। इनमें से यदि कहीं किसी रूप का संकेत है भी, तो वह प्रतीकात्मक मात्र है। कबीर की भिक्त में केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आत्म-निवेदन हैं जिनका सम्बन्ध एकमात्र मानसिक. पक्ष से है। इस भाँति कबीर की भिक्त ने पन्द्रहवीं शताब्दी वि० के अव्यवस्थित साधना-मार्ग को एक अत्यन्त व्यावहारिक पक्ष प्रदान किया। संक्षेप में उनकी भिक्त से जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, उनका विवरण निम्मलिखित है—

- १. ब्रह्म को रूप और गुण में सीमित न करते हुए उसे प्रतीकों द्वारा मानसिक धरातल पर लाने में सफलता,
  - २. प्रेम के माध्यम से आडम्बर और कर्मकांड की आवश्यकता दूर करना,
- ३. अशिक्षित और अर्थ-शिक्षित जनता के हृदय में ब्रह्म की अनुभूति उत्पन्न करने के लिए विविध संबंधों की अवतारणा और गुरु, राजा, पिता, माता, स्वामी, मित्र और पित के रूपकों के सहारे उससे नैकटच स्थापित करना,
- ४. सूफीमत के प्रेम-तत्व और वैष्णव धर्म के भिक्त-तत्व को मिलाकर हिन्दू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता दूर करना,
- ५. विश्वव्यापी प्रेम से विश्व-धर्म की स्थापना करना जिसमें वर्ग-भेद और जाति-भेद के लिए कोई स्थान नहीं हैं, और
- ६. इस प्रेम के माध्यम से आत्मसमर्पण की भावनाओं को जागरित करना जिसमें पित-पत्नी के प्रेम की पूर्णता से रहस्यवाद की व्यावहारिक परम्परा का सूत्रपात हो।

इस भाँति कबीर की मानसिक भिवत में प्रेम की प्रधानता है। यह प्रेम इतना व्यापक है कि इसमें ब्रह्म अनेक नामों से संबोधित हुआ है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, परंपरा से आने वाली भिवत में ब्रह्म के जिन नामों का प्रयोग होता चला आया है, उन नामों को कबीर ने निस्संकोच स्वीकार किया। ब्रह्म के तो अनेक नाम हैं। समस्त सृष्टि में वह जल में नमक की भाँति व्याप्त है, तो उसके नामों की संख्या भी अनंत है। सृष्टि में जितने नाम हैं, वे सभी ब्रह्म के नाम हैं। इसलिए सगुण भिवत में प्रचलित ब्रह्म के सभी नामों को कबीर ने स्वीकार किया। जनता की रुचि को कोई आघात न लगे इसलिए भी कबीर को सगुणवाची नाम ग्राह्य थे। कबीर ने न केवल वैष्णव धर्म के नाम ग्रहण किए वरन उन्होंने ब्रह्म की सर्वव्यापी सत्ता की दृष्टि से मुसलमानों में प्रचलित ईश्वरवाची नामों को भी स्वीकार किया। इसलिए उनकी रचना में 'राम' के साथ 'रहीम', 'केशव' के साथ 'करीम', 'रघुनाथ' के साथ 'रहमान', 'अलख' के साथ 'अल्लाह' आदि नामों का प्रयोग हुआ है।

कबीर की यह मानसिक भिनत आनन्द और शान्ति से सम्पन्न अन्तःकरण की स्वाभाविक शक्ति है। अतः इसे सहज का नाम भी दिया गया है। कबीर की इस सहज भिन्ति ने हमारे घामिक जीवन में एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया, इसमें कोई संदेह नहीं।

#### संतकाव्य के अन्य प्रारंभिक कवि

यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि रामानन्द ने जिन शिष्यों को भिक्त में दीक्षित किया था वे अपनी विचार-निष्ठा में स्वतंत्र थे। परम्परा और युग के प्रभाव को लेकर वे सगुण और निर्गुण उपासना के संधि-स्थल पर खड़े थे। यह अवश्य सत्य है कि क्रमशः उनका झुकाव निर्गुणो-पासना की ओर होता जा रहा था। इनमें कबीर के अतिरिक्त सेन, धना, पीपा और रैदास विशेष प्रसिद्ध थे। इन पर संक्षेप में विचार करना उचित है।

सेन—इनका आविभीव-काल विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी माना गया है। ये जाति के नाई थे और बांधोगढ़ नरेश राजाराम की सेवा में रहते थे। इनकी भिक्त के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित है। साधु संतों की सेवा में व्यस्त रहने पर स्वयं भगवान ने इनका रूप ग्रहण कर राजा की सेवा की, आदि। इनके सम्बन्ध में अधिक विवरण ज्ञात नहीं है। इनका एक पद गुरु ग्रन्थ साहब में दिया गया है—

धूप दीप घृत साजि आरती।
बारने जाउ कमलापति।।
मंगला हरि मंगला।
नित मंगलु राजा राम राइ को।।
ऊतम दिअरा निरमल बाती।
तुंही निरंजनु कमलापती।।
रामा भगति रामानंदु जाने।
पूरनु परमानंदु बखाने।।
मदन मुरति मै तारि। गोविंदै।
सैणु भणे भजु परमानंदे।।रागु धनासरी—१

विशेष द्रष्टव्य है रामानन्द का नाम तथा कमलापित की आरती। यह पद स्पष्ट करता है कि सेन रामानन्द के समकालीन थे तथा उनके शिष्य थे।

धना—इनका जन्म स० १४७२ (१४१५ ई०) में हुआ था। ये जाति के जाट थे और धुवान (राजपूताना) के निवासी थे। ये आरम्भ में मूर्तिपूजक थे। इनके सम्बन्ध में अनेक अलौकिक कथाएँ है। ये रामानन्द से दीक्षित हुए और निराकारोपासना में प्रसिद्ध हुए। गुरु-ग्रन्थ साहिब से एक पद उदाहरण के लिए देखिए—

भ्रमत फिरत बहु जनम बिलाने तनु मनु धनु नही धीरे। लालच बिखु काम लुबध राता मिन बिसरे प्रभु हीरे॥ बिखु फल मीठ लगे मन बजरे चार विचार न जानिआ। गुन ते प्रीति बडी अनभांती जनम मरन फिरि तानिआ॥ जुगति जानि नही रिदै निवासी जलत जाल जम फंदं परे। बिखु फल संचि भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे॥ गिआन प्रवेशु गुरिह धनु दीआ धिआनु भानु मन एक भए। प्रेम भगित मानी सुख जानिआ तूपित अधाने मुकति भए।। जोति समाए समानी जाकै अछली प्रभु पहिचानिआ। धनै धनु पाइया धरणी धरु, मिलि जन संत समानिआ।।

--रागु आसा॥१॥

संत धना की कविता में उपदेश की प्रवृत्ति अधिक है।

पीपा—इनका जन्म सं० १४८२ वि० (१४२५ ई०) में हुआ था। ये गगरौनगढ-नरेश थे। पहले भगवती दुर्गा के उपासक थे, बाद में रामानन्द से दीक्षित होकर वैष्णव हो गए। पीपा की भिक्त उत्कृष्ट कोटि की थी। इनके सम्बन्ध में भी अनेक अलौकिक चमत्कार कहे जाते है। इनकी कविता का उदाहरण भी गुरु ग्रंथ साहब से लिया गया है—

कायउ देवा, काइअउ देवल काइअउ जंगम जाती। काइअउ घूप दीप नइवेदा काइअउ पूजउ पाती।। काइया वहु खंड खोजते नव निधि पाई। ना कछु आइबो ना कछु जाइबो राम की दोहाई।। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जौ खोजै सो पावै। पीपा प्रणवै परम ततु है सित गुरु होइ लखावै।।

--राग, धनासरी ॥१॥

पीपा ने अपने काव्य से अधिक लोकप्रियता प्राप्त की थी। इनका दृष्टिकोण अन्य समकालीन संतों से निर्गुण उपासना की ओर अधिक देखा जाता है।

रैदास—इनका आविभीव-काल सं० १४४५ वि० (१३८८ ई०) से सं० १५७५ (सन १५१८ ई०) तक माना जाता है। यद्यपि इनका जन्म चमार के घर में हुआ था, तथापि संत रूप में इनकी प्रसिद्धि दूर-दूर स्थानों तक थी। ये काशी में ही निवास करते थे। इनकी कविता भावपूर्ण और सरल थी। उदाहरण देखिए—

प्रानी किआ मेरा किआ तेरा।
जैसे तरवर पंखि बसेरा।।
राखहु कंघ उसारउ नीवां। साढे तीन हाथ तेरी सीवां।।
बंक बाल, पाग सिर डेरी। इहु तन होइगो भसम की ढेरी।
ऊचे मंदर सुंदर नारी। राम नाम बिनु बाजी हारी।।
मेरी जाति कमीनी पांति कमीनी ओछा जनम हमारा।
तुम सरनागति राजा रामचंद्र कहि रविदास चमारा।।

उपर्युक्त चारों संतों की किवता भिक्त और उपदेश पूर्ण है। इन संतों की रचनाएँ कबीर के संतसंप्रदाय की भूमिका मात्र हैं। हिन्दी काव्य की इस पृष्ठभूमि को लेकर कबीर ने निर्गुण संप्रदाय का उत्तरी भारत में सूत्रपात किया। इस निर्गुण संप्रदाय को पुष्ट करने वालों में नामदेव, त्रिलोचन, बेनी, सधना आदि संत किव हैं। संत कबीर के दृष्टिकोण को आदर्श मान कर निर्गुण संप्रदाय में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य से संतकाव्य के रूप में यथेष्ट साहित्य की रचना की । यदि इस काव्य पर भाव-पक्ष की दृष्टि से विचार किया जाय तो चार कोटियाँ दृष्टिगत होंगी। ये कोटियाँ संतों की विशिष्ट अनुभूतियों को लेकर निर्धारित की जा सकती है, अन्यथा सामान्य रूप से निर्गुण संप्रदाय के आदर्श सभी संतों की रचनाओं में पाए जा सकते है। संतसंप्रदाय की इन कोटियों और कवियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हैं—

प्रथम कोटि: तत्वदर्शी---कबीर, नानक, दादू, सुन्दरदास, चरणदास, गरीबदास और तुल्रसी साहब।

द्वितीय कोटि: भावनासंपन्न—जगजीवनदास, गुलाल साहब, दूलनदास, दरिया साहब (बिहार वाले), यारी साहब, सहजोबाई और दयाबाई।

तृतीय कोटि: स्वच्छन्द—मलूकदास, घरनीदास, दरिया साहब (मारवाड), गुलाल साहब और भीखा साहब।

चतुर्थं कोटि: सूफी--बुल्लेशाह, पल्टू साहब।

प्रथम कोटि: तत्वदर्शी कवि

कबीर—तत्वदर्शी कोटि के किवयों में कबीर अग्रगण्य है। इन्होंने पूर्ववर्ती परम्परा को परिमार्जित कर युगानुकूल विचारधारा का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाओं में शास्त्रीय मान्यताओं के लिए उतना स्थान नहीं है जितना जीवनगत अनुभूतियों के लिए हैं। अतः कबीर की दृष्टि में शास्त्रीय दर्शन का महत्व नहीं है। वे तत्वदर्शी हैं, सिद्धांतदर्शी नहीं। इसीलिए वे निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख संत और किव है।

सहज अनुभूतियों के आधार पर संत कबीर ने अपनी वाणी में जिस दर्शन का संकेत किया है वह जितना सत्य के निकट है, उतना ही ज्यावहारिक भी है। कबीर जनता के किव थे, इसलिए उन्होंने ऐसे दर्शन की उद्भावना की जो जनता द्वारा सहज ही समझा जा सके। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, मानसिक पित्रता को धर्म का आधार मःन कर उन्हें वे अद्वैत, विशिष्टा-द्वैत, नाथ संप्रदाय और सूफी संप्रदाय की ब्रह्म, जीव, माया और साधना संबन्धी उपर्युक्त और बोधगम्य बातें लेकर उन्हें अपनी सीमा और संप्रदायरिहत धर्म में स्थान दिया और निर्मुण और सगुण से परे ब्रह्म की योग भित्तमयी उपासना का दर्शन प्रस्तुत किया। भित्त में प्रेम की प्रधानता थी और यही प्रेम अपनी चरम सीमा में सहज का रूप ग्रहण कर सका। इसी प्रेम के प्रतीकों से उनका रहस्यवाद पुष्ट हुआ। ये प्रतीक जब जीवनगत सम्बन्धों में आए तो वे भिक्त के आधार बने, जब हटयोग की कियाओं में आए तो योग के आधारभूत साधन बने। जीवन और स्वाभाविक धर्म के युग में ही कबीर का दर्शन बना जिसकी अनुभूति में गुरु का विशेष महत्व है। कितता के उदाहरण में इनकी दो साखियां दी जाती हैं—

कबीर तूं तू करता तूं हुआ, मुझ में रही न हूं। जब आपा पर का मिटि गइआ, जउ देखउ तत तूं॥

<sup>🏞</sup> संत कबीर, पृष्ठ २७८ ।

ऊच भवन कनकामिनी सिखरि धजा फहराइ। ताते भली मधूकरी, संत संग गुन गाइ॥

गुरु नानक—श्री गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म सं० १५२६ वि० (१४६९ ई०) में तलबंडी—पंजाब में हुआ था। इनके दार्शनिक सिद्धान्त संत कबीर से बहुत मिलते-जुलते हैं। इन्होंने एकेश्वरवाद, मूर्तिपूजा-विरोध तथा हिन्दू मुसलमानों में अभिन्नता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। सिख संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपिर है। इनकी रचनाएँ गुरु ग्रंथ साहब के पहले महले में संकलित है। जपुजी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। उससे एक उदाहरण देखिए—

तीरथ नावा जे तिसु भावा विणु भाणे की नाइ करी। जेती सिरिंठ उपाई बेखा विणु करमा कि मिलै लई।। मिति विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुरु की सिख गुणी : गुरा इक देहि बुझाई। सभना जीआ का इकू दाता सो मैं बिसरि न जाई।।

दादू—इनका जन्म सं० १६०१ वि० (१५४४ ई०) में अहमदाबाद (गुजरात) में हुआ था। स्वानुभूति और प्रेम की व्यञ्जना करने में दादू की रचनाएँ सफल हुई है। इन्होंने अपने सिद्धान्त-पक्ष का निर्धारण कबीर की रचनाओं को आदर्श मान कर किया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता एकेश्वर के प्रति अनन्य भिन्त की हैं जो इन्होंने प्रेम और विरह के माध्यम से कही है। इनकी भाषा सरल और मिश्रित हैं—

सब लालो सिरि लाल है, सब खूबो सिर खूब। सब पाकों सिरि पाक है, दादू का महबूब। है लोहा पारिस परिस करि, पलटै अपना अंग। दादू कंचन है रहै, अपने सांई संग॥ है

सुन्दरदास—इनका जन्म सं० १६५३ वि० (१५९६ ई०) में द्यौसा (जयपुर) में हुआ। ये दादू के शिष्य थे। इन्होंने काशी में विद्याध्ययन विशेष रूप से किया। इनकी रचनाओं का सर्वश्रेष्ठ गुण अनुभव-तत्व और काव्य-चमत्कार है। संत कियों में सब से सुन्दर किवता संत सुन्दरदास की है। भिक्तयोग, पंचेन्द्रिय-निर्णय तथा सहजानन्द इनके प्रिय विषय हैं। इनके उपदेशों में शक्ति का चमत्कार भी है। उदाहरण देखिए—

ग्रेह तज्यो अरु नेह तज्यो पुनि खेह लगाइके देह संवारी। मेघ सहे सिर सीत सह्यो तनु धूप समै जु पंचागिन वारी।।

१. संत-कबीर पृ० २७०।

२. गुरु साहब, पृ० २।

३. संत सुवासार, श्री वियोगी हरि, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, पुष्ठ ४८६।

४. वही, पू० ४५६ ।

भूख सही रहि रुख तरे परि सुन्दरदास सहे दुख भारी। हांसन छाडि कै कांसन ऊपर आसन मार्यो पै आस न मारी।।

चरनदास—चरनदास का जन्म सं० १७६० (१७०३ ई०) में देहरा (अलबर) में हुआ। यद्यपि इनकी रचना साधारण है, किन्तु उसमें योग, भिक्त, ज्ञान आदि की समीक्षा बहुत विस्तार से की गई है। संत कबीर की विचारधारा में इन्होंने मूर्तिपूजा का घोर तिरस्कार किया है। तन्मयता इनकी भिक्त का विशेष गुण है।

अब घर पाया हो मोहन प्यारा।
लखो अचानक अज अविन,सी, उघरि गये दृग तारा ।
झूमि रहयौ मेरे आंगन में टरत नहीं कहुं टारा ।
रोमरोम हिय मांही देखो, होत नहीं छिन न्यारा।
भयो अचरज चरनदास न पैये बोज कियो बहु बारा।।

गरीबदास—इनका जन्म सं० १७७४ (१७१७ ई०) में छुडानी (रोहतक) में हुआ था। ये जाति के जाट थे। संत कबीर की भाँति इनकी प्रतिभा भी तत्वदर्शन में बहुमुखी थी। इनकी भाषा स्वाभाविक और मिश्रित है और इसमें अरबी-फारसी के शब्द स्वतन्त्रता से लिए गए हैं। इन्होने गुरु, देव और स्मरण पर बहुत बल दिया है—

नाम जपा तो क्या हुआ, उर में नहीं यकीन। चोर मुसै घर लूटही, पांच पचीसो तीन।। कोटि गऊ जे दान दे, कोटि जज्ञ जेवनार। कोटि कूप तीरथ खनै, मिटै नहीं जम भार।।

तुलसी साहब—इनका जन्म सं० १८८५ वि० (१८२८ ई०) में हुआ। इनका समस्त जीवन हाथरस (अलीगढ़) में व्यतीत हुआ। ये अपने को रामचरितमानसकार तुलसीदास का अवतार मानते थे। इन्होंने प्रत्येक विषय का शास्त्रीय विवेचन किया है, किन्तु निर्मुण ब्रह्म की व्यास्या विशेष विस्तार से की है। शब्दयोग की गहरी साधना को ही इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था। इनका 'शब्दावली' शीर्षक ग्रंथ सरस और लोकप्रिय है। इन्होंने प्रृंगार के प्रतीकों से ब्रह्मसाधना का संकेत किया है—

सोहागिन सुन्दरी, तुम बसहु पिया के देस ।
नैहर नेह छाड़ि देवो री, सुन सतगुर उपदेस ।।
कोटि करो इहां रहन न पैहो, क्या धनि रंक नरेस ।
प्रभु के देस परम सुख पूरन, निरभय सुनत संदेस ।।
जरा मरन तन एकन व्यापै, सोक मोह नहि लेस ।
सब से हिल मिल बैर विषन तज, परम प्रतीत प्रवेस ।
दम पर दम हरदम प्रीतम सँग, तुलसी मिटा कलेस ।

१. वही, पू० ६२३।

## द्वितीय कोटि: भावना सम्पन्न कवि

इस कोटि के किवयों ने भिक्त की तल्लीनता ही अधिक प्रदर्शित की है। ज्ञान-विज्ञान की विवेचना में उनकी रुचि नही रही। इस सम्बन्ध में यदि उन्होंने कुछ लिखा भी तो वह केवल परम्परागत ही है। प्रेम, दीनता, क्षमा, आदि मानसिक सत्प्रवृत्तियों पर उनकी विशेष आस्था है। ऐसे किवयों में निम्नलिखित अधिक प्रसिद्ध हुए हैं—

जगजीवनदास—इनका जन्म सं० १७२७ वि० (१६७० ई०) में खरदहा (बाराबंकी) में हुआ था। इन्होंने जाति-बंधन तोड़ने में अधिक रुचि दिखलाई। इनकी साखियाँ सरल और उपदेशमय हैं—

भूलु फूलु सुखकर नहीं, अबह्यूँ होहु सचेत । साई पठवा तोहिं कां, लावो तेहि के हेत ॥

यारी साहब—इनका जन्म सं० १७२५ वि० (१६६८ ई०) में दिल्ली में हुआ। इन्होंने कबीर की भांति प्रतीकों का भी उपयोग किया हैं। इनकी रचना सरस और हृदयग्राही—

बिरहिनी मंदिर दियना बार।
बिन बाती बिन तेल जुगति सों बिन दीपक उजियार।
प्रानप्रिया मेरे गृह आयो रिच रिच सेज सँवार।।
सुखमन सेज परम तत रहिया पिया निरगुण निरकार।
गावहु री मिलि आनन्द मंगल, यारी मिलि के यार।।

दिरया साहब (बिहारवाले)—इनका जन्म अनुमानतः सं० १७३० वि० (१६७३ ई०) में हुआ। इनका निवास घरकंघा (आरा) था। निर्गुण की भिक्त में इन्होंने दोहे-चौपाई में बड़ी सरस रचना की है—

दूजा दुबिधा जेहि नींह सोई। भगत सुनाम कहावै सोई।। ब्राह्मन सो जो ब्रह्मिह चीन्हा। ध्यान लगाइ रहें लवलीना।। क्रोध मोह तृष्णा निह खोई। पंडित नाम सदा है सोई।। दिरया भव जल अगम अति, सतगुरु करहु जहाज। तेहि पर हंस चढाइकै, जाइ करहु सुखराज॥

गुलाल साहब—इनका जन्म सं० १७५० वि० (१६९३ ई०) भुरकुडा ग्राम (गाजीपुर) में हुआ था। प्रेम, भक्ति और अनुभव इनकी कविता की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इनकी भाषा पूर्वी ढाँचे में ढली हुई है, जैसे—

कोउ निह कहल मोरे मन कै बुझरिया। घरि घरि पल पल छिन छिन डोलत, डोलत साफ अँगरिया।।

१. संत सुधासार, वियोगी हरि, दूसरा खंड, पृष्ठ ७०।

२. वही, पू० ७३।

३. वही, पू० ९९ ।

अब की बेर सुनो नर मूढो बहुरि न ल्यो अवतरिया। कह गुलाल सतगुरु बलिहारी भविसिध अगम राम तरिया॥ ै

दूलनदास—इनका आविर्भाव-काल सं० १७८० वि० (१७२३ ई०) के लगभग है। इनका जन्म समैसी (लखनऊ) में हुआ था। चेतावनी, उपदेश, प्रेम और विनय ने इनकी रचना में विशेष रूप से स्थान पाया है—

राम नाम दुइ अच्छरै, रटै निरंतर कोई। दूलन दीपक बरि उठै, मन परतीति जो होई॥ चारा पील पिपीलकौ, जो पहुंचावत रोज। दूलन ऐसे नाम की, कीन्ह चाहिए खोज॥ र

सहजोबाई—इनका आविर्भाव सं० १७४० वि० से १८२० (सन १६८३ से १७६३ ई०) तक माना जाता है। इनका जन्म देहरा राज्य (राजस्थान में) हुआ था। ये चरणदास की शिष्या और बाल ब्रह्मचारिणी थीं। इनकी साधना उच्च कोटि की थी और ये गुरु को सर्वोपरि महत्व देती थी।

हरि ने कर्म भर्म भरमायो। गुरु ने आतम रूप लखायो। हरि ने मोंसू आप छिपायो। गुरु दीपक दै ताहि दिखायो॥ फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए। गुरु ने सबही भरम मिटाए। चरनदास पर तन मन वार्छ। गुरु न तर्जुं हरि कूं तिज डार्छ॥

दयाबाई—इनका आविर्भाव-काल भी सं० १७४० से १८२० वि० (१६८३ से १७६३ ई०) तक माना जाता है और ये सहजोबाई के साथ चरणदास की शिष्या थी। ये भी बाल ब्रह्मचारिणी थी। तन्मयता इनमें अधिक थी और ये गुरु के अतिरिक्त निर्गुण, निरंजन और अजगा जाप पर विशेष ध्यान रखती थीं—

पदमासन सूं बैठ करि अंतर दृष्टि लगाव। दया जाप अजपा जपौ, सुरित साँस में लाव।। चरणदास गुरु कृपा तें, मनुवा भयो अपंग। सुनत नाद अनहद दया, आठो जाम अभंग।।

## तृतीय कोटि: स्वच्छन्द कवि

इस कोटि के किवयों ने किसी विशिष्ट विचारधारा का प्रवाह अपनी रचनाओं में नहीं किया। ज्ञान, वैराग्य, उपदेश, भिक्त, विश्वास में भी जो विषय इन्हें परिस्थितियों के अनुकूल

१. वही, पु० १२२।

२. वही, पृ० ८५।

३. वही, पु० १८१।

४. वही, पु० २०५।

जान पड़ा उस पर उन्होंने रचना की । चेतावनी पर इन कवियों ने विशेष बल दिया है । इस कोटि के कुछ प्रमुख कवियों का विवरण इस प्रकार है—

मलूकदास—इनका जन्म सं० १६३१ वि० (सन १५७४ ई०) में कड़ा (इलाहाबाद) में हुआ था। ये निर्गुण के साथ ही सगुण की भिक्त भी करते थे। यह इनकी स्वच्छंदता का प्रमाण है। प्रेम और विश्वास का परिचय इनकी रचनाओं में स्थान-स्थान पर मिलता है. यहाँ तक कि ये हिर को भी अपना भक्त मानते थे—

माला जपो न कर जपो, जिम्या कहाँ न राम।
सुमिरन मेरा हरि करै, मै पाया विसराम।
राम राय असरन सरन, मोहि आपन करि लेहु।
संतन सँग सेवा करैं।, भक्ति मंजूरी देहु॥

भरनीदास—अन्तर्नाक्ष्य से इन्होंने शाहजहां के उत्तराधिकारियों के युद्ध का संकेत किया है। इन्होंने अपना सांसारिक वैभव छोड़कर सहसा वैराग्य ले लिया। ये माफी गाँव (छपरा) के निवासी थे अतः इनकी भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव है। वैराग्य, विरह और मिलन के अनेक चित्र इनकी कविता में दृष्टिगत होते है—

ज्ञान को बान लगो धरनी जन सोवत चौकी अचानक जागे। लूटि गयो विषया विष बन्धन पूरन प्रेम सुधारस पागे।। भावत वाद विवाद निषाद, न स्वाद जहां लगि सो सब त्यागे। मूदि गई अखियां तब तें जब तें हिये में कल्लू हेरन लागे॥

दिया साहब (मारवाड़)—इनका जन्म सं० १७७३ वि० (१७१५ ई०) में जैतारण (मारवाड) में हुआ। ये जाति के घुनियाँ (मुसलमान) थे और कबीर साहब को अपना आदर्श मानते थे। इन्होने कबीर की उल्टबासियों का भी अनुसरण किया है। अन्य स्थलों पर भाषा सजीव और सरल हैं—

बड के बड लागै नहीं, बडके लागै बीज। दिरिया नान्हा होय कर, राम नाम गह चीज। नारी जननी जगत की, पाल पोष दे पोष। मूरख राम बिसार कर, ताहि लगावै दोष॥

गुलाल साहब—इनका जन्म अनुमानत सं० १७५६ वि० (१६९३ ई०)माना जाता है। ये भुरकुडा (गाजीपुर) के जमीन्दार थे, बाद में बड़े प्रसिद्ध भक्त हो गए। भाषा सहज और स्वाभाविक है। प्रेम और विरह के बड़े सुन्दर चित्र इन्होने उपस्थित किए है। भाषा पर पूर्वीपन की छाप है—

१. वही, पृ० ३७।

२. वही, पृ० ४७।

३. वही, पृ० ११३।

सबद सनेह लगावल हो, पावल गुरु रीती। पुलिक पुलिक मन भावल हो, ढहली भ्रम भीती।। संतन कहल पुकारी हो, जिन सूनल बानी। सो जन जम तें बाचल हो, मन सारंगपानी।।

भीखा साहब—इनका जन्म संवत १७७० वि० (१७१३ ई०) के लगभग है। ये गुलाल साहब के शिष्य थे। इनकी रचना कोमल और मधुर है, किन्तु शब्दों के प्रयोग में ये बड़े स्वतंत्र थे। प्रेम, परिचय और उपदेश इनकी रचना में विशेष रूप से स्पष्ट हुए हैं—

प्रीति यह रीति बखानौ ।

कितनौ दुख सुख परै देह पर चरन कमल कर ध्यानौ ।
हो चैतन्य बिचारि तजो भ्रम, खांड धूरि जिन सानौ ॥
जैसे चात्रिक स्वाति बिन्दु बिन प्रान समर्पण ठानै।
भीखा तेहि तन राम भजन नीहं काल रूप तेहि जानै॥

## चतुर्थं कोटि : सूफी

इस कोटि के किवयों ने संतसंप्रदाय के सभी तत्वों को तो ग्रहण किया, किन्तु उन तत्वों का निरूपण सूफी सिद्धान्तों के आधार पर ही किया। सूफी संप्रदाय की शब्दावली भी अनेक स्थलों पर आ गई है। ऐसे दो प्रमुख किवयों का विवरण निम्नलिखित है—

बुल्ले शाह—इनका आविर्भाव-काल सं० १७६० से १८१० वि० (१७०३—१७५३ ई०) तक माना जाता है। यों तो इनका जन्मस्थान रूम कहा जाता है, किन्तु इन्होंने अपनी वाणी का प्रचार कुसूर (लाहौर) में किया। ये एक प्रसिद्ध सूफी थे। इनकी वाणी में प्रेम और उपदेश विशेष रूप से स्थान पा सके हैं। इनकी भाषा पर पंजाबी प्रभाव है—

बुल्ला हिजरत बिच अलाह दे, मेरा नित है खास अराम। नित नित मरां ते नित जिया, मेरा नित नित कूच मुकाम॥ बुल्ला आसिक हो यों रब्ब दा, मुलामत होई लाख॥ कोग काफर काफर आखदे, तु आहो आहो आखा।

पलदू साहब—इनका आविर्भाव सं० १८५० वि० (१७९३ ई०) के लगभग समझा जाता है। ये अवध के नवाब शुजाउदौला के समकालीन थे। इनका जीवन अधिकतर अयोध्या में ही व्यतीत हुआ। इन्होंने कुंडलियों की रचना अधिकतर की है। ये कुंडलियाँ कबीर की साखियों के आधार पर ही हैं। इन्होंने सूफीमत के नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, हाहूत आदि का भी वर्णन बड़े विस्तार से किया है। आशिक का वर्णन देखिए—

१. वही, पृ० १३३-१३४।

२. वही, पृ० १४२।

<sup>.</sup> ३. वही, पृ० १५२।

जीते जी मर जाय, करैं ना तन की आसा। आसिक का दिन रात, रहें सूली पर बासा।। मान बड़ाई खोय नीद भर नाहीं सोना। तिल भर रक्त न मांस, नहीं आसिक को रोना।। पलटू बड़ें बेकूफ वे आसिक होने जीहि। सीस उतारै हाथ सें सहज आसकी नांहिं।

इन किवयों के अतिरिक्त संत साहित्य में अनेक संतों का योग है जिनकी रचनाएँ आज भी देश के विविध स्थानों में श्रद्धा और भिक्त से कही और सुनी जाती हैं। इन संतों में धनी धरमदास, सुथरादास, वीरभान, लालदास, बाबादास, हरिदास, स्वामी प्राणनाथ, रज्जब जी, वषानजी, वाजिद जी, बुल्ला साहब, बालकृष्ण, सहजानन्द और गाजीदास विशेष प्रसिद्ध है। अधिकतर इन संतों के संप्रदाय भी स्थापित हो गए हैं और कबीरपंथ से लेकर आवापंथ तक कम से कम बीस संप्रदाय आज भी विविध केन्द्रों में ज्ञान और भिक्त का प्रचार कर रहे हैं। सब से बड़ी बात यह है कि इन संप्रदायों से देश की वह जनता धार्मिक बनी हुई है जो समाजशास्त्रियों की दृष्टि में निकृष्ट, दिलत और अछूत है। उपर्युक्त संतों की रचनाओं को दृष्टि में रखते हुए अब संत संप्रदाय के भाव-पक्ष और शैली पक्ष पर विचार करना आवश्यक है।

#### संतकाव्य का भाव पक्ष

संत संप्रदाय अपने भाव पक्ष में विशेष संगठित है। इसके तीन विभाग किए जा सकते हैं— धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक।

धार्मिक—संत संप्रदाय का धर्म विश्वधर्म है। इसमें न तो किसी प्रकार का कर्मकांड है न वर्ग और वर्ण का भेद है। मानवमात्र का स्वाभाविक और सात्विक आवरण ही धर्म है। इस धर्म का मूलाधार हृदय की पवित्रता है। जब तक हृदय संसार की वासनाओं से मुक्त होकर पवित्र नहीं होता तब तक वह ईश्वरानुभूति के योग्य नहीं हो सकता। मैले कपड़े पर किसी प्रकार रंग नहीं चढ़ सकता। कपड़े पर गहरा रंग चढ़ाने के लिए उसे धोने की आवश्यकता है। इसलिए संत संप्रदाय में मन को चुनरी (कपड़ा) कहा गया है और सद्गुरु को रंगरेज —

## सत्गुरु है रंगरेज, चुनरि मेरी रंग डारी।

- (क) विधि और निषेध—इसी हृदय की पिवत्रता के लिए विधि और निषेध की आव-श्यकता है। हृदय को शुद्ध रखने के लिए कुछ कार्य विधेय है, कुछ वर्ज्य है। उदाहरण के लिए उदारता, शील, क्षमा, संतोष, धीरज, दीनता, दया, विचार, विवेक ग्रहण करने योग्य हैं और काम, क्रोध, लोभ, कपट, तृष्णा, कनक और कामिनी, निन्दा, मांसाहार, तीर्थव्रत आदि छोड़ने योग्य हैं। संत संप्रदाय में इस पक्ष पर विशेष बल दियागया है। बार बार हृदय की पिवत्रता के लिए विधि-निषेध के अन्तर्गत गुण-ग्रहण और दोष-परिहार पर उपदेश दिए गए हैं।
- (स) गुर--विधि-निषेध का वास्तविक ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक कि गुरु का मार्ग-दर्शन प्राप्त न हो। इस संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। वह ब्रह्म से भी ऊँचा है, क्योंकि

ं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताय।

गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, वही ज्ञान का दीपक हाथ में देकर सन्मार्ग की ओर अग्रसर कराता है। ब्रह्म की अनुभूति उसी के इंगित मार्ग से होती है। इस भाँति साधना में गुरु का स्थान अद्वितीय है।

(ग) नाम-स्मरण—इस धर्म में किसी कर्मकांड के लिए स्थान नहीं है, न मूर्तिपूजा, न तीर्थ-व्रत,न जप-माला,न छापा-तिलक के लिए ही। इसका आचार एक मात्र नाम-स्मरण, श्रवण और कीर्तन है। इस मानसिक भिक्त में सत्संग का विशेष स्थान है। साभ्रु पुरुषों के साथ मन की पवित्रता बढ़ती है और नाम-स्मरण, श्रवण और कीर्तन की ओर मन आकृष्ट होता है।

इस भाँति संत संप्रदाय का धर्म विधि-निषेध, गुरु और नाम-स्मरण के आधार पर ही संगठित है।

दार्शनिक—संत संप्रदाय का दर्शन किसी विशेष शास्त्र से नहीं लिया गया। शास्त्रों में कबीर की आस्था नहीं थी, क्योंकि शास्त्र एक दृष्टिकोण विशेष से लिए या कहे जाते हैं और वे साम्प्रदायकता के आधार पर ही टिके होते हैं। यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि कबीर ने धर्म और दर्शन को संप्रदाय की सम्पत्ति नहीं समझा, क्योंकि वे अपने धर्म और दर्शन में किसी प्रकार की संकीणता नहीं लाना चाहते थे। शास्त्र और दर्शन के अध्ययन से अहंकार भी बढ़ता है और दर्शन में अहंकार के लिए स्थान नहीं है, उसमें तो अनुभूति और विश्वास ही होना चाहिए। शास्त्रीय जटिलताओं से अनुभूति सुसाधित नहीं होती। अतः संत संप्रदाय का दर्शन उपनिषद, भारतीय षट दर्शन, बौद्ध धर्म, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की विश्वजनीन अनुभूतियों के तत्वों को मिला कर सुसंगठित हुआ है। ये तत्व सीधे शास्त्र से नहीं आए, वरन शताब्दियों की अनुभूति-तुला पर तुल कर महान्साओं की ब्यावहारिक ज्ञान की कसौटी पर कसे जाकर सत्संग और गृह के उपदेशों से संग्रहीत हुए। यह दर्शन स्वार्जित अनुभूति है, जैसे सैकड़ों पुष्पों की सुगन्ध मधु की एक बूँद में समाहित है, किसी एक फूल की सुगंध मधु में नहीं है। उस मधु-निर्माण में ग्रमर की अनेक पुष्पतीर्थों की यात्राएँ सिन्नविष्ट है, अनेक पुष्पों की क्यारियाँ मधु के एक एक कण में निवास करती है। उसी प्रकार संत संप्रदाय का दर्शन अनेक युगों और साधकों की अनुभूतियों का समुच्चय है।

संत दर्शन में चार तत्वों की प्रधानता है— ब्रह्म, जीव, माया और जगत। इन पर संक्षेप में विचार करना है।

बहा— संत संप्रदाय का ब्रह्म एक है, उसका रूप और आकार नहीं है। वह निर्मुण और सगुण से परे हैं। वह संसार के कण कण में हैं। वह मूर्ति अथवा तीर्थ में नहीं है, वह हमारे शरीर में ही है, हमारी प्रत्येक सांस में हैं। वह अवतार लेकर नहीं आता, वरन संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रच्छन्न रूप से वर्तमान है। इसका न तो वर्णन हो सकता है न कल्पना के द्वारा ग्रहण होता है। वह अनुभव-गम्य हैं। गूँगे का गुड़ हैं। उसके अनेक नाम हैं। प्रत्येक संप्रदाय के ईश्वर संबंधी नाम उसके नाम हैं। वह न वर्गों में बाँटा जा सकता है, न जातियों में। ब्राह्मण, शूद्र और मुसलमान का एक ही ब्रह्म हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक, अनादि, अनन्त और निर्मुण-सगुण से परे हैं। वह शून्य है, निरंजन हैं, अक्षय हैं। उसकी प्राप्ति भिनत के अन्तर्गत प्रेम और अनुभूति से तथा योग के अंतर्गत समाधि से हो सकती है। इस साधना में गुरु मार्ग-दर्शक है। शिष्य को परमात्मा से मिलाने के कारण गुरु का स्थान स्वयं परमात्मा से ऊँचा है।

जीव—ब्रह्म और जीव में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है, दोनों की एक ही सत्ता है, किन्तु माया द्वारा दोनों में अन्तर भासित होता है। माया को दूर करने के लिए साधना की आवश्यकता है। इस साधना से ब्रह्म और जीव पुनः एक दृष्टिगत होते है।

जीव माया से आकान्त होकर अविद्या के वशीभूत होता है। यह अविद्या गुरु द्वारा दूर की जाती है और वह जीव को भिक्त का मार्ग बतलाता है। जीवन के लिए ब्रह्म का रूप जानना, अर्थात आत्मबोध करना किठन होता है। इसलिए उसी के माध्यम से ब्रह्म को प्रतीकों के रूप में अनुभव की भूमि पर लाने की आवश्यकता होती है। ये प्रतीक माता-पिता, स्वामी-मित्र अथवा पित का संबंध निरूपित करते है। इन प्रतीकों में पित या प्रियतम का प्रतीक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दाम्पत्य भाव ही में प्रेम की पूर्णता है। इस प्रतीक में ब्रह्म प्रियतम बन जाता है और जीव विरिहणी, जो प्रियतम के विरह में संतप्त है। इस विरह में प्रेम कंचन की भाँति निर्मल हो जाता है। इस दाम्पत्य रित का अनुसरण कर प्रियतमा के रूप में जीव अपने प्रियतम ब्रह्म में आत्मसमर्पण कर देता है। इस आत्मसमर्पण में आनन्द की जो अनुभूति है उसी का नाम रहस्यवाद है। तत्वदर्शी कोटि के संतों ने रहस्यवाद का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्म और जीव के मिलन का मार्ग स्पष्ट किया है, अन्यथा माया के प्रभाव से जीव और ब्रह्म में मिलाप होने की संभावना ही नहीं होती। यदि इन प्रतीकों की स्थापना न होती तो रहस्यवाद की भी सृष्टि नही हो सकती थी। योग के नाड़ी-साधन तथा षटचक बेधन से सहस्रदलकमल-स्थित ब्रह्म की अनुभूति समाधि द्वारा संभव है, किन्तु जीव के लिए सरल मार्ग प्रतीकों द्वारा ब्रह्म का नैकट्य प्राप्त करना ही है।

ब्रह्म और जीव का यह मिलन कभी रहस्यवाद के अंतर्गत है कभी अद्वैतवाद के अन्तर्गत। वस्तुतः रहस्यवाद और अद्वैतवाद में विशेष अन्तर नही है। जो अन्तर है, वह यही कि अद्वैतवाद में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सत्ता का निषेध है—

ज्यों जल में जल पैसि न निकसै, यों दुरि मिला जुलाहा।

किन्तु रहस्यवाद में जीव की सत्ता ब्रह्म में स्थित होते हुए भी अलग है। जीव की यह स्थिति विशिष्टा-दैतवाद के अन्तर्गत भिक्त की चरम सिद्धि के अनुरूप ही है। नारद भिक्तसूत्र के अनुसार भक्त ब्रह्म में स्थित होता हुआ भी ब्रह्म से अलग सत्ता का अधिकारी है। यही स्थिति रहस्यवाद की है। यदि जीव की अलग सत्ता न होगी तो वह ब्रह्म के मिलाप की आनन्दानुभूति कैसे कर सकेगा; आनन्द का केन्द्र कहाँ होगा ? 'मैं' के अहंकार का विनाश तो होता है, किन्तु 'मैं' की स्थिति रहनी आवश्यक है—

> लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।।

यदि ब्रह्म और जीव की स्थिति एक हो जाती तो 'मैं भी' कहने की आवश्यकता ही न रहती। ब्रह्म और जीव एक ही सत्ता के दो रूप भासित होते हैं। जल-लहर की भाँति दोनों कहने

को तो अलग हैं, किन्तु वस्तुतः दोनों एक ही हैं। उनमें अन्तर नही है।

माया—संत संप्रदाय में माया अद्वैतवाद की माया की भांति म्नमात्मक और मिथ्या तो. है ही, किन्तु इसके अतिरिक्त वह सिक्रय रूप से जीव को सत्पथ से हटाने वाली भी है। इस दृष्टि से संत संप्रदाय में माया का मानवीकरण है। यह मानवीकरण एक नारी के रूप में है, जो ठिगिनी है, डािकनी है, सब को खाने वाली है। सम्भवतः यह सूफीमत के शैतान का ही प्रतिरूप है। इस माया की सत्ता समस्त सृष्टि में है। पोच इन्द्रियों और पचीस प्रकृतियों का इसको सहारा है। इन्हीं से वह जीव को संसार के मिथ्या उपभोगों में नष्ट करती है। कािमनी और कंचन ही संसार को ईश्वर की दिशा में जाने से रोकते है।

इस भांति माया का मानवीकरण निम्न प्रकार से हुआ है-

- १. वह निर्गुणात्मक है।
- २. वह सत्य के विपरीत भ्रम का जाल फैलाने वाली है।
- ३. वह कंचन और कामिनी के आकर्षणसूत्र से जीवों को सत्पथ से हटाने वाली है।
- ४. वह खाँड़ की तरह मीठी है, किन्तू उसका प्रभाव विष के समान है।
- ५. संसार में जितनी ही आकर्षक और मोह में आबद्ध करने वाली वस्तुएँ है, वे सब माया की रस्सियाँ हैं।
  - ६. इसके प्रतिकार के लिए दो युक्तियाँ है-
- (क) ब्रह्म का विरह—जिसमें मन को कुछ अच्छा नहीं लगता। फलस्वरूप माया के समस्त आकर्षण समाप्त हो जाते हैं।
- (ख) ब्रह्म से होली—जिसमें मिलन की आकांक्षा बलवती हो जाती है, जिसके आगे अन्य आकर्षण तुच्छ हो जाते हैं।

ये दोनों युक्तियाँ रहस्यवाद के अन्तर्गत है जो अनुभूतिसम्पन्न है।

- ७. इसका विनाश दो प्रकार से होता है--
- (क) भिक्त-जिससे ब्रह्म के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है।
- (ख) सत्संग-जिससे मन के विकार दूर होते हैं।

ये दोनों प्रकार साधना के अन्तर्गत हैं, जो अभ्यास की अपेक्षा रखते हैं। कबीर ने माया के सम्बन्ध में कड़ी चेतावनी दी है। वह विश्वासघातिनी है, अस्थिर है, उसने संसार को ठगा है। वह केवल अज्ञान नहीं है वरन अज्ञान में ले जाने वाली अहेरिन है—

> सगल मांहि नकटी का वासा, सगल मारि अउहेरी। सगलिआ की हउ बहिन भानजी, जिनहि बरी तिसु चेरी।। हमरो भरता बड़ो बिबेकी आपै संतु कहावै। ओहु हमारे माथे काइमु, अउरु हमरै निकटि आवै॥

जगत—संतसंप्रदाय में जो कुछ दृष्टि में आता है वह जगत है। वह चंचल है,गितशील ह। उसमें स्थिरतानहीं है, वह नश्वर है। माया ने ही उसका निर्माण किया है,इसलिए वह म्रामात्मक है। धन, वैभव, आडम्बर, विलास, सुख, दुख ये सब जगत के रूप है। यह जगत चार दिनों की चॉदनी है। दिन की हाट है, जो शाम होने पर उठ जाती है। इस पर विश्वास करना अपने आप से छल

१. संत कबीर, पुष्ठ ९४।

करना है। संत किवयों ने जगत की निस्सारता के संबंध में विस्तार से उपदेश दिया है। ब्रह्म, जीव, माया और जगत का निरूपण हो चुकने पर साधना पर विचार करना चाहिए। यह साधना गुरु द्वारा स्पष्ट की जाती है। इस साधना के दो रूप है—

#### साधना---

- १. भक्ति-जिसके अन्तर्गत रहस्यवाद है, और
- २. योग—जिसके अन्तर्गत एक ओर तो नाड़ी साधन और षटचक्र हैं, दूसरी ओर वह सहज समाधि हैं, जो अन्ततः रहस्यवाद के समीप पहुँचती है।
- (१) भिक्त—यह भिक्त निश्चल और निर्विकार होनी चाहिए। विधि-निषेध से जब मन शुद्ध हो जाता है तभी उसमें नाम-स्मरण की भावना उत्पन्न होती है। नाम-स्मरण, श्रवण और कीर्तन से मन संपुष्ट होता है, कीर्तन से प्रेम की स्थिति होती है, फिर इस प्रेम में मादकता आती है। जब प्रेम की मादकता आ चुकती है, तब प्रतीकों का आविर्भाव होता है। दाम्पत्य प्रेम में आत्मसमर्पण की भावना का उदय होता है। आत्मसमर्पण में जो ब्रह्मानुभूति होती है उसी आनन्द में रहस्यवाद की स्थिति आती है। विकास का रेखाचित्र निम्न प्रकार से हैं—

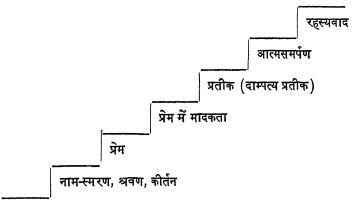

विधि-निषेध से हृदय-शुद्धि

ऐसा ज्ञात होता है कि संत संप्रदाय के रहस्यवाद में वैष्णव भिक्त के प्रेम का उत्कर्ष और सूफीमत के इक्क की मस्ती का योग हैं। इसमें कर्मकांड का निषेध है और आनन्द की अनुभूति है।

- (२) योग—संत संप्रदाय का नाथ संप्रदाय की श्रृंखला में विकास होने के कारण योग की साधना संत कवियों को सहज ही प्राप्त हो गई। किन्तु इसका महत्व स्थिर नहीं रह सकता। इसके तीन कारण थे।
- १. योग की क्रियायें सहज साध्य नहीं थीं। नाथ संप्रदाय में योग संबंधी बहुत सी बातें थीं जो केवल संप्रदाय के मान्य शिष्यों को ही बतलाई जाती थीं, सामान्य रूप से उनका प्रचार नहीं था। वे गुप्त और साम्प्रदायिक थीं।
- २. संत संप्रदाय के साधक समाज के सामान्य या निम्न वर्ग के व्यक्ति थे जिनके पास शास्त्र की कोई परम्परा नहीं थी।

३. भिक्त का प्रचार उत्तर भारत में जिस तीव्र गित से हुआ उसके समक्ष योग संबंधी आस्था डगमगा चुकी थी और संत संप्रदाय के किव अपने निराकार ब्रह्म के लिए भी भिक्त का आधार खोजने लगे थे।

इस भाँति संत संप्रदाय में योग का और वह भी, हठयोग का परंपरागत रूप ही ब्रह्मानन्द के मिलन का आनन्द स्पष्ट करने के लिए प्रतीक रूप से सुरक्षित रह गया था। इडा, पिंगला (इंगला-पिंगला), सुषुम्णा (सुखमन) नाडियाँ, कुंडलिनी, षटचक, त्रिकुटी, सहस्रदलकमल का चन्द्र, ब्रह्मरन्ध्र, उससे द्रवित होने वाला अमृत, कुंडलिनी द्वारा षटचक वेध होने तथा सहस्रदलकमल तक पहुँचने पर अनहद नाद और अजपा जाप की सिद्धि यही विविधि शब्दों, रूपकों और प्रतीकों में स्पष्ट हुआ है। उदाहरण के लिए कबीर का एक पद लीजिए—

बंधि वंधनु पाइआ। मुकतै गुरु अनलु बुझाइआ।
जब नखिसख इहु मन चीन्हा। तब अन्तिर भजनु कीन्हा।
पवन पित उन्मिन रहनु खरा। नहीं मिरतु न जनमु जरा।।१।।
उल्रटीले सकित सहारं। पैसीले गगन मझारं।
बेधीअले चक्र भुअंगा। भेटीअले राइ निसंगा।।२।।
चूकीअले मोह मइआसा। सिस कीनो सूर गिरासा।
जब कुंभ कुंभिर पूरि लीणा। तह बाजे अनहद बीणा।
बकतै बिक सबदु सुनाइआ। सुनतै सुनि मिन बसाइआ।
करि करिता उत्रसि पारं। कहै कबीरा सारं॥

इस योग का महत्व केवल एक दृष्टि से संत संप्रदाय में मान्य है। वह दृष्टि है अजपा जाप की और उससे संबंध रखने वाली सहज या सहज समाधि की।

जब प्राणायाम साधन से मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी सुषुम्णा नाड़ी के अन्तर्गत ऊपर चढ़ती हुई इडा और पिगला के वर्तुल मिलन केन्द्रों को (जिन्हें चक्रों की संज्ञा दी जाती है) पार कर चुकती है और सहस्रदलकमल में स्थित ब्रह्मरन्ध्र का द्वार खोलती है तो मस्तिष्क में अनाहत नाद होने लगता है और रोम रोम से शब्द ब्रह्म की झंकृति होने लगती है। इस झंकृति को ही अजपा जाप कहते हैं जिसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, वह सांस के आवागमन की भाँति स्वाभाविक रूप से होने लगता हैं—

सहजै ही धुन होत है, हरदम घट के मांहि। सुरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नांहि॥

इस अजपा जाप का ही विकसित रूप सहज समाघि है। जब अजपा जाप का यह स्वाभाविक आयासरिहत क्रम जीवन के प्रत्येक कार्य-व्यापार में अवतरित हो जाता है तब वह अवस्था सहज समाधि की है। यह समाधि जाग्रत समाधि है। कबीर ने इसका विस्तार से वर्णेन किया है—

१. संत कबीर, पृष्ठ १८६।

संतों सहज समाधि भली है।
सांई से मिलन भयो जा दिन तें, सुरत न अन्त चली है।
आंख न मूँदूं कान न रूंघूं, काया कष्ट न धारूं।
खुले नैन मैं हंस हंस देखूं, सुन्दर रूप निहारूं।
कहूं सो नाम सुनूं सो सुमिरन, जो कछु करूं सो पूजा।
गिरह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा।
जंह जंह जाऊं सोइ परिकरमा, जो कछु करों सो सेवा।
जब सोऊं तब करूं डंडवत, पूजूं और न देवा।
सब्द निरंतर मनुआ र।ता, मिलन व।सना त्यागी।
ऊठत बैठत कबहुं न बिसरै, ऐसी तारी लागी।
कहै कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट कर गाई।
सुख दुख के इक परे परम सुख, तेहि में रहा समाई।

इस सहज समाधि के दो रूप है। पहला रूप तो हठयोग की सिद्धि के फल स्वरूप है जिसमें अजपा जाप की स्फूर्ति इन्द्रियों में भी अवतिरति होकर उन्हें विशुद्ध कर देती है और दूसरा रूप वह है जब जीवन के समस्त कार्य-व्यापार इन्द्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने विशुद्ध रूप में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में जब चित्त-वृत्तियों का साधारणीकरण हो जाता है। माया-मोह से मुक्त होकर जीवन विशुद्ध हो जाता है और तभी उसमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। संत कबीर ने इस सहज का वर्णन करते हुए लिखा है—

सहज सहज सब कोई कहैं, सहज न चीन्हैं कोइ।
जिन्ह सहजै विषया तजी, सहज कहीजै सोइ।
सहज सहज सब कोई कहैं, सहज न चीन्हैं कोई।
पांचू राखे परसती, सहज कहीजै सोइ।
सहज सहज सब कोइ कहैं, सहज न चीन्हैं कोइ।
जिन्ह सहजै हिर जी मिलें, सहज कहीजै सोइ॥

वास्तव में चित्त-वृत्तियों को विषय से मुक्त करना बहुत ही कठिन है, इसीलिए सहज अवस्था प्राप्त करना भी अभ्यास-साध्य है।

श्री परशुराम चतुर्वेदी इस सहज को उस स्वाभाविक अनुराग का नाम देते हैं जो एक परकीया नायिका का अपने प्रेम-पात्र या प्रेमी के प्रति हुआ करता है। बौद्ध दर्शन में महासुख के रूप में और वैष्णव सहजिआ में राधा-कृष्ण के नित्य प्रेम में इस सहज का प्रयोग चतुर्वेदी जी मानते है। सम्भव है, बौद्ध साहित्य और वैष्णव सहजिआ साहित्य में सहज का यही तात्पर्य हो, किन्तु

१. शब्दावली, कबीरचौरा, पृ० ५, बेलवेडियर प्रे०, भा० १ पृ० १८।

२. कबीर ग्रन्थावली: सहज को अंग, पृष्ठ ४१-४२, सम्पादक श्यामसुन्दरदास, नागरी प्रचा-रिणी सभा काशी।

३. उत्तरी भारत की संत-परम्परा, पृष्ठ ९२।

संत संप्रदाय में सहज का यह अर्थ नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि संत कबीर ने सहज का प्रयोग जहाँ कहीं किया है, अधिकतर योग से संबंध रखने वाले शब्दों के साथ ही किया है। उपर्युक्त पद में सहज के साथ समाधि शब्द का प्रयोग हुआ है। कहीं-कही सहज के साथ शून्य का प्रयोग है—

> अबरन बरन घाम नहीं छाम। अबरन पाइअ गुर की साम। टारी न टरैं आवै न जाइ। सुंन सहज महि रहिओ समाय॥

इस भॉति कबीर की चरम साधना के दो मुख्य रूप हैं—भिनत के अन्तर्गत रहस्यवाद तथा योग के अन्तर्गत सहज समाधि।

सामाजिक---संत संप्रदाय ने सामाजिक दृष्टि के निर्माण में आध्यात्मिक दृष्टि का ही आश्रय लिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म की सत्ता कण कण में वर्तमान है। जब समस्त सृष्टि ही ब्रह्ममय है तो वस्तु और व्यक्ति में भेद कैसा! कबीर ने कहा है---

लोका जानि न भूलो भाई।
खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रह्यो समाई।
अला एक नूर उपनाया ताकी कैसी निन्दा।
ता नूर थें सब जग कीया, कौन भला कौन मन्दा।
ता अला की गति निहं जानी गुरि गुड़ दीया मीठा।
कहैं कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहब दीठा॥

समाज की व्यवस्था तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि विविध व्यक्तियों और वर्गों का समुचित संगठन नहो। संत संप्रदाय में जो विधि-निषेध का आग्रह है वह इसिलए कि व्यक्ति गुणों के ग्रहण और दोषों के त्याग से अपने जीवन को सात्विक बना सके। यह सात्विकता जहाँ एक ओर धार्मिक जीवन की संभावनाएँ उपस्थित करती है वहाँ दूसरी ओर वह समाज में नैतिकता का प्रसार भी करती है। नीति की नीव पर जिस समाज का संगठन होता है, वह स्थायी और दृढ़ होता है। संत संप्रदाय ने समाज की व्यवस्था में पवित्र जीवन को अधिक महत्व दिया है।

समाज में जितने कम वर्ग होंगे—जितनी कम जातियाँ होंगी, सामाज की एक रूपता उतनी ही अधिक होगी। संत संप्रदाय ने वर्ग और जाति में अपना विश्वास नहीं रखा। यहाँ तक कि ब्राह्मण और शूद्र तथा हिन्दू और मुसलमान के भेद को हटाने का प्रयत्न शताब्दियों तक संत संप्रदाय द्वारा होता रहा। यही कारण है कि समाज पर बाहर और भीतर से अनेकानेक आकमण होते रहे, किन्तु यह समाज नष्ट-भ्रष्ट नहीं हो सका। आज भी निम्न जातियाँ जो धर्म में आस्था रखती हैं तथा समाज के अन्तर्गत हैं, वह अधिकांश में संत संप्रदाय का ही प्रभाव है। आज

१. संत कबीर, पुष्ठ २२६।

२. क० ग्र०, ना० प्र० स०, पृ० १०४।

धर्म और समाज अलग अलग है किन्तु शताब्दियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस समाज की नींव धर्म पर होगी वह समाज स्थिर रहेगा। धर्मरहित होकर समाज छिन्न-भिन्न हो जायगा।

#### संतकाव्य का शैली पक्ष

संतकाव्य भाव तथा अनुभूतिप्रवण था। उसमें सिद्धान्त-कथन का आग्रह नहीं था। कथनी की अपेक्षा करनी का विशेष महत्व था। इसलिए भिक्त द्वारा जीवन का जो परिष्कार हुआ वह आचरण द्वारा ही संभव हो सका। जो आनन्द रहस्यवाद में गूंगे का गुड़ है, वह किस मुख से कहा जा सकता है! यदि उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता भी हुई तो वह टेढे-मेढ़े रूप से ही स्पष्ट हुआ। उपदेश और चेतावनी के रूप में यदि कुछ कहने का प्रसंग आया तो वह ऐसे रूप में कहा गया जो सरलता से समझ में आ सके। इसलिए संत काव्य का शैली पक्ष साहित्यिक मान्यताओं के पीछे नहीं चला। संक्षेप में कारण निम्नलिखित है—

- १ संप्रदाय ने किसी शास्त्र या सिद्धान्त ग्रन्थ का आधार नहीं लिया, इसलिए शास्त्रसम्मत शैली का अनुसरण नहीं किया जा सका।
- २. संत संप्रदाय के संत अधिकतर समाज के सामान्य या निम्न वर्ग के थे जिनमें साहि-त्यिक अध्ययन और अनुशीलन की प्रवृत्ति अधिक नहीं मानी जा सकती।
- ३. संत संप्रदाय के पूर्व भाषा में साहित्यिक आदर्शों की वैसी स्थापना नहीं हुई थी, जैसी परवर्ती साहित्य में। जैन साहित्य, चारण साहित्य और नाथ साहित्य में जो उपदेशात्मक शैली थी, वही संतकाव्य को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। पूर्व में विद्यापित के पदों ने संतकाव्य की पद-शैली का मार्ग प्रशस्त किया।
- ४. संत संप्रदाय में काव्य की जो रचना हुई उसका लक्ष्य सामान्य जनता के बीच सत्य का निरूपण करना था और सामान्य जनता के लिए सरल भाषा और सुबोध शैली की ही आवश्यकता थी।
- ५. नाथ संप्रदाय में प्रतीक शैली तथा उल्टवाँसियों की जो शैली थी उसी के अनुकरण में संतकाव्य ने प्रतीक शैली अपनाई, जो कुतूहल जनक और अस्पष्ट थी।
- ६. संत संप्रदाय के किव भारत के विविध स्थानों में जनता के बीच संत साहित्य के आदशों पर काव्य रचना कर रहे थे। अतः जो जिस स्थान का था उसने स्थानीय प्रभाव और वाता-वरण को ही ग्रहण किया।
- ७ संत पर्यटनशील थे, अतः स्थान स्थान की भाषा और मुहाविरे उनकी शैली में आप से आप आ जाते थे, इस भाँति उनकी भाषा मिश्रित हो जाती थी और उसमें काव्यगत सौष्ठव नहीं आ पाता था।

शैली के अन्तर्गत रस, अलंकार, छन्द, और भाषा की समीक्षा होनी चाहिए। यहाँ हम उन पर संक्षेप में विचार करेंगे।

रस—जिस अर्थ और विशेषता के साथ काव्य में रस की सृष्टि होती है, वैसी विशेषता संतकाव्य में रस की नहीं है। रस का जो विशेष गुण साधारणीकरण है, वह इस काव्य में अवश्य है। वस्तुस्थिति का सौंदर्यबोध भी संतों द्वारा ग्रहण किया गया है, किन्तु स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सम्मिलित अनुभूति से रस-निष्पत्ति में संतों का काव्य नहीं लिखा गया। अपनी अनुभूति के चित्रण की विद्धलता में उनके पास इतना अवकाश भी नहीं था कि वे रस के उपकरण खोजते। दूसरी बात यह है कि संतों ने मुक्तक या गीतिकाव्य ही लिखा है, जिसमें वे अपनी प्रमुख भावना अपने आराध्य के अथक जिज्ञासु के समक्ष रख देते थे। प्रबन्ध काव्य में कथा या परिस्थिति के सूत्रों में रस-निर्वाह के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। यदि कोई किन रस-सृष्टि करना चाहे तो वह मुक्तक और गीतिकाव्य में भी कर सकता है, किन्तु संत किवयों के समक्ष काव्यगत दृष्टि से अपनी रचना प्रस्तुत करने का ध्येय ही नहीं था। संत सुन्दरदास, दिरया साहब (बिहारवाले) या चरणदास में ही काव्य का निखरा हुआ रूप मिलता है।

भक्तों ने काव्य की रस-निष्पत्ति की चिन्ता नहीं की। उनकी समझ में तो भिक्त ही रस था और उसमें लीन होकर साधारणीकरण से ओतप्रोत एक वाक्य कह देना ही, उनके भिक्तरस की चरम सिद्धि थी। इस एक वाक्य में चाहे स्थायी भाव हो, चाहे विभाव, चाहे अनुभाव या चाहे संचारी भाव मात्र हो।

जिन किवयों ने रहस्यवाद में दाम्पत्य प्रतीक ग्रहण किया है, उनमें संयोग और वियोग श्रृंगार के बड़े सरस और हृदयग्राही चित्र मिलते हैं। यह बात अवश्य है कि उसमें उनकी व्यञ्जना परोक्ष या अलौकिक प्रेम की हैं। इसी प्रकार, जहाँ उन्होंने नश्वर शरीर के विनाश की चर्चा की हैं, वहाँ चित्रण कहीं-कही वीभत्सता के निकट पहुँच गया है। यदि स्थायी भावादि की दृष्टि से रस की मीमांसा न कर तीव्रानुभूति की दृष्टि से रस की मीमांसा न कर तीव्रानुभूति की दृष्टि से रस की मीमांसा करें तो निष्कर्ष इस भाँति निकलेगा—

- १. चेतावनी और उपदेश-शान्तरस।
- २. ब्रह्म की विराट कल्पना-अद्भुत रस।
- ३. प्रेतादि और शरीर का विनाश—वीभत्स रस।
- ४. कर्मकांड और परंपरा का परिहास--हास्य रस।
- ५. प्रतीक द्वारा विरह और मिलन—श्रृंगार रस।

वीर, रौद्र, भयानक और करुण रस की व्यंजना संत साहित्य में इसलिए नहीं है कि वे कोघ के स्थान पर प्रेम और अनुराग को अपनी भावनाओं का माध्यम बनाना चाहते थे और अपने दृष्टिकोण में वे आशावादी थे। प्रधान रसों की दृष्टि से संतकाव्य में शान्त और श्रृंगार रस माने जा सकते हैं।

अलंकार—जब संत कियों में काव्योत्कर्ष ही नहीं था तो अलंकारों का साभिप्राय प्रयोग उनकी रचनाओं में आ ही नहीं सकता। किन्तु उन्होंने अलंकारों का प्रयोग अपने विचार-निरूपण में अवश्य किया है। जिस विचार को वे जनता के सामने करना चाहते थे अथवा किसी वस्तु-स्थिति से उसका साम्य उपस्थित करते थे तो उनके इस प्रयोग में उपमा, रूपक, यमक, दृष्टांत, अर्था-तरन्यास आदि अलंकार सहज ही आ जाते थे। किन्तु वे इन अलंकारों में काव्य सौंदर्य देखने की अपेक्षा अपने भावों का स्पष्टीकरण ही देखते थे। भावों के स्पष्टीकरण की दृष्टि से ही उन्होंने प्रतीक पद्धित का आश्रय लिया। जब कि रचनाकार समझता है कि उसकी तत्वानुभूति सामान्य भाषा से प्रकट नहीं हो पाती तब वह प्रतीक का आश्रय ग्रहण करता है। यह प्रतीक शैली भिन्न-भिन्न रूपों में भारतीय साहित्य में स्थान पाती रही है। कहीं कहीं इसे 'कूट-काव्य' भी कहा गया

है। वेद कालीन साहित्य में भी अनेकानेक ऋषाएँ देवताओं और देवियों की शक्तियों के संबंध में प्रतीकात्मक ढंग से कही गई हैं। 'राज्या वत्सो अजायत', अर्थात रात्रि ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका संकेत सूर्योदय से हैं। ऐसे अनेक अवतरण संहिताओं में प्राप्त होते हैं। उपनिषदों की दार्शनिक चिन्ताधारा में तो ब्रह्म का संकेत अश्वत्थ वृक्ष के रूप में उपस्थित किया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएँ नीचे की ओर हैं—

> ऊर्ध्वमूलो वाक् एकोश्वत्थः सनातनः। तदेव शुक्लं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते॥

महाकाव्य साहित्य में महाभारत तो प्रतीकों से भरपूर है, जिनकी संख्या लगभग आठ सौ है। रामायण में अनेक अलंकारों के साथ प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। यही परम्परा भागवत पुराण में भी है, जहाँ दार्शनिक तत्वों का निरूपण प्रतीकों द्वारा हुआ है। अपभ्रंश भाषा के परवर्ती काल में तथा हिन्दी के आदि काल में इन प्रतीकों को 'संधा भाषा' की प्रमुख शैली के रूप में स्थान दिया गया है। चौरासी सिद्धों के बच्चयानी सिद्धान्तों में इनका यथेष्ट प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, भुसुकिपा के एक चर्यापद में कहा है—अंधकारमयी रजनी है जिसमें मृत्यु चूहे की भाँति जीवन का आहार कर रही है—

निसि अंघारी मूसा अचारा। अमिअ भखअ मूसा करअ अहारा॥ मार रे जोइआ मूसा पवणा। जेण टूटअ अवणा गवणा।

ये प्रतीक दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार तो मान्यता के आधार पर किन्हीं विशिष्ट शब्दों के विशिष्ट अर्थों की व्यंजना में है, जैसे संत संप्रदाय में सिंह शब्द ज्ञान के लिए, चींटी शब्द सूक्ष्म बुद्धि के लिए, पिनहारी शब्द इन्द्रियों के लिए प्रयुक्त होता है। इसे हम अर्थ रूपकों की कोटि में रख सकते हैं। दूसरा प्रकार उल्टवाँसियों का है जिन्हें हम प्रतीक रूपक या अर्थविपर्यय रूपक कह सकते हैं। संत संप्रदाय में तत्व चिंतन की दिशा में इन दोनों का प्रयोग हुआ है।

अर्थ रूपक—ये रूपक सामान्य जीवन की घटनाओं पर आधारित है। किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों की गूढ़ व्यंजना आध्यात्मिक अर्थ में घटित करने का उद्देश्य ही इन रूपकों की रचना का कारण है। उदाहरण के लिए कबीर की एक साखी लीजिए—

कबीर ऐसा काई न जनिमओ, अपने घर लावे आगि। पांचउ लरिका जारिकें, रहें राम लिव लागि॥१॥

इस रूपक का स्पष्टीकरण है-

१. ऋग्वेद, प्रथम मंडल, १६४, २६।

२. बृहदारण्यक, २, ३, १।

३. चर्यापद, मणींद्रमोहन बसु सम्पादित, पृ० १०९।

४. संत कबीर, पुष्ठ २५४।

घर=शरीर आगि=ब्रह्मज्ञान पांचल लरिका=पंचेन्द्रियाँ

ेइन अर्थ रूपकों से जहाँ काव्य का सोंदर्य बढ़ता है, वहाँ अर्थ की अनुभूति भी सरलता से हो जाती है। इनके द्वारा दर्शन और धर्म की गम्भीर से गम्भीर बातें अत्यन्त सरल और सुबोध ढंग से कह दी जाती है। इन रूपकों में आटा, आम, ओला, कसौटी, किसान, कुत्ता, कुम्हार, खांड, गगरी, गाँव, गाय, गूँगा, चन्दन, चक्की, चोर, चौपड़, जुलाहा, थैली, दही, दीपक, नट, नाव, पिनहारी, बनजारा, बाजीगर, बीज, बूँद, मंखी, मछली, लकड़ी, विवाह, वैद्य, साँप, सवार, हल्दी, हाँडी, हाथी आदि अनेक प्रकार से उपयोग में लाए गए हैं।

इन जाने-पहिचाने हुए रूपकों से तत्व-दर्शन की कठिन बातें भी आसानी से समझ में आ जाती हैं।

उल्टबाँसी—प्रतीक रूपक अथवा धर्म विपर्यय रूपक को ही उल्टवाँसी कहते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों को उलट कर विपरीत निरूपण करना ही इस शैली का उद्देश हैं। ऐसा वर्णन प्रथम दृष्टि में तो असंभव-सा लगता है, किन्तु जब आध्यात्मिक दृष्टि से उसका विश्लेषण किया जाता है तो उसमें चमत्कारपूर्ण अर्थ निहित रहते हैं। उल्टवाँसी की अस्पष्टता भाषा या वर्ण्य विषय की नहीं है, वह अस्पष्टता शैली की है। केवल संत साहित्य के कवियों ने ही नहीं, संसार के सभी रहस्यवादी कवियों ने अपने आनन्द की अनुभूति स्पष्ट करने में इस शैली का आश्रय लिया है। बड़े से बड़ा विद्वान उल्टवाँसी का अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता। उसे तो वही समझ सकता है जो आध्यात्मिक संकेतों से परिचित है। इन प्रतीक रूपकों की सृष्टि गंभीर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभवों द्वारा ही संभव है। इसीलिए ये सामान्य और सरल भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते। फारसी के कवि इजुलफरीद ने अपने ३९६ वें गीत में कहा है कि इन प्रतीक रूपकों का भाव सामान्य भाषा में कैसे कहा जा सकता है। मुस्क न शब्दों में कैसे बाँधी ज। सकती है। आर० ए० निकल्सन ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि एक हो जाने का हर्ष तो रूपक द्वारा ही व्यक्त हो सकता है। सामान्य कथन तो अर्थ को छू भी नहीं सकता। जो रहस्य अनुभव से प्राप्त हुआ है, वह विद्वत्ता से कैसे व्यक्त किया जा सकता है?

उल्टवाँसी का अर्थ विपरीत-कथन है। इसमें कार्य अथवा वस्तु की स्वाभाविक किया को उलट कर असम्भव-सी स्थिति उत्पन्न करना है। यह स्थिति परिहासमयी हो उठती है। 'पहले पुत्र हुआ, पीछे माता हुई' का सामान्य अर्थ समझ में नही आता, किन्तु यदि पुत्र को जीव मान लिया जाय और माया को माता तो यह सरलता से समझ में आ जाता है कि जीव के उत्पन्न होने पर माया उसे चारों ओर से घेर लेती है।

आधार—इस उल्टवाँसी की कल्पना का एक विशिष्ट आधार है। हठयोग के आठ अंग है— यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, घ्यान और समाधि। इन आठ अंगों में प्रत्याहार का विशेष महत्व है। प्रत्याहार में साधक को अपनी इन्द्रियों को विषय-वासना में विचरण करने के बदले भीतर की ओर ले जाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में इन्द्रियों के बहिर्मुखी होने की अपेक्षा अन्तर्मुखी होने की आवश्यकता है, अर्थात उन्हें अपनी गति में उलट जाना है। इन्द्रियों के उलट जाने से इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य विषय भी उलट जाते है। सांसारिकता उलट कर आध्या-त्मिकता में परिणत हो जाती है। इस उलट लेने की क्रिया का परिणाम कबीर ने अपने एक शब्द में अत्यन्त विस्तार से किया है—

जम ते उलटि भये हैं राम।
दुख बिनसे सुख कीओ बिसराम।।
बैरी उलटि भए हैं मीता।
साकत उलटि सुजन भये चीता।।
अब मोहि सरब कुसल करि मानिआ।
सांति भई जब गोबिद जानिआ।।
तन महि होती कोटि उपाधि।
उलटि भई सुख सहज समाधि।।
आपु पछानै आपै आप।
रोगु न बिआपै तीनौ ताप।।
अब मन उलटि सनातन हुआ।
तब जानिआ जब जीवत मूआ।
कहु कबीर सुखि सहजि समावउ।
आपि न डरज न अवर डरावउ।।

प्रत्याहार में इन्द्रियों के विषय अन्तः करण को स्पर्श नहीं कर पाते, इसलिए उनका कोई प्रभाव भी नहीं होता। प्रभाव न होने पर अन्तः करण शुद्ध हो जाता है। वह जीवन्मृक्त हो जाता है और इन्द्रियों की गति अन्तर्मुखी होने के कारण वह अपने आप को पहिचानने लगता है। इन्द्रियों के इसी विपर्यय में उल्टवाँसी का निर्माण होता है।

दूसरी बात यह भी है कि आध्यात्मिक दृष्टि और सांसारिक दृष्टि में विरोध है। जो सांसारिक दृष्टि से सत्य है वह आध्यात्मिक दृष्टि से मिथ्या है। यह संसार, जो हमें प्रतिक्षण सत्य भासित होता है, दार्शनिक दृष्टि से देखने पर मिथ्या ही है। अतः सत्य को मिथ्या और मिथ्या को सत्य रूप देते समय भी उलटने की किया हो जाती है।

तीसरी बात यह भी हो सकती है कि आध्यात्मिक सत्य का सौंदर्य सामान्य व्यक्ति ग्रहण ही नहीं कर सकता। अतः अपात्र या कुपात्र के हाथों से इस सौंदर्य की रक्षा करने के लिए ही उसे प्रच्छन्न रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

सामान्य व्यक्ति उसे समझ ही नहीं सकेगा। जो उस तत्व का जानकार है और जिसके पास उस रहस्य की कुंजी है वही सरलता से वास्तविक सत्य को ग्रहण कर लेगा।

चौथी बात कुतूहल उत्पन्न करने की हो सकती है। जिज्ञासु का आकर्षण इस शैली के प्रति अधिकाधिक तीव्र होगा और वह धर्म में दीक्षित होकर अथवा उपदेश का सत्पात्र बन कर उस उल्टवाँसी का अर्थ समझ कर ही रहेगा।

१. संत कबीर, रागु गउडी, १७, पृष्ठ १९।

इस भाँति निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित होकर उल्टवाँसियों का प्रयोग संत साहित्य में हुआ है —

- (१) प्रत्याहार की सिद्धि,
- (२) आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा,
- (३) दुरुपयोग से बचाने के लिए प्रच्छन्न कथन,
- (४) कुतूहल और जिज्ञासा की शांति।

संत काव्य की रचना सामान्य रूप से जनसाधारण की स्वाभाविक भाषा में ही हुई है, किंतु कहीं कहीं तत्विनरूपण या विशिष्ट उपदेश के लिए रूपक-प्रतीकों और उनके अन्तर्गत उल्टवाँसियों का भी प्रयोग किया गया है।

छन्द—संत संप्रदाय के विस्तार में छंदों का विशेष हाथ है। संतकाव्य में प्रमुख रूप से साखी और शब्द का प्रयोग हुआ। साखी वस्तुतः दोहा ही है, किंतु उसे आध्यात्मिक नाम 'साखी' दे दिया गया है। जो कथन सत्य के साक्षी स्वरूप है वही साखी हैं। इसी प्रकार पदों को 'शब्द' संज्ञा दी गई है—जो कथन शब्द ब्रह्म के रूप में है अथवा जो उपदेश शब्द रूप में पद का ही रूप है, जो संगीत के स्वरों में गाया जाता है।

साखी और शब्द सरल और संगीतात्मक छंद हैं। इनके द्वारा संतों की वाणी न केवल उपदेश रूप में सामान्य जनता को सुनाई जा सकती है, वरन सहज ही कंठस्थ भी हो जाती है। इसी कारण संत काव्य का प्रचार शताब्दियों तक जनता ग्रहण करती रही। आज भी कबीर, नानक, दादू, रैदास आदि के पद जनता की स्मृति में सुरक्षित हैं।

साखी और शब्द के अतिरिक्त ंचौपाई (जिसका प्रयोग अधिकतर आरती में हुआ है), किवत्त, सवैया, हंसपद (जिसका प्रयोग अधिकतर ककहरा में हुआ है), झूलना, आदि भी संतकाव्य में प्रयुक्त हुए है। राग-रागिनियों में गाए जाने के कारण इन छंदों की ओर जनता सरलता से आकृष्ट हुई।

भाषा—संतकाव्य की भाषा सामान्य जनता की भाषा है। उसमें न तो पद-सौष्ठव की दृष्टि से कोई परिष्कार हुआ और न उसमें संस्कृत के कठिन शब्द ही रक्खे गए। विचारधारा शास्त्रीय न होने के कारण भी भावों के लिए विशिष्ट शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। संतकाव्य जनसमुदाय के लिए ही लिखा गया था, अतः भावों के प्रचार एवं प्रसार के लिए भाषा का सरल होना आवश्यक था। यदि कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता तो उसके द्वार ाईश्वर संबंधी कठिन और दुष्ह विषय जनसमाज तक कैसे पहुँच सकता था?

संतकिव भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर होते रहे । वे सामान्य समाज के व्यक्ति थे ही । ऐसी स्थिति में जिस स्थान पर उनका आविभीव हुआ उसी स्थान की सामान्य भाषा उनके काव्य का माध्यम बनी । उन्होंने जिस प्रदेश में पर्यटन किया, वहाँ की भाषा के भी कुछ शब्द उनकी रचनाओं में आ गए । उनकी रचना जनता के मुख की निवासिनी थी, अतः जितनी बार वह दुहराई गई उतनी बार उसमें कुछ न कुछ अन्तर आता गया। गेय होने के कारण उनके पदों की भाषा में भी परिवर्तन होता रहा।

ये रचनाएँ बहुत समय तक लिपिबद्ध भी नहीं हुई, अतः जिस स्थान पर ये प्रचलित रहीं

वहाँ का प्रभाव घीरे-घीरे उन पर बढ़ता गया। जब ये रचनाएँ लिपिबद्ध हुईं तो लिपिकर्ता जिस स्थान का था, उस स्थान की भाषा का प्रभाव किव की रचना पर अज्ञात रूप से पड़ता रहा। इस प्रकार संतकाव्य की भाषा का रूप अत्यन्त अस्थिर और अप्रामाणिक बन गया। पन्द्रहवीं शताब्दी में कहीं हुई संत कबीर की रचना वर्तमान भाषा के रूप में भी कहीं कहीं पढ़ने को मिल जाती है।

अधिकांश संत पूर्वी क्षेत्रों, राजस्थान तथा पंजाब में हुए। अतः संतकाव्य की भाषा के रूप हमें उन प्रांतों की भाषा में ही अधिकतर मिलते हैं।

अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं में संतकाव्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये भाषाएँ पारस्परिक रूप से प्रभावित हुई। अवधी पर भोजपुरी का या पजाबी का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। इसी प्रकार राजस्थानी पर अवधी या भोजपुरी का प्रभाव देखा जा सकता है। जब तक संतकाव्य के प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध नहीं होते, तब तक उसकी भाषा के संबंध में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते।

## उपसंहार

इस देश के इतिहास में जहाँ संतृ संप्रदाय ने जनता में नैतिक बल का विकास किया, वहाँ संतकाव्य ने हिन्दी काव्यधारा को देश के कोने-कोने में प्रवाहित कर दिया। जब धर्म के मानदण्डों में नवीन परिवर्तन हो रहे थे और उसे अनेक परिस्थितियों से संधर्ष करना पढ़ रहा था उस समय संत संप्रदाय ने धर्म का ऐसा स्वाभाविक, व्यावहारिक और विश्वासमय रूप उपस्थित किया कि वह विश्वधर्म बन गया और शताब्दियों के लिए जन-जागरण का संदेश लेकर चला। उसने अंधविश्वासों को तोड़ कर समाज का पुन संगठन किया, जिसमें ईर्ष्या-द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं था। समाज के जिस स्तर तक देववाणी नहीं पहुँच सकती थी तथा धार्मिक ग्रंथों की गहराई की थाह जिनके द्वारा नहीं ली जा सकती थी, उन्हें धर्मप्रवण बनाकर आशा और जीवन का संदेश सुनाना संत संप्रदाय द्वारा ही संभव हो सका था। पुरातन का संशोधन और नवीन का संचयन करने में संत संप्रदाय ने विशेष अन्तर्दृष्टि का परिचय दिया। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दिशाओं में इस संप्रदाय ने जो कार्य किया है उसे इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा।

संतकाव्य ने हमारी जन-भाषाओं को बड़ा बल दिया है। उन भाषाओं मे जो काव्य लिखा गया, वह साहित्य का स्थायी अंश है। लगभग चार शताब्दियों से संतों की वाणी ने जो जनता को आस्तिकता का संबल दिया है वह अभी तक उसी रूप में वर्तमान है। आचरण की पवित्रता का जो उपदेश संतवाणी में है, उसका सांस्कृतिक मूल्य कितना अधिक है।

काव्य की दृष्टि से भी संतवाणी का महत्व है। सत्य का ओजस्वी निरूपण निर्भीकता के साथ होते हुए भी बहुत कोमल भावनाओं और कल्पनाओं से संपन्न है। ये संत वास्तविक अर्थ में किव थे। उनमें भाषा का लालित्य और रस-अलंकार का निर्वाह सम्यक रूप से भले ही न हो, किन्तु उनमें जो सौंदर्य-दृष्टि है, वह वस्तुवाद को छूती हुई भी उससे परे है। यह सौदर्य इन्द्रियों का विषय न होकर अंतः करण का विषय है। इसीलिए जो संतवाणी में उपदेश है, वे निरे आदेश-सूत्र न होकर जीवन की सरसता से ओतप्रोत हैं। उनमें जीवन का संदेश है, अनुभूति की तन्मयता

हैं। जीवन के विश्लेषण में एक-एक अंग की सूक्ष्मातिसूक्ष्म परख हैं। उसमें निहित रहस्य की सूचना है। आत्म-विश्वास, आशावाद और आत्माभिव्यक्ति की जीवंत शक्तियाँ संतों की वाणी में हैं। इसीलिए सौंदर्य के साथ सत्य को लेकर संत किवाों ने हिन्दी काव्य को सम्पन्न किया है।

## परिशिष्ट

#### संतकाव्य में अंग-ऋम

संतकाव्य में धर्म की विवेचना विविध अगों में की गई है, जैसे गुरुदेव को अंग, सहज को अंग आदि। कवियों ने अपना वर्ण्य विषय जब साखियों और शब्दों में लिखा तब उनका वर्गी-करण उन्होंने विशिष्ट कोटियों में किया। इसमें तीन विशेषताएँ थी —

- १. किसी विषय विशेष पर उनका कथन एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाय।
- २. विषय को समान विचार-कोटियों की उलझन से बचा कर स्पष्टता दी जा सके।
- ३. सरलता से उसे स्मित में सुरक्षित किया जा सके।

विचारधारा के ये अंग अनेक विषयों से संबंध रखते हैं। उनमें कहीं धर्म, कहीं दर्शन, कहीं आचार, कहीं विधि-निषेध, और कही नीति है। कहीं कहीं स्पष्ट उपदेश भी हैं। इनमें भी अनेक भेद-उपभेद हैं। स्थान-स्थान पर परंपरागत और समकालीन विचारधाराओं का खंडन-मंडन भी हैं। इन विचार-कोटियों के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

- विचार कोटियों का समुचित विस्तार तो है किन्तु विषय-कोटियों का विस्तार नहीं है।
  - २. इनमें शास्त्रीय पद्धति न होकर अनुभवगम्य जीवन का सत्य है।
  - ३. विश्वास का अनुपात तर्क से अधिक है।
- ४. भाव-प्रतिपादन के लिए उदाहरण स्वरूप उपमा, रूपक, और दृष्टान्त ग्रहण किए गए हैं।
  - ५. साधारणतः भाषा सरल और स्वाभाविक है।

नीचे उद्भृत की गई तालिका यह स्पष्ट करने के लिए बनाई गई है कि संतकाव्य में किस विषय का महत्व कितना है। काव्य में मान्य विषयों के कम से यह सूची है जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि संत कवियों ने किस अनुपात में अपने वर्ण्य विषय को प्रधानता दी है, किस विषय पर उन्होंने सब से अधिक बल दिया है और किस पर कम।

सामान्य रूप से विचारधारा का निर्धारण करने के लिए एक ही स्थान से प्रकाशित संतवाणी संग्रह<sup>8</sup> का उपयोग किया गया है।

ग्रद्यपि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता संदिग्ध है तथा काव्य-संग्रह में भी रुचि वैचित्र्य से भेद पड़ सकता है, तथापि संतकाव्य की प्रवृत्तियों के निरूपण में कुछ सामान्य निष्कर्ष तो निकाले ही जा सकते हैं। संतकाव्य की प्रवृत्तियों का संकेत करना ही यहाँ अभीष्ट है।

<sup>े</sup>१. प्रकाशक बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद।

इस संबंध में निम्नलिखित कवियों की रचनाएँ (शब्द और साखियाँ) गणना में रक्खी गई है —

(अकारादि कम से) कबीर, काष्ठ जिह्ना स्वामी, गरीबदास, गुरुनानक, गुलाल साहब, चरनदास, जगजीवन साहब, तुलसी साहब, दयाबाई, दिरया साहब (बिहार), दिरया साहब (मारवाड़), दादूदयाल, दूलनदास, धनी धर्मदास, धरनीदास, नरसी मेहता, नामदेव, पलटू साहब, पीपाजी, बुल्ला साहब, बुल्ले शाह, भीखा साहब, मलूकदास, यारी साहब, रैदास, सदना जी, सहजोबाई और सुन्दरदास। इस भाँति अट्ठाईस संत किवयों की संग्रहीत बानियों को मिलाकर निर्मुण संप्रदाय की विचारधारा के विविध अंगों का सापेक्ष्य महत्व कितना है इसका निष्कर्ष निम्नलिखित तालिका से ज्ञात होगा। अंगों के सामने जो अंक दिए गए है वे शब्द और साखी की सख्या के हैं—

| ę        | विनय या विनती             | २८० | २८ | कपट या कपटी                         | १६       |
|----------|---------------------------|-----|----|-------------------------------------|----------|
| <b>ર</b> | उपदेश                     | २६८ | `- | करम धरम                             |          |
| ą        | चेतावनी                   | २३५ |    | दया                                 | "        |
| ૪        | गुरुदेव                   | १९९ |    | नन्हा महा उत्तम                     | "        |
| ų        | प्रेम                     | १९८ |    | निन्दा                              | "        |
| દ્       | विरह या विरह उराहना       | १४२ |    | पारख                                | ))<br>)) |
| ં        | नाम                       | १२८ |    | सारगहनी                             | "        |
| 6        | साधु या साधु के लक्षण     | १०८ |    | होली                                | "        |
| ९        | सुमिरन                    | ७३  | २९ | मूर्तिपूजा और तीर्थ                 | १५       |
| १०       | सूरमा                     | ६६  |    | सूक्ष्में मार्ग                     | "        |
| ११       | सत्संग                    | ४६  | ३० | बैराग                               | 88       |
| १२       | भेद या भेदबानी            | 88  |    | भक्तजन                              | "        |
| १३       | घटमठ                      | ४३  |    | मवांस अहार                          | ,,       |
| १४       | मन                        | ४२  |    | लव                                  | 11       |
| १५       | पतिव्रत (ता)              | ३८  |    | सेवक और दास                         | **       |
| १६       | अनहद शब्द                 | ३६  | ३१ | दुर्जन                              | १२       |
| १७       | साच                       | ३३  |    | सत्त बैराग जगत मिथ्या               | 11       |
| १८       | भेष या भेष की रहनी        | ३२  | ३२ | दीनता                               | ११       |
| १९       | परिचय भक्ति और लय         | ३१  |    | दुष्ट                               | "        |
| २०       | माया                      | २९  |    | सच्चिदानन्द                         | "        |
| २१       | विश्वास                   | २८  | ३३ | काम                                 | १०       |
| २२       | कनक कामिनी                | २७  |    | तीर्थं व्रत                         | 11       |
| २३       | मान और हगता               | २३  |    | संत या साध                          | 27       |
| २४       | शब्द या सुरत शब्द योग     | २२  | ३४ | अजपा जाप                            | 9        |
|          | जीवन मृतक                 | 11  |    | निर्गुण सगुण निवार <b>ण</b>         | "        |
| २५       | बेहद                      | १९  |    | मौन भक्ति                           | 11       |
| २६       | कुसंग                     | १८  | ३५ | कोघ                                 | 6        |
|          | विचार सामर्थ या सर्व समरथ | "   |    | गुरु शिक्षा खोज<br>निज कर्ता निर्णय | 22       |
| २७       | जरना                      | 12  |    | निज कर्ता निर्णय                    | "        |
|          | निद्रा                    | १७  |    | कभिचारिन                            | 22       |
|          |                           |     |    |                                     |          |

## हिन्दी साहित्य

|    | ब्राह्मण              | 6  |    | ज्ञानी              | ą   |
|----|-----------------------|----|----|---------------------|-----|
| ३६ | झूठे गुरु             | ,, |    | ध्यान               | ,,  |
|    | दुविधा                | "  |    | निन्दक              | 11  |
|    | नित्य अनित्य सांख्यमत | ૭  |    | महंत                | ,,  |
|    | मध्य                  | "  |    | वचन विवेक           | "   |
|    | लोभ                   | ,, |    | संतोष               | "   |
| ३७ | आत्म अनुभव            | Ę  |    | सजीवन               | ,,  |
|    | करनी और कथनी          | "  | ४१ | अपारख               | २   |
|    | कर्म अनुसार जोगी      | ,  |    | कपट भक्ति           | **  |
|    | पंडित और संस्कृत      | "  |    | करना                | "   |
|    | पाखंडी                | "  |    | कलयुग महिमा         | "   |
|    | मोह                   | "  |    | निगुरा              | "   |
| 36 | असाध                  | ų  |    | नि:संशय ज्ञानी      | 11  |
|    | आशा                   | "  |    | बसंत                | "   |
|    | <b>उदारता</b>         | "  |    | वैराग की रहनी       | ,,  |
|    | जीवन की अज्ञानता      | "  |    | शील                 | "   |
|    | <b>ন্বা</b> ন         | ,, |    | सहज                 | "   |
|    | तृष्णा                | "  |    | समदृष्टि            | ,,  |
|    | धीरज                  | "  |    | सादा खानपान         | ,,  |
|    | बंदगी                 | ,, |    | स्वादिष्ट्र आहार    | ,,  |
|    | बाचक ज्ञान            | "  |    | स्वरूप विस्मरण      | "   |
|    | सती                   | "  |    | सांख्य ज्ञान        | ,,  |
|    | नसा                   | 11 | ४२ | अह्ंकार्            | १   |
| ३९ | अनुभव ज्ञान           | ጸ  |    | कर्म भर्म           | "   |
|    | क्षमा                 | "  |    | गुप्त               | ,,  |
|    | मनमुख                 | "  |    | जगत मिथ्या          | 1 1 |
|    | विवेक                 | "  |    | बारह मासा           | "   |
| ४० | अद्वैत                | ₹  |    | भ्रम                | "   |
|    | असारगहनी              | ,, |    | जाति पांति भेद खंडन | "   |
|    | आन देव की पूजा        | "  |    | जीवात्म वा प्राप्त  | ,,  |
|    | गुरुमुख               | "  |    | देहात्मा विछोह      | ,,  |
|    | गृहस्य की रहनी        | "  |    | नारी पुरुष          | "   |
|    | जागृत                 | ३  |    | प्रेम ज्ञानी        | "   |

# ७. सूफी प्रेमाख्यानक साहित्य

परिचय

सूफी प्रेमाख्यान वा सूफी प्रेमगाथा वाला 'सूफी' शब्द एक मत विशेष के अनुयायियों का सूचक है, जिनका बहुत-कुछ परिचय इसकी व्युत्पत्ति के विषय में किए गए विविध अनुमानों के आधार पर भी उपलब्ध किया जा सकता है। 'सूफी' शब्द को कूछ लोगों ने 'सफा' (पवित्रता) से बना हुआ बतलाया है, तो दूसरों ने इसका 'सफ्फ' (आगे की पंक्ति) से निर्मित होना स्वीकार किया है तथा इसी प्रकार यदि किसी-किसी ने 'सोफिस्त' (ज्ञानी) शब्द का एक विकृत रूप समझ रखा है, तो अन्य लोगों ने इसे 'सुफा' (अरब की एक जाति विशेष) वा 'सुफ़फ़ाह' (भक्त विशेष) का एक रूपांतर मान लिया है। किंतु स्पष्ट है कि इन जैसे अनुमानों द्वारा प्रस्तावित शब्दों में से किसी के भी सहारे 'सूफी' शब्द की व्युत्पत्ति का निर्णय नहीं किया जा सकता और तदनुसार, इतना और भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर केवल अटकल मात्र से ही काम लिया गया है जिस-से इनमें कुछ न कुछ खींचातानी भी अवश्य आ गई है। इनसे कहीं अधिक तर्कसंगत अनुमान, कदाचित, उन लोगों का ही कहा जा सकता है जिनके अनुसार 'सूफी' शब्द 'सूफ' (ऊन) के आधार पर निर्मित ठहराया जाता है। कहते भी है कि पहले के सूफी लोग केवल मोटे ऊनी वस्त्रों को ही अपने उपयोग में लाया करते थे और यह, संभवतः, उन कितपय ईसाई संतों के अनुकरण में था जो संसार का त्याग कर संन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करने का व्रत लिए रहते थे और जिनका आचरण भी अत्यन्त सीधा-सादा और पवित्र था। ऐसी रहन-सहन के कारण इन सुफियों की पहले निंदा भी की गई, किंतु इन्होंने इस बात की कोई परवा नहीं की, प्रत्युत इस पहनावे को इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का रूप भी दे दिया।

अतएव, 'सूफी' शब्द मूलतः उन अरब और ईराक देशों के कितपय व्यक्तियों को ही सूचित करता जान पड़ता है जो मोटे ऊनी वस्त्रों का चोगा पहना करते थे, जो विरक्तों वा संन्यासियों का-सा पिवत्र जीवन यापन करते थे तथा जो अपनी महत्वपूर्ण साधनाओं के कारण मुस्लिमों की अगली पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे। पता चलता है कि उन दिनों ऐसे सूफियों का कोई विशिष्ट संप्रदाय नहीं था और इनमें स्वभावतः उन लोगों की गणना कर ली जाती थी जो न केवल हजरत मोहम्मद, अपितु उनके सहयोगी और कुछ उत्तराधिकारी खलीफाओं तक के साित्वक जीवन का आदर्श स्वीकार करते थे तथा जो, इसके साथ ही, प्रचलित अंधिवश्वासों में आस्था न रखते हुए ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेमभाव रखना अपना परम कर्तव्य समझते थे। इस्लाम धर्म के इतिहासों में प्रारंभिक युग के सूफी केवल इन्हीं विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध बतलाए गए हैं और ईस्वी सन की आठवीं शताब्दी तक की सूफी-साधना भी प्रमुखतः आचरण-प्रधान ही रही

है। परन्तु नवीं शताब्दी के सूफियों ने कमशः गंभीर चिंतन और अध्यात्मवाद की चर्चा का भी अभ्यास आरंभ कर दिया और सूफी मत में दार्शनिकता का प्रवेश हो गया। इस प्रकार, उसका मूल इस्लामी विचारधारा से भिन्न दिशा की ओर जाना देखकर ग्यारहवीं शताब्दी से उसे सँभाल कर सुव्यवस्थित रूप देने का भी प्रयत्न होने लगा। सूफीमत का प्रचार उन दिनों इधर ईरान तक हो चुका था और संभवतः वहीं से सांप्रदायिक रूप ग्रहणकर यह भारतवर्ष की ओर भी अग्रसर हुआ। उसी शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध सूफी अलहुज्विरी का भी अफगानिस्तान से आगमन हुआ जिसने सर्वप्रथम इसके लिए यहाँ ग्रन्थ-प्रणयन एवं प्रचार-कार्य की बुनियाद डाली।

## सूफी साहित्य

अलहज्विरी ने सुफीमत के प्रचार में अच्छी सफलता पाई और वे यहाँ पर 'हजरत दाता गंज' कहलाकर प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपनी रचना 'कुश्फुलमहजूब' द्वारा अपने संप्रदाय की अनेक बातों का स्पष्टीकरण बड़े विशद रूप में किया और अपने समय तक विकसित इसके रूप का एक सांगोपांग विवरण तक उपस्थित कर दिया। उनका यह ग्रंथ बहुत कुछ उसी आदर्श पर लिखा गया था जिसका अनुसरण उनके पहले से होता आ रहा था। {वास्तव में सूफीमत के प्रचार-कार्य में फारसी साहित्य के तत्कालीन निर्माताओं ने अपना हाथ बहुत कुछ अंशों तक बँटाने की चेष्टा की। इसकी जो बातें केवल नीरस उपदेशों से भरी प्रतीत हो सकती थी उन्हें फारसी के योग्य कवियों ने अपनी रोचक शैली द्वारा आकर्षक रूप देकर सर्वसाधारण तक के लिए स्वीकार्य बना दिया और इस प्रकार सूफीमत के शुष्क वैराग्य में भी सरसता आ गई तथा सूफियों के जीवना-दर्श वाली सादगी पर भी एक अपूर्व मस्ती का रंग चढ़ गया। फारसी कवियों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे अपनी रचनाओं के वर्ण्य विषय से अधिक घ्यान उसकी वर्णन-शैली की ओर दिया करते थे तथा घटनाओं के वर्णनों को विवरणपूर्ण भी बना देते थे। इस कारण उन्होंने अपने लिए ऐसे छंद और काव्य-प्रकार भी अपनाए जिनके द्वारा उन्हें इस ओर कुछ अधिक सफलता मिल सकती थी। 'रुवाई' छंदों की रचनाओं द्वारा जहाँ एक ओर उन्होंने अपनी चमत्कारपूर्ण व्यंजना का कौशल दिखल।या तथा इसी प्रकार अपनी 'गजलों' के सहारे जहाँ गृढ़ातिगृढ़ रहस्यों के भी उद्घाटन का सफल प्रयत्न किया, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने अपनी 'मसनवी' कही जाने वाली रचनाओं के निर्माण द्वारा किसी विषय को विस्तारपूर्वक चित्रित करने की कला में भी कमी नहीं आने दी। इस मसनवी रचना-पद्धति के प्रयोग से उन्होंने न केवल धार्मिक वा उपदेशपूर्ण ग्रंथों का ही प्रणयन किया, अपित ऐसे सुन्दर प्रेमाख्यानों की भी रचना कर डाली जिनके कारण उनमें से कई-एक, आज अनेक शताब्दियों के बीत जाने पर भी, अमर बने हए हैं। सफीमत की दिष्ट से प्रेम-साधना को विशेष महत्व दिया जाता है और सूफी लोग ईश्वर के प्रति अनुभृत प्रेम-भाव अथवा 'इश्क हकीकी' का वर्णन बड़े चाव के साथ किया करते हैं। मसनवी काव्यों के रचयिता सुफ़ी कवियों ने एक ऐसी वर्णन-शैली अपनाई जिसके सहारे इस आध्यात्मिक प्रेम का स्पष्टीकरण 'इश्क मजाजी' वा लौकिक प्रेम की कहानियों के साधारण व्यापारों द्वारा भी किया जा सकता था।

## प्रेमाख्यानों की परम्परा

प्रेमाख्यानों के निर्माण की परम्परा केवल फारसी साहित्य की ही विशेषता नहीं है, इसके

उदाहरण अन्यत्र भी पाए जाते हैं। इनके अविकसित रूप का पता हमें भारत के प्राचीन ग्रंथ 'ऋग्वेद' के कतिपय संवादों तक में मिलता है। प्रेमाभिव्यक्ति का विषय ही इतना रोचक है कि वह न केवल 'आपबीती' के रूप में होने पर, अपित किन्ही अन्य दो व्यक्तियों की प्रेम-कहानी बन जाने पर भी, कथन एवं श्रवण दोनों प्रकार से ही, आनन्दप्रद हो जाता है। तदनुसार प्रेमास्यानों की संख्या, प्रायः प्रत्येक साहित्य के अंतर्गत, बहुत बड़ी पाई जाती है और कभी-कभी तो अन्य प्रकार के भी आख्यानों में प्रेमात्मक प्रसंग आ जाते है। संस्कृत साहित्य की पौराणिक रचनाओं में जिनका प्रमुख विषय विविध युगों और मन्वन्तरों का वर्णन करना रहता है, इन प्रेमाख्यानों का बाहुल्य दीख पड़ता है और कथा एवं काव्य कहे जाने वाले उसके अंगों में तो इसकी इतनी प्रचुरता है कि यदि उन्हें हम प्रेमप्रधान भी कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य के 'जातक' संज्ञक अंश में तथा जैन साहित्य की धर्मकथा एव उपमिति कथाओं में भी हमें इनके अनेक उदाहरण मिल जाते है। बौद्ध एवं जैन प्रेमाख्यानों में तो यह बात भी उल्लेखनीय है कि यहाँ पर इनके द्वारा धार्मिक बातों के प्रचार का भी काम लिया जाता है। प्रमुख अंतर केवल यही प्रतीत होता है कि सुफी प्रेमाख्यानों में जहाँ किसी लौकिक प्रेम-व्यापार का वर्णन उसके आध्या-त्मिक रूप का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से किया जाता है, वहाँ बौद्ध एवं जैन प्रेमाख्यानों की कथाओं द्वारा इसका चित्रण इस प्रकार किया जाता है जिससे चरम धार्मिक उद्देश्य की दृष्टि से इसका महत्व अति नगण्य सिद्ध हो जाय। संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के कथा-साहित्य अथवा काव्य-साहित्य के अन्य प्रकार वाले प्रेमाख्यानों में ऐसे किसी उद्देश्य का कोई संकेत नहीं मिलता।

#### प्रेमाख्यान का स्वरूप

प्रेमास्यान का 'आस्यान' शब्द मूलतः आस्यायिका का ही एक रूपान्तर-सा प्रतीत होता है और इसके अर्थ में कथा शब्द का भी प्रयोग होता है। परन्तु आस्यायिका के लिए जहाँ कहा गया है कि वह केवल नायक द्वारा ही विणत गद्य के रूप में होती है वहाँ कथा स्वयं नायक वा किसी अन्य पात्र द्वारा भी कथित हो सकती है और साहित्य-शास्त्र के पंडितों ने आस्यानादि को इन दोनों के ही अंतर्भूत मान लिया है। 'फिर भी, जैसा 'पुराणमास्यानम्' से प्रकट होता है, 'आस्यान' शब्द का प्रयोग किसी समय पुराणों के लिए भी किया जाता था और उनके अंतर्गत पाई जाने वाली अंतर्कथाओं को 'उपास्थान' की संज्ञा दे दी जाती थी। 'महाभारत' को कदाचित इसी के अनुसार कहीं-कहीं 'भारतास्थान' कहा गया मिलता है और उसकी कुछ अंतर्कथाओं को 'शकुन्त-लोपास्थानम्' वा 'नलोपास्थानम्' आदि कहा गया है। आस्थानों का रूप स्वभावतः वर्णनात्मक हुआ करता है और उनमें आई हुई कथा को इतिवृत्तात्मक रूप में दिया जाता है। उनके कथानकों का किसी रचियता द्वारा कित्यत कर लिया जाना ही आवश्यक नहीं, क्योंकि वे साधारणतः लोक-प्रचलित वा ऐतिहासिक भी हो सकते है। इनमें मुख्य अंतर केवल इसी बात का रहता है कि प्रथम

१. दण्डी: काव्यादर्श १।२३-८ तथा विश्वनाथ: साहित्यदर्पण (न० कि० प्रेस लखरुऊ), पष्ठ ३२४-६।

वर्ग वालों के पात्र कल्पनाप्रसूत ही होते हैं तथा उनसे संबंधित घटनाओं के परिवर्तन वा विकास में जहाँ किव को किसी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं करना पड़ता, वहाँ दूसरे वर्ग वाली रचनाओं में ऐसी कम गुंजायश रहा करती है। इसके सिवा प्रेमास्थानक साहित्य में बहुधा यह भी देखा जाता है कि उनकी कहानियों के अंतर्गत हमें किन्हीं धर्मगत, समाजगत, परम्परागत अथवा योनिगत भेदों तक का भी कोई विचार किया गया नहीं मिलता और इसी कारण, उनमें प्रसंगवश आए हुए सभी पात्र लगभग एक ही स्तर पर व्यवहार करते हुए प्रतीत होते है। यहाँ तक कि उनमें अवसर आ जाने पर अनेक प्राकृतिक व्यापारों तक का हाथ स्पष्ट रूप में काम करता हुआ दीख पड़ता है तथा अनेक देवी-देवता तक पात्रों से सहयोग करते हैं।

प्रेमाख्यानों में प्रधानतः किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति अथवा किसी स्त्री का ही किसी पुरुष के प्रति प्रेमासक्त हो जाना दिखलाया जाता है। इस प्रकार की घटना या तो प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा घटित होती है अथवा इसे चित्र-दर्शन, स्वप्न-दर्शन, गुण-श्रवण अथवा किसी आभूष-णादि की प्राप्ति से भी प्रेरणा मिल जाती है। इस प्रकार प्रभावित प्रेमी वा प्रेमिका प्रेमपात्र को अपनाने के प्रयत्न करने लग जाते है और उनमें इतनी एकांतनिष्ठा आ जाती है कि उनके लिए सभी कुछ गौण बन जाता है। वे अपने समक्ष आ पड़ने वाली किसी भी प्रकार की बाधा को तुच्छ मान कर उसे दूर करने लग जाते हैं और केवल अपनी सफलता के नाम पर ही जिया करते हैं। वे अपने प्रेमपात्र के किसी क्षणिक वियोग को भी सहन नहीं करते और कभी-कभी इसके कारण पूरे बावले तक भी बन जाते हैं। पुरुष प्रेमी न केवल विकट यात्रादि में निकल पड़ते है और अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हैं, अपित अपनी प्रेमिका की उपलब्धि के लिए वे घोर संग्रामों तक में जट जाते हैं। बहुत से प्रेमाख्यानों में तो छल-कपट, षड्यन्त्र अथवा मंत्र, योग वा जादू-टोने के प्रयोगों तक के अनेक उदाहरण देखने को मिलते है। भारतीय प्रेम-कथाओं का अंत बहुधा प्रेमी एवं प्रेमपात्री के बीच विवाह-संबंध के घटित हो जाने पर ही अवलंबित रहता है और इसके संबंध में कर्मविपाक एवं पुनर्जन्म की कथाएँ तक जोड़ दी जाती हैं, कित्र कभी-कभी प्रेमाख्यानों का रूप दु:खान्त भी बन जाया करता है जिसके अधिक उदाहरण ऐसी सुफी रचनाओं में ही मिलते है। सुफी प्रेमाख्यानों में, और विशेषकर उनमें जिनके कथानक अभारतीय स्रोतों से लिये गए रहते हैं, ऐसे प्रेम-संबंध की कहानी प्रचुर मात्रा में मिलती है जिसके लिए वैध या अवैध का कोई प्रश्न नही उठा करता और जहाँ प्रायः प्रत्येक कार्य पूर्ण स्वच्छंदता के साथ किया जाता है। परन्तू भार-तीय कथानकों में अधिकतर ऐसी नारियों का ही समावेश रहा करता है जो पातिव्रत धर्म का पालन अत्यत आवश्यक समझती हैं तथा जो पित के अभाव में प्रायः 'सती' भी हो जाती है। '

### प्रेमाख्यानों का वर्गीकरण

सूफियों के मसनवीबद्ध प्रेमाख्यानों का वास्तविक रूप निर्धारित करते समय हमारा ध्यान प्रसंगवश उस पूरे प्रेमाख्यान-साहित्य की ओर भी चला जाता है जिसक़ा विकास भारतीय

१२ परशुराम चतुर्वेदो : भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ
 १—३।

वातावरण में हुआ है और जिसकी रचनाओं के वर्गीकरण द्वारा हम उसकी विशेषताओं को भी समझ सकते हैं। भारतीय प्रेमाख्यानों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनके प्राचीनतम रूपों के निर्माण-काल में कदाचित इसका कोई निश्चित उद्देश्य न रहा होगा। ये उन दिनों संभ-वत: योंही कह दिए जाते थे और इनका विस्तार भी केवल यही तक सीमित था कि अमुक दो व्यक्तियों के बीच प्रेम-संबंध स्थापित हो गया, इस प्रसंग में उन्होने अमुक प्रकार की चेष्टाएँ की तथा अमुक प्रकार की घटनाएँ घटीं और फिर अमुक परिणाम निकला। अतएव, वे इतिवृत्तात्मक मात्र होते थे और इस प्रकार की प्रेम-कथाओं के अंतर्गत हम उन सभी की गणना कर सकते है जो वैदिक, पौराणिक वा ऐतिहासिक कहलाकर प्रसिद्ध है। परंतु इनके अतिरिक्त हमें यहाँ बहुत-से ऐसे प्रेमाख्यान भी मिलते हैं जिनका कथन करने वालों वा जिनके रचयिताओं का विशेष उद्देश्य दूसरों का मनोरंजन करना रहता है। ऐसी रचनाओं के अतर्गत वे प्रेम-कथाएँ आती हैं जो या तो लोक-गाथाओं के रूप में प्रचलित है अथवा जिनका निर्माण कथा-साहित्य वा काव्य-साहित्य के अंगरूप में हुआ है तथा जिनका प्रमुख उद्देश्य किसी का मनबहलाव ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार इन रचनाओं में से अनेक हमें इस बात के उदाहरण में भी मिल सकती है कि उनके निर्माण का उद्देश्य सदा केवल मनोरंजन ही नही रहा करता। वे या तो इसलिए बनी है कि उनके द्वारा किसी धार्मिक मत-विशेष का महत्व प्रतिष्ठित किया जाय अथवा उनकी प्रतीकात्मक रचना-शैली के आधार पर किसी साधना का स्वरूप निश्चित किया जाय। ये प्रेमाख्यान, इसीलिए, अधिक मनोरंजनात्मक ही न रहकर बहुत-कुछ व्याख्यात्मक वा प्रचारात्मक तक बन गए सिद्ध होते है और इनके अंतर्गत हम उनकी गणना कर सकते है जिनका निर्माण बौद्धों, जैनियों, संतों, सुफ़ियों और भक्तों द्वारा हुआ है।

परन्तु इस वर्गीकरण के आघार पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी एक वर्ग के प्रेमास्यान दूसरे वर्ग वालों से नितान्त भिन्न ठहरते हैं। जिस प्रकार इतिवृत्तात्मक प्रेम-कथाओं द्वारा हमारे मनोरंजन का होना कोई असंभव बात नहीं, उसी प्रकार उनकी किसी धार्मिक व्यास्या द्वारा हम उनमें किसी न किसी मत-विशेष की बातों का स्पष्टीकरण भी पा सकते हैं और, इसी प्रकार, कोरे मनोरंजनात्मक से दीख पड़ने वाले प्रेमास्थानों में भी हमें किसी मत-विशेष के प्रचार की गंध मिल सकती है अथवा विशुद्ध प्रचार की दृष्टि से रचे गए ऐसे ग्रंथों में भी इतिवृत्तात्मकता बनी रह सकती है। प्रेम-संबंध एवं प्रेम-व्यापार की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जिनका वर्णन, अत्यन्त सीधासादा होता हुआ भी, कुछ न कुछ काल्पनिक-सा रूप अवश्य ग्रहण कर लेता है और, जिनके प्रति स्वभावतः स्वयं भी आकृष्ट हो जाने के कारण, प्रेमास्थानों के रचियताओं को न्यूनाधिक बहक जाना भी पड़ता है। वे इसलिए कभी-कभी प्रासंगिक घटनाओं का चित्रण अधिक विस्तार के साथ करने लग जाते हैं, उनके साथ विभिन्न कथोपकथनों का समावेश कर देते हैं और सदा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि किस प्रकार, एक सर्वथानुकूल वातावरण उपस्थित करके सारे वर्णन में ही सजीवता और स्वाभाविकता ला दी जाय। तदनुसार ठेठ से ठेठ ऐतिहासिक प्रेम-कथाओं में भी पौराणिकता वा लोकोत्तरता का रंग भर दिया जा सकता है और विशुद्ध काल्पनिक कथाओं में भी पौराणिकता वा लोकोत्तरता का रंग भर दिया जा सकता है और विशुद्ध काल्पनिक

१. बही, पुष्ठ १४८।५२।

रचनाओं में भी यथार्थता लाई जा सकती है। सूफियों के प्रेमाख्यान इस नियम के अपवाद नहीं कहे जा सकते, केवल इतना हो सकता है कि जिन ऐसी रचनाओं का निर्माण फारसी मसनिवयों की प्रचलित परंपरा के अनुसार तथा उनके विशिष्ट आदर्शों को ध्यान में रखते हुए किया गया है उनमें परिस्थिति-वैविध्य के कारण कुछ विलक्षणता भी आ गई हो। भारतीय प्रेमाख्यान की परंपरा का अनुकरण करने वाले सूफी किवयों ने भरसक यहीं की रचना-पद्धित को अपना कर चलमें का प्रयत्न किया है।

## सुफी प्रेमाख्यान

सुकी प्रेमाख्यानों की रचनाएँ सदा सोहेश्य होती आई हैं और वे, इसी कारण, धर्मकथाओं के अंतर्गत भी गिनी जा सकती हैं। परन्तु जैसा इसके पहले भी कहा जा चुका है, इनमें तथा जैन कवियों की ऐसी धर्मकथाओं में बहुत-कूछ अंतर भी दीख पड़ता है। जैन धर्मकथा के रचयिता का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की उपलब्धि है जिसके लिए वह किसी प्रेम-साधनाजनित सिद्धि वा ईश्वरीय संयोग की दशा को स्वभावतः महत्व नहीं दे सकता। उसकी दृष्टि में प्रेम का उपयोग केवल उसके लौकिक पक्ष में ही किया जा सकता है जहाँ सुफी के लिए लौकिक व अलौकिक दोनों पक्ष हो सकते हैं तथा उन दोनों में कोई मौलिक अंतर भी नहीं है। यदि पहला वास्तविक और विशद्ध है तो वह दूसरे में परिणत हो सकता है तथा, इसी कारण, उसे दूसरे की पर्ण परिणति का एक दृढ़ साधन भी बनाया जा सकता है। अतएव सुिकयों ने जिन प्रेम-गाथाओं को धर्मकथाओं का महत्व दिया है वे जैन कवियों की दृष्टि में केवल 'संकीर्ण कथा' ही कही जा सकती है, 'सत्कथा' नहीं हो सकतीं। जैन धर्मकथाओं में उदाहृत प्रेम-संबंध को बहुधा, इसीलिए, मोहपरक बंधन के रूप में भी स्वीकार किया गया जान पड़ता है जिसका ज्ञान द्वारा भंग हो जाना ही मोक्ष है। बौद्ध प्रेम-कथाओं में भी, इसी प्रकार, कहीं-कहीं शारीरिक सौन्दर्य को अंत में उपेक्षणीय कहा गया है और एक सुन्दरी की आँखों तक को सारे अनर्थों की जड़ सिद्ध किया गया है। परन्तु सुफियों के यहाँ ऐसा सौन्दर्य वस्तुतः उस 'नूर' (ईश्वरीय ज्योति) का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी एक साधारण-सी झलक भी ऐसे साधकों की अभीष्ट है। फारसी मसनवी साहित्य के किवयों ने सदा इसी प्रकार की घारणा के साथ अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं और भारतीय सुफी किवयों ने भी उनका अनुसरण किया है।

भारतीय सूफी किवयों ने भी अपने प्रेमाख्यानों की रचना पहले-पहल फारसी भाषा के ही माध्यम से आरंभ की थी तथा मसनवी-पद्धित को ही अपनाया था। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध किव अमीर खुसरो (१२५५-१३२५ ई०=सं० १३१२-१३८२ वि०) ने ईरान के फारसी किव निजामी के 'पंजगंज' नामक 'खम्स' (अर्थात पाँच मसनवियों के संग्रह) के जवाब में एक अपना भी 'खम्स' तैयार किया था जिसकी 'शीरीं-खुसरू' एवं 'मजनू-लैला' नामक दो का संबंध दो प्रसिद्ध प्रेम-कहा-नियों से था। उसने, इसी प्रकार, एक तीसरी भी मसनवी, 'दुवलरानी खिज्यखाँ' के नाम से प्रत्यक्षतः किसी ऐतिहासिक प्रेम-व्यापार का आधार लेकर लिखी थी जिसे, कदाचित, सूफी प्रेमाख्यान का नाम नहीं दिया जा सकता और न जिसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी वैसा महत्व प्रदान किया जा सकता है। उसकी प्रेम-कहानी निरी कल्पित और मनगढ़ंत है क्योंकि, तथ्य है कि बहुत

से इतिहासकों के मत से खुसरो द्वारा निर्दिष्ट समय म कोई देवलरानी जैसी प्रसिद्ध राजपूत बाला ही नहीं थी। 'खुसरो के अनन्तर उसकी मसनवी रचना-पद्धित का अनुसरण कई अन्य सूफी किवयों ने भी किया, किंतु इसके लिए उन्होंने केवल फारसी भाषा क ही माध्यम को अनिवार्य नहीं समझा, प्रत्युत जहाँ कुछ ने वैसी प्रसिद्ध रचनाओं का हिन्दवी वा पुरानी उर्दू में रूपांतर कर डाला, वहाँ दूसरों ने उसी में मौलिक प्रेमगाथाएँ भी लिखीं। वास्तव में उस समय तक हिंदी अथवा उर्दू का भी स्पष्ट रूप निखर नहीं पाया था और जहाँ तक उनके छंदों वा 'बहरों' के प्रयोग का प्रश्न है, इसके विषय में भी उस समय तक कोई ऐसा निर्भ्रान्त निर्णय नहीं किया जा सकता था जिसके अनुसार प्रेम-कहानियों वाली मसनवियों की रचना आगे बढ़ सके। फलतः उस काल के सूफी किवयों ने अपने यहाँ की स्थानीय भाषा को ही अपनाया और या तो पुरानी अवधी का माध्यम स्वीकार करते हुए, अपनी प्रेम-कहानियाँ प्रचलित चौपाई-दोहों में रच डालीं अथवा, हिंदवी या पुरानी उर्दू (दिक्खनी हिंदी) के माध्यम से, उन्हें फारसी बहरों में निर्मित किया। दोहों-चौपा- इयों के प्रयोग का आदर्श उनके लिए अपभ्रंश की प्रवन्ध-रचनाओं ने बहुत पहले से ही प्रस्तुत कर रखा था और मसनवी का फारसी रूप भी उनके सामने वर्तमान था।

प्रेमाख्यानों की रचना करते समय भारतीय सूफी कवियों को हम, इसी कारण, ईस्वी सन की चौदहवीं शताब्दी से ही दो भिन्न-भिन्न मार्गों को अपनाते हुए पाते हैं। इनमें से एक, जिसके अनुसार अवधी को प्रधानता दी जाती है और जिसके लिए दोहा-चौपाई जैसे छंदों का प्रयोग होता है, भारतीय भावना एवं भारतीय संस्कृति से अधिक संपर्क रखता हुआ चलता है तथा उसकी पद्धति पर निर्मित रचनाओं को पीछे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग भी समझ लिया जाता है, किंतु दूसरा, जो प्रधानतः हिंदवी के तत्कालीन दकनी उर्दू (दिक्खनी हिंदी) को अपनाकर आगे बढ़ता है और जिसके लिए फारसी बहरों का प्रयोग भी किया जाने लगता है, अधिकतर ईरानी वा शामी परम्परा की ही ओर उन्मुख रहना पसंद करता है तथा उसकी शैली में रचित प्रेमाख्यानों का झुकाव परवर्ती उर्दु साहित्य की दिशा में हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि हिंदवी अथवा दकनी उर्दू (दिक्खनी हिंदी) कही जाने वाली भाषा मूलतः उत्तर की खड़ीबोली हिंदी का ही एक रूप उद्धत करती है और फारसी एवं अरबी से अधिक प्रभावित होती हुई भी, उसकी रचनाएँ उतनी विरुक्षण नहीं प्रतीत होतीं। किंतु इसके साथ ही इतना और भी कह दिया जा सकता है कि सुफी कवियों एवं लेखकों की इन रचनाओं के ही कारण वह पीछे क्रमशः अपना रंगरूप बदलती भी दीख पड़ी तथा अंत में, उसे उर्द का वर्तमान वेश मिल गया। जब तक ऐसे साहित्य की रचना का लगाव दक्षिण के बीजापुर एवं गोलकुंडा वाले राज्यों तक सीमित रहा, ऐसा अंतर उतना स्पष्ट न हो सका था, किंतु पीछे दिल्ली जैसे नगरों के भी साथ संबंध दृढ़ हो जाने पर उसके आमूल परिवर्तित हो जाने तक का समय आ गया। इस कारण ईस्वी सन की सत्रहवीं शताब्दी तक रचे गए सूफी प्रेमाख्यानों का न्यूनाधिक समावेश यदि हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी कर लिया जाय तो उतना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस समय तक दक्षिण में मसनवी रचनाओं का निर्माण

प्रो० के० आर० कानूनगो: ए क्रिटिकल एनालिसिस आव द पश्चिनी लीजेंड, माडनें रिक्यू, नवम्बर, १९५६, पू० ३६१- द और विशेषतया पृ० ३६५ की पादिटप्पणियां।

श्रमुर मात्रा में हो गया था और दकनी निजामी ने 'कदमराव ओ पदम' (सन १४६०६२ ई० = सं० १५१७-१५१९ वि०), शाह हुसेनी ने 'वशीरतुल अनवर' (सन १६२३ ई० = सं० १६८० वि०), गवासी ने 'सैफुल्मुल्क व वदीपुज्जमाल' (सन १६२६ ई० = सं० १६८३ वि०), मुकीमी ने 'वादर वि०), मुल्ला वजही ने 'सबरस' (सन १६३६ ई० = सं० १६९३ वि०), मुकीमी ने 'वादर वदन व महियार' (सन १६४० ई० = सं० १६९७ वि०), नुसरती ने 'गुलशने इश्क' (सम १६५७ ई० = सं० १७१४ वि०), तवई ने 'किस्सा बहराम ओ गुलअंदाज' (सन १६६० ई० = सं० १७१७ वि०), गुलामअली ने 'पदुमावत' (सन ६६६ ई= सं० १७२३ वि०) तथा हाशिमी ने 'वृसुफ ओ जुलेखा' (सन १६८० ई० = सं०१७३७ वि०) जैसे प्रसिद्ध प्रेमास्थानों को उक्त प्रथम शैली के अनुसार प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु हम देखते हैं कि उत्तर की ओर उसी के समानान्तर उपर्युक्त दूसरा मार्ग भी निकल चुका था और तदनुसार प्रेमगाथाएँ अवधी भाषा वाले साँचे में भी ढाली जा रही थीं। यह दूसरी पद्धति पहली की अपेक्षा प्रायः सौ वर्ष पहले से ही अपनाई जाती आ रही थी और लगभग उसी से मिलती-जुलती इधर एक अन्य ऐसी परंपरा भी चलती आ रही थी जिसका लगाव विशुद्ध भारतीय आदशों के साथ कुछ और भी अधिक मात्रा में था और जिसे, इसी कारण, हम 'असूफी प्रेमास्थान-परंपरा' भी कह सकते है।

उक्त दूसरी रचना-पद्धित वाली सू ती प्रेमास्थान-परंपरा का आरंभ अभी तक ज्ञात रव-बाओं के आधार पर मुल्ला दाऊद के प्रेमास्थान 'चंदायन' वा 'नूरक चंदा' से समझा बाता है जिसकी एक उपलब्ध प्रति के अनुसार उसका रचना काल हिजरी सन ७८१ बतलाया गया है 'जो ईस्बी सन १३७९ (सं० १४३६ वि०) भी कहा जा सकता है। परन्तु एक अन्य ऐसे ही स्रोत से पता

बरस सात सै होई इक्यासी। तिहि माह कविसर सेउ भासी॥ साहिपीरोज ढिली सुलताना। जोना साहि जीत बलाना॥ दल्यौं न यह बसे नवरंगा। उपरि कोट तले बहे गंगा॥

(नागरी प्रचारिणी क्त्रिका वर्च ५४ अंक १ प्० ४२)

२. डा॰ त्रिलोकौनारायण दीक्षत, श्रोफेसर, लखनऊ यूनीवर्सिटी को निम्नलिखित पंक्तियां मिली हैं---

> बरस सात से हते उन्यासी । तहिया यह कवि सरस अभासी ।। बाह फिरोज देहली सुलतान् । ज्योग शाह वजीर भा खान् ॥ बलमउ नगर बसे नवरंगा। ऊपर खोट तरे बह गंगा॥ धरमी लोए बसे भगवंता। सुनस्राहक नागर चितवल्ता॥ इत्यादि

> > (डा० वीक्षित के सीकृत्य से उनके एक पत्र झारा प्राप्त)

१. श्री अमरबन्द नाहटा ने इसकी तद्विषयक पंक्तियों को इस प्रकार उद्धृत किया है--

चलता हैं कि यह समय कदाचित हि० सन ७७९ रहा होगा जो तदनुसार ईस्वी सन १३७७ (सं० १४३४ वि०) में पड़ सकता है। इस रचना की ही एक खंडित प्रति उसे भी कहा जा सकता हैं जो पटना के प्रो॰ हसन अस्करी को उसी के निकट वर्तमान 'मनेर शरीफ खानकाह पुस्तकालय' से मिली है, किंत जिसमें रचना-काल नहीं है। ''चंदायन' वा 'नूरक चंदा' की एक पूरी एवं सैंचित्र प्रति का लाहौर के 'सेंट्रल म्यूजियम' में होना भी कहा जाता है, रे किंतू उसके विषय में इससे अधिक बातें अब तक विदित नहीं हैं। आज तक की गई खोजों के अनुसार इस रचना के अनन्तर लगभग सवा सौ वर्ष व्यतीत हो जाने पर इस प्रकार का एक सूफी प्रेमाख्यान लिखा गया जो 'मिरगावती' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका रचयिता शेख कुतबन था जिसने इसका निर्माण, अब तक उपलब्ध खंडित प्रतियों के अनुसार, हिजरी सन ९०९ अर्थात् सन १५०३ ई० (सं० १५६० वि०) में किया था। उसने इसकी आरम्भिक पंक्तियों द्वारा जिस शाहेवक्त की प्रशंसा की है उसका नाम 'हसेन' साह' दिया हुआ है। यह हुसेन शाह कौन रहा होगा इसके सबध में मतैक्य नहीं दीख पड़ता। लोग इसे शेरशाह का पिता समझते हैं जिसका वास्तविक नाम 'हसन खाँ' था और जो अपनी किसी योंग्यता के लिए वैसाप्रसिद्ध भी नहीं था। हुसेन शाह नाम द्वारा निश्चित रूप से विदित उस समय केवल दो ही शासक थे जिनमें से एक हसेन शाह शर्की जीनपूर का शासन करता था और दूसरा, उसी प्रकार, बंगाल में राज्य करता था। पहले को बहलोल खाँ लोदी ने सन १४८८ ई० (सं० १५४५ वि०) में हरा दिया और वह फिर अपने यहाँ से भाग कर बंगाल वाले हुसेन शाह की शरण में रहने लगा। उसकी मृत्यु भी हि० सन ९०५ अर्थात सन १४९९ ई० (सं० १५५६ वि०) में ही हो गई जो 'मिरगावती' के रचना-काल वा सन १५०३ ई० (सं० १५६० वि०) से चार साल पहले पड़ता है<sup>र</sup>। अतएव अधिक संभव यही जान पड़ता है कि 'मिरगावती' की रचना वस्तुतः बंगाल के शासक हुसेन शाह (सन १४९३-१५१९ ई० = सं० १५५०-१५७६ वि०) की छत्रछाया में ही हुई होगी, क्योंकि वह एक धर्मपरायण पुरुष भी था तथा हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के उद्देश्य से उसने 'सर्यपीर' नामक एक संप्रदाय भी चलाया था जिसका प्रचार उधर के क्षेत्रों में बहुत दिनों तक होता रहा। इस 'मिरगावती' वा 'मृगावती' प्रेमास्थान की भी आज तक कोई ऐसी प्रति नहीं मिल सकी जो सभी प्रकार से पूर्ण कही जा सके तथा जिसका पाठ भी पूर्णरूपेण असंदिग्ध हो। सबसे अधिक उल्लेखनीय दो प्रतियाँ कमशः 'अनूप संस्कृत 9ुस्तकालय, बीकानेर' की तथा 'एकडला' वाली हैं, किन्तु इनके भी उपलब्ध विवरणों द्वारा कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकाला जा सकता।

१. एस० एच० अस्करी : 'रेयर फ्रैंगमेण्ट्स आव चन्दायन एण्ड मृगावती', पृष्ठ ७-८ ।

रः देखिए, 'भोजपुरी' (आरा, सन १९५४ ई० के सावन अंक) में प्रकाशित डा० वासुदेवशरण अग्नवाल का लेख।

३. हाफिज मुहम्मदलाँ शीरानी : 'पंजाब में उर्दू', पृष्ठ २१२।

४. दे० 'राजस्थान भारती' (बीकानेर, मार्च सन १९४५ ई०) में पृष्ठ ३९-४४ पर दीनानाथ सन्नी, एम० ए० का लेख तथा १३ सितम्बर सन १९५५ ई० के 'भारत', प्रयान में डा॰ रामकुमार वर्मा का वक्काब्य और उसका 'नागरी प्रवास्थि पविषय' (सं० २०१२) के पृ० १६३ पर उज्लेख।

'चंदायन' एवं 'मृगावती' वाले आदर्श पर पीछे और भी अनेक सूफी प्रेमाख्यानों की रचना हुई और उनकी यह परंपरा ईस्वी सन की बीसवीं शताब्दी तक भी प्रचलित रही है। सोल-हवीं तथा सत्रहवीं से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक इस प्रकार के साहित्य का निर्माण विशेष उत्साह के साथ किया गया प्रतीत होता है और बीसवीं शताब्दी की ऐसी उल्लेखनीय रचना जो अभी तक उपलब्ध है वह सन १९१७ ई० (सं० १९६४) में रचित शेख नसीर का 'प्रेमदर्पण' नामक प्रेमाख्यान है। संभव है कि बहुत सी ऐसी प्रेम-कहानियाँ उसके अनंतर भी लिखी गई हों, किंतु अभी तक उनका कोई प्रामाणिक उल्लेख प्राप्य नहीं है। इतना अवश्य जान पड़ता है कि 'चंदायन' के निर्माण के लगभग साथ ही कतिपय ऐसे प्रेमाख्यानों की रचना भी आरंभ हो गई थी जो सुफी परंपरा का अनुसरण न करते हुए भी महत्वपूर्ण कहे जा सकते थे और जिनका सुफी प्रेमास्थानों के साथ किया गया तुलनात्मक अध्ययन बहुत मनोरंजक और उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है। इन असुफी प्रेमाख्यानों में से जो आज तक उपलब्ध हो सके है उनमें से सब से अधिक प्राचीन दामो किव की रचना 'लखमनसेन पदमावत' है जो सं० १५१६ वि० वा सन १४५९ ई० की है। इसके केवल चौदह वर्ष पीछे रची गई राजस्थानी की वह प्रसिद्ध प्रेम-कहानी भी कही जा सकती है जो 'ढोलामारू रा दूहा' के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसके रचयिता ने अपना नाम स्वयं 'कल्लोल' बतला दिया है और इसका रचना-काल भी उसने सं० १५३० वि० वा सन १४७३ ई० सूचित किया है। १ इस प्रकार का एक अन्य प्रेमाख्यान, जिसे पौराणिक आख्यान का भी नाम दे सकते हैं, इन दोनों रचनाओं का समकालीन बतलाया गया है और वह प्रेमानन्द का 'उषाहरण' है।

# सूफी प्रेमाख्यानों के आधारभूत कथानक

सूफी प्रेमास्थानों के रचियता किवयों ने जो प्रारंभिक रचनाएँ प्रस्तुत की थीं वे फारसी भाषा में थीं और उनके आधारभूत कथानक भी प्रधानतः अभारतीय स्रोतों से ही लिए गए थे तथा उनका रचनात्मक ढाँचा भी यथासंभव मनसनवी पद्धित पर ही खड़ा किया गया था। अमीर खुसरों के 'दुवलरानी खिजखाँ' जैसे प्रेमास्थान, जिनकी मूल कथा काल्पिनक रखी गई थी, वस्तुतः सूफी प्रेमगाथाओं में नहीं गिने जा सकते हैं। पीछे दिक्खनी हिंदी में लिखने वाले किवयों ने भी,जिन्होंने उन फारसी रचनाओं के आदर्श को अपनाया,अधिकतर इसी नियम का पालन किया। इन्होंने न केवल अभारतीय कथानकों को ही अधिक महत्व दिया, अपितु, भारतीय प्रेम-कहानियों की कल्पना करते हुए भी उन्हें उसी रंग में विकसित करना अधिक उपयुक्त माना तथा उनके अंतिम परिणाम का भी चित्रण करते समय भरसक उसी रचना-शैली को निभाया। उदाहरण के लिए गवासी ने अपने प्रेमास्थान 'सैफुल्मुल्क व वदीयुज्जमाल' के अंतर्गत जिस प्रकार 'अलिफल्लैला ' की एक प्रसिद्ध कहानी को अपनाया उसी 'प्रकार इब्निनशाती ने भी अपने 'फूलवन' में उसी आदर्श को स्वीकार किया तथा अपनी रचना के अंतर्गत कुछ भारतीय जैसे नाम देते हुए भी उन्होंने उक्त

१. पं० मोतीलाल मेनारियाः 'राजस्थानी भाषा और साहित्य', पृष्ठ १०१ पर उद्भृत दोहा— पनरहसै तीसे बरस, कथा कही गुण जांण। ब्रवि वैसाखे बार गुरु, तीज जांण सुभ वांण।।

शैली नहीं छोड़ी। मुकीमी ने तो अपने प्रेमास्यान 'चंदरबदन ओ माह्यार' में प्रत्यक्षतः एक भारतीय कहानी को ही प्रश्रय दिया और उसकी कल्पना करते समय, खुसरो की भाँति, एक हिन्दू प्रेमिका एवं एक मुस्लिम प्रेमी की प्रेम-कहानी तैयार कर दी, कितु इन दोनों के प्रेम-व्यापार का रूप उन्होंने इस प्रकार चित्रित किया जिससे अरब के लैला व मजनू जैसे किस्सों का ही आदर्श सामने आ गया। नुशरती के 'गुलशने इश्क' एवं गुलाम अली के 'पदुमावत' भी, यद्यपि ये दोनों भारतीय प्रेम-कहानियों की छाया लेकर चलते हैं, यथार्थतः अभारतीय रंगों में ही चित्रण उपस्थित करने वाले प्रेमास्याम कहे जा सकते है और 'यूसुफ ओ जुलेखा' के रचित्रता हाशिमी ने तो अपनी मूल कहानी ही बाहर से ली है। इसके सिवाय मुल्ला वजहीं ने अपने 'सबरस' वाले हुस्न व दिल के कथानक को वस्तुतः फारसी किव 'फताही' के 'दस्तूरे इश्क' से लिया है और उसे केवल विस्तार मात्र दे दिया है।

परन्तु अवधी के माध्यम से लिखे गए दोहा-चौपाई वाले सूफी प्रेमाख्यानों में, अथवा उनके आदर्श को अपनाने वाली अन्य रचनाओं के विषय में भी, हम ऐसा नहीं कह सकते। उनमें हमें ऐसे उदाहरण भी मिल सकते है जिनमें भारतीय कथा-साहित्य एवं लोक-गाथाओं तक का आश्रय ग्रहण किया गया है। हिन्दी में उपलब्ध प्रथम सूफी प्रेमगाथा 'चंदायन' एक ऐसी लोकप्रिय प्रेम-कहानी पर आश्रित है जिसका प्रचार यहाँ पर उसके बहुत दिनों पहले से होता आया था। मिथिला के ज्योतिरीक्वर ठाकुर ने अपनी रचना 'वर्णनरत्नाकर' के प्रथम अंश में नगर का वर्णन करते समय जिन 'लोरिक नाचों' का उल्लेख किया है उससे अनुमान किया जा सकता है कि लोरिक वाली इस कथा का कोई न कोई रूप उनके यहाँ, ईस्वी सन की तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में भी, रहा होगा। इसके अतिरिक्त, आजकल के लोकगीत-विषयक अनुसंधानों द्वारा यहाँ तक प्रमाणित किया जा सकता है कि इसका प्रचार-क्षेत्र लगभग सारे उत्तरी भारत तक विस्तृत रहता आया है। लोरिक एवं चंदा तथा लोरिक एवं मैनावती अथवा इन तीनों ही प्रेमी-प्रेमिकाओं की सम्मिलित कथा के कुछ न कुछ परिवर्तित रूप बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि से लेकर छत्तीसगढ़ तक अच्छी संख्या में मिलते हैं और रायपुर जिले के आरंग नामक स्थान पर तो लोरिक एवं चंदैनी वा चंदा के स्मारक-रूप में एक इमारत भी वर्तमान है। जिस प्रकार 'लोरिक' शब्द कहीं-कहीं 'लोर' बन गया है उसी प्रकार 'चंदा' का भी 'चंदैनी वा चंद्राली' हो गया है और 'मैना' वा 'मैनावती' का रूप<sup>े</sup> 'मंजरी' वा 'मंझरिया' तक में परिवर्तित हो। गया है। कही-कहीं पर तो ऐसा भी हुआ है कि कथा के अंतर्गत कुछ अन्य प्रान्तों का भी समावेश हो गया है तथा घटना-संबंधी विवरणों में कुछ फेरफार हो गया है।

'चंदायन' की प्रति के अभी तक अपूर्ण रूप में ही मिल सकने के कारण उसके आधारभूत कथानक का स्पष्ट रूप निर्धारित कर लेना सरल नहीं हैं। किन्तु उपलब्ध पृष्ठों के अनुसार जो संकेत मिल पाते हैं उनसे अनुसान किया जा सकता है कि वह अधिकतर बिहार व बंगाल की कहानियों से ही मिलता-जुलता रहा होगा। इस रूप के अनुसार लोरिक गौरा वा गौरनगर (गुआरनगर) का निवासी भगवती दुर्गा का प्रिय पात्र था और उसकी पत्नी का नाम मंजरी (मैना) था।

१. एलविन: फोक सांग्स आंव छत्तीसगढ़, पू० ४१-८।

मंजरी तथा उसकी सास को लोरिक की, किसी सहदीप की पुत्री चैना (चंदा) के प्रति, प्रेमासिक्त के कारण बहुत दू.ख था जिससे वह चंदा के साथ हरदी की ओर निकल पड़ा। किंत्र मार्ग में रात के समय किसी पेड़ के नीचे सोई हुई चंदा को साँप ने डँस लिया और उसकी मृत्यु से शोकाकुल हो लोरिक भी उसकी चिता पर जा बैठा। इस पर भगवती दुर्गा ने आकर फिर चंदा को जिला दिया और दोनों प्रेमी अपने मार्ग पर अग्रसर हुए। आगे फिर किसी रोहिनी नगर के राजा महापात्र सोनार से लोरिक जुए में हार कर किसी प्रकार चंदा की सहायता द्वारा अपने को बचा सका। वहाँ से जब वे हरदी पहुंचे तो यहाँ पर भी लोरिक को एक राजा के साथ सात दिन एवं सात रातों तक युद्ध करना पड़ गया और जब चंदा ने भगवती को अपनी प्रथम संतान के बलिदान की मनौती की तो विजय मिल सकी। अंत में हँडवार के राजा को भी पराजित कर लोरिक हरदी का राजा बन सका जहाँ उसने १२ वर्षों तक राज्य किया और फिर, अपनी पूर्वपत्नी की स्मृति के किसी प्रकार जाग्रत हो जाने पर, वह चंदा के साथ पुनः अपने जन्मस्थान गौरा लौट आया ।<sup>१</sup> अन्य उपलब्ध कथाओं में से कुछ केवल चंदा एवं लोरिक के भाग कर जाते समय झेली जाने वाली उनकी कठि-नाइयों का वर्णन अधिक विस्तार के साथ करती है और उनमें चंदा के पूर्व पित बावन वा शिवधर के विरोध की भी चर्चा आती है। परन्तु कुछ का संबंध अधिकतर लोरिक एवं मैना के ही प्रेम-व्यापार तथा मैना के सतीत्व-पालन से जान पडता है। मैना की इस पवित्र धर्म के प्रति प्रगाढ निष्ठा का विशेष विवरण अधिकतर उन रचनाओं में मिलता है जिनका निर्माण 'मैनासत' वा 'मैना सतक्ती' जैसे नामों से पथक रूप में हुआ है। ' 'चंदायन' जैसी ही किसी रचना की छाया पर, मुल्ला दाऊद के पीछे, बँगला के किव दौलत काजी ने भी अपनी 'लोरचंद्राणी' नामक रचना प्रस्तुत की और उसमें उसने स्पष्ट शब्दों में कथन कर दिया कि "मै इस कथा के पूर्वरूप के, चौपाई-दोहे. के साथ 'गोहरि' (गँवार अवधी) भाषा में अबोध रहने के कारण, उसे अपनी भाषा के पांचाली छंद में दे रहा हैं।" दौलत काजी की यह रचना 'सती मयना' नाम से भी प्रसिद्ध जान पड़ती है और इसे सन १६५९ ई० (सं० १७१६) में पीछे अलाओल कवि ने पूरा किया है। वास्तवा में मुल्ला दाऊद की रचना 'चंदाय।' भी अपने निर्माण-काल से ही बहुत प्रसिद्ध हो चली थी और जैसा अलबदायूनी ने लिखा है, इसके 'ईश्वरीय सत्य' का हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता था।

'चंदायन' का मूलाधार कथानक, इस प्रकार, विशुद्ध लोकगाथात्मक ही प्रतीत होता है। मुल्ला दाऊद का इसे किसी अन्य रचना से लेना अभी तक सिद्ध नहीं है, और न अभी तक यह पता चलता है कि इसके प्रधान पात्रों के नामों का समावेश करके कभी किन्हीं ऐसे अन्य प्रेमा-

१. प्रो० अस्करी, रेयर फ्रेंगमेण्ट्स ऑव चन्दायन ऐण्ड. मृगावती, पृष्ठ ९ ।

२. दे० विशेष कर 'मैनसत' का 'मैनासत' जो किसी साधन कवि की रचना है और जिसकी एक प्रति हस्तजिखित रूप में श्री उदयशंकर शास्त्री, वाराणसी के पास है।

३६ "ठेठा चौपाइया दोहा कहिला सदने, ना बूझे गोहारि भाषा कोन कोन जने । देशी भाषे कहताक पांचालीर छन्द, सकले शुनिया येन बुझिये सानन्द।" (बंगला साहित्येर इतिहास, पृष्ठ ४६६ पर उद्धृत)

४. जार्ज एस० ए० रेंकिंग, मृंतसबुत्तवासीस, कलकत्ता १८९७ वृद ३३३ ।

स्यानों की भी सृष्टि की गई होगी। परन्तु ठीक यही बात हम शेख कुतबन की 'मृगावती', जायसी की 'पद्मावत', शेख मंझन की 'मधुमालती' जैसे सूफी प्रेमास्यानों के विषय में भी नहीं कह सकते। 'मृगावती' के रचियता ने इस विषय में जो स्वयं कथन किया है उससे प्रकट होता है कि इसका कोई न कोई रूप पहले से ही विदित था। वह योग, शृंगार एवं विरह रस से पूर्ण था, किन्तु उसका वास्तिविक अर्थ स्पष्ट नहीं था और उसके 'अरथ' को खोलकर कहने का कार्य शेख कुतबन ने कर दिया। 'मृगावती नाम की एक सती स्त्री की चर्चा जैन धर्मग्रन्थों में भी की गई मिलती है जो वैसी ही सोलह सती स्त्रियों में से एक थी और जो नाते में भगवान महावीर की मौसी भी होती थी। अतएव, संभव है कि उसकी कथा के आधार पर भी शेख कुतबन के पहले एका धृंसी कहानियों की रचना हो चुकी हो। परन्तु, जैसा समयसुन्दर-कृत 'मृगावतीरास' के कथा-कक द्वारा स्पष्ट हैं उनकी प्रेम-कथा इस सूफी प्रेमाख्यान की कथावस्तु से नितान्त भिन्न रही होगी और यही बात इसके पीछे लिखी गई अन्य ऐसी रचनाओं के विषय में भी कही जा सकती है। वास्तव में जब तक शेख कुतबन की रचना के पहले निर्मित किसी वैसी प्रेम-कथा का पता नही चलता तब तक यह कहना कठिन है कि इस किव ने जिस 'कथा' का उल्लेख अपनी पंक्तियों द्वारा किया है वह कोई साहित्यिक प्रेमाख्यान था अथवा उसका रूप केवल लोकगाथात्मक मात्र ही था।

जायसी की 'पद्मावत' की कथावस्तू का निर्माण करते समय हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्न उठते है। एक तो यह कि क्या इस किव के पहले भी किसी ने ठीक इसी रचना की कथा को लेकर कोई प्रेमाख्यान लिखा था? और दूसरा यह कि क्या यह रचना किसी ऐतिहासिक आधार पर भी आश्रित कही जा सकती है ? इसमें संदेह नही कि पद्मावती नाम की एक नायिका की चर्चा प्रधानतः दामो-कृत 'लखमनसेन पदमावती' में भी आती है जो सन १४५९ ई० (सं० १५१६ वि० ) की रचना है और एक दूसरी पदमावती राजवल्लभ कवि की संस्कृत रचना 'पद्मावतीचरित्र' की है । किंतु 'पद्मावत' का नायक जहाँ 'रतनसेन' है वहाँ इन दोनों में ऋमराः 'रुखमनसेन' एवं 'चित्रसेन' की कथाएँ कही गई है जो उसकी कथा से बहुत भिन्न ठहराई जा सकती हैं। इसके सिवाय यदि 'पृथ्वीराजरासो' के 'पद्मावती-समय' की नायिका की ओर घ्यान दें अथवा 'किल्कपूराण' (प्रथम खंड अ० ३-७ एवं द्वितीय खंड अ० १-३) की पद्मावती का विचार करें तो वे भी इससे कई बातों में भिन्न पाई जाती है। 'रासो' की पद्मावती के साथ इसका इस बात में साम्य है कि जहाँ एक 'सनुद्र शिखरगढ़' के राजा की कन्या है, वहाँ दूसरी 'सिंहल द्वीप' के राजा की पुत्री है और दोनों ही कथाओं की प्रेमिकाओं को अपने प्रेमी के साथ संयोग स्थापित करने में किसी सूए से ही सहायता मिलती है। परंतु 'किल्कपुराण' वाली कथा की पद्मावती न केवल सिंहल देश की राजकुमारी है और उसे इसकी भाँति सूए की सहायता भी मिलती है, अपितु उसका प्रेमी भी सर्वप्रथम उसे सोने की दशा में ही मिलता है। दामो की रचना वाली पद्मावती भी 'गढ़ समोर' के राजा की कन्या है, किंतु यहाँ उसके लिए एक स्वयंवर का आयोजन होता है जैसा

१. सूकी काव्य संग्रह (सम्मेलन, प्रयाग) पृष्ठ ९७ पर उद्धृत वंक्तियों के अनुसार ।

२. अगरचन्द्र नाहुटा : 'भारती', न्वक्रीयर, सितम्बर सन १९४५ ई०, यू० २२६-३२।

'किल्कपुराण' में भी हुआ है और जायसी तथा चंदबरदाई की नायिकाओं का गुण-श्रवण जहाँ उनके नायकों के हृदय में प्रेम जाग्रत करता है, वहाँ राजवल्लभ का नायक चित्रसेन पद्मावती की एक सुन्दर पुत्तिलका वा प्रतिमूर्ति देखकर ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है और उसके विरह में मरने तक की आशंका कर बैठता है। वास्तव में, कथानकों के प्रत्यक्षतः कुछ न कुछ भिन्न होते हुए भी ये सभी प्रेमाख्यान प्रायः एक ही प्रकार के अभिप्रायों वा रूढ़ियों द्वारा संविलत है और किसी विशिष्ट परंपरा की ओर संकेत करते है।

परंतु जहाँ तक पदमावत की कहानी के ऐतिहासिक होने का प्रश्न है, इस बात का निर्णय केवल असंभावना के रूप में ही दिया जा सकता है। इस संबंध में जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि इस रचना के पहले, एवं इसमें वर्णित तथाकथित रतनसेन की सिंहल-यात्रा वा पद्मावती के उस द्वीप में अस्तित्व के होने के अनंतर वाली अविध में, लिखे गए किसी भी प्रामाणिक ऐति-हासिक ग्रंथ में इसकी ओर संकेत भी किया गया नहीं जान पड़ता। उस काल के किसी ऐसे सिहल द्वीप का भी पता नहीं जिसका राजा कोई गन्धर्वसेन रहा हो और न चित्तौड़गढ़ के ही किसी रतनसेन की पदमावती नामक रानी का कहीं उल्लेख मिलता है। राजस्थान के प्रसिद्ध वीर गोरा एवं बादल की युद्ध-कथाओं के साथ जहाँ-जहाँ इस पद्मावती की भी कथा के प्रसंग मिलते हैं, उन रचनाओं का निर्माण-काल जायसी की इस प्रेमगाथा के पीछे ही ठहरता है जिसके आधार पर यह कथन अधिक यक्ति-संगत हो सकता है कि इनके रचयिताओं ने भी जायसी का ही अनकरण किया होगा। इस संबंध में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय ह कि सिंहलद्वीप, पदिमनी नारी, प्रेमी का जोगी बन जाना वा किसी जोगी से सहायता लेना, शिव-पार्वती एवं दुर्गा जैसी दैवी शक्तियों की कृपा से सफलता उपलब्ध करना और अपने प्रयत्नों में सूए जैसे पक्षियों का सहयोग प्राप्त करना आदि बातें केवल किसी विशिष्ट प्रेमगाथा के ही प्रसंगों में आती नहीं पाई जातीं, प्रत्युत इनके विविध प्रयोग एक से अधिक ऐसी रचनाओं में आपसे आप मिल जाया करते हैं। इतिहासज्ञों ने इसी कारण, बहुत छानबीन करने के उपरांत, 'पद्मावत' के कथानक को प्रधानतः काल्पनिक ही ठहराया है । अतएव, जान पड़ता है कि जायसी ने भी इसकी कथा का ढाँचा खड़ा करते समय कदा-चित उसी मार्ग का अनुसरण किया है जिसे उनके दो सौ वर्ष पहले अमीर खुसरो ने देवलदेवी के विषय में अपनाया था। संभव है, जायसी के समय में इस कल्पित कहानी का कल्पित रूप सर्वसाधारण में प्रचलित भी रहा हो, किंतु इस संबंध में अभी निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता ।

सूकी प्रेमास्यानों के कथानकों पर विचार करते समय हमें शेख मंझन की रचना 'मधु-मालती' का भी महत्व कुछ कम नहीं जान पड़ता। इसके नायक एवं नायिका के नाम भी ऐसे हैं जिनके, अथवा जिनसे मिलते-जुलते नामों के, आधार पर लिखी गई अनेक प्रेमगाथाएँ उपलब्ध

१. वही, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संवत २०११, पूछ ५०-७।

२. वे० 'माडर्न रिव्यू' (नवस्वर, १९५०, पृष्ठ ३६१-८), 'हिन्दी अनुशीलन' (वर्ष ६ अंक ३, पृष्ठ २६-३१), 'साहित्य सन्देश' (भाग १३ अंक ६, पृष्ठ २४९-५०) तथा इन्द्रचन्द्र नारंग की पुस्तक 'पद्मावत का ऐतिहासिक आधार' (इलाहाबाद, १९५६) आदि।

हैं। जायसी ने अपनी रचना 'पद्मावत' के अन्तर्गत एक स्थल पर कुछ प्रेम-कहानियों की ओर संकेत किया है जिससे अनुमान किया जा सकता है कि वे उसके पहले से ही चली आती होंगी और वहाँ पर 'मधुमालती' शब्द का भी स्पष्ट प्रयोग मिलता है, यद्यपि इतने मात्र से ही उसकी कहानी का भी पता नहीं लगाया जा सकता। मंझन की रचना के कथानक को लेकर पीछे फारसी में 'किस्सः कुँवर मनोहरमालती' तथा 'मेह्र व माह' एवं 'हुस्न व इक्क' का निर्मित होना बतलाया जाता है । परंतु, संभवतः इसके पहले की समझी जाने वाली रचना, चतुर्भुजदास की 'मधुमालती' की कथा की कथावस्तु इससे नितांत भिन्न है। इस दूसरे कथानक पर आश्रित प्रेमकथा संबंधी कुछ प्रेमास्थानों का राजस्थानी और गुजराती के माध्यम से भी निर्मित होना बतलाया जाता है । परंतु मंझन की मधुमालती वाले कथानक का साम्य जान किव की रचना 'मधुकर मालती' वा 'बुद्धिसागर' की कहानी के साथ भी सिद्ध नहीं हो पाता। 'मधुमालती' की पूर्ण रचना अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है और न इस विषय में कोई तुलनात्मक अध्ययन ही हो पाया है। ऐसी दशा में इसके कथानक को भी यदि बहुत कुछ कल्पना-प्रसूत अथवा किसी लोकगाथा पर ही न्यूनाधिक आश्रित मान लें तो कदाचित सत्य से दूर जाना नही कहा जा सकता। इसके सिवाय, इसी प्रकार का अनुमान हम शेख उसमान की 'चित्रावली', शेख नवी के 'ज्ञानदीपक', जान कवि की ऐसी रचनाओं, नूर मुहम्मद की 'इन्द्रावती', कासिम शाह के 'हंस जवाहर', ख्वाजा अहमद की 'नूरजहाँ' तथा शेख रहीम की रचना 'भाषा प्रेमरस' के कथानकों के विषय में भी कह सकते हैं। शेख बसार की 'यूसुफ जुलेखा' एवं नसीर की रचना 'प्रेमदर्पण' का आघार एक पुरानी प्रेम-कहानी है, जिसे फारसी के सूफी कवियों ने भी अपनी रचनाओं के लिए बहुत पहले से ही चुन रखा था और नूर मुहम्मद की 'अनुराग बाँसुरी' में तो स्पष्ट ही कोरी कल्पना से काम लिया गया है। इसके विरुद्ध असुफी प्रेमास्यानों के कथानक बहुधा ऐसे ही जान पड़ते हैं जो या तो संस्कृत के पौराणिक उपाख्यान अथवा कथा-साहित्य से लिए गए हैं वा अपभ्रंश के जैन साहित्य से किसी न किसी प्रकार आ गए हैं। इनमें विशुद्ध कल्पना-प्रसूत अथवा लोकगाथात्मक कहानियों पर आश्रित रचनाएँ अपेक्षा-कृत कम दीख पड़ती हैं और सामी कथाओं वाली प्रेमगाथाओं का भी यहाँ प्रायः अभाव है।

प्रेमास्यानों का अध्ययन करते समय हमें उनमें न केवल पूर्व प्रचलित विविध कथा-रूढ़ियों वा अभिप्रायों के ही उदाहरण मिलते हैं, अपितु कभी-कभी हमें यह भी प्रतीत होता है कि ऐसे साहित्य के अंतर्गत कई कथानक-चक्र भी चला करते हैं जिनका प्रचार प्रायः किसी एक ही भाषा के वाङ्मय तक सीमित भी नहीं जान पड़ता। सूफी प्रेमास्यानों की उपलब्ध प्रथम चार प्रसिद्ध रचनाओं की चर्चा करते समय हम देख चुके हैं कि उनके मूल स्रोत क्या रहे होंगे तथा इसी प्रसंग में हमें इस बात का भी कुछ न कुछ संकेत मिल गया है कि किस प्रकार संभवतः किसी एक ही सूत्र को पकड़ कर विभिन्न कवियों ने अपनी-अपनी पृथक रचनाएँ की होंगी। लोरिक एवं चंदा की प्रेम-कहानी अधिकतर लोकगाथाओं के ही रूपों में प्रचलित रह गई। कम से कम उसके इस अंश का

१. दे० 'पद्मावत' (डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का संस्करण, प्रकरण २३३, पृष्ठ २२३)।

२. दे० 'उर्दू' (हैदराबाद), जनवरी, १९३४ ई०, पृष्ठ १३।

३. दे॰ 'भारती' (ग्वालियर), जून १९४६, पृष्ठ २८७-८।

अधिक प्रचार नहीं हो पाया। जहाँ तक लोरिक एवं मैना वा मयनावती के प्रेमाख्यान का संबंध है उसके विभिन्न रूप कतिपय साहित्यिक रचनाओं में भी दीख पड़े। इसका कारण कदाचित यह रहा हो कि इस कथा के नायक एवं नायिका ग्वाल अथवा घोबी होने के कारण निम्न श्रेणी के व्यक्ति थे और उनकी संस्कृति भी बहुत-कुछ ग्रामीण थी। फिर भी जान पड़ता है कि तद्धि-षयक एकाध प्रेमाख्यान का बंगाल तक प्रचार हुआ और वहाँ पर उसकी छाया।पर एक से अधिकं रचनाएँ निर्मित हुई । कहीं-कहीं तो ऐसा करते समय लोरिक को किसी राजकुमार वा धनी व्यक्ति जैसा व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया और चंदा 'शाहजादी' तक में परिणत कर दी गई। परंतु शेख कुतबन की 'म्गावती', जायसी के 'पद्मावत' एवं शेख मंझन की 'मध्मालती' के प्रमुख पात्र प्रत्यक्षतः राजन्यवर्ग के थे और तदनुसार उनके उच्च सांस्कृतिक स्तर का प्रेम-व्यापार उनकी साहित्यिक रचनाओं में चित्रित किया जाकर शिक्षित लोगों के लिए भी आकर्षक बन सकता था। अतएव, हम देखते हैं कि इन प्रेमाख्यानों के कथानकों को अपेक्षाकृत कहीं अधिक लोकप्रियता मिल सकी और इनके आधार पर बने कथानक-चक्रों ने , पूर्णतः वा अंशतः अनेक रूप धारण कर विविध भाषाओं का भी साहित्य-भंडार भरने में सहयोग प्रदान किया। उदाहरण के लिए जायसी के 'पद्मावत' का वह अंश, जिसमें गोरा-बादल की युद्ध-योजना द्वारा पद्मावती के पति रतनसेन को बंधन-मुक्त करने की कथा आती है, एक पृथक साहित्य का ही उपकरण बन गया। इसमें प्रसंगवश कतिपय ऐसी रचनाएँ भी सम्मिलित हो गई जिनके कवियों ने प्रेम-भाव को गौण स्थान देकर उक्त दोनों वीरों के युद्ध-कौशल को ही विशेष महत्व दे दिया। इसी प्रकार मंझन की 'मधु-मालती' के कथानक का जहाँ नुसरती के 'गुलशने इश्क' की कथा के साथ बहुत-कूछ साम्य है वहाँ यह चतुर्भुजदास की रचना की प्रेम-कहानी से भिन्न है और इस तीसरी रचना की कथा जान कवि की 'मनोहर मधुमालती' वा 'बुद्धिसागर' के कथानक से मिलता-जुलता जान पड़ता है। 'मधुमालती' और 'मधुकरमालती' की कथा वाले फारसी, उर्दू व बंगला, गुजराती एवं नेपाली भाषा तक में प्रेमाख्यान वर्तमान है जिनके कथानकों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखा जा सकता हैं कि इसके कितने भेद-प्रभेद हो गए होंगे तथा ऐसी कितनी रचनाओं में केवल नाम-साम्य ही आ गया होगा।

# सूफी प्रेमाख्यानों की मूल प्रेरणा

सूफी किवयों की दृढ़ धारणा है कि परमात्मा हमारा प्रियतम है जिससे हमारा वियोग हो चुका है तथा जिसके साथ पुर्नामलन की स्थिति को किसी प्रकार उपलब्ध करना ही हमारे जीवन का चरम उद्देश्य हो सकता है। वे इसीलिए सदा विरहाकुल बने रहकर प्रेम-साधना में निरत होना तथा नित्यशः यही चेष्टा करना कि हम कमशः उसके मार्ग में अग्रसर हों, अपना परम कर्तव्य समझते हैं। परंतु उनका यह ईश्वरीय प्रेम वा 'इश्क हकीकी' सच्चे सांसारिक प्रेम वा 'इश्क मजाजी' से बहुत विलक्षण नहीं है, प्रत्युत, अंत में उसका एक महत्वपूर्ण साधन भी बन सकता है। कहते हैं कि सूफी अपने उस प्रियतम को एक परम शुग्न ज्योतिष्युंज के रूप में वर्तमान समझते हैं और वे यह भी मानते हैं कि वह अखिल सौंदर्य का निधान भी है इसीलिए उनका विश्वास है कि इस जगत में जहाँ कहीं भी हमें इस उत्कृष्ट गुण का आभास मिलता हो वहाँ सर्वंत्र हमारे प्रियतम का ही

प्रतिनिधित्व उदाहृत हो सकता है। उसके बिना किसी मुन्दर वा मनोहर वस्तु की कभी कल्पना तक नहीं की जा सकती और इसीलिए हमारा उसकी ओर आपसे आप आकृष्ट हो जाना भी परम स्वाभाविक है। एक सूफी किव के ही शब्दों में किसी बुलबुल का गुलाब का सौंदर्य देखकर चहक उठना, किसी पितंगे का दीपक के प्रकाश की ओर स्वभावतः आकृष्ट होकर उसकी ओर लपक पड़ना तथा कमलों का सूर्य के उगते ही उसके प्रभाव में आकर खिल जाना, ये सभी उस नियम को ही उदाहृत करते हैं। उसने इसी आधार पर यह भी बतलाया है कि लैला प्रेमपात्री की ओर मजन् का हृदय किस प्रकार आपसे आप खिंच गया था, किस प्रकार फरहाद ने अपनी प्रेमपात्री शीरीं के लिए इसी धुन में अपने प्राण दे दिए थे। यह बात केवल एक प्रेमपात्री के प्रति किसी प्रेमी में ही देखने को नहीं मिलती, प्रत्युत जुलेखा जैसी प्रेमिका भी इसी नियमानुसार यूसुफ के लिए बेचैन हो पड़ती है। वास्तव में जहाँ कहीं भी सौंदर्य की ओर आकर्षण हो एवं प्रेमभाव की जागृति हो वहाँ उसका मूल कारण उस पात्र में ईश्वरीय ज्योति का निहित होना मात्र ही होगा। सूफियों ने इस नियम की व्यापकता का आशय वा परिणाम इस प्रकार भी निर्घारित किया है कि इस सौंदर्य-प्रेम द्वारा ही हम एक न एक दिन उस प्रियतम को उपलब्ध भी कर सकते है।

परंतु तथ्य यह है कि ऐसी दृढ़ घारणा के होते हुए भी, हमें अपनी प्रेम-साधना में सदा सफलता नहीं मिल पाती जिसका कारण भी सूफियों ने बतला दिया है। प्सूफी दार्शनिकों के अनुसार ईश्वरीय ज्योति के सर्वत्र वर्तमान रहते हुए भी, उस पर एक विचित्र 'हिजाव' (पर्दा) पड़ा रहता है जिसका दूर होना आवश्यक है। सौंदर्य के प्रति प्रेमानुभूति में कोरा मानसिक आकर्षण ही नहीं रहा करता, प्रत्युत उस दशा में सदा हमारा हृदय भी प्रयत्नशील हो पड़ता है और, यदि वह सर्वथा स्वच्छ और विशुद्ध रहा तो उसमें एक ऐसी अनुपम शक्ति भी आ जाती है जिससे अपने चरम उद्देश्य का पाना सुकर हो जाता है। जब तक अपने हृदयाकाश में कलुषता के बादल घिरे रहते हैं अथवा जब तक हमारे हृदय-दर्पण पर किसी मिलनता को, 'मुर्चे' की भाँति, स्थान मिला रहता है, उक्त प्रकार का पर्दा काम करता है और हम लाख प्रकार के बाहरी प्रयत्न करने पर भी कभी कृतकार्य नहीं हो पाते। इस प्रकार ये विकार ही हमारी बाघाएँ हैं जिन्हें क्रमशः टालते हुए अपने प्रेम-मार्ग में अग्रसर होना पड़ता है और जैसे-जैसे ये क्षीण पड़ती जाती हैं हमारे हृदय को नवीन जीवन और नवशक्ति का प्रश्रय मिलता है ∫सूफियों के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि जब तक परमात्मा स्वयं हमारे प्रति अनुग्रह का भाव प्रदर्शित नहीं करता, हम सफल नहीं हो पाते, किंतु यह भी तभी संभव है जब हमारी प्रेम-निष्ठा उसके प्रति एकांत भाव की हो तथा जब हमारे भीतर ऐसा दृढ़ संकल्प भी हो जाय कि इसके लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। प्रेमभाव की प्रगाढ़ता, सतत प्रयास तथा सिद्धि-प्राप्ति के लिए स्वीकृत कठोर व्रत एवं दढ़ निश्चय एक साथ मिलकर हमें उक्त पर्दे के व्यवधान से मुक्त करा देते हैं और हम अपने प्रियतम की उपलब्धि का साक्षात अनुभव करके कृतकृत्य हो जाते हैं। इस प्रकार सूफियों की प्रेम-साघना उस यात्रा के समान समझी जा सकती है जिसके मार्ग में अनेक विघ्न-बाधाएँ आ जाती हैं और उन्हें दृढ़तापूर्वक झेले बिना निर्दिष्ट स्थान तक पहुँच पाना संभव नहीं।

सूफी कशियों ने अपने प्रेमाख्यानों की रचना करते समय इस बात को सदा ध्यान में रखा है। उन्होंने क्षपने चुने हुए कथानकों की घटनाओं का विकास आरंभ करते समय सर्व- प्रथम प्रेमभाव की उत्पत्ति का आघार सौंदर्य को ही माना है और दिखलाया है कि किस प्रकार वह प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र-दर्शन, स्वप्न-दर्शन, गुण-श्रवण अथवा प्रेम-पात्र संबंधी किसी वस्तु के दृष्टि में आने मात्र के माध्यम से भी अपना काम करने लग जाता है। उसका प्रभाव फिर कमशः एक प्रेमी के हृदय पर इतना गहरा होता चला जाता है कि वह अपने जीवन की सारी अन्य बातों के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करते हुए केवल अभीष्ट व्यक्ति को अपना बनाकर संतोष की साँस लेने के सिवाय और कोई बात पसंद नहीं करता तथा तब तक वह अत्यंत व्याकुल और बेचैन भी रहा करता है। इसलिए जब उसे अपने घर पर रहते किसी सफलता की आशा नहीं रह जाती, वह किसी परामर्शदाता की सहायता से उसे छोड़ बाहर निकल पड़ता है। वह या तो जोगी बन जाता है, कठिन मार्गों से होकर भूलता-भटकता फिरता है, बीहड़ वनों, समुद्री लहरों, मरूस्थलों की यात्रा करता है वा गली-कूचों की खाक छानता फिरता है अथवा दानवों या परियों के क्षेत्रों में भी पहुँच कर अपने प्राणों को संकट में डालता रहता है। उसे अनेक प्रकार से युद्ध करने पड़ जाते हैं, कभी बंदी-जीवन व्यतीत करना पड़ता है, कभी दासता स्वीकार करनी पड़ जाती है और कभी-कभी लंबी अविधयों तक व्रतोपवास और मंत्र-साधना तक का उपचार करना पड़ता है और देवी-देवताओं की सहायता से अथवा किसी महापुरुष के सदुपदेश के द्वारा ही वह अंत में, फिर सफल होता है । स्पियों के अनुसार प्रेम-साधना में निरत 'सालिक' वा साधक की दशा बार बार तपाए जाने वाले स्वर्ण की जैसी हुआ करती है और वह अंत तक सँगलता व निखरता ही जाता है। संकटों से होकर निकलना और यंत्रणाओं का झेलना उसकी अग्नि-परीक्षा के साधन हैं और उनकी अनुमृति के बिना अंतिम सिद्धि की उपलब्धि असंभव है।

सुफी प्रेमाख्यानों के रचियताओं ने इन जैसी बातों का वर्णन करते समय इसे सदा अपने घ्यान में रखा है कि कहानी की प्रतीकात्मकता बराबर बनी रहे। उसके प्रेमी नायक के हृदय में प्रेमासक्ति जाप्रत कर उन्होंने उसमें यथाशीघ्र विरह की आग भी सुलगा दी है जिससे यह प्रकट हो जाय कि उसकी प्रेमपात्री उसके लिए अपरिचित नहीं है अजिस प्रकार अपने प्रियतम परमात्मा से वियुक्त होने की स्थिति का अनुभव कर एक सुफी बेचैन हो सकता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमपात्री नायिका के प्रति आकृष्ट होते ही उसकी जुदाई के कारण पूरा विरही भी बन जाता हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे अपनी सदा की संगिनी ही उससे दूर पड़ गई हो। इसी प्रकार जैसे फिर, किसी सूफी सालिक के अपने प्रियतम परमात्मा के लिए अधीर हो जाने पर उसे किसी पीर द्वारा मार्ग-प्रदर्शन मिला करता है और उसे कुछ न कुछ सांत्वना भी मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार इस प्रेमी को भी किसी सूए वा अन्य ऐसे माध्यम से सुझाव मिलने लग जाते हैं और वह कुछ संभल-सा जाता है / परंतु एक सूफी की प्रेम-साधना का मार्ग कभी सरल नहीं होता और उसे उस पर चलते समय विषय करने वाले अनेक अंतराय आ उपस्थित हो जाते है जिन्हें वह किसी प्रकार साववान बन कर ही, दूर कर पाता है। वैसे ही यहाँ पर प्रेमी नायक को भी विभिन्न प्रकार से जुझने एवं बाल-बाल बचते जाने की स्थिति में दिसाया जाता है। जैसे-जैसे कठिनाइयों से मुक्ति मिलती जाती है, इन दोनों प्रकार के साधनों का उत्साह बढ़ता जाता है और इनकी विरहाग्नि भी अधिका-विक प्रन्वलित होती चली जाती है और इसके बीच में कभी-कभी इनकी दशा उन बावलों की सी मी हो बाली है जिन्हों अपने जीवन संबंधी किसी भी अन्य व्यापार से कोई लगाव नहीं रह जाता और जो अंत तक अपनी धुन में एकरसता ही बनाए रह जाते हैं तथा जो, इसी कारण, दूसरों की दृष्टि में हास्यास्पद-से भी लगा करते हैं। सूफियों के अनुसार प्रेम द्वारा उपलब्ध परमात्मानुभूति को, उसकी प्रथम दशा में भी, 'मारिफत' का नाम दिया गया है जो इन्द्रियज वा विचार-बृद्धि-प्रसूत ज्ञान से कहीं भिन्न ठहरता है। इसे हम 'इल्म' कह सकते हैं, क्योंकि इसका मूल क्षेत्र हृदय है और इसका कोरी जानकारी से नहीं, प्रत्युत गहरी अनुभूति के साथ अधिक लगाव है। इसकी दशा में जिस समय भावावेग की तीव्रता आ जाती है तो यह 'इश्क' कहलाने लगता है और उसमें भी अधिक उन्माद के आ जाने पर इसे 'वजद' वा समाधि भी कहा जाता है। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के प्रेमी नायकों में कमशः इन सभी दशाओं को उदाहृत करने की चेष्टा की है और तब कहीं उन्हें 'वस्ल' (संयोग) की अंतिम स्थित तक पहुँचकर अपने अभीष्ट की प्राप्ति अथवा पूर्ण सफलता का अवसर प्रदान किया है।

# सूफी प्रेमाख्यानों का ऋमिक विकास

उपलब्ध सूफी प्रेमाख्यानों में से, कालानुसार, सर्वप्रथम रचना 'चंदायन' ही समझी जाती है। इसकी कोई पूरी प्रति अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है, किंतू जितना अंश मिल सका है उसके आधार पर इसका रचनाकाल सन १३७९ वा १३७७ ई० (सं० १४३६ वा १४३४ वि०) जान पड़ता है। तब से अर्थात ईस्वी सन की १४वीं शताब्दी से लेकर आज तक लगभग छः सौ वर्षों का समय होता है और, इस लंबी अविव के भीतर, ऐसी अनेक रचनाएँ निर्मित हुई होंगी जिन्हें हम भारतीय साहित्यिक परम्परा के आदर्शों पर निर्मित सूफी प्रेमाख्यान का नाम दे सकते है। जो अब तक मिल सकी हैं उनकी सूची के देखने से विदित होता है कि इस दीर्घ काल के प्रथम सवा सौ वर्षों में केवल दो ही रचनाएँ प्रस्तुत की जा सकीं और इन दोनों अर्थात 'चंदायन' (मुल्ला दाऊद) एवं 'मृगावती' (शेख कृतबन) को हम इस विचार से ऐसे साहित्य की प्रारम्भिक रचनाएँ भी कह सकते हैं। इनमें से प्रथम का कथानक एक प्रचलित लोकगाथा है जिसे उसके रचयिता ने मलिक नाथन से सुनकर यह रूप दिया है। इसके पात्र एवं प्रमुख घटनाओं का संबंध प्रधानतः निम्नवर्गीय समाज के साथ है जिसमें शुभाशुभ शकुन-विचार, मंत्र-प्रयोग आदि की सहायता ली जाती है और इसकी प्रेम-कहानी एक ऐसे युग की ओर भी संकेत करती है जब कि अपनी प्रेमिका को युद्ध करते हुए भगा ले जाना स्वाभाविक था। यहाँ पर वर्ण्य विषय एवं घटना-प्रवाह की ओर जितना घ्यान दिया गया है उतना रचना-शैली के सँवारने का प्रयत्न नहीं लक्षित होता। इसकी भाषा भी सीघी-सादी और तदभव-बहुल अवधी है जिसमें मुहावरों का प्रयोग भी कम नहीं है। इसके सिवाय 'मनेर शरीफ' वाली उपलब्ध खंडित प्रति में, उसके प्रायः प्रत्येक पृष्ठ पर, उसमें वर्णित कथा की ओर फारसी शीर्षकों द्वारा निर्देश भी कर दिया गया है जो, यदि इसकी मूल प्रति के भी अनुसार हो तो, एक विशिष्ट रचना-पद्धति की ओर संकेत भी करता है। शेख कुतबन की 'मृगावती', जिसकी भी अभी तक कोई पूरी प्रति देखने में नहीं आई, एक ऐसी प्रेम-कहानी को लेकर चलती है जिसका नायक राजकुमार है और जिसकी नायिका भी उसी कोटि की है, किंतु जिसमें इस राजकुमारी को उड़ने की विद्या में निपुण भी बतलाया गया है। वह न केवल अपने प्रेमी को घोखा दे सकती है, अपितु अपने पिता का देहांत हो जाने पर, उसकी जगह राज्य का भार भी सँभालने लग जाती ह। इस प्रकार इस कथा में भी विशेष आग्रह घटनाओं को महत्व देकर उनके प्रति कुतूहल जाग्रत करने का ही प्रतीत होता है। इसके रचियता ने हमें यहाँ पर यह भी सूचित कर दिया है कि वह किसी रहस्यमयी बात को खोलकर कहने जा रहा है और इसके लिए उसने गाहा, दोहा, अरेल, अरल, सोरठा, चौपाई' आदि का प्रयोग करके तथा बहुत-कुछ चुने हुए 'देसी' शब्दों के भी माध्यम से उसे 'सरल' बना दिया है। अतएव, शेख कुतबन का कुछ न कुछ ध्यान अपनी इस कृति की रचना-शैली की ओर भी गया हुआ जान पड़ता है और पता चलता है कि उसने 'येक येक बोल मोती जस पुरवा, इकठा भव चित लाय'। 'फिर भी ऐसा नहीं कि मुल्ला दाऊद ने भी इस प्रकार कथन न किया हो और वह अपनी प्रशंसा करने से विरत रह गया हो। वह तो विनीत होकर भी कहता है—

अउर गीत मैं करूं वीनती, सिर नामे कर जोर। एक एक बोल मोत जस पुरवा, कहूँ जो हीरा तोर॥ र

और इस पद्य का तीसरा चरण ठीक शेख कुतबन का आदर्श भी प्रतीत होता है।

'म्गावती' के रचना-काल (सन १५०३ ई० = सं० १५६०) से केवल सत्रह वर्ष ही पीछे लिखी गई, हमें फिर से एक ऐसी रचना मिलती है जो इन दोनों से कहीं उच्चतर कोटि की है तथा जिसमें न केवल प्रबंध-कल्पना की दृष्टि से, अपितु काव्य-सौन्दर्य का समावेश करने के विचार से भी, पूरा प्रयत्न किया गया जान पड़ता है। जायसी का 'पदमावत' काव्य-ग्रंथ एक प्रौढ़ रचना है जिसमें 'चंदायन' से कहीं अधिक 'मुगावती' के आदर्श का पालन किया गया है। इसका नायक किसी काल्पनिक नगर का राजकुमार ही न होकर प्रसिद्ध 'चित्तउरगढ़' का नरेश हो गया है और इसकी नायिका भी कोई साधारण-सी सुन्दरी न रहकर स्वयं सिहलद्वीप जैसे एक अलौकिक प्रदेश की 'पिबनी' स्त्री भी ठहरती है। इसका प्रेमी नायक 'चंदायन' के लोरिक-सा किसी जोगी से सहायता पाने की जगह 'मृगावती' के राजकुमार की भाँति स्वयं जोगी भी बनकर निकलता है। 'चंदायन' का 'तोता' भी यहाँ हीरामन 'सुआ' है। इसके सिवाय कृतबन एवं जायसी ने जो 'बारहमासे' के वर्णन किए हैं उनकी तुलना करने पर भी पता चलता है कि 'पद्मावत' का रचयिता 'मृगावती' द्वारा सूचित होने वाले प्रायः प्रत्येक आदर्श से न्युनाधिक परिचित रहा होगा और उसने वैसे स्थलों में अभिवृद्धि लाने का भी प्रयत्न सजगतापूर्वक किया होगा। 'पद्मावत' के अन्य वर्णन भी 'मृगावती' की अपेक्षा कहीं अधिक विशव, विस्तृत और सजीव हैं तथा इसमें जायसी का पूर्ण पांडित्य भी दीख पड़ता है। इसके सिवाय जायसी की रचना में जहाँ किसी घार्मिक भाव से की गई प्रतीक-योजना का भी परिचय मिलता है वहाँ 'मृगावती' की खंडित प्रति में यह बात उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती और उसमें अधिकतर 'चंदायन' का कहानीपन ही विवृत होकर रह जाता है।

परन्तु 'पद्मावत' के रचना-काल (सन १५२० ई० = सं० १५७७) के पीछे सन १५४५ ई० (सं० १६०२ वि०)में निर्मित मंझन की 'मधुमालती' में हम फिर उक्त दोनों प्रकार की बातों

१. सुफी काव्य संग्रह, पू० ९०।

२. रेबर फ्रेंगमेण्ट्स आव चन्दायन ऐण्ड मृगावती, पृष्ठ १२।

का सामंजस्य देखते हैं। इस रचना का नायक एक राजकुमार है और इसकी नायिका भी राज-कमारी ही जान पड़ती है, किंतु इन दोनों का प्रेम-संबंध परियों के कारण आरंभ होता है। वे मनो-हर को उसके सोते समय मधुमालती की चित्रसारी में स्वयं रातोरात जाकर पहुँचा देती हैं और उन्हें प्रेमासक्त पाकर फिर वे ही राजकुमार को लौटा भी लाती हैं। इस प्रेम-कहानी में फिर एक प्रसंग ऐसा भी आता है जहाँ मधुमालती की माँ उसे शाप देकर एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसी प्रकार यहाँ मनोहर पहले रतनसेन की भाँति राजपाट छोडकर 'जोगी' बन जाता है और समुद्री लहरों के प्रभाव में आकर दूसरों से बिछुड़ भी जाता है, किंतू दूसरी ओर वह फिर 'मगावती' के नायक की भाँति, किसी पहाड़ी पर न सही एक जंगल में ही, एक राक्षस के फंदे में पड़ी कन्या को मुक्त भी करता है। इस रचना में भी किसी तोते की सहायता अपेक्षित नही जान पडती. किंत बारहमासे के माध्यम से विरह-वर्णन की परम्परा को निभाया गया है। मंझन कवि की रचना में एक यह विशेषता भी लक्षित होती है कि उसने यहाँ केवल शृंगार एवं अद्भुत रसों के ही संयोग को अधिक प्रश्रय दिया है और वीर, वीभत्स एवं करुण रस तक के प्रसंगों की ओर से अपनी उदासीनता प्रकट करते हुए, इसे जानबूझ कर दू:खान्त बनने से भी बचा लिया है। इसके सिवाय 'मघमालती' की प्रेम-कथा में हम दो विभिन्न प्रेमियों और ऐसी ही दो प्रेमिकाओं की भी प्रेम-कहानी को एक में जोड़ी गई-सी देखते हैं जिस कारण यहाँ पर एक छोटी-सी अंतर्कथा का भी समावेश हो जाता है। परन्तू जहाँ तक अलौकिक बातों का वर्णन, कृतुहल जाग्रद करने की चेष्टा तथा, इसी प्रकार, रचना-शैली से अधिक घटना-प्रवाह की ओर घ्यान देने का प्रश्न है, 'मधुमालती' के रचयिता ने जायसी की अपेक्षा कुतबन के ही आदर्श का पालन विशेष रुचि के साथ किया है।

उसमान की 'चित्रावली' में, जिसकी रचना 'मधुमालती' के अनन्तर ६८ वर्ष पीछे सन १६-१३ ई० (सं० १६७० वि०) में हुई, हम उक्त घटना-विस्तार-पद्धति का और भी विकास होता हुआ पाते हैं। इस कवि ने कथा का आरंभ शीघ्र ही न करके पहिले उसके नायक के जन्म लेने, बल्कि इसके लिए उसके पिता के शिव-पूजनादि का अनुष्ठान करने तक की चर्चा छेड़ दी है। फिर यहाँ उसके प्रेम-संबंध का किसी 'देव' तथा उसके साथी की सहायता से होना भी लगभग उसी प्रकार दिखलाया है जिस प्रकार 'मधुमालती' की 'अप्सराओं' द्वारा। किंतु 'मधुमालती' का कुँवर जहाँ चित्रसारी में अपनी प्रेमपात्री का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वहाँ 'चित्रावली' का नायक ठीक वैसे ही स्थान में उसके केवल चित्र को ही देखकर प्रेमासक्त हो जाता है तथा वहाँ पर स्वयं एक अपना चित्र भी बना देता है। इसी प्रकार उसमान की इस रचना के अंतर्गत दोनों प्रेमियों के बीच एक दूत भी काम करता है जिसका नाम 'परेवा' दिया गया है और जो, इसी कारण, जायसी के 'सुआ'-सा लगता है। जायसी के अनुकरण का अनुमान हम इस रचना के उस प्रसंग के आधार पर भी कर सकते हैं जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए एक शिव-मन्दिर में ठहरता है, परन्तु अपनी प्रेम-कहानी की घटनाओं में विस्तार लाने का आग्रह इस कवि में इतना प्रबल है कि प्रेमी नायक को वहाँ से हटाकर एक बार फिर जंगल में पहुँचा देता है, जहाँ वह अंघा कर दिया जाता है, उसे एक अजगर निगल लेता है तथा जहाँ पर अजन द्वारा ज्योति के पुनः पा लेने पर भी उसे किसी हाथी की चपेट में भी पड़ना पड़ता है। इसके सिवाय 'चित्रावली' के नायक को एक अन्य प्रेमिका के फेर में पड़कर उससे विवाह तक कर लेना आवश्यक होता है और फिर यहाँ भी 'परेवा' के ही समान कोई 'हंस मिश्र' नामक दूत संवाद लाने का काम करता हुआ दीख पड़ता है। उसमान के इस प्रेमाख्यान की नायिका चित्रावली की उसके पितृगृह से की गई विदाई तथा वहाँ से लौटते समय की विकट यात्रा को पूर्ण महत्व दिया गया है और अंत में, मंझन की माँति कथा को सुखांत भी बना दिया है। 'चित्रावली' एवं 'मधुमालती' के नायकों में एक महान अंतर यह है कि प्रथम का 'सुजान' एक वीर पुरुष भी है तथा वह अपने पराक्रम से उन्होंने हाथी को पछाड़ देता है।

फलतः 'चित्रावली' के रचना-काल तक निर्मित कमशः 'चंदायन', 'मृगावती', 'पद्मावत' एवं 'मधुमालती' के साथ उसकी तुलना करते समय, यदि केवल कथानकों के विकास और घटनाओं के विस्तार पर ही घ्यान दिया जाय तो, एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि हो गई प्रतीत होती है। एक ओर जहाँ इन रचनाओं के नायक-नायिकाओं के सामाजिक स्तर, उनकी सांस्कृतिक तथा उनके साधारण व्यापारों में परिवर्तन होता गया है, वहाँ दूसरी ओर न केवल इनके पात्रों की संख्या व हती गई है अपितु, इनकी घटनाओं की प्रगति एवं विस्तार में नवीनता भी आ गई है और इनमें अत्रक्षिणएँ तक जुड़ने लग गई है। 'चंदायन', जहाँ तक उसकी उपलब्ध खंडित प्रति के आधार पर कहाँ जा सकता है, एक सीधी-सादी और घटना-प्रधान रचना है। उसमें वर्ण्य विषय को भरसक स्वाभाविक ढंग से कह देने की प्रवृत्ति देखी जाती है और उसमें जो भी पौराणिकता आ गई है वह उसकी रचना-शैली की न होकर विशेषतः उसके कथानक से ही संबंधित है, परन्तु 'मगावती' के रचना-काल तक आते-आते हमें ऐसा दीखने लगता है कि मूल वर्ण्य वस्तू के साथ-साथ कतिपय बाहरी बातें भी दी जाने लगी है। उनमें ऐसे पात्र लाए जाते हैं जिनके द्वारा कुछ न कुछ अलौ-किकता की सुष्टि हो तथा ऐसे प्रसंगों की भी योजना कर दी जाती है जिनके आघार पर सारा वातावरण ही अद्भृत और कृत्हरुजनक प्रतीत होने रुग जाय। इसमें संदेह नहीं कि इसका बीज स्वयं 'चंदायन' में ही वर्तमान है तथा जिन रचनाओं के आदर्श पर इसका निर्माण हुआ है उनके भीतर भी इसकी कमी न होगी। परन्तु यदि केवल सुफी प्रेमाख्यानों की इस रचना-पद्धति पर ही विचार किया जाय तो यही कहना उचित होगा कि इसकी प्रारंभिक सादगी में पीछे कमश: वैविष्य और जटिलता का अधिकाधिक समावेश होता चला गया है तथा इस परिवर्तन के उदाहरण हमें विषय-विस्तार से लेकर काल्पनिक चित्रणों तक में बराबर मिलते जाते हैं।

परन्तु 'चित्रावली' के अनन्तर निर्मित अथवा उसके कित्यय समकालीन भी उपलब्ध प्रेमास्यानों के देखने से पता चलता है कि उस समय तक ऐसी रचनाओं के अंतर्गत कुछ न कुछ नवीन बातों का भी आने लगना आरंभ हो गया था। उस काल तक के प्रायः सभी ऐसे सूफी किव उत्तरी भारत और प्रधानतः उत्तरप्रदेश के ही निवासी हुआ करते थे और वे विशेष कर यहाँ की ही परम्पराओं द्वारा न्यूनाधिक प्रभावित भी होते थे। उन दिनों तक इघर अभी ऐसी कोई नवीन साहित्यिक रचना-पद्धित भी नहीं आरंभ हो पाई थी जिससे वे किसी मिन्न प्रकार की प्रेरणा ग्रहण करते तथा जिसके किसी आदर्श को अपनाते, परन्तु, जैसा इसके पहले भी संकेत किया जा चुका है, ईस्वी सन की सत्रहवीं शताब्दी का आरंभ हो जाने तक दक्षिण की ओर, और विशेषतः बीजापुर के बादिलशाही एवं गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों के संरक्षण वा प्रोत्साहन में, एक नए ढंग के सूफी साहित्य की रचना-पद्धित का सूत्रपात हो गया। वहाँ के प्रचार-सेत्रों में काम करने वाले सूफी कियों बौर लेखकों ने अपनी सांप्रदायिक बातों का उपदेश, न केवल हिंदवी वा दिक्खनी हिंदी

के साधारण फटकर पद्यों वा गद्यमयी रचनाओं द्वारा देना आरंभ कर दिया, अपित उन्होंने उस काल तक प्रचलित फारसी मसनवी पद्धति के भी आदर्श को अपना लिया। इन रचनाओं के अंतर्गत वे यातो विशद्ध सामी परम्परा का अनुगमन करने लगे या उन्होंने यहाँ की स्थानीय बातों को भी क्षेकर उन पर ऐसे रंगों का चढ़ाना आरंभ कर दिया। फलतः उनकी प्रायः सारी कृतियाँ फारसी एवं अरबी साहित्यों द्वारा किसी न किसी प्रकार प्रभावित रहने लगीं और उनके वाङमय से प्रेरणा ग्रहण कर पीछे एक ऐसी साहित्य-रचना-प्रणाली भी चल निकली जिसका अंतिम परिणाम वर्त-मान उर्द साहित्य के रूप में दीख पड़ा। जिन सूफी किवयों ने प्रेमास्थानों की रचना करते समय इस नवीन शैली को नहीं अपनाया, उनमें से कुछ को उस समय इतना अवश्य पसंद आया कि जहाँ तक संभव हो, अपने कथानकों के क्षेत्रों, घटनाओं तथा प्रसंगों को अधिक व्यापक रूप दिया जाय। अभी तक लिखी गई कथाओं में अधिकतर नेपाल से लेकर सिंहल द्वीप तक का ही क्षेत्र सीमित बान पडता था जो पीछे बढ़कर चीन, बलख, फारस, मिस्र जैसे देशों तक भी विस्तृत हो गया। समद्री यात्रा. वाणिज्य-व्यापार, दास-प्रथा आदि का अधिक समावेश होने लगा तथा सरायों के पढ़ाव, खिज्र के साथ भेंट एवं परियों के बीचिबचाव जैसी बातों की भी विशेष चर्चा होने लग गई। इसके सिवाय फारसी साहित्य के आदर्श पर की गई प्रतीकात्मक योजना की पद्धित क्रमशः अधिक अपनाई जाने लगी और वैसी ही उपिमत कथाएँ भी रची गईँ। इन बहुत से सूफी कवियों की बोर से इस समय ऐसे भी प्रयत्न होने लगे जिनसे इस्लाम धर्म के सांप्रदायिक रूप का भी महत्व सुचित किया जा सके।

जहाँ तक अपनी रचनाओं के अंतर्गत भारत से बाहर वाले सुदूर देशों की चर्चा करने का प्रश्न है, इस बात का आरंभ सर्वप्रथम कवि उसमान ने ही कर दिया था। उसने अपनी 'चित्रावली' के कितपय पात्रों के ऐसे नाम भी रख दिए थे जिनसे उनकी विशेषताओं का परिचय सगमता के साय पा लिया जा सकता था । परन्तू अन्य अनेक बातों में उसने अधिकतर अपने समय तक प्रच-लित परम्परा का ही अनुसरण किया। इसके विपरीत उसके समसामयिक जान कवि ने भिन्न-मिन्न प्रकार के अनेक छोटे-बड़े प्रेमाख्यानों की रचना की और उन्होंने उनमें से किसी-किसी में उक्त नवीन बातों का भी समावेश कर दिया। उन्होंने अपनी 'रतनावली' की रचना के संबंघ में बतलाया है कि वह किसी रूम निवासी 'महागुनीराय' द्वारा महमूद गजनवी के लिए कही गई बिद्वितीय कथा का भारतीय रूप है और अपने 'मधुकरमालति' नामक प्रेमाख्यान में तो उसने दास-प्रथा, हारूँरशीद, तर्किस्तान, अरमनी आदि के भी उल्लेख किए है। इसी प्रकार जहाँ इस कवि ने एक ओर 'नल दमयन्ती' के प्रसिद्ध भारतीय प्रेमाख्यान को अपनी एक रचना का विषय बनाया है वहाँ दूसरी ओर उसने 'ग्रंथ लैले मजनू' और 'कथा खिजरखाँ साहिजादे की' वा 'देवस्रदे की चौपाई की भी रचना कर डाली है। जान किव फतेहपुर (जयपुर)के निवासी थे और उन्होंने कहानी-रचना में इतनी निपुणता प्राप्त कर ली थी कि उन्हें उनकी कथावस्तु के सोचने तथा फिर उन्हें लिख डालने में भी अधिक समय नहीं लगा करता था। कवि उसमान के ही एक अन्य सम-काळीन सूफी रचयिता शेख नवी भी थे जिनका प्रेमाख्यान 'ज्ञानदीप' नाम से प्रसिद्ध है। इस रचना र्षे अंतर्गत सारी बातें भारतीय परम्परा के ही अनुकूल कही गई जान पड़ती <mark>हैं और</mark> इसमें प्रेमभाव नायक की अपेक्षा पहले नायिका में ही जाग्रत होना तक दर्शाया गया है। परन्तु ऐसा करते समय भी किन ने ज्ञान एवं योग-साधना से कहीं बढ़कर प्रेमतत्व का महत्व सिद्ध करके तथा एक सौन्दर्यमुग्धा रमणी का, 'यूसुफ-जुलेखा' वाली प्रेम-कहानी की स्त्रियों की भाँति अपनी अंगुली में चोट पहुँचाने पर भी उससे अप्रभावित रहना दिखला कर उसमें शामी अंतर्भावों को भी स्थान दे दिया है।

इन सुफी कवियों के पीछे लगभग सौ वर्षों तक की रची हुई किसी ऐसी कृति का पता नहीं चलता जो इनके मुल आदशों के अनुसार प्रस्तूत की गई हो, परन्तू हिंदवी अथवा दिक्खिनी हिंदी साहित्य के इतिहास से पता चलता है कि यही समय उधर की प्रेमाख्यान-रचना के लिए 'स्वर्णयग' बन गया था। इसी समय वहाँ के प्रसिद्ध कवि गवासी, वजही, तवई और हाशिमी ने सामी कथाओं को लेकर अथवा उनके आदशों पर अपनी प्रसिद्ध मसनवियाँ लिखीं तथा मुकीमी, नुसरती और गलाम अली ने भी इसी कार्य को, अन्य आधारों में न्युनाधिक परिवर्तन लाकर पूरा किया जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि इनके पीछे आने वाले उत्तरी भारत के कई सुफी कवियों की रच-नाएँ भी उनका अनुसरण करती हुई जान पड़ने लगीं। उदाहरण के लिए 'अनुराग-बाँसुरी' की रचना करते समय नूर मुहम्मद ने सँभवतः मुल्ला वजही के 'सबरस' का अनुकरण किया, कासिम-शाह ने अपने 'हंस-जवाहर' नामक प्रेमाख्यान को बहत-कुछ गवासी के 'सेफुल्मुल्क और वदीय-ज्जमाल' के सांचे में ढाला तथा शेख निसार ने भी ठीक उसी युसूफ और जुलेखा की कथावस्तु को अपनाया जिसे उनसे लगभग १०० वर्ष पहले दिक्खनी हाशिमी ने अपनी रचना के लिए चुना था। इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों वर्गों की रचनाओं में वाह्य सादश्य के बहत कुछ होते हुए भी महत्व-पूर्ण अंतर दिखलाया जा सकता है, किंतु केवल इसी एक बात के कारण यह अनुमान भी कभी निराघार नहीं कहला सकता कि इघर सूफी कवियों में एक नई प्रवृत्ति काम करने लग गई थी। इतना ही नहीं, नूर मुहम्मद ने तो अपनी 'अनुराग-बाँसुरी' की रचना ही इसलिए प्रस्तुत की कि उसके द्वारा वह कदाचित 'संखवाद की रीति मिटाने' में समर्थ हो। उसका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि "मेरी इस हिदी रचना का कोई विपरीत अर्थ न लगाए, क्योंकि मैं इसके द्वारा 'हिंदू मार्ग पर' नहीं चल रहा हैं।"

सूफी प्रेमाल्यानों की इस रचना-पद्धित के उदाहरण फिर लगभग एक सौ वर्षो तक उपलब्ध नहीं होते। अब तक जो ऐसी उल्लेखनीय रचनाएँ मिल सकी हैं उनका निर्माण-काल ईस्वी
सन की बीसवी राताब्दी के प्रथम चरण में पड़ता है। ये रचनाएँ तीन है, जिनमें से प्रथम अर्थात
'नूरजहाँ' की प्रेम-कहानी किल्पत है और उसके पात्रों के नाम भी भरसक विदेशी घटना-स्थलों
के ही अनुसार रखे गए हैं। इसकी एक अन्य विशेषता यह भी है कि इस प्रेमाख्यान के रचयिता
ने भी अपनी प्रेम-कहानी का आध्यात्मिक अभिप्राय अंत में स्पष्ट करके रख दिया है। इस युग की
दूसरी प्रेम-कहानी 'भाषा-प्रेमरस' की भी कथावस्तु किल्पत है, किंतु इसमें नायक से पहले नायिका
के ही जन्मादि की बातें भूमिका-रूप में कह दी गई है। इन दोनों के अतिरिक्त, जो ऐसा तीसरा
प्रेमाख्यान है उसका नाम 'प्रेमदर्पण' होते हुए भी उसके कथानक का मूल स्रोत 'यूसुफ जुलेखा'
की सामी प्रेमगाथा है। कहते है कि इसी तीसरी रचना को उसके किव ने उर्दू किव फिजार की किसी
मसनवी के आधार पर लिखा है, किंतु फिर भी यह उसका ठीक-ठीक अनुवाद नहीं है, इसके सिवाय
इस क्रेमाक्यान की एक यह भी विशेषता है कि इसमें किसी गुर, पीर, सुआ वा परेवा जैसे मार्म-

दर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ी है, जो कदाचित इस कारण है कि इसकी मूल कथा में भी उसके लिए कोई गुंजायश नहीं थी। इस रचना का निर्माण-काल हि० सन १३०५ अर्थात सन १९१७ ई० (सं० १९७४ वि०) बतलाया गया है, जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था और योरपीय साहित्य एवं संस्कृति का पूरा प्रशाव भी पड़ने लग गया था, किंतु इस बात का कोई भी स्पष्ट प्रभाव इस रचना के अंतर्गत नहीं दीख पड़ता और इसका किव इसे लगभग पुरानी ही धारणाओं के अनुसार पूरा कर देता है। वास्तव में हम इन उत्तरकालीन प्रेमाख्यानों में वैसा कलात्मक चमत्कार भी नहीं पाते जिसकी संभावना हमें अबतक लिखी गई रचनाओं के उत्तरोत्तर विकास का अध्ययन करते समय होने लगी थी, प्रत्युत इधर की कृतियाँ भी अधिकतर फिर उसी घटनाप्रधान आदर्श को स्वीकार करती दीखती रही हैं जो इनकी प्रारंभिक विशेषता थी।

# सूफी प्रेमाख्यानों का वर्गीय विभाजन

सफी प्रेमाख्यानों का किसी दिष्ट-विशेष के अनुसार वर्गीकरण करना उतना सरल नहीं जान पडता। इनके रचयिताओं ने जिन स्थुल आदशों को सर्वप्रथम अपना लिया था उनका सर्वथा परित्याग करने में वे आज तक भी सफल वा समर्थ न हो सके। उनके वैसे ही कथानक है, वैसी ही रचनापद्धति है और प्रायः वही उद्देश्य भी है जिसे ध्यान में रखकर उन्होंने इन रचनाओं का निर्माण आरंभ किया था। फिर भी, जैसा कि इनके रचना-विकास-क्रम पर विचार करने से विदित होता है,इस साहित्य को हम कम से कम तीन युगों में विभाजित कर सकते हैं और उन्हें कमशः आदिकाल, मध्यकाल एवं उत्तरकाल के पृथक-पृथक नाम देते हुए, उनकी कतिपय मोटी-मोटी विशेषताओं की ओर कुछ संकेत भी कर सकते हैं। तदनुसार हम कह सकते है कि सुफी प्रेमाख्यानक साहित्य का बादिकाल, ईस्वी सन की चौदहवीं शताब्दी के लगभग उत्तराई से आरंभ होकर उसकी पंद्रहवीं के अंत तक चलता है और इन डेढ़ सौ वर्षों में प्रस्तुत की गई एकमात्र उपलब्ध रचना 'चंदायन' के बाघार पर केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि उन दिनों विशेषकर घटनाओं के विव-रण को ही महत्व दिया जाता होगा तथा नायकों के अलौकिक बल-वीर्य, दैवी शक्ति की सहायता एवं चमत्कारपूर्ण प्रसंगों का समावेश भी किया जाता रहा होगा। परन्तु मध्यकालीन प्रेमाख्यानों का अध्ययन करते समय हमारा ध्यान इनकी कुछ अन्य विशेषताओं की ओर भी गए बिना नहीं रहता। मध्ययग ईस्वी सन की सोलहवीं शताब्दी के आरंभ से लेकर कम से कम उसकी अठारहवीं के अंत तक पहुँचता प्रतीत होता है और इसे हम निश्चित रूप से इसका स्वर्णयुग भी कह सकते हैं। इस काल के भी प्रथम सौ वर्षों में हमें वस्तृतः पूर्वकालीन बातों की ही आवृत्ति, उन पर आश्रित काव्य-सौन्दर्य एवं रचना-चातुर्य की विविध अभिव्यक्तियों के साथ, दीख पड़ती है। फिर इसके दूसरे सौ वर्षों में हमें इनके घटना-क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ अधिक व्यापकता आ गई लक्षित होती है, इनके पात्रों के स्वभावादि में आ गए कुछ न कुछ परिवर्तनों के दर्शन होने लगते हैं तथा, इसी प्रकार, कभी-कभी इनमें फारसी साहित्य से उधार ली गई कतिपय बातों का अंतर्भाव भी प्रकट होने लग जाता है। इसके अंतिम सौ वर्षों में तो हमें इस बात के भी प्रमाण अच्छी मात्रा में मिलने लगते हैं कि सूफियों की इस रचना-पद्धति का मूल उद्देश्य वस्तुतः सांप्रदायिक ही रहा होगा। परन्तु उत्तरकालीन प्रेमाल्यानों के निर्माण-काल अर्थात उन्नीसवीं ईस्वी शती से लेकर बीसवीं तक की अविध में इस प्रकार की सारी उमंगें प्रायः ठंढी पड़ती-सी प्रतीत होती है। इस अंतिम युग की ऐसी रचनाओं में न तो कहीं जायसी की प्रतिमा है, न मंझन वा उसमान की सहृदयता है, न जान की योग्यता है, न नबी का पांडित्य है, न नूर मुहम्मद की कट्टरता है, न निसार की धार्मिकता है और न कासिमशाह की उदारता ही पाई जाती है। इस खेवे के सूफी किवयों की यदि कोई विशेषता है तो यह कदाचित इस बात से भिन्न नहीं कि उन्होंने अपनी रचनाएँ न्यूनाधिक व्यक्तिगत रुचि वा आग्रह के कारण प्रस्तुत की हैं तथा उन्हें भरसक व्यर्थ के आडम्बरों से भी बचाया है।

इस प्रकार का वर्गीकरण प्रायः रचना-कालीन परिस्थितियों तथा कवियों को प्रभा-वित करने वाले उनके विशिष्ट वातावरणों के अनुसार किया जाता है। इस विभाजन-पद्धति के वैज्ञानिक होने में संदेह नहीं किया जा सकता और इसे विभिन्न साहित्यों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान भी मिलता आया है। परन्तु इसके अतिरिक्त कई अन्य ऐसे भी मानदंड हो सकते हैं जिन्हें दिष्ट में रखकर ऐसी रचनाओं का वर्ग-विभाजन किया जाय। उदाहरण के लिए हम ऐसा करते समय इस बात पर भी घ्यान रख सकते हैं कि अमुक प्रेमाख्यान प्रत्यक्षतः सोद्देश्य किखा गया है अथवा उसकी रचना यों ही कर दी गई है। इसके सिवाय हम कभी-कभी इस बात को भी महत्व दे सकते हैं कि अमुक रचना अपने परिणामानुसार सुखांत है वा दु:खांत कही जा सकती है। सूफी प्रेमगाथाओं का वर्गीकरण करते समय यदि हम इन दोनों में से किसी भी पद्धति को अपनाएँ तो हमें इसके बहुत स्पष्ट उदाहरण मिल सकेंगे। परन्तू एक अन्य वर्गी-करण-प्रणाली जिसे हम इस संबंध में बहुत उपयोगी कह सकते हैं, इन रचनाओं के, इनके कथा-नकों के स्वरूपानुसार किए गए, वर्गीकरण की पद्धति है जिसका प्रयोग हम प्रसंगवश इतके विकास की चर्चा करते समय भी करते आए हैं। इसके अनुसार विचार करने पर हमें पता चलेगा कि 'चंदायन', 'मिरगावती' तथा 'मधुमालती' लोकगाथात्मक है और 'पद्मावत' का भी एक बहुत बड़ा अंश इस वर्ग को ही सूचित करता है। परन्तु 'यूसुफ जुलेखा', 'प्रेमदर्गण', 'नलदमयन्ती' अथवा 'लैलामजनूं' की कथावस्तुओं में अधिकतर पौराणिकता भी पाई जा सकती है और ये उनसे मिन्न है। इसी प्रकार 'चित्रावली', 'ज्ञानदीपक,' 'हंसजवाहर', 'इन्द्रावती', 'नूरजहाँ', 'रतनावती', 'कामलता', 'माषा-प्रेमरस' और 'कुँवरावत' आदि के लिए कहा जा सकता है कि इनके कथानक पूर्णतः काल्पनिक हैं तथा इसी कारण इन्हें हम एक भिन्न श्रेणी में रख सकते हैं। 'पद्मावत' और 'छीता' में, और विशेषकर पहली रचना के अंतर्गत, कुछ ऐसे पात्रों और प्रसिद्ध स्थलों के नाम आते हैं जिनसे उनकी ऐतिहासिकता का भ्रम हो सकता हैं। यह कथन कुछ बंशों में ठीक भी कहा जा सकता है, किन्तु वर्ण्य विषय तथा उनके प्रारांगिक उल्लेखों द्वारा भी उनके अधिकतर काल्पनिक अथवा अधिक से अधिक लोकगाथात्मक होने में संदेह नहीं किया जा सकता। इस बात की ओर इसके पहले भी घ्यान दिलाया जा चुका है।

इस प्रसंग में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ तक असूफी प्रेमाख्यानों का प्रश्न है, उनकी रचना के लिए भी 'स्वणंयुग' वही कहला सकता है जिसे सूफी प्रेमाख्यानों े लिए क्लूमान किया गया है और यहाँ पर भी उस अविध में, अर्थात सोलहवीं से अठारहवीं ईस्वी क्यान्यी कक सर्वांगीण प्रोदता दीस पहनी है। इसके सिवाय ऐसी रचनाओं का वर्षीकरण करते समय हम उन्हीं लोकगाथात्मक, पौराणिक एवं काल्पनिक नामक, तीन प्रमुख श्रेणियों का प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते हैं तथा कितपय रचनाओं को अर्द्ध ऐतिहासिक भी ठहरा सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के साहित्य में एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि इसमें उक्त तीनों वर्गों की रचनाएँ लगभग एक ही संख्या में उपलब्ध हैं तथा उनके निर्माण-कार्य में कभी विशेष बाधा भी नहीं पड़ी है।

#### प्रबन्ध-कल्पना

सुफियों के प्रेमाख्यानों का स्वरूप, प्रेम-कहानियों का कोरा कथन मात्र ही न होकर प्रवन्ध-काव्यों की कोटि का है जिस कारण उनके वर्ण्य विषय तथा घटना-विधान एवं क्रम-योजना आदि के सम्बन्ध में कुछ विस्तृत विवेचन भी किया जा सकता है। जहाँ तक उनके कवियों द्वारा कथानकों के चनने का प्रश्न है इसके संबंध में हम अन्य प्रकरणों के अंतर्गत भी थोडी-बहत चर्चा कर चके हैं। प्रेम-कथाओं में प्रेमभाव का निरूपण वा निदर्शन भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियों के अनुसार किया गया दीख पड़ता है और प्रायः सभी उदाहरण हमें अपने भारतीय साहित्य में मिल जाते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत एवं पुराणों में भी हमें ऐसी कहानियां मिलती है जिनमें प्रेम का उदय स्वच्छंद रूप में होता है और उसमें प्रायः वासना की प्रधानता भी रहती है। इसका कारण विशेषकर प्रेमी एवं प्रेमिका का एक दूसरे के आमने-सामने आ जाना और रूप-सौन्दर्य द्वारा परस्पर आकृष्ट हो जाना रहा करता है । फिर एक की ओर से दूसरे को अपनाने के प्रयत्न होने लगते हैं अथवा, यदि दोनों समान रूप से प्रभावित हों किन्तु उनके एक साथ रहने में किसी प्रकार की बाधा आजाती हो तो भी दोनों की ओर से उसे दूर कर मिल जाने की चेष्टाएँ बारम्म हो जाती हैं और यदि परिस्थिति अनुकुल रही तो दोनों का संयोग भी हो जाता है। परन्तू पूराणों के ही अन्तर्गत हमें कितपय ऐसी प्रेम-कथाएँ भी मिलती हैं जिनमें प्रेमभाव कभी-कभी स्वप्न-दर्शन, चित्र-दर्शन वा गुण-श्रवण के आधार पर जाग्रत होता है जिनमें न केवल मिलन, अपित पहले प्रत्यक्ष दर्शन के लिए भी आकुलता होने लग जाती है। शेष बातें पीछे उसी प्रकार चलती है जिस प्रकार साक्षात दर्शन-जन्य प्रेम के विषय में देखी जाती हैं, किन्तु कभी-कभी यहाँ वासना की मात्रा बहुत कम प्रदर्शित की गई मिलती है। इसका प्रधान कारण कदा-चित यह हो कि इस दूसरे प्रकार के माध्यमों द्वारा उत्पन्न प्रेम विशेषकर उच्च स्तरों के ही विकसित समाजों में देखा जाता है जहां प्रचिलत नियमों और परम्पराओं के विविध बन्धन भी काम करते रहते हैं और जहाँ पर इसी कारण मर्यादा-रक्षा की प्रवृत्ति, उसे स्पष्ट बनकर उभरने नहीं देती। प्रत्यक्ष दर्शन-जिनत प्रेम के उदाहरण हमें उर्वशी एवं पुरूरवा तथा शकुन्तला एवं दुष्यन्त के प्रसिद्ध प्रेमास्यानों में मिलते हैं, जहाँ दूसरे प्रकार के लिए हम ऋमशः उषा एवं अनि-रुद्ध तथा दमयन्ती एवं नल की प्रेम-कथाओं का उल्लेख कर सकते हैं ∤सूफी प्रेमगाथाओं के अन्त-र्गत हमें इसी प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन वाले प्रेम का उदाहरण 'मधुमालती', 'ज्ञानदीपक' आदि में मिलता है, स्वप्न-दर्शन का 'इन्द्रावती', 'यूसुफ जुलेखां' आदि में दीख पड़ता है। चित्र-दर्शन-विषयक प्रेमासिक्त की कहानी 'चित्रावली', 'रतनावली' आदि में देखने को मिलती है और **गुष-अवण-ज**न्य प्रेम 'पद्मावत', 'कँवलावती' आदि कहानियों द्वारा उदा**हुत पा**या जाता है। 'अनुराग-बाँसुरी' एक ऐसी प्रेम-कहानी हैं जिसका नायक सर्वप्रथम एक सुन्दरी द्वारा प्रदत्त किसी मणिमाला को ही देखकर उसकी ओर आकृष्ट होता हैं और फिर उसके प्रेम की पुष्टि उसके सौन्दर्य के वर्णन द्वारा भी हो जाती हैं। भारतीय साहित्य के अन्तर्गत दो अन्य प्रकार की प्रेम-पद्धितयों के भी उदाहरण मिलते हैं जिन्हें कमशः विवाहोत्तर उत्पन्न दाम्पत्य प्रेम एवं अंतःपुर की नारियों के प्रति जाग्रत किसी नरेश के प्रेम से सम्बद्ध कह सकते हैं, किन्तु इनके उदाहरणों को सुफी कवियों की रचनाओं में उतना महत्व नहीं मिलता है।

सुफियों को अपने प्रेमाख्यानों की रचना करते समय इस बात की ओर भी सदा ध्यान देना पडता है कि हम केवल कोई प्रेम-कहानी ही नही लिखते, हमें अपनी इस रचना द्वारा प्रेम-तत्व का निरूपण करना है तथा प्रेम-साधना का स्वरूप भी निर्धारित करना है जिससे हम उनके महत्व का दूसरों के लिए समुचित रूप से प्रतिपादन कर सकें तथा जिससे वे हमारी स्वीकृतियों को सर्वथा उपयोगी एवं हितकर समझते हुए उसकी ओर आकृष्ट हो जायेँ। तदनुसार एक ओर जहाँ वे किसी प्रेम-क्या के प्रबंध-संघटन एवं घटना-प्रवाहादि को दृष्टि में रखते थे, वहाँ दूसरी ओर उन्हें इस बात में पूरा सावधान भी रहना पड़ता था कि यह सभी कुछ उनके अपने उद्देश्य के अनुकूल पड़े तथा उनकी रचना उसके सर्वथा अनुरूप उतर सके। कोरी प्रेम-कहानी आदि से अन्त तक केवल घटना-प्रवाह के अनुसार भी कही जा सकती है, जिस दशा में पाठकों वा श्रोताओं का घ्यान विभिन्न व्यक्तियों तथा उनके प्रेम-व्यापारों की ओर ही जाता है और वे उसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए, उस पर प्रायः टीका-टिप्पणी भी कर देते है। परन्तू जब कभी वह किसी उद्देश्य-विशेष से कही जायगी तो उसे कहने वाले के लिए यह बावश्यक होगा कि वह उसके विभिन्न स्थलों और प्रसंगों के बाने पर यथावसर कतिपय आकर्षणों की योजना करके तथा, यदि ठीक जान पड़े तो उसमें अपनी ओर से कुछ परिवर्तन बौर परिवर्द्धन भी कर दे। मूल प्रेम-कथा का रूप तो केवल इतना ही होगा कि उसमें किन्हीं दो प्रेमी और प्रेमिकाओं का एक-दूसरे के प्रति आकर्षण हो, इस कार्य में उन्हें आवश्यक सहायता मिले, वे अपने प्रेमपात्र को अपना बना लेने के लिए प्रयत्नशील हों, इस कार्य में उन्हें आवश्यक सहायता मिले और अंत में, वे कृतकार्य भी हो जायें। परन्तु एक सुफी कथाकार को केवल इतने कथन मात्र से ही स्वभावतः संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि इसके द्वारा वह केवल किसी इतिवृत्त का एक विवरण मात्र ही उपस्थित कर पाता है जो उसके लिए तब तक अधूरा ही कहलाएगा जब तक उसके आघार परवह उसमें प्रदर्शित लौकिक प्रेम अपने अभीष्ट ईश्वरीय प्रेम के साथ ससंगत भी न सिद्ध कर दे और इस प्रकार, अपनी उस कृति की रचना का प्रमुख उद्देश्य पूरा होता देख लें / सूफी कवियों को इसीलिए अपने प्रेमास्थानों के अंतर्गत प्रेमपात्र के सौन्दर्य को किसी प्रकाश र्जा ज्योतिष्युंज के रूप में चित्रित करना पड़ता है। उसके प्रेमी वहाँ पर उससे आकृष्ट होते ही र्जसकी और तृत्सण उन्मुख हो पड़ते हैं, उसके विरह में तड़पने लग जाते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं तथा इस मार्ग में कठिन से कठिन विघ्नों को भी तृणवर तुच्छ मानते हुए, दृढ़बत बन कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक साधारण लौकिक जीवन में बहु बनिवार्य नहीं कि प्रत्येक प्रेमी अपने प्रेमपान के लिए ठीक इसी प्रकार का आचरण करे. किंत् . एक सूफी प्रेयास्थान के नायक वा नायिका तथा कभी-कभी उन दोनों के लिए यह स्वासाविक हो जातां है कि वे उक्त दोनों नियमों का पालन प्रायः यंत्रवत करते चलें। अतएव प्रायः प्रत्येक ऐसे प्रेमास्थान में हमें कितपय घटना और प्रसंगों की एक आवृत्ति-सी होती हुई भी जान पड़ती है।

सफी कवियों को अपने उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहत-कुछ आवश्यक समझ कर नए-नए दश्यों, वातावरणों, परिस्थितियों वा पात्रों, प्रसंगों एवं घटनाओं की भी सष्टि करनी पड़ती है और कभी-कभी तो कथा में वैचित्र्य लाने की दृष्टि से उसमें अंतर्कयाओं का अंतर्भाव भी करना पड जाता है। आध्यात्मिक साधना के लिए जिस प्रकार किसी सफी 'सालिक' को किसी पीर वा परामर्शदाता की आवश्यकता पड़ा करती है जो उसे विघ्नों द्वारा विचलित होने की स्थिति में भी उचित सुझाव तथा सांत्वना देकर सँभाल लेता है, उसी प्रकार इन कहानियों में भी हमें उपयक्त सहायक मिल जाते हैं। ये उसे न केवल प्रेमपात्र का प्रारंभिक परिचय देकर उसके हृदय में प्रेमभाव जाग्रत करते हैं, कभी-कभी उन दोनों के बीच संबंध-स्थापन का कार्य भी करते हैं। इन माध्यमों को सुफी कवियों ने अधिकतर पक्षी के रूप में अथवा कभी-कभी देवों वा अप्सराओं के नाम देकर चित्रित किया है, जिसका एक प्रधान कारणयह हो सकता है कि ऐसे प्राणी दूर देशों तक भी पहुँच कर सारा कार्य अपेक्षाकृत सरलता के साथ कर सकते हैं। इन कहानियों के अन्तर्गत हमें ऐसे प्राणी वा साधारण पदार्थ तक कम मिलेंगे जिन्हें प्रेम-व्यापार के कम-विकास में किसी न किसी प्रकार अनावश्यक ठहरा दिया गया हो। यदि कोई इसमें प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है तो दूसरा केवल गौण बन कर ही काम में आ जाता है और इसी प्रकार, यदि किसी के द्वारा नायक-नायिकाओं को पूरा प्रोत्साहन मिला करता है तो दूसरे उनके मार्ग में बाघक बन कर भी कुछ न कुछ कर देते हैं। बीहड़ वन, भयंकर तूफान, विषैत्रे साँप, सुदीर्घ अजगर, विशालकाय हाथी, बलशाली गरुड़ पक्षी और मनुष्यमक्षी राक्षस तथा यंत्र, मंत्र, जादु-टोना और अनेक विद्याओं के जानकार मानवों की ओर से जब कभी कोई बाघा उपस्थित की जाती है तो उससे बचकर आगे बढ़ना प्रायः असंभव-सा जान पड़ता है। परंतु जब अंत में, इनसे मुक्ति मिल जाती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनका समावेश केवल प्रेम-परीक्षा के लिए किया गया है। प्रेमी एवं प्रेमिका का एक दूसरे से पून:-पून: वियुक्त होते रहना भी केवल इसीलिए प्रदर्शित किया जाता है कि उनके प्रेमभाव में अधिकाधिक दृढ़ता आती जाय। सुफी साधकों को अपने ईश्वरीय प्रेम की साधना में विभिन्न सांसारिक अंतरायों का सामना करना पडता है और वे अनेक उलझनों के कारण उसमें शीघ्र कृतकार्य नहीं हो पाते। इन कवियों ने अपनी प्रेम-कहानियों की रचना करते समय इस बात को सदा अपने घ्यान में रखा है और तदनुसार ऐसे ही प्रसंगों के चित्रण भी किए हैं।

#### काव्य-प्रकार

सूफी प्रेमास्थानों को प्रबंध-काव्य की कोटि में रखते समय हमारा घ्यान उनकी प्रमुख विशेषताओं की ओर गए बिना नहीं रहता। प्रबंध-काव्य का एक रूप महाकाव्य भी हो सकता है जिसके लक्षण साहित्यशास्त्र के ग्रंथों में गिनाए गए हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि उसकी सारी बातें यहाँ नहीं पाई जातीं। इन प्रेमास्थानों के लिए न तो यही आवश्यक है कि ये सर्गबद्ध हों और न यह कि इनका नायक किसी उच्च कुल की ही संतान हो। वास्तव में यहाँ पर किव का उद्देश

किसी महान चरित्र की अवतारणा मात्र न होकर प्रेमतत्व का प्रतिपादन भी रहा करता है जो महाकाव्यों की दृष्टि से अनिवार्य नहीं। इसके सिवाय महाकाव्यों की रचना जहाँ अधिकतर शिष्ट समाज से ही संबंध रखती है वहाँ प्रेमाख्यानों का क्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसका विषय किसी साधारण कोटि के समाज से भी ग्रहण किया जा सकता है जहाँ उच्च बौद्धिक स्तर का प्रायः अभाव-सा रहा करता है। प्रेमाख्यानों की एक बहुत बड़ी विशेषता इस बात में भी पाई जाती है कि इनकी रचना करते समय पात्रों की वास्तविक जीवन-पद्धति की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। उसके संबंध में विविध काल्पनिक घटनाओं का समावेश कर दिया जाता है तथा आक-र्षक प्रसंगों की सष्टि कर उन पर आश्चर्य-तत्व का गहरा रंग भी चढ़ा देते हैं। ऐसे आश्चर्य-तत्व का अतिरंजन हमें प्राय: जैन चरित-काव्यों में भी दीख पड़ता है, किंतू वहाँ पर कवियों की कल्पना उतने अनियंत्रित ढंग से नहीं काम करती। उन रचनाओं के प्रमुख पात्र जैन पुराणों से चुने हुए रहते हैं और उनके चरित की रूपरेखा बहत-कुछ पहले से ही निश्चित रहा करती है। उनके विविध जन्मों की कथाएँ आती है जिनमें उनकी अलौकिक शक्ति का चमत्कारपूर्ण वर्णन रहा करता है तथा उनमें किसी वैराग्यमुलक परिणाम की ओर संकेत भी दे दिया जाता है, परन्तु सूफी प्रेमास्थानों की कथाओं के बहुधा दु:खान्त होते हुए भी हमें उनमें कभी शांत रस की प्रधानता नहीं लक्षित होने पाती। इसके अतिरिक्त जैन चरित-काव्यों तथा सुफी प्रेमाख्यानों का साद्श्य हमें उन दोनों के किसी न किसी धार्मिक उद्देश्य से लिखे जाने में भी दिखलाई देता है। परन्तु पहले वाले वर्ग की रचनाएँ इसकी ओर सदा संकेत भी नहीं किया करतीं। फिर भी, जहाँ तक सुफी प्रेमास्थानों के बाह्य रूप एवं रचना-शैली का प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि उसके लिए बहुत-कुछ जैन चरित-काव्यों की ही परम्परा का अनुसरण किया गया होगा।

सुफी प्रेमाख्यानों की रचना करते समय फारसी साहित्य की रचना-परम्परा से भी प्रेरणा , ग्रहण की गई है, किंत्र उसका अंघानुसरण नहीं किया गया है। फारसी भाषा में लिखे गए प्रबंघ-काव्यों को प्रायः 'मसनवी' का नाम दिया जाता है जिसकी रचना-शैली के लिए कितपय रूढ़ियाँ भी निर्घारित हो चुकी हैं। मसनवी पद्धति के अनसार लिखित बड़े-बड़े काव्य-ग्रंथों में भी कभी उनके सर्गों जैसे अंगों में विभाजित होने के उदाहरण नहीं मिलते। उनमें अधिक से अधिक विभिन्न प्रसंगों वा घटनाओं के अनुसार उपयुक्त शीर्षक मात्र दे दिए जाते हैं। सूफ़ी प्रेमास्यानों के उस वर्ग में जिसकी रचना अधिकतर बीजापुर एवं गोलकूंडा के हिंदवी-कवियों ने आरंभ की थी और जिसकी एक परम्परा उर्दू साहित्य में प्रचलित है, इस पद्धित का अनुसरण किया गया है। उन प्रेमा-ख्यानों का प्रायः 'मसनवी' नाम तक भी दे दिया गया दीख पड़ता है और उनमें फारसी 'बहरों' के ही प्रयोग किए गए हैं। परन्तु हिंदी में लिखे गए उत्तरी भारत के सूफी प्रेमाख्यानों में यह बात नहीं पाई जाती और, यद्यपि वे कभी सर्गबद्ध भी नहीं होते तथा उनकी उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों में से किसी के अंतर्गत उक्त शीर्षक वाली परिपाटी का पालन भी दील पड़ता है, तथापि वे उसके बहुत ऋणी नहीं समझे जा सकते। इन रचनाओं का सर्गबद्ध न होना इस कारण भी संभव है कि वैसी रचनाएँ पहले प्राकृत एवं अपभ्रंश माषाओं में भी कर दी जाती थीं। वाक्पतिराज का प्रसिद्ध प्राकृत महाकाव्य 'गउडवहो' सर्वबद्ध नहीं है और न हरिमद्र कवि की ऐसी अपभ्रंश रचना 'णेमि-बाह-बरिख' के लिए ही हम वैसा कह सकते हैं। ऐसे महाकाव्य अपवाद-स्वरूप भले ही मान िलए जाएँ, किंतु इनके द्वारा कम से कम इतना अवश्य सिद्ध होता है कि इस प्रकार की रचना-श्राली का भी यहाँ अभाव नहीं था। इसके सिवाय सूफी प्रेमास्थानों के इस वर्ग की एक विशेषता इस बात में भी लक्षित होती है कि इनके रचियताओं ने अपने कथानकों के लिए या तो लोकगाथाओं को विशेष महत्व दिया है अथवा पौराणिक वा ऐतिहासिक प्रेम-कहानियों को ही चुना है और जहाँ कहीं उन्होंने कोरी कल्पना से काम लिया है अथवा मुस्लिम धर्मकथाओं का आश्रय ग्रहण किया है वहाँ पर भी उन्होंने उस पर भरसक भारतीय रंग चढ़ाने के ही प्रयत्न किए हैं। जहाँ तक इन किवयों द्वारा अपनी रचनाओं का आरंभ करते समय मंगलाचरण जैसे प्रसंगों के लाने का प्रश्न है, हम यहाँ पर भी इन्हों केवल 'मसनवी' के रचियताओं का ही अनुकरण करते नहीं पाते, क्योंकि इसका भी एक रूप हमें जैन-चिरत-काव्यों में दीख पड़ता है। यहाँ पर हमें पैगंबरों व नबियों की स्तुति की जगह तीर्थकरों की वन्दना मिलती है, 'शाहेवक्त' की प्रशंसा की जगह आश्रयदाता के लिए कहे गए देव-भित्त सूचक शब्द दीख पड़ते है तथा प्रायः एक ही प्रकार से बतलाए गए वे आत्म-परिचय भी उपलब्ध होते है जिनमें अपनी विनम्प्रता सूचित की गई रहती है।

सूफी प्रेमाख्यानों को हम कथा-साहित्य के अंतर्गत गिना करते हैं और इन दोनों को प्रधा-नतः इस बात में ही पृथक करते है कि कथाओं अथवा आख्यायिकाओं का रूप जहाँ विशुद्ध घटना-प्रघान ही हुआ करता है वहाँ इन रचनाओं में ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं रहती जहाँ पर साहित्यिक चमत्कार भी आ गया हो। यहाँ पर कल्पना का काम केवल वर्ण्य विषयों तक ही सीमित न रहकर वर्णन-शैली तक भी आगे बढ़ जाता है और पूरी कृति में रसात्मकता का समावेश हो जाता है। फिर भी प्रेमाख्यानों का यह अंश उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता जितनी किसी महाकाव्य वा खडकाव्य के लिए अपेक्षित होती है। बहुत से ऐसे प्रेमाख्यानों में तो हमें वैसे वर्णन भी मिल जाते है जिनका उल्लेख महाकाव्य के लक्षणों की चर्चा करते समय किया गया है। उदाहरण के लिए हमें यहाँ प्रायः वनों, नगरों, सागरों, पर्वतों, विभिन्न कालों तथा ऋतुओं के वर्णन मिलते है और युद्धों, उत्सवों, यात्राओं तथा भोग-विलास एवं विरह-वेदना के स्पष्ट चित्रण भी उप-लब्ब होते हैं। परन्तू इनमें से अधिकांश की चर्चा यहाँ केवल प्रासंगिक रूप में ही कर दी जाती है। प्रेमियों की विकट यात्रा, उनका विघ्न-बाधाओं के साथ संघटित संघर्ष, उनकी विरह-यातना आदि ही कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इनमें आ जाना प्रायः अनिवार्य समझा जाता है। ये इन रचनाओं के लिए उसी प्रकार रूढिगत बन गई हैं जिस प्रकार लोक-गाथाओं से आकर इनमें स्थान पा लेने वाली विभिन्न कथा-रूढ़ियों के विषय में कहा जा सकता है। सूफी प्रेमास्थानों के नायक सदा साहसिक कार्यों की क्षमता रखते हैं और उनमें इसी कारण अपने को जोखिम में डालते रहने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। उनका यह स्वभाव उनके भीतर अपार उत्साह की अपेक्षा रखता है जो किसी सच्चे वीर पुरुष के लिए भी अत्यन्त आवश्यक होता है। अतएव महाकाव्यों एवं सूफी प्रेमाख्यानों का बहुत-कुछ सादृश्य उनके नायकों के वीर, साहसी और परा-कमी होने में भी पाया जा सकता है। परन्तु महाकाव्यों के नायक जहाँ अपने शौर्य-पराकम का प्रदर्शन अपने उदात्त स्वभाव अथवा यशोलिप्सा के कारण करते देखे जाते है वहाँ इन प्रेमास्थानों के नायकों को यह कार्य प्राय: विवश होकर तथा अपने प्रेम-मार्ग का कंटक दूर करने के ही लिए

पूरा करना पड़ता है। इसीलिए प्रेमाख्यानों के किव बहुत-से विकट युद्धों का भी वर्णन केवल थोड़ी-सी ही पंक्तियों में कर डालते हैं जहाँ महाकाव्यों में इन्हें कभी-कभी बहुत विस्तार दे दिया जाता है।

अतएव बड़े-बड़े सूफी प्रेमास्यानों को 'महाकाव्य' तथा छोटी-छोटी रचनाओं को 'खंड-काव्य' की संज्ञा देते समय इसका ठीक आशय भी प्रकट कर देना हमारे लिए आवश्यक हो सकता है, क्योंकि केवल उसी दशा में उनके वास्तविक स्वरूप का निश्चित ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते है। महाकाव्यों की जो परिभाषा पहले दी जाती थी अथवा जो लक्षण, उनका परिचय देते समय, गिनाए जाते थे उनकी उपयुक्तता स्वभावतः सभी प्रकार के प्रबंध-काव्यों के लिए सिद्ध नही की जा सकती और न, कम से कम, उन सभी को हम कभी स्थायी रूप में चिर काल के लिए स्वीकार ही कर सकते हैं। महाकाव्य-संबंधी घारणा का आज तक, पिछली कई शताब्दियों से, विकास होता आया है और इसमें संदेह नहीं कि उसमें और भी परिवर्तन वा परिमार्जन की आवश्यकता होगी। इसके सिवाय सुफी प्रेमाख्यानों के वर्ण्य विषय तथा उनके विकास-क्रम को प्रभावित करने वाले आदशों की ओर ध्यान देने से पता चलता है कि उनके स्वरूप-निर्माण में अनेक प्रकार के कारणों ने सहयोग प्रदान किया होगा और इसी कारण इनका महाकाव्यत्व भी बहुत भिन्न रुक्षणों पर आश्रित हो सकता है। सूफी प्रेमास्यान एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंब-काव्य के प्रायः सभी तत्व वर्तमान हैं, किंतू, जिसमें इसके साथ ही, कथा-आख्यायिका, जैन-चरित-काव्य, घर्मकथा, महाकाव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सभी उपलब्ध सुफी प्रेमास्थानों का आकार-प्रकार ठीक एक समान नहीं कहला सकता और न ऐसा एक भेद उनके रचना-कलानुसार भी ठहराया जा सकता है। परन्तु इसमें भी सदेह नहीं कि उनमें कुछ ऐसी विरुक्षणता है जो उन्हें असूफी प्रेमाख्यानों से भी पथक कर देती है।

## ऋम-योजना

सूफी प्रेमाख्यानों की रचना-पद्धित में प्रबंध-रूढ़ियों की प्रधानता है। इनके रचियताओं ने एक विशेष आदर्श का पालन अपना कर्तव्य-सा समझ लिया है और भरसक प्रयत्न किया है कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न आ सके। वर्ण्य विषय के कमानुसार वे अपनी रचनाओं को पर-मात्मा की स्तुति से आरंभ करते हैं और अधिकतर उसके सृष्टिकर्ता-रूप का वर्णन भी कर दिया करते हैं। वे उसकी सर्वशिक्तमत्ता का परिचय देकर फिर बहुघा हजरत मुहम्मद और उनके सहयोगियों की चर्चा करते हैं और उनकी प्रशंसा भी कर देते हैं। यहाँ तक उनके मंगलाचरण का वंश रहा करता है, इसके अनंतर वे साधारणतः 'शाहेवक्त' के विषय में अपना कथन आरंभ करते हैं और उसका नाम निर्देश करते हुए, उसके गुणों का उल्लेख भी कर देते हैं। यह उल्लेख प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण रहा करता है और कदाचित इसलिए किया जाता है कि अपने ऊपर उसकी कृपा-दृष्टि बनी रहे। 'शाहेवक्त' की प्रशंसा करके फिर किव अपने पीर तथा कभी-कभी उसके संप्रदाय के अन्य प्रमुख लोगों के नाम लेता है और उनके प्रति भक्ति-प्रदर्शन करता है। फिर संख में वह स्वयं अपना नामोल्लेख करता है और उनके प्रति भक्ति-प्रदर्शन करता है। फिर संख में वह स्वयं अपना नामोल्लेख करता है और अहुधा प्रसंगवश्च अपने जन्म-स्थान एवं पूर्वजों

का एक संक्षिप्त परिचय देकर, अपनी रचना के निर्माण-काल का पता भी दे देता है और इस प्रकार उसकी कृति का यह प्रथम अंश पूरा हो जाता है। आत्मपरिचय देते समय किव को कभी-कभी अपने विषय में कुछ नम्न निवेदन भी करना पड़ता है तथा यह भी सूचित कर देना पड़ता है कि उसकी रचना का आधार क्या है।

इस प्रकार, मंगलाचरण तथा परिचयात्मक उल्लेखों के आ जाने पर प्रेमाख्यानों की कथा का सुत्रपात किया जाता है। यहाँ पर या तो किव पहले कथा-नायक के देश, कुल, प्रारंभिक जीवन आदि की चर्चा करके फिर नायिका का भी परिचय देने लग जाता है अथवा वह पहले ऐसी ही बातों का वर्णन नायिका के ही संबंध में कर लेता है और तब नायक का परिचय देता है। इस दूस रे ढंग पर लिखी गई रचनाओं की संख्या कम है और इनमें विशेषकर जायसी की 'पद-मावत' एवं जान कवि की 'छीता' जैसी कुछ प्रेमकथाओं की ही चर्चा की जा सकती है। परन्तु नायिका के पहले नायक का परिचय आरंभ कर देने वाले प्रेमाख्यानों की संख्या अपेक्षाकृत कहीं अधिक है। इस संबंध में 'मधुमालती', 'इंद्रावती', 'अनुराग-बांसुरी', 'यूसुफ जुलेखा' आदि के नाम लिए जा सकते हैं तथा उनके भी उल्लेख किए जा सकते हैं जिनके कवियों ने नायकों के माता-पिता को पहले नि:संतान के रूप में दिखलाकर तथा पुत्र-प्राप्ति के लिए उनसे बहुत-कुछ प्रयत्न भी कराकर फिर वैसे नायकों का परिचय दिया है। इस प्रकार की रचनाओं में 'चित्रावली', 'हंस-जवाहर', 'ज्ञान-दीपक', 'रतनावती', 'नूरजहाँ' और 'भाषा-प्रेमरस' के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। इन नायक-नायिकाओं में एक यह बात भी देखी जाती है कि वे अधिकतर एक-दूसरे से दूर के निवासी रहते हैं, केवल कुछ कथाओं में ही वे एकस्थानीय पाए जाते है। दूसरे प्रकार के उदाहरण में जान किव की रचना 'मधुकरमालति' का नाम लिया जा सकता है जिसमें दोनों एक ही चटसार में पढ़ते हैं।

प्रेमी एवं प्रेमपात्र को सुन्दर तथा उन दो नों के बीच बहुत बड़ी दूरी अथवा विकट व्यव-धान चित्रित करके सूफी किवयों ने अपनी कथाओं में गित ला दी है। जब कोई नायक वा नायिका वा दोनों एक-दूसरे के सौन्दर्य द्वारा आकृष्ट होते हैं और उन्हें अपने उद्देश्य की सिद्धि में इस प्रकार की किसी बाधा का भान हो जाता है कि वे विरह के कारण अधीर-से हो उठते हैं और उसी क्षण से उनमें एक अपूर्व ढंग की कियाशी लता भी आ जाती है। अतः सौन्दर्याकर्षण के लिए उपयुक्त अव-सर तब आता है जब दोनों एक-दूसरे को देखते हैं अथवा उनमें से कोई एक दूसरे को चित्र-दर्शन, स्वप्त-दर्शन वा गुण-श्रवण के माध्यम से भी जान कर प्रभावित होता है। इन साधनों में से भी चित्र-दर्शन एवं गुण-श्रवण के लिए किसी अन्य की भी अपेक्षा होती है, जहाँ स्वप्न-दर्शन और साक्षात दर्शन अपने आप भी हो जाते हैं। चित्र-दर्शन के पहले मंझन की 'मधुमालती' में कुछ अप्सराएँ नायक मनोहर को नायिका की चित्रसारी में पहुँचा आती हैं, उसमान की 'चित्रावली' में वही काम किसी देव द्वारा किया जाता है तथा जान की 'रतनावती' में उसका नायक ऐसे चित्र द्वारा प्रभावित होता है जो राजा के दिए हुए जामा पर अंकित रहता है। इसी प्रकार गुण-श्रवण के साधन रूप में भी जायसी के 'पद्मावत' में, रतनसेन के प्रति पद्मावती की प्रशंसा करने के लिए, हीरामन तोते की आवश्यकता पड़ती हैं, जान की 'छीता' में उसकी नायिका के रूप-गुण की प्रशंसा राजाराम के प्रति किसी व्यक्ति से करा दी जाती हैं और नूर मोहम्मद की 'अनुराग- बाँसुरी' में भी अंत:करण के प्रति सर्वमंगला के रूपादि की प्रशंसा एक ब्राह्मण आकर कर देता है।

प्रेमासक्ति के भाव जाग्रत हो जाने पर फिर प्रेमियों की ओर से विविध प्रयास आरंभ होते हैं। 'पद्मावत' का नायक रतनसेन, सिहल की पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, सोलह सहस्र अन्य राजकुमारों के साथ जोगी बनकर निकल पड़ता है और तोता उसका पथ-प्रदर्शक बनता है। 'मधुमालती' का मनोहर अपना सारा राजपाट छोड़कर जंगलों में भटकने लग जाता है और उसकी नायिका को भी अपनी माता के शापवश एक पक्षी के रूप में घूमने-फिरने लगना पड़ता है, 'कनकावती' का राजकुमार जोगी का वेष घारण करके एक सेना के साथ सिंघलपुरी की ओर प्रस्थान करता है और इसी प्रकार 'इंद्रावती' का राजा भी गुरुनाथ नामक तपी को गुरु-रूप में स्वीकार कर जोगी का वेष घारण कर लेता है और अपने मार्ग में सात बीहड़ वनों को लाँघता हुआ अगमपुर की ओर बढ़ता है। सुफी कवियों ने इन प्रेमियों के प्रेम की दृढ़ता सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत कड़ी परीक्षा ली है और कभी-कभी उनके प्राणों तक को जोखिम में डाल दिया है। इस प्रेम-परीक्षा का रूप कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि प्रेमी नायक के सामने कई अन्य सुन्दरियों के संपर्क में आ पड़ने की समस्या खड़ी हो जाती है। उसमान की 'चित्रावली' के सुजान को, अपने प्रेम-पथ पर रहते समय ही, बीच में कौलावती के साथ विवाह तक करना पड़ जाता है किंतू वह चित्रावली को नहीं भुळता। 'अनुराग-बाँसुरी' में तो यह समस्या, प्रेमी अंतःकरण के सामने 'स्नेहनगर' की यात्रा में दो भिन्न-भिन्न मार्गों की कल्पना द्वारा भी लाई गई है। परन्तु सर्वत्र यही सिद्ध किया गया प्रतीत होता है कि इन प्रेमियों को अपने उद्देश्य की सिद्धि में अट्ट विश्वास है और उन्हें इस ओर से कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती। इस संबंध में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इन प्रेमा-ख्यानों के अंतर्गत पूरुष प्रेमियों द्वारा जहाँ विभिन्न साहसिक कार्य कराए गए हैं वहाँ नारी प्रेमि-काओं की स्त्री-सुलभ अधीरता, विरह-वेदना एवं बेचैनी में कमी लाने के लिए कतिपय साधनों की योजना कर दी गई है। रतनसेन के विरह में जब नागमती अत्यन्त घबरा उठती है तो एक 'पंछी' की सहायता द्वारा उसकी दशा का परिचय सिंहल द्वीप में कराया जाता है। 'इन्द्रावती' की नायिका जब अत्यन्त व्याकुल हो जाती है तो उसे धीरज बैंघाने के लिए दो प्रेम-कहानियाँ कही जाती हैं और इसी प्रकार उसकी प्रतिनायिका को भी एक वैसी ही सुनानी पड़ती है। ऐसे प्रसंगों को ला कर सूफी किं एक ओर जहाँ विरह-दशा का विस्तृत चित्रण कर देता है वहाँ दूसरी ओर इनके द्वारा प्रेम पंथ का स्वरूप भी स्पष्ट करता है।

सूफी कवियों ने अपनी प्रेमगाथाओं में प्रतिनायकों की सृष्टि करके, उनके नायकों की शक्ति और योग्यता को कसौटी पर कस लिया है, और इसी प्रकार उसमें प्रतिनायिकाओं की अव-तारणा करके उनकी दृढ़ता की भी परीक्षा ले ली है। इसी के लिए उन्होंने कभी-कभी अत्यन्त कष्ट-प्रद अथवा अन्यत्र मृत्युदायी साधनों तक की योजना कर डाली है, किंतु, कहीं-कहीं संयोगवश तो कहीं दैवी सहायता द्वारा भी उन्हें सर्वथा नष्ट हो जाने से बचा लिया है। इसके सिवाय इष्ट फल की प्राप्ति के लिए देवताओं की आराधना कराई जाती है, मंत्र-साधना का उपयोग किया जाता है, वरदान और आशीर्वाद दिलाए जाते हैं, दूतों, दूतियों तथा पराक्रमी नरेशों तक की सहा-यता को साधन का रूप दिया जाता है और जो बात जहाँ के लिए उपयुक्त ठहरे उससे अवस्थक

काम लिया जाता है। इस प्रकार प्रेममार्ग की विकट से विकट परिस्थितियों में भी परिवर्तन लाकर, अंत में. प्रेमी-प्रेमिकाओं का पारस्परिक मिलन संभव करा दिया जाता है; परन्तु इन दोनों का संयोग भी सदा एक ही बार घटित होकर स्थायी रूप नहीं ग्रहण कर लेता। रतनसेन और पद्मावती सिंहल-द्वीप में एक दूसरे के बन जाते हैं और कुछ काल तक सुखमय जीवन भी व्यतीत करते हैं, किंतू वहाँ से चित्तौरगढ़ लौटते समय मार्ग में उनका एक बार बिछोह हो जाता है। 'चित्रावली' का नायक कंदर भी जब अपनी प्रेमपात्री को लेकर घर की ओर चलता है, मार्ग में तुफान के चक्कर में पड जाता है और फिर किसी-किसी प्रकार जगन्नाथपुरी तक आ पाता है और इसी प्रकार 'हंस-जवाहर' का हंस भी जब अपनी जवाहर के साथ रूम की ओर लौटने लगता है, वीरनाथ के चेले का षडयन्त्र उन दोनों को अलग-अलग कर देता है और फिर उसे जोगी हो कर घूमते-घामते भोलाशाह की शरण लेनी पड़ती है तथा अन्त में 'शब्द' की सहायता पाकर ही वह अपने देश लौटता है। परन्तु अपनी प्रेमिकाओं को पाकर तथा कभी-कभी उनके साथ बहुत दिनों तक आनन्दपूर्वक रह कर भी सभी प्रेमी स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरा करते। 'पद्मावत' का रतनसेन देवपाल के साथ युद्ध करता हुआ मरता है, 'मृगावती' का नायक आखेट के अवसर पर किसी हाथी पर से ही गिर कर मर जाता है। 'हंसजवाहर' का हंस छुरी से मार दिया जाता है और 'इन्द्रावती' का राजकुँवर भी अन्त में दुखित होकर ही मरता है और प्रायः ऐसी सभी कथाओं की प्रेमिकाएँ या तो सती हो जाती है या यों ही मर जाती हैं। सूफी किवयों ने सुखांत रचनाएँ भी प्रस्तुत की हैं, किन्तु उन्हें अन्त तक पहुँचाते समय प्रेमी और प्रेमिका के सुखमय संयोग तक ही ले जाकर छोड़ दिया है।

## चरित्र-चित्रण

सुफियों के प्रेमाख्यानों को पहले कथा-आख्यायिकाओं की भाँति घटनाप्रधान कह देने की ही प्रवृत्ति होती है। एक प्रेम-कहानी में हमें जितना घ्यान उसके घटनाचकों और प्रसंगों के विवरण तथा वातावरणों के चित्रण की ओर देना पड़ता है उतना उसके पात्रों की ओर नहीं। हम ऐसे पात्रों और विशेषकर नायक और नायिकाओं के साथ उनके वियुक्त हो जाने पर सहानुमृति प्रकट करते हैं और उनके मिल जाने पर प्रसन्न होते हैं। परन्तु हम ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर प्रेमाभिव्यक्ति के लिए निर्मित किसी सजीव यंत्र से बढ़कर महत्व नहीं देना चाहते। वास्तव में, प्रेमकथाओं के अंतर्गत उनके नायकों और नायिकाओं के जीवन का केवल उतना ही अंग प्रदिशत भी किया गया है जितना उनके प्रेम-व्यापारों से संबंध रखता है। ये रचनाएँ मानव-जीवन के पूर्ण दृश्यों के चित्रण का वैसा प्रयास नहीं किया करतीं, जैसा महाकाव्यों के संबंध में कहा जा सकता है। इनके अन्य पात्रों में हमें कभी-कभी स्वभाव-वैविघ्य की भी झलक दीख पड़ती है, किंतु उसके विकास को पूरा अवसर नहीं दिया जाता, जिस कारण उनका भी क्षेत्र प्रायः सीमित ही हो जाता है। बहुत-से ऐतिहासिक पात्र भी यहाँ आकर प्रसंगानुसार नितान्त भिन्न रंग पकड़ते दीख पड़ते हैं और उनकी स्थिति भी किसी साधन से अधिक नहीं रह जाती। सूफी कवियों द्वारा किए गए चरित्र-चित्रण को इसी कारण उतना महत्व नहीं दिया जा सकता। परन्तु जिस समय हम इनके उद्देश्य की ओर भी घ्यान देने लगते हैं तथा जब हमें इस बात का स्मरण हो आता है कि ये रचनाएँ वस्तुतः प्रबंध-काव्यों के रूप में भी निर्मित की गई हैं तो हमें इन कवियों द्वारा किए गए उन प्रयत्नों के

ऊपर भी विचार करना पड़ जाता है जो उन्होंने इन पात्रों को, कम से कम, एक स्पष्ट व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए किए हैं।

सुफी कवियों का प्रधान उद्देश्य अपने प्रेमाख्यानों द्वारा उस ईश्वरीय प्रेम के स्वरूप का परिचय देना रहता है जिसके आधार पर ही हम परमात्मा को पा सकते है । उनके अनुसार परमात्मा ही हमारा प्रियतम प्रेमपात्र है और उसका मिलन ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। अतएव, इस दिष्ट से, प्रेम के क्षेत्र से अन्यत्र कहीं मानव-जीवन की सार्थकता ही नहीं रह जाती और न इस प्रकार विचार करने पर हम प्रेम-प्रभावित जीव को कभी एकांगी ही ठहरा सकते हैं। इन प्रेमाच्यानों के नायक प्रत्यक्षतः लौकिक प्रेम के अनुसार आचरण करते हैं और उनका उद्देश्य किसी प्रेमपात्री की उपलब्धि रहा करता है, परन्तु, यदि इन रचनाओं द्वारा की गई उनकी जीवन-पद्धति को देखा जाय तो उसके आरंभ से ही हमें इनमें कुछ न कुछ विरुक्षणता भी प्रतीत होगी। ये अधिकतर या तो अपनी माता की इकलौती संतान हुआ करते हैं और इन्हें वे बडी पूजा वा आरावना के अनन्तर प्राप्त करते हैं अथवा ये ऐसे वातावरण में पाले-पोसे ही गए रहते है जिससे इनमें भावुकता स्वभावतः आ जाती है और ये अभीष्ट-सिद्धि के सामने किसी दूसरी बात की परवा नहीं किया करते। इनका जगत इनके आदर्शों का जगत हुआ करता है जिसमें तथ्य वा यथार्थता की कही गुंजायश नही रहा करती, इनके प्रत्येक व्यापार के साथ सर्वस्व-त्याग की भावना बनी रहती है और वह किसी एकांतनिष्ठ साधक द्वारा सम्पन्न की जाने वाली साधना का महत्व भी रखता है। उसके जीवन में अन्य लक्ष्य को सामने रखकर की गई किसी प्रकार की भी चेष्टा का सर्वया अभाव दीखता है। ये नायक राजा वा राजकुमार होने के नाते संस्कारतः वीर पूरुष भी होते हैं और अवसर आ जाने पर दानवों तथा राक्षसों को मारते, हाथियों को पछाड़ते तथा भयंकर युद्धों में सिक्रिय भाग लेकर विजयी भी हो जाते हैं। परन्तु उनके उस पराक्रम को प्रेमाख्यानों के अंतर्गत केवल गौण स्थान ही दिया जा सकता है। इनके किसी साहसिक कार्य का भी कोई पृथक महत्व नहीं हैं। सूफी कवियों ने इन प्रेमी नायकों के शील-विकास का किसी क्रमिक रूप में प्रदर्शन किया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता; परन्तु इतना अवश्य है कि सभी प्रेमाख्यानों के नायकों को हम ठीक एक ही प्रकार के आदर्श प्रेमी की कोटि में नहीं रख सकते और न सभी कवियों को इस कार्य में एक समान सफल ही ठहरा सकते हैं। मंझन की 'मधुमालती' का नायक मनोहर कूँवर तथा शेख रहीम के 'माषा प्रेमरस' का प्रेमसेन दो ऐसे पात्र है जिन्हें हम विशुद्ध प्रेमी कह सकते हैं, किन्तु 'इन्द्रावती' के राजकुँवर को हम उस कोटि में नहीं रख सकते क्योंकि उसमें, सर्वस्व-त्याग की भावना होते हुए भी, वैसी गहरी भावुकता का अभाव है तथा इसी प्रकार न ही हम प्रसिद्ध यूसुफ को ही वैसे प्रेमी का नाम दे सकते हैं और न 'ज्ञानदीप' के नायक के विषय में ही ऐसा कह सकते हैं। नायिकाओं में जुलेखा उस आदर्श के सर्वाधिक निकट है।

सूफी किवयों ने नायक-नायिकाओं के अतिरिक्त जिन अन्य पात्रों का चित्रण किया है उनमें अधिकतर काल्पनिक हैं, किन्तु उनमें कुछ ऐतिहासिक भी है। काल्पनिक पात्रों में से भी जो देवताओं वा निबयों के रूप में हैं उनपर अलौकिकता का रंग इतना गाढ़ा चढ़ गया है तथा उनका स्वरूप इतना अधिक रूढ़िबद्ध-सा बन गया है कि उनके विषय में किसी प्रकार का विवेचन करना कभी उपयोगी नहीं हो सकता। उसी प्रकार जहाँ मानवेतर प्राणियों का मनुष्यवत चित्रण

कर दिया गया है और उन्हें अतिप्राकृतिक बना दिया गया है वहाँ पर भी हम ऐसा ही कह सकते हैं। परन्तु जहाँ तक वैसे पात्रों का प्रश्न हैं जो विशेषकर प्रेमियों के निकटवर्ती रहते हैं और जिन्हें उनकी यथावसर सहायता प्रदान करके सफल बनाने की चिंता रहती हैं, उन्हें प्रायः सभी कवियों ने स्वभावतः सहृदय बनाया है तथा उनसे 'मधुमालती' की प्रेमा की भाँति अथक परिश्रम भी करवाया है। इन प्रेमास्थानों में जो पात्र चीन, बलख, रूम जैसे देशों के निवासी कहे गए हैं उनका भी चित्रण अधिकतर उसी रूप में हुआ है जैसा कि किसी भारतीय का हो सकता है। ऐतिहासिक पात्रों में हमारे सामने राघवचेतन, रतनसेन, अलाउद्दीन, हारूँरशीद आदि कई नाम आते हैं। इनमें से राघवचेतन से अलाउद्दीन का भेदिया बनने का काम 'पद्मावत' में जायसी ने तथा 'छीता' में जान किव ने लिया है और दोनों ही स्थलों पर उसका ऐतिहासिक व्यक्तित्व संदिग्ध-सा प्रतीत होता है। रतनसेन का जो चित्रण जायसी ने किया है वह भी किसी इतिहास द्वारा प्रमाणित नहीं होता। उस पर किव ने बहुत-कुछ काल्पनिक रंग-चढ़ा दिया है। अलाउद्दीन तथा राघवचेतन इन दोनों के चरित्र का चित्रण जान किव ने संभवतः जायसी के अनुकरण में किया है। परन्तु जहाँ उसने अलाउद्दीन के परिचित स्वभाव में परिवर्तन लाकर उसे छीता की विदाई के समय एक सहृदय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, वहाँ कदाचित उसने केवल नवीनता भर दिखलाई है।

## वस्तु व घटना-वर्णन

जिस प्रकार सुफी कवियों ने चरित्र-चित्रण करते समय प्रायः प्रबन्ध-रूढियों की शरण ली है उसी प्रकार उन्होंने वस्तु-वर्णन करते समय भी किया है। इन प्रेमास्थानों को पढ़ते समय जान पड़ता है कि सर्वत्र वे ही समुद्र हैं, वैसा ही तुफान है, वैसे ही वन-बनान्तर है तथा वे ही मकान एवं फुलवारियाँ तक है। उनकी विसालता, भयंकरता, बीहडुपन क्यवा बनावट और सुरम्यता के प्रदर्शन में बहुत कम परिवर्तन किया गया दीख पड़ता है। ये सभी स्थल हमें वैसे ही परिचित लगते हैं और विभिन्न घटनाओं का प्रवाह, उन्हें लेकर, वैसे ही चलता हुआ मिलता है। उसमान, जान और नूर मोहम्मद ने कही-कहीं नवीन कल्पनाओं से काम लेने का प्रयत्न किया है, किंतु कासिमशाह, शेख निसार और नसीर से उतना भी नहीं बन पड़ा है। जायसी और शेख नबी ने अधिकतर वर्णन-विस्तार का आश्रय लिया है और मंझन ने प्रायः सब कहीं पाठकों का घ्यान रमाने की ओर भी प्रयत्न किया है। कथा-आख्यायिका अथवा लोकगाथाओं की रचना-परम्परा में क्तुहल-वृद्धि को विशेष महत्व दिया जाता रहा है और घट-नाओं के वर्णन की शैली ऐसी कर दी जाती रही है जिससे कहीं शिथिलता का बोध न हो सके। परन्तु फारसी साहित्य की रचना-पद्धति के अनुसरण में कभी-कभी यह बात अपने सामने से ओझल हो पड़ती है और जिस समय ये किव किसी वस्तु की गिनती वा रूढ़िबद्ध-वर्णन तक उतर आते हैं तो औत्सुक्य-वर्द्धन में कोई भी प्रगति नही हो पाती और न रुक्ष्य के प्रति उनका आकर्षण ही रह जाता है। इन कवियों ने एक ओर जहाँ सारी सृष्टि को ईश्वरीय ज्योति द्वारा आलोकित पाया है और उसम सर्वत्र परमात्मा का दर्शन पाने की आकांक्षा भी प्रदर्शित की है, वहाँ दूसरी बौर उन्हें एक प्रेमी के मार्ग में चारों ओर विघ्न-बाधाओं का भी आयोजन करना पड़ गया

हैं। ये विष्न-बाधाएँ न केवल मानवेतर प्राणियों अथवा प्राकृतिक वस्तुओं की ओर से पहुँचती हैं अपितु इनके लिए मूल स्रोत स्वयं मानव-वर्ग के भी सदस्य बनते आए हैं। सूफी किव इनका वर्णन करते समय बहुधा अतिशयोक्तिपूर्ण शैंली से काम लेता है और प्रेमी नायक के साथ सहा-नुभूति रखने के कारण उनके द्वारा पड़ने वाले उत्कट से उत्कट प्रभाव को भी सरलतया नगण्य सिद्ध कर देने में कभी संकोच नहीं करता। इसी कारण हमें किसी वैसे नायक के वास्तविक शौंयं वा पराक्रम का ठीक पता नहीं चल पाता और हम उसके विषय में कोरी अलौकिकता का ही अनुभव करके रह जाते हैं।

प्रकृति का वर्णन करते समय इन कवियों ने या तो उसे उपमानों के रूप में देखा है अथवा उसके दश्यों को उद्दीपन का साधन बना दिया है। परन्तू इन दोनों ही वर्णन-शैलियों में उन्होंने अधिकतर परम्परागत रूढ़ियों का ही अनुसरण किया है। बारहमासे का वर्णन करते समय इन्हें अच्छा अवसर मिला था कि ये प्रसंगवश विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में चित्रित कर दें। परन्तु ऐसे स्थलों पर उन्होंने जितना ध्यान किसी वैसी वस्तू द्वारा पडने वाले प्रभाव की ओर दिया है उतना उस के यथातथ्य वर्णन की चेष्टा नहीं की है। 'ज्ञानदीप' के रचियता शेख नबी ने तो विरह-वर्णन करते समय सुरज्ञानी द्वारा कुछ ऐसे उपचार तक कराए है जिनके कारण विरह-यातना में कुछ कमी आ जाय, किन्तू जिनमें मोर को डराने के लिए मार्जार, चंद्र-ज्योत्स्ना के प्रभाव को दूर करने के लिए राहु आदि का केवल अंकन कर देना मात्र ही पर्याप्त माना गया है। इन कवियों ने नगरों का वर्णन करते समय वहाँ के सरो-वर, वाटिका, महल, चित्रशाला आदि का विवरण कभी-कभी कुछ विस्तार के साथ किया है तथा वहाँ के घाटों का भी उल्लेख कर दिया है। इसी प्रकार उन्होंने वहाँ के लोगों के वैभव-विलास की चर्चा करते समय उनके आखेट एवं जल-कीडा तक का विशद चित्रण कर डाला 'है। इस प्रकार के वर्णनों में विशेष कर जायसी, उसमान एवं नूर मोहम्मद को अच्छी सफलता मिली है। रूप-सौंदर्य और स्वभावगत विशेषताओं का परिचय देते समय भी इन कवियों ने काव्य-रूढ़ियों का ही अधिक प्रयोग किया है। इन्होंने वस्तुस्थिति के नग्न चित्रण का कदाचित कोई प्रयास ही नहीं किया है। यह बात वहाँ पर और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है जहाँ पर नखशिख-वर्णन का भी प्रयत्न किया गया रहता है। इसके सिवाय इन कवियों में से कुछ ने अपनी बहुजता प्रकट करने के फेर में पड़कर विभिन्न रागों अथवा रोगों तक का विवरण प्रस्तुत ★र दिया है जो प्रत्यक्षतः अनावश्यक जान पड़ता है।

## भाव-व्यंजना

सूफी किवयों की इन रचनाओं का प्रधान विषय प्रेमतत्व का निदर्शन एवं प्रेम-ध्यापारों का वर्णन होने के कारण उनकी भाव-व्यञ्जना-पद्धित की सीमा भी स्वभा-वतः वहीं तक पहुँचती है जहाँ तक उसके अनुकूल वा समर्थक भावों का प्रश्न आ सकता है। सूफियों ने सब कहीं प्रेम के विरह-पक्ष को विशेष महत्व दिया है और इसी कारण, उन्होंने जितना ध्यान प्रेमी एवं प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अविध में झेले जाने वाले विविध कब्टों तथा उसका कंदा करने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न प्रयत्नों के वर्णन की ओर दिया है उतना उनके अंतिम मिलन को भी नही दिया है। विरह की दशा वस्तुतः वह मनः स्थित है जिसमें रहते समय अपने सारे जीवन को ही अपने प्रेमपात्र के प्रति नितांत एक निष्ठ बना देना पड़ता है। संयोग वा मिलन के अनुभव में उतनी तीव्रता नहीं रह जाती और न इसी कारण उसमें किसी प्रकार की गति लिक्षत होती है। विरह के भाव में एक विचित्र अंतः प्रेरणा निहित रहती है जो प्रेमी वा प्रेमिका को कभी चैन की साँस नहीं लेने देती और सतत उद्योगशील बनाकर ही छोड़ती है। वह इसीलिए किसी अवरुद्ध जल-प्रवाह की भाँति अपने आगे बढ़ने की चेष्टा करने लग जाता है और तदन्तुसार उसे नित्य नए-नए विरोधों का सामना भी करना पड़ता है। उसके इस संघर्षमय जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हो सकते है, किंतु उसे इसकी चिंता नहीं रहा करती। उसके हृदय में अपने प्रिय के साथ मिलने की इच्छा इतनी तीत्र हो गई रहती है कि तज्जन्य उत्साह उसे किसी दूसरी ओर देखने तक नहीं देता और उसके शारीरिक कष्ट भी वस्तुतः मानसिक रूप ग्रहण कर लेते हैं। एक प्रेमी की दृष्टि में बाह्य संकटों पर विजय पाना उतना महत्व नहीं रखता जितना उस अवधि में कमी का लाना।

सूफी कवियों ने विरहावस्था का वर्णन करते समय बरहमासे के वर्णन को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने प्रत्येक मास के आगमन और उसके व्यतीत होते समय के ऋतूपरक प्रभाव का निदर्शन किया है और प्रायः इतना और भी बतला देने की चेष्टा की है कि किस प्रकार सुबद वस्तुएँ तक विरह में दु:खद बन जाती है। इस बारहमासे के वर्णन में इन कवियों ने भारतीय वातावरणों की ही चर्चा की है परन्तु जहाँ कहीं वे फारसी साहित्य की प्रचलित रूढ़ियों द्वारा प्रभावित हो गए हैं, उन्हें इन वर्णनों को अतिरंजित भी कर देना पड़ा है। इनके द्वारा किए जाने वाले 'रकत के आँसु' जैसे प्रयोगों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि प्रायः स्वाभावि-कता का उल्लंघन हो जाता है और कहीं-कहीं वीभत्सता तक आ जाती है। इन सूफ़ी कवियों में ऐसे बहुत कम होंगे जिन्होंने विरह का वर्णन करते समय उचित अनुपात एवं मर्यादा की ओर भी पूरा घ्यान दिया हो। वे इस अवसर पर अपने को कदाचित कहीं भी सँभाल नहीं पाए हैं और प्राय: उच्छुंखल-से बनकर यथारुचि बहकते चले गए हैं। मंझन कवि तक, जिसे हम इस विषय में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने वाला समझते हैं, केवल प्रारम्भिक दशाओं तक ही अपने को सँभाल सका है। विरह के वर्णनों में नायक एवं नायिका दोनों की ओर ध्यान देना पड़ा है और दोनों के शारीरिक कष्टों तथा मानसिक व्यथाओं का उल्लेख भी करना पड़ा है। परन्तु 'यूसुफ जुलेखा ' के अंतर्गत यह बात इस रूप में नहीं दीख पड़ती और वहाँ पर केवल नायिका की ही अवस्था अत्यन्त दयनीय चित्रित की जाती है। इस प्रेमास्थान में एक दूसरी उल्लेखनीय बात युसुफ के वियोग में उसके पिता याकूब का संताप भी बन जाता है। इसी प्रकार एकाव कवियों ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत कुछ न कुछ नवीनता लाने के भी प्रयत्न किए हैं। उदाहरण के लिए, कासिमशाह ने 'हंसजवाहर' में उसकी विरहिणी की ओर से विरह-वेदना की अभिव्यक्ति कराते समय उसके प्रति पपीहे से भी कुछ उत्तर दिला दिया है तथा रहीम ने बारहमासे में 'मलमास' द्वारा आशा दिला दी है।

संयोगावस्था का वर्णन करते समय सूफी किव कभी-कभी अश्लीलता की ओर भी बहुक जाते हैं। मिलनपरक आनंदानुभृति का वे कोई उत्कृष्ट परिचय नहीं दे पाते। इन कवियों ने संयोगावस्था को या तो भोग-विलास के लिए उपयुक्त वातावरण मान लिया है अथवा कर्भी-कभी उसका रहस्यात्मक अर्थ भी कर डाला है। मंझन का वर्णन इस प्रसंग में भी बहुत-कुछ संयत जान पडता है, किंतु उसमान जैसे अन्य कवियों ने इस अवसर पर वाक्चातुर्य का प्रदर्शन तक करा दिया है। नूर मोहम्मद ने अपनी 'इन्द्रावती' के अंतर्गत संयोगावस्था के वर्णन में षड़ऋतू जैसे उद्दीपनों का भी सहारा लिया है, किंतु इस कवि की वर्णन-शैली में रहस्य-भावना का भी रंग चढ़ जाता है और किव निसारने तो ऐसे अवसर पर ईश्वरीय प्रेम का निरूपण तक आरंभ कर दिया है। प्रेम-तत्व की व्याख्या प्रायः सभी सूफ़ी कवियों ने की है और उन्होंने, इस प्रसंग में, सौन्दर्य के स्वरूप एवं प्रभाव पर भी बहुत-कुछ कह डाला है। जहाँ तक प्रेम-तत्व के स्वरूप का प्रश्न है, इन सभी कवियों ने उसे अपूर्व, अखंड एवं सर्वव्यापी सिद्ध करने की चेष्टा की है और जायसी तथा नुर मोहम्मद ने इसके विरह-पक्ष को विशेष रूप से लक्षित करते हुए अपने साम्प्रदायिक सिद्धांतों का भी पूरा परिचय करा दिया है। नूर मोहम्मद ने सौन्दर्य-तत्व की भी अच्छी व्याख्या की है। परमारमा को एक अखंड ज्योति के रूप में स्वीकार कर चुकने के कारण, ये सुफी कवि इस विषय के, स्वभावत:, रूपगत पक्ष का ही विवेचन करते हैं। इसी प्रकार प्रेमपात्र को परम्परानुसार प्रयानतः स्त्री-रूप में ही प्रदिशत करते आने के कारण उनका ध्यान केवल ऐसे अंगों की ही ओर आकृष्ट होता है जिन्हें हम रमणी-शरीर में विकसित पाया करते हैं। प्रेम एवं विरह के अतिरिक्त प्रसंगवश उत्साह, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, कपट, दया, सहृदयता और सौजन्य-परक भावों की भी व्यंजना यहाँ प्रचुर मात्रा में दीख पड़ती है, किंतू उसमें केवल वे ही सुफी कवि अधिक सफल हो सके हैं जिनका घ्यान यथार्थता की भी ओर गया है। जिन लोगों ने, केवल प्रेमी एवं प्रेमिका के प्रेम-व्यापारों को ही विशेष महत्व देते हुए, इन प्रेमास्थानों के प्रतिनायकों, प्रतिनायिकाओं तथा उनके सहयोगियों अथवा सहायकों के प्रति न्यूनाधिक उपेक्षा का भाव रखा है, उनका चित्त, वास्तविक जीवन की इन प्रवृत्तियों में उतना रम नहीं पाया है।

## प्रतीक विधान

सूफियों का उद्देश एक ऐसे गहन विषय का स्पष्टीकरण करना था जिसे साधारण शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। एक तो उनके अनुसार परमात्म-तत्व ही ऐसा है जिसके संबंध में संबंध्यापी जैमें शब्दों का व्यवहार किया जाता है, किंतु जिसका प्रत्यक्ष अनुभव करा पाना संभव नहीं है। हम सदा उसके अनेकानेक गुणों की चर्चा करते हैं, उसे ही सभी कुछ का कर्ता-धर्ता बतलाते हैं और उसके सिवाय किसी अन्य का न होना तक कह डालते हैं, परन्तु जब कभी उसके रूपरंग, उसके प्रत्यक्ष व्यापार वा व्यवहार का प्रश्न आता है, हम उसका पूरा ब्योरा नहीं दे पाते। सूफियों की प्रेम-साधना उसी अनिवंचनीय सत्ता के साथ तादात्म्य उपलब्ध करने के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए उसका विवरण देना और भी कप्टसाध्य है। सूफी साधक जो इस ओर प्रवृत्त होते है उसकी पीर-साधना के स्वरूप का परिचय देना चाहते हैं और इस मार्ग में होने वाले विघ्नों तक का पता दे देना चाहते हैं, उनका प्रयत्न रहता है कि किस प्रकार सारी बातें समझा दी जा सकें जिससे उसे बीच मार्ग में घबराकर बैठ जाने का अवसर न आ पाए। इसके सिवाय सूफियों की यह भी धारणा है कि को प्रेममाव परमात्मा के प्रति जाग्रत होता है वह तत्वतः उससे विलक्षण नहीं जो

हमारे लौकिक जीवन में दीख पड़ता है। दोनों के उदय, कम-विकास एवं परिणाम तक में पूरा साम्य है और इसी कारण एक का दूसरे में परिवर्तित हो जाना तक असंभव नहीं कहा जा सकता। सूफी किवयों ने, विशेष कर इसी विश्वास के आधार पर, प्रेमाख्यानों की रचना की है और उन्हें अपने सिद्धांतों के स्पष्टीकरण का साधन बनाया है। परन्तु प्रेम-कहानी का संबंध साधारण व्यक्तियों के ही साथ होने के कारण इन्हें सुनते वा पढ़ते समय वास्तविक रहस्य और भी गुप्त बन जा सकता है। अतएव इनके रचिताओं ने कभी-कभी यह भी चेष्टा की है कि इनके अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों में से कुछ को सांकेतिक रूप भी दे दिया जाय। जहाँ कहीं ऐसा नहीं किया गया है वहाँ पर भी इन किवयों ने अपनी रचना के अंत में पूरी कथा के वास्तविक रहस्य को समझाया है। ख्वाजा अहमद ने अपनी 'नूरजहाँ' के अंत में तथा इसी प्रकार किव नसीर ने भी अपने 'प्रेमदर्पण' को समाप्त करते समय कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिख दी हैं जिनसे बातें प्रकट हो जाती हैं। जायसी के 'पद्मावत' में भी इस प्रकार की कुछ पंक्तियाँ जोड़ी गई कही जाती हैं, किंतु उसके प्रामाणिक संस्करणों में यह अंश नहीं दीख पड़ता।

प्रेमाख्यानों के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों को सांकेतिक रूप देने अथवा किसी वस्तु वा व्यक्ति का साभिप्राय नामकरण करने के कुछ उदाहरण हमें उसमान कवि की 'चित्रावली' के रचना-काल से मिलने लग जाते हैं और पीछे इस पद्धति का अनुकरण अन्य अनेक सूफी कवि भी करते हैं। उसमान कवि ने अपनी उक्त रचना में कथा-नायक का नाम 'सुजान' दिया है और उसकी नायिका के निवास-स्थान का नाम भी 'रूपनगर' दिया है जिससे प्रतीत होता है कि प्रेम-साधना में प्रवत्त होने वाला व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होगा और उसका प्रेमपात्र भी वहीं का होगा जो स्थान सौन्दर्य का आकर हो। परन्तु फिर भी यह 'रूपनगर' कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सीघे पहँच सकते हैं और वहाँ तक जाते समय बीच में कई अन्य स्थलों को भी पार करना पड़ता है जिसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा के निकट पहुँच पाने के पहले अपनी दशा में क्रमशः विकास भी होता जा सकता है। इन स्थलों वा पड़ावों के नाम किव ने, इसी कारण, क्रमशः 'भोगपुर', 'गोरखपुर' एवं 'नेहनगर' दिए हैं और नामानुसार ही उनमें से प्रत्येक का वर्णन भी कर दिया है। उदाहरण के लिए 'भोगपुर' में भोग-विलास का आकर्षण रहा करता है जहाँ से आगे बढ़ना केवल उसी के लिए संभव है जो नियमानुसार संयत जीवन स्वीकार कर सके और इसी प्रकार 'गोरखपुर' का निवास भी उस दशा का मुचक है जिसमें केवल बाह्य साधना वा बाह्य शुद्धि पर ही अधिक बल दिया जाता है। उसमान के अनुसार 'नेहनगर' तक पहुँचने की दशा भी हमारे लिए आदर्श स्थिति नहीं कहला सकती, क्योंकि वहाँ तक भी अभी पूर्ण त्याग का भाव नहीं आया रहता। वहाँ से आगे बढ़ने पर ही, अर्थात् जब हमें अहंभाव के सर्वथा परित्याग की दशा प्राप्त हो जाय तभी हम 'रूप-नगर में प्रवेश पाने के अधिकारी हो पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भिन्न-भिन्न पड़ाव केवल अपने सांकेतिक नामों द्वारा भी प्रेम-साधना के विभिन्न स्तरों का परिचय दिला देते हैं। इसी प्रकार, कासिमशाह की रचना 'हंसजवाहर' में नायक का नाम जानबूझकर 'हंस' रखा गया हैं जो जीवात्मा का बोधक हो सकता है और उसे सुन्दरी प्रेमपात्री का सर्वप्रथम परिचय देने वाली परी को 'शब्द' की संज्ञा दी गई है जो बहुत ही उपयुक्त ठहरती है।

परन्तु इन दोनों कवियों से भी इस बात में कहीं अधिक कुशल नूर मोहम्मद जान पड़ता

है जिसने 'इन्द्रावती' और 'अनुराग-बाँसुरी' की रचना की है। इस कवि ने 'इन्द्रावती' के नायक द्वारा नायिका के निवास-स्थान 'अगमपुर' की यात्रा कराई है जो परमात्मपद के लिए भी बहुत उपयुक्त नाम कहला सकता है। वहाँ तक पहुँचने वाले मार्ग वा प्रेम-साधना को फिर नूर मोहम्मद ने कई अंतरायों वा विघ्नों से पूर्ण सिद्ध करने के लिए उसमें विभिन्न वनों की कल्पना की है। इन वनों में से प्रथम पाँच को उसने इस प्रकार चित्रित किया है जैसे उनमें रूप,शब्द,सुगंध, स्वाद एवं स्पर्श के आकर्षणों द्वारा बाधा पहुँचती हो और फिर अन्य दो के लिए बतलाया है कि उनका हार्दिक अभिलाषा एवं नाम-स्मरण के साथ संबंध है। ये सातों ही वन बहुत गहन गंभीर है जिस कारण उनसे होकर गुजर सकना सरल नहीं है। इसका अभिप्राय यह हो सकता है कि इंद्रियज सुखों का उपभोग करना मायाजाल में फँस जाना मात्र है। इससे उद्धार तभी हो सकता है जब हम 'देहंतपुर' तक पहुँच जायेँ जहाँ शारीरिक सुखों का कोई महत्व न रह जाय और फिर जहाँ से संयम के साथ आगे बढ़ने पर वास्तविक 'जिउपुर' की ओर अपनी अंतर्दृष्टि भी रमने लग जाय। साधक राज-कुँवर यहाँ पर अपने साथी बुद्धसेन वा सभी प्रकार के तर्क-वितर्कादि का साथ छोड़ देता है और श्रद्धापूर्वक 'प्रेमपुर' की फुलवारी में जाकर ठहर जाता है जहाँ से उसके प्रयत्न फिर कुछ नए ढंग से होने लग जाते हैं। अंत में जब वह 'कृपा' राजा की सहायता से प्रोत्साहन पाकर 'जगपित' राजा के निकटवर्ती 'आनन्द' का साथ पकड़ता है तथा उसे प्रसन्न भी कर पाता है, तब कहीं उसे सफलता मिलती है और वह अपनी उस प्रेमपात्री को पाने में समर्थ होता है जिसके लिए उसने अपनी सारी चेष्टाएँ आरंभ की थीं। इसी प्रकार उस किव ने अपनी 'अनुराग-बाँसुरी' में, संभवतः मुल्लावजही की रचना 'सबरस' का अनुकरण करते हुए किंचित भिन्न शैली का भी उपयोग किया है। उसने यहाँ पर प्रायः सारे प्रतीकों का विधान मानव-शरीर से संबंध रखनेवाली इंद्रियादि के क्षेत्र में ही पूरा कर देने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर शरीर को 'मूर्तिपूर' का नाम देकर उसके राजा का नाम **'जीव' ब**तलाया गया है और उसके पुत्र का नाम भी 'अंत:करण' रखा गया है। इस 'अंत:करण' के भी, जो वास्तव में यहाँ केवल मन की ही ओर संकेत करता जान पड़ता है, दो साथी 'संकल्प' और 'विकल्प' नामघारी हैं और इसके तीन अन्य भी सहयोगी है जिन्हें 'वृद्धि' 'चित्त'और 'अहंकार' कहा गया है। 'अंत:करण' ही इस प्रेमाख्यान का नायक है जो किसी श्रवण नामक ब्राह्मण से उसके मित्र 'ज्ञातस्वाद' द्वारा प्रदत्त एवं 'सर्वमंगला' की माला पाकर इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है, जिसका अभिप्राय यह हो सकता है कि यह सुन्दरी जो 'स्नेहनगर' की निवासिनी है, मन को वाणी एवं श्रवणेन्द्रिय के माध्यमों द्वारा प्रभावित कर देती है। तत्परचात 'अंत:करण' प्रेम-साधना में प्रवृत्त हो जाता है और 'स्नेहनगर' की ओर प्रस्थान भी कर देता है। इस कार्य में उसे उसके साथी 'बुद्धि'एवं 'विकल्प'पहले बाधा पहुँचाते हैं, किंत्र पीछे 'स्नेह गृरु' द्वारा प्रोत्साहन भी मिल जाता हैं और वह अंत में, 'संकल्प' की सहायता से कृतकार्य हो जाता है। इस प्रेमाख्यान की नायिका का 'सर्वमंगला' नाम भी बहुत उपयुक्त जान पड़ता है क्योंकि यह मानव-जीवन के अंतिम उद्देश्य, परम कल्याण का बोधक है।

#### रस और अलंकार

प्रेमास्थानों के अंतर्गंत प्रधानतः प्रांगार रस की ही व्यंजना की गई है। इनके नायक सुन्द-

रियों की ओर आकृष्ट होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और, अपने कार्य में सफल होने के पहले तक, निरंतर विरह-वेदना द्वारा व्यथित रहा करते है। नायकों के हृदय में पूर्वराग जाग्रत करने का काम नायिकाओं के प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र-दर्शन वा गुण-श्रवण के माध्यम से लिया जाता है। ये नायक बहुधा राजा वा राजकुमार अथवा धनी सेठ हुआ करते है जिनका पालन-पोषण आरंभ से ही सुख व समृद्धि के वातावरण में हुआ करता है जिस कारण भोग-विलास की ओर ये बहत-कुछ स्वभावतः प्रवृत्त हो जा सकते हैं और इसलिए रूप-सौन्दर्य की ओर इनके सहसा आकृष्ट हो पड़ने में हमें विशेष आश्चर्य का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्रत्यक्ष दर्शन की योजना की गई है वहाँ इनके सामने कोई न कोई ऐसी बाघा भी डाल दी जाती है जिससे इनके अनुराग में अधिक तीवता आ जाय। परन्तु जहाँ पर इन्हें रूप-सौन्दर्य की केवल एक परोक्ष झलक मात्र दिखला दी गई है वहाँ इनके लिए पहले से ही विकट समस्याओं की पूरी व्यवस्था कर दी गई मिलती है। फलत: इनके पूर्वराग में किसी साधारण विरह का ही परिचय नहीं मिलता, प्रत्युत ये कथारंभ से ही अत्यंत ब्याकुल और बेचैन बनकर व्यवहार करते पाए जाते हैं। इनके कष्टों में फिर उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है और जब इन्हें कभी यह पता चल जाता है कि उनकी प्रेमपात्री भी लगभग इन्हीं की भाँति विकल हो रही है तो ये प्रायः अधीर तक हो उठते है और अपने सर्वस्व का त्याग कर केवल उसके मिलन को ही अपने जीवन का एक मात्र घ्येय स्वीकार कर लेते हैं। इन प्रेमास्यानों के नायकों के जीवन का अधिकांश केवल पारस्परिक मिलन के लिए नियोजित विविध प्रयत्नों में ही व्यतीत होता है। इस अवधि में जो कुछ भी दृश्य इनके सामने आते है वे या तो इनके लिए उद्दीपन का काम करते हैं अथवा इनके कार्य में अवरोध डालकर इनकी मनोदशा को और भी सुस्थिर तथा एकांतनिष्ठ बन जाने में सहायता पहुँचाते हैं और इस प्रकार, इन्हें उनके द्वारा भी बप्रत्यक्ष उत्तेजना ही मिल जाती है। जहाँ तक अनुभवों का प्रश्न है, ये हमें इन दोनों ही प्रधान पात्रों में प्रचुर मात्रा में दीख पड़ते हैं। जायसी और विशेष कर नूर मोहम्मद ने अपनी-अपनी रच-नाओं के अंतर्गत इस प्रकार के बहत से वर्णन किए हैं जिनमें ऐसी सारी बातों के उदाहरण मिल जाते हैं। उद्दीपन विभाव के अनुकरणों की तो प्रायः सभी कवियों ने सखा, सखी, वन, उपवन, ऋत्-परिवर्तन आदि रूपों में चर्चा की है और फिर उन्होंने प्रासंगिक ढंग से अनेक अनुभावों का भी दिग्दर्शन करा दिया है। वे स्वभावतः विप्रलंभ शृंगार के ही वर्णन में अपनी रुचि का अधिक प्रदर्शन करते हैं। संभोग ऋंगार की दशाओं का कभी विस्तृत विवरण नहीं देते। इसी प्रकार हमें ऐसा भी लगता है कि उन्होंने नायकों एवं नायिकाओं के विविध भेदों को उद्भृत करने की ओर भी उतना ध्यान नहीं दिया है।

सूफी प्रेमाख्यानों के किवयों ने शृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों का वर्णन स्वभावतः बहुत कम किया है। वीर रस के वर्णन उन स्थलों पर आ जाते हैं जहाँ पर उनके नायकों को अपना साहसिक कार्य दिखलाते समय कभी-कभी अपने विरोधियों वा शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। मुल्ला दाऊद की 'चंदायन' रचना का नायक लोरिक अपनी प्रेयसी को भगा कर लाते समय कई शत्रुओं से भिड़ता है और उन्हें परास्त भी कर देता है। वह अवसर आ पड़ने पर किसी की लल-कार से संत्रस्त नहीं होता, प्रत्युत निर्भीक बन कर उनके साथ अकेला भी लड़ पड़ता है। वीर रस की मावना के लिए सर्वथा उपयुक्त हमें 'पद्मावब' के रतनसेन की वह उक्ति लगती है जिसे उसने

पद्मावती के लिए किए गए अलाउद्दीन के प्रस्ताव पर व्यक्त किया है और इस संबंध में उसी रचना का वह स्थल भी द्रष्टव्य है जहाँ पर गोरा ने अपने विषय में गर्वोक्ति प्रकट की है। युद्धों की तैयारी अथवा वास्तविक युद्ध-व्यापार के वर्णन इन रचनाओं में उतने नही पाए जाते, कितु फिर भी इनके कुछ उदाहरण 'पद्मावत', 'हंसजवाहर' तथा 'इन्द्रावती' आदि से भी दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार, ऐसी रचनाओं के अंतर्गत हमें एकाध ऐसे प्रसंग भी मिल सकते हैं जहाँ पर करुण, शांत एवं वीभत्स जैसे रसों की किंचित अभिव्यक्ति हो गई हो। परन्तु इनके किवयों का प्रधान उद्देश्य निश्चित एवं सीमित रहने के कारण इनकी श्रृंगारेतर रसों के परिपाक की ओर की गई विशेष चेष्टा नहीं लक्षित होती। काव्य-चमत्कारों की ओर केवल उन्हीं किवयों का ध्यान गया है जो या तो स्वभावतः प्रतिभाशाली रहे हैं अथवा जो कभी किसी कारणवश इस ओर सचेष्ट हो गए हैं। इनमें से जायसी और नूर मोहम्मद के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

मुफी प्रेमाख्यानों के अंतर्गत हमें अलंकार-विधान के उतने उल्लेखनीय उदाहरण नहीं मिलते । इनके कवियों ने बहुघा प्रचलित परम्परा का ही अनुसरण किया है और उन्होंने अपनी ओर से कोई विशेषता लाने का प्रयत्न नहीं किया है। फारसी साहित्य द्वारा बहुत-कुछ प्रभावित रहने पर भी उन्होंने अधिकतर भारतीय क्षेत्रों से ही उपमानादि ग्रहण किए हैं तथा उनके प्रयोग भी भरसक यहीं की पद्धति के अनुसार किए है। जिन लोगों ने कतिपय बाहरी उपकरणों को भी काम में लाने की चेष्टा की है उनमें नुर मोहम्मद का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। परन्तु इनकी रचनाओं में भी हमें अधिक उदाहरण नहीं मिल सकते और न वे ऐसे है जिनके आधार पर कोई निश्चित मत प्रकट किया जा सके। इसके सिवाय जिन-जिन स्फी कवियों ने नायक-नायिकाओं की विरहावस्था का वर्णन करते समय अत्युक्तिपूर्ण कथन किए हैं उनकी रचनाओं से भी हमें उतने स्पष्ट उदाहरण नही मिल पाते और न वे इतने अधिक संख्या में ही उपलब्ध होते हैं जिससे उन पर उक्त साहित्य का कोई विशेष प्रभाव माना जा सके। किसी रमणी के विरह-पीड़ित शरीर को नितांत रूप से गला वा जला हुआ बतलाना अथवा उसके रूप-सौन्दर्य की प्रशंसा करते समय उसके गले से उतरती हुई पीक को बाहर से स्पष्ट झलकती हुई कह डालना फारसी रचनाओं की वर्णन-शैली का स्मरण अवस्य दिला देता है, किंतु ऐसे कथन भी यहाँ प्रायः उपयुक्त स्थलों पर ही पाए जाते हैं और वे उतने हास्यास्पद भी नहीं बन जाते। सुफी प्रेमास्थानों को हम रूपकात्मक रचनाओं में गिना करते हैं जिसका कारण यह है कि एक ओर जहाँ इनमें हमें कोई प्रेम-कहानी दीख पड़ती है वहाँ दूसरी ओर इनके अंतर्गत हमें विशिष्ट सुफी प्रेम-साधना के विविध अंगों का स्पष्टीकरण भी मिल जाता है। यहाँ पर प्रस्तुत का वर्णन किसी ऐसे ढंग से किया गया रहता है जिससे केवल दो-चार शब्दों के ही संकेतों से हमें किसी अप्रस्तुत का भी बोच होने लगे और इस प्रकार हमें उससे किव का आज्ञय भी स्पष्ट हो जाय। ऐसे प्रासंगिक वर्णनों को प्रायः समासोक्ति की संज्ञा दी जाती है और सूफियों के प्रेमास्यानों में इनका उपयोग बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। सूफी कवियों में समासोक्ति का सबसे अधिक सफल प्रयोगकर्ता जायसी है, जिसकी उत्प्रेक्षामूलक्र उनितयों को भी हम कम महत्व नहीं दे सकते।

#### छंद-मोजना

सूफी प्रेमास्यानों को हम प्रबंध-काव्यों की श्रेणी में रखते हैं और इनमें से कई-एक को कुछ

लोग महाकाव्य तक कह डालने में संकोच न करेंगे। परन्तु प्रबंध-काव्यों के सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें बहुत-कुछ भिन्न भी ठहराना पड़ता है। इस विभिन्नता के आधारों में कुछ तो विषयगत हैं जिनकी ओर इसके पहले भी संकेत किया जा चका है और शेप का सबंध उनकी रचना-पद्धति से है जिसमें छन्द-योजना भी आ जाती है। जिन सुकी कवियों ने ऐसी रचनाओं को प्रस्तुत करते समय फारसी की बहरों को नहीं अपनाया उन्होंने अपभ्रंश के चरित-काब्यों, धर्मकथाओं तथा सहजयानी सिद्धों के कतिपय फटकर पदों में उपलब्ध चौपाई-दोहों को अपने लिए उपयुक्त समझा। अपभ्रंश रचनाओं में प्रायः ऐसे छंद वे ही आया करते थे जिनके अंत में गरु का होना आवश्यक नहीं था, किंतु चौपाइयों के अंत में दीर्घ मात्रा का आ जाना नियम-जैसा था। इसके सिवाय अपभ्रंश काव्यों में अर्घालियों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ करती थी। अपभ्रंश के ये छंद 'अरिल्ल' कहे जाते थे। चरित-काव्यों में इनका प्रयोग करने के अनन्तर फिर बीच-बीच में प्रायः घत्ता छंद की कोई एक रचना दे दी जाती थी जिससे वर्णन-शैली में किसी प्रकार की शिथिलता न जान पड़े। हिंदी में इस नियम का पालन चौपाइयों के अनंतर दोहे के प्रयोग द्वारा किया गया। जहाँ तक अर्घालियों की संख्या का प्रश्न है, अपभ्रंश की रचनाओं के अंतर्गत अधिक-तर सम ही दीख पड़ती थी, किंतु हिंदी के काव्य-ग्रंथों में यह विषम भी होने लग गई। इसका कारण क्या था और चौपाई शब्द के चार पदों वा चरणों से यक्त अर्थ लगाने पर भी ऐसा परिवर्तन क्यों किया गया इसका ठीक पता नहीं चलता। सुफी रचनाओं के लिए यह अनुमान किया जा सकता है कि उनके कवियों ने प्रत्येक अर्घाली को ही मसनवी की द्विपदियों की भाँति स्वतन्त्र मान लिया होगा। परन्तु यह समाधान ऐसी अन्य रचनाओं पर भी विचार करते समय संतोषजनक नहीं कहा जा सकता जब तक यह भी न मान लिया जाय कि वहाँ इनका अनुकरण हुआ होगा। सूफी प्रेमास्यानों के कवियों में से दाऊद, कुतबन, मंझन और नूर मोहम्मद (इन्द्रावती में) ने ५-५ अर्घा-लियों के अनन्तर दोहा दिया है जहाँ जायसी, उसमान, शेख नबी, कासिमशाह और नसीर ने यह कम ७-७ अर्घालियों के अनुसार निवाहा है और शेख निसार ने ९-९ अर्घालियाँ तक दे दी हैं केवल शेख रहीम ने अपने 'भाषाप्रेम रस' में तथा नूर मोहम्मद ने अपनी 'अनुराग-बाँसुरी' के अन्तर्गत क्रमशः ६–६ व ४–४ अर्घालियाँ रखी हैं जिसके अनुसार कहा जा सकता है कि इन दोनों किवयों ने कमशः तीन-तीन और दो-दो चौपाइयों की ही योजना की होगी। इन दोहों-चौपाइयों अथवा द्विपदियों के अतिरिक्त सुफी प्रेमाख्यानों में केवल सोरठे, सबैये, प्लवंगम और बरवे जैसे छंदों के ही प्रयोग कभी-कभी किए गए है। नर मोहम्मद ने अपनी 'अनुराग-बाँसुरी 'में ३-३ चौपाइयों के अनन्तर १-१ बरवै दिया है, दोहा नहीं दिया है।

#### भाषा

सूफी प्रेमास्यानों की भाषा प्रायः सर्वत्र अवधी दीख पड़ती है और उसमें भी अधिकतर कैठ रूप का ही प्रयोग हुआ है। केवल उसमान और नसीर पर कुछ भोजपुरी का भी प्रभाव लक्षित होता है और नूर मोहम्मद की 'इन्द्रावती' में भी हमें इसके कुछ उदाहरण मिल सकते है। नूर मोहम्मद ने तो कहीं कुल भाषा के भी प्रयोग किए है और इस प्रकार, अपनी पंक्तियों में एक विभिन्न भाषा का रूप खड़ा कर दिया है। 'इन कवियों ने विशेष कर तद्भववहुल शैली को ही अपनाया

बातों का उल्लेख पहले भी हो चुका है। मूल स्रोतों की दृष्टि से इन दोनों के विभिन्न कथानकों में कोई वैसा अंतर नहीं लक्षित होता। केवल इतना कहा जा सकता है कि दोनों वर्गो की रचनाओं का तूलनात्मक अध्ययन करने पर हमें ऐसा लगता है कि सूफी प्रेमाख्यानों की कथावस्तु में काल्प-निकता का अपेक्षाकृत अधिक समावेश हुआ है । इसके विपरीत असुफी प्रेमाख्यानों के रचियताओं ने पौराणिक आख्यानों को कहीं अधिक मात्रा में अपनाया है। परन्तु इसके कारण इन दोनों की प्रबंध-शैली में भी उतना अंतर नहीं आ सका है और कम से कम अनेक स्थूल बातों में ये प्राय: एक ही समान निर्मित हुई है। दोनों का आरंभ मंगलाचरणों से होता है और तत्पश्चात कितपय परि-चयात्मक उल्लेख कर दिए जाते है । इनमें जो कुछ विभिन्नता दीख पड़ती है वह प्रधानतः कवियों के मत-विभेद एवं व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण आ गई है और कभी-कभी तो इनके एकाघ अपवाद तक मिल जाते है। इसी प्रकार मुल कथा का आरंभ करते समय, दोनों वर्गों के कवि प्राय: एक ही ढंग से नायक वा नायिका के जन्मादि के वर्णन आरंभ करते हैं। इस प्रसंग में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि असुफी प्रेमाख्यानों में उनके माता-पिता का पहले नि सतान होना भी बतलाना विशेष रूप से द्रष्टव्य है। शेख नबी जैसे एकाथ सुफ़ी किवयों ने अपनी रचनाओं मे इस बात को भी सम्मिलित कर लिया है, किंतु इसकी संख्या उतनी बड़ी नहीं कही जा सकती । सुफी कवियों में से अनेक ने हिन्दू-जन्मान्तरवाद के भी उदाहरण प्रस्तुत किए है जो उनकी स्वीकृतियों के साथ कोई मेल नही खाता और उनका परमात्मा-विषयक वर्णन भी कभी-कभी वेदान्त के अद्वैतवाद की कोटि तक पहुँचने लग जाता है। किन्तु उनके ऐसे कथन बहुधा प्रासंगिक रूप में ही आ गए हैं। उदाहरण के लिए, जिस जन्मांतरवाद का प्रसंग हमें मंझन की 'मधुमालती' में मिलता है वह केवल कथा-विशेष के कारण है और उसे हम वैसा महत्व नहीं दे सकते जैसा आलम के 'माधवानल कामकंदला' वाले ऐसे उल्लेख को दिया जा सकता है। इसी प्रकार असुफी कवियों में से कई ने अपने गुरु की वंदना को भी आवश्यक समझा है, किन्तु उनका यह वर्णन सूफियों द्वारा किए गए पीरों वा औलिया के प्रति भिक्त-प्रदर्शन के ढंग का नहीं है।

सूफी एवं असूफी प्रेमाख्यानों में एक बहुत बड़ा अंतर इस बात में दीख पड़ता है कि प्रथम वर्ग के किवियों का ध्यान जहाँ नायक वा नायिकाओं के वियोग-पक्ष का वर्णन करने की ओर विशेष खप से जाया करता है और वे संयोग-पक्ष के प्रति प्रायः उपेक्षा तक प्रदिशत करते हैं, वहाँ द्वितीय वर्ग में यह बात नहीं पाई जाती और उनके किव अधिकतर दोनों पक्षों के ही वर्णन की ओर लगभग समान भाव से प्रवृत्त होते जान पड़ते हैं। पुहकर के असूफी प्रेमाख्यान 'रसरतन' में तो अंत में सूरसेन राजा के गोलोक सिधारने पर सोम का राज्य करना, अपने ज्येष्ठ पुत्र के उसके नाना का राज्य मिल जाने पर प्रसन्नता के कारण नाटक-प्रदर्शन की व्यवस्था कराना तथा इसी प्रकार, उससे बहुत प्रभावित होकर चारों पुत्रों में राज्य बाँटकर संन्यास लेना जैसी बातों का भी समावेश कर दिया गया है जिनका उस प्रेमकथा के साथ कोई भी संबंध नहीं जान पड़ता। इसके सिवाय सूफी किवयों ने अपनी प्रेमगाथा में जितने उदाहरण प्रेम के, नायक-नायिकाओं के अविवाहित रूप में उत्पन्न होने के प्रस्तुत किए हैं उतने उनके विवाहोपरांत वाली दशा के भी नही दिए हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि किन्हीं पुरुषों और युवतियों के बीच रागात्मक संबंध स्थापित कर उसके उत्तरोत्तर दृढ़तर होते जाने का वर्णन किया जाय तथा उन दोनों का मिलन हो चुकने पर उस दशा

को केवल फलप्राप्ति समझ कर वहीं से छोड़ दिया जाय। परन्तु असूफी किवयों ने प्रायः प्रेमी नायक एवं नायिका के उस जीवन को भी वही महत्व दिया है जिसे वे मिलनोपरांत व्यतीत करते हैं। इनकी दृष्टि में स्वभावतः वह वैवाहिक जीवन का आदर्श रहा होगा जो भारतीय समाज की एक विशेषता है और जिसके विशिष्ट अंग दाम्पत्य सुख व पातिव्रत धर्म हैं। सूफी किवयों के प्रेमी इस प्रकार के गाईस्थ्य जीवन के प्रति प्रायः उपेक्षा तक प्रदिश्तित करते दीख पड़ते हैं और उनकी सामी परम्परा से ली गई प्रेम-कहानियों की नायिकाओं ने तो कभी-कभी किसी एक पुरुष से ब्याही जाने पर भी अन्य युवकों के प्रति प्रेमासित का प्रदर्शन किया है। मुल्ला दाऊद की 'चंदायन' की मैना अथवा जायसी के 'पद्मावत' की नागमती-जैसी कुछ प्रेमिकाएँ सूफी प्रेमगाथाओं में भी मिल सकती है, किंतु वे वहाँ पर वस्तुतः प्रधान नायिका बनकर नहीं आतीं और उनके प्रेम और विरह का वर्णन बहुत-कुछ उत्कृष्ट होने पर भी गौण बन जाता है।

सुफी कवियों ने अपनी रचना में प्रकृति-वर्णन एवं नखिशख-वर्णन की शैली प्रायः वही रखी है जो भारतीय साहित्य में दीख पड़ती है। उन्होंने कभी-कभी प्रसंगवश कामशास्त्र, साहित्यशास्त्र, योगशास्त्र तथा आयुर्वेदशास्त्र तक की बातों का समावेश ठीक उसी परम्परा के अनुसार किया है। उन्होंने सर्वसाधारण में प्रचलित अंधविश्वासों तथा परम्परागत उपचारों के विवरण देते समय भी किसी प्रकार की नवीनता नहीं दिखलाई है। इस प्रकार के वर्णनों में हमें सुफी एवं असुफी प्रेमा-स्थानों में कोई प्रत्यक्ष अंतर नहीं लक्षित होता । परन्तु जिस समय कोई सूफी कवि अपने प्रेमी नायक के विविध प्रयत्नों का वर्णन करने लग जाता है और उसका ध्यान अपनी सांप्रदायिक प्रेम-साधना की ओर भी चला जाता है, हमें ऐसा लगता है कि उसके सामने प्रस्तुत की गई वस्तु वा घटना भी उसकी दृष्टि से कुछ न कुछ ओझल हो गई है और वह किसी अप्रस्तुत आदर्श के फेर में पड़ गया है। असूफी कवियों के ऐसे वर्णनों में उस कठिनाई का अनुभव नही हो सकता और वे ऐसी भूलें तभी करते हैं जब अत्यिधिक अनुकरण करते हैं। अनुकरण करते समय तो कभी-कभी यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि जिस वातावरण का चित्रण करना है उनका उन दृश्यों के साथ कुछ भी संबंध नहीं जो 'अलिफलैला' जैसी रचना में, सामी परम्परा के प्रभाव में आकर, सम्मिलित कर लिए गए हैं । उदाहरण के लिए सामुदायिक दुर्घटना का जो वर्णन मृगेंद्र कवि की रचना 'प्रेम-पयोनिघि' में मिलता है वह भारतीय कथा-साहित्य की प्राचीन परंपरा के साथ उतना मेल नहीं साता जितना उन विवरणों के साथ जो फारसी साहित्य की प्रसिद्ध मसनिवयों में दीख पड़ते है और जिनका अनुकरण जायसी आदि सूफी कवियों ने स्वभावतः अपने विशिष्ट संस्कारों के कारण ही कर दिया होगा।

जहाँ तक भाषा-प्रयोग एवं छंद-योजना का प्रकृत है—दोनों प्रकार की रचनाएँ लगभग एक ही आदर्श का पालन करती हुई जान पड़ती हैं। फिर भी सूफी किवयों का झुकाव जितना अवधी को अपनाने, दोहा-चौपाइयों का प्रयोग करने तथा ठीक एक ही प्रकार के ढाँचे में पूरी कहानी को रख देने की ओर दीख पड़ता है उतना असूफी किवयों का नहीं। इन किवयों में खें 'ढोला मारू रा दूहा' तथा 'छिताई वार्ता' के किवयों एवं 'माधवानल कामकंदला' के रच-विद्या कुशललाभ ने जहाँ राजस्थानी का प्रयोग किया है, वहाँ बोधा के 'विरहवारीश' एवं किन्नवार की 'क्यमंजरी' में अजभाषा दीख पड़ती है। 'रसरतन', 'नल-दमन', दुखहरन की

'पुहुपावती' और चतुर्भुजदास की 'मधुमालती' की अवधी का भी रूप एक ही प्रकार का नहीं है। 'रसरतन' और 'पुहुपावती' में जहाँ उसका चलता रूप दीख पड़ता है, वहाँ 'मधुमालती' के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता और 'नल-दमन' में तो कहीं-कहीं पंजाबी तक आ गई है। इसी प्रकार छन्द-प्रयोग के सम्बन्ध में भी सभी असूफी किव, सूफियों की भाँति, केवल दोहे-चौपाइयों को ही सर्वाधिक महत्व देते नहीं जान पड़ते। 'ढोला मारू रा दूहा' में जहाँ केवल दूहे हैं (और 'छिताई वार्ता' में इसके साथ दूहरे भी आ गए हैं), वहाँ कुशललाभ की रचना में चौपाई की प्रधानता है और गाहा, दूहा, सोरठा आदि को गौण स्थान दिया गया है। केवल 'नल-दमन' एवं 'रूपमंजरी' में ही दोहा-चौपाई के प्रयोग की ओर विशेष घ्यान दिया गया है। 'पुहुपावती', 'मघुमालती' एवं 'प्रेमपयोनिधि' में इनके साथ कई अन्य छंदों के भी प्रयोग किए गए है तथा 'रस-रतन' एवं 'विरह वारीश' में तो इन सभी की भरमार कर दी गई है।

# सूफी कवियों की देन

सूफी किवयों ने अपने प्रेमास्यानों की रचना द्वारा जिस एक महत्वपूर्ण प्रश्न की बोर हमारा घ्यान दिलाया है वह मानव-जीवन के सर्वांगपूर्ण विकास के साथ संबंध रखता है और जो प्रधानतः उसके एकोद्दिष्ट और एकांतनिष्ठ हो जाने पर ही संभव है। इनका कहना है कि यदि हमारी दृष्टि विशुद्ध प्रेम द्वारा प्रभावित हो सके और हम उसके आधार पर अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लें तो हमारी संकीर्णता सदा के लिए दूर हो जा सकती है। ऐसी दशा में हम न केवल सर्वत्र एक व्यापन विश्वबंधुत्व की स्थापना कर सकते हैं, प्रत्युत अपने मीतर भी अपूर्व शांति एवं परम आनन्द को अनुभव कर सकते हैं। इनके प्रेमास्थानों का मुख्य संदेश मानव-हृदय को विशालता प्रदान करना, उसे सर्वथा परिष्कृत बना देना तथा अपने भीतर दृढता और एकांतिनिष्ठा की शक्ति लाना है। सुफियों के इस प्रेमाधारित जीवनादर्श के मुल में उनका यह सिद्धांत भी काम करता है कि वास्तव में ईश्वरीय प्रेम तथा लौकिक प्रेम में कोई अंतर नहीं है। 'इश्कमजाजी' को हम तभी तक सदोष कह सकते हैं जब तक उसमें स्वार्थ-परा-यणता की संकीर्णता जान पड़े और आत्म-त्याग की उदारता न लक्षित हो। जब तक वह अपने विशुद्ध रूप में नहीं रहा करता तभी तक उसमें वासना के संयोग की आकांक्षा भी की जा सकती है। व्यक्तिगत सुख-दुख अथवा लाभ-हानि के स्तर से ऊपर उठते ही वह एक अपूर्व रंग पकड़ लेता है और फिर क्रमशः उस रूप में ही आ जाता है जिसे 'इश्कहकीकी' के नाम से अभिहित किया जाता है। सुफियों ने उसे यह रंग प्रदान करने के ही उद्देश्य से प्रत्येक प्रेमी को विभिन्न संकटों और बाघाओं की आग में तपाने की भी चेष्टा की है।

सूफियों की इस व्यापक नियम की अटलता में बहुत बड़ी आस्था है और इसके कारण उनमें हम कभी-कभी एक विचित्र अंधविश्वास अथवा सांप्रदायिकता तक की गंध पाकर उन पर कट्टरता और हटधर्मिता का आरोप करने लग जाते हैं। कभी-कभी तो इसमें हमें उनके इस्लाम धमें के प्रचार के उद्देश्य से दिए गए किसी ऐसे प्रलोभन का भी संदेह होने लगता है जो मनोहर कहानियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न कराकर प्रतिफलित किया जाय। परन्तु सूफियों के प्रेमास्थानों द्वारा ही इस प्रकार की शंकाएँ निर्मूल होती जान पड़ती है। इन कवियों ने अपनी

ऐसी रचनाओं में इसकी ओर कभी कोई संकेत नहीं किया और न इनके कथानकों से लेकर उनके कम, विकास अथवा अंत तक भी कोई ऐसा प्रसंग छेड़ा जिससे उनका कोई सांप्रदायिक अर्थ लगाया जा सके। यह अवश्य है कि जहाँ तक घटनाओं की कम-योजना का प्रश्न है, उसे इस प्रकार निभाया गया है जिससे सूफी प्रेम-साधना का भी मेल बैठ जाय। परन्तु फिर भी ऐसी बातें, अधिक से अधिक, केवल दृष्टांतों के ही रूप में पाई जाती हैं जिस कारण उनमें सांप्रदायिक आग्रह का भी रहना अनिवार्य नहीं है। इसके सिवाय इन प्रेमास्थानों के नायक-नायिका, उनके दैनिक व्यापार-वातावरण तथा उनके सिद्धांत वा संस्कृति में भी कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता और न कहीं पर यही चेष्टा की जाती है कि कथा-प्रवाह के किसी भी अंश में किसी धर्म वा संप्रदाय-विशेष के महापुरुषों द्वारा कोई मोड़ ला दिया जाय। इनमें प्रसंगत: यदि कोई हिंदू जोगी वा तपी आता है तो स्वाजा खिष्म भी आ जाते हैं और दोनों लगभग एक ही उद्देश्य से काम करते पाए जाते हैं। जैनियों द्वारा लिखे गए प्रेमास्थानों में भी कभी-कभी हम इसके विपरीत, किसी ऐसे महापुरुष का भी समावेश कर दिया गया पाते हैं जो अत्यन्त गंभीर प्रेम वाले दो व्यक्तियों के जीवन में एक नया मोड़ घटित कर देते हैं और इस प्रकार, उन्हें उस आदर्श की ओर आकृष्ट भी कर लेते हैं जो जैन धर्म पर आश्रित है।

सूफी प्रेमास्थानों की एक बहुत बड़ी विशेषता इस बात में भी देखी जा सकती है कि इनकी प्रेम-कहानियों के कवियों ने प्रेमपात्र का स्थान प्रधानतः नारी को ही दिलवाया है और उसी के द्वारा भरसक उस परमात्म-तत्व का प्रतिनिधित्व कराने की भी चेष्टा की है जो उनके ईश्वरीय प्रेम का लक्ष्य है। नारी ही यहाँ पर उस 'नूर' का प्रतीक है जो सारे विश्व का मूल स्रोत हैं और वही यहाँ वस्तुतः उस पूरक का भी काम करती है जिसके अभाव में सारा मानव-जीवन ही सूना है। नारियों के प्रति पुरुषों के प्रेमाकर्षण के अनेक उदाहरण हमें असूफी प्रेमारूथानों में भी मिलते हैं और यहाँ भी ऐसी प्रेम-कथाओं का अभाव नहीं जहाँ पर एक प्रेमी नायक अपनी प्रेमपात्री के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करके विविध प्रेम-व्यापारों में प्रवृत्त होता है। इसके सिवाय सूफी प्रेमास्यानों में ही हमें इस बात के भी उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जहाँ स्वयं नारियों ने ही पुरुषों के प्रति प्रेमासक्ति का भाव, सर्वप्रथम, प्रदिशत किया हो। इनमें तो कभी-कभी वैसी पित्नयाँ मिल जाती है जो अपने पित के विरह में विभिन्न प्रकार की यातनाएँ भोगा करती है। अतएव इन दोनों प्रकार के प्रेमास्यानों की उक्त दृष्टि के अनुसार तुलना करते समय हम।रा घ्यान केवल ऐसे उदाहरणों की संख्या मात्र पर ही नहीं जाया करता। इस संबंध में हम इन सूफी कवियों के उस विशिष्ट आदर्श को महत्व देते हैं जिससे अनुप्राणित हो कर इन्होंने इस प्रकार का वर्णन अधिक पसंद किया है। सूफी किवयों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम-साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिस कारण वह इनके यहाँ किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती। वह उस प्रकार की साधन-सामग्री भी नहीं कहला सकती जिस रूप में उसे, बौद्ध सहजयानियों ने मुद्रा नाम दे कर सहज-साधना के लिए अपनाया था। वह उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बन कर आती है और इसी कारण, इन प्रेमास्थानों में उसे प्रायः करौकिक गुणों से युक्त भी बतलाया जाता है।

नारी को सुफी कवियों ने इसी कारण, बहुत-कुछ स्वतंत्र रूप दे कर भी चित्रित किया है

और उसे भरसक वैवाहिक जीवन के प्रभावों से मुक्त ठहराया है। इनकी रचनाओं की नायिका केवल स्वकीया भाव के ही सीमित क्षेत्र में अपना प्रेम-व्यापार नहीं करती और इसीलिए इन प्रेमाख्यानों में हमें उस आदर्श दाम्पत्य जीवन के दृश्य भी नहीं मिला करते जिन्हें असफी कवियों ने अपनी प्रेम-कहानियों में स्थान देकर विशिष्ट भारतीय रुचि का परिचय दिया है। सूफी प्रेमाख्यानों में नायक एवं नायिका का विवाह-संबंध अवश्य करा दिया जाता है, किंतू वह इसलिए कि वे अधिकतर हिंदू पात्र ही रहा करते हैं। इसके द्वारा उनके पास मिलन वा संयोग को केवल एक वैध रूप प्रदान कर दिया जाता है जो उनका अंतिम ध्येय रहा है। हिंदू-समाज की दृष्टि से चाहे इस विवाह-प्रथा को जो भी महत्व दिया जाय और असुफी कवियों के द्वारा चाहे इसे पूरी प्रेम-कहानी का अंतिम लक्ष्य तक समझ लिया जाय, किंतू सुफियों की दिष्ट से इसे केवल एक गौण महत्व ही प्रदान किया जा सकता है। उनके आदर्श मिलन वा संयोग के लिए विवाह की महर अनिवार्य नहीं है। सूफी कवियों की रचनाओं में, इसी कारण, हमें वैसी नायिकाओं का भी अभाव नहीं जान पडता जिन्हें 'परकीया' का नाम दिया जाता है। वास्तव में जिन कथानकों को इन कवियों ने अभारतीय स्रोतों से लिया है उनमें इस बात के उदाहरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। परकीया का वर्णन भारतीय साहित्य के अंतर्गत भी आया है और उसके उदाहरण में गोपी प्रेमिकाओं का उल्लेख भी किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर वैसी नायिका का जितना किसी सुंदर पुरुष के प्रति आकृष्ट होना दिखलाया गया है उतना उसका स्वयं किसी पुरुष के लिए उसके जीवन का लक्ष्य बन जाना भी नहीं ठहराया गया है और यही एक प्रमुख विशेषता है जिसके कारण हमें इन सुफी कवियों की यह देन स्वीकार करनी पड़ जाती है।

सुफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों द्वारा ठेठे हि किक जीवन के प्रसंगों को भी महत्व दिया है। अन्य प्रकार की प्रेम-गाथाओं में प्रायः ऐसे नायक-नायिकाओं की ही चर्चा की गई मिलती है जो या तो पौराणिक परम्परा से संबंध रखते हैं अथवा जिन्हें अवतारी व्यक्तियों में भी गिना जाता है। इस कारण उनके प्रेम-व्यापारों पर कथारंभ से ही एक विचित्र प्रकार की अलौकिकता का रंग चढा हुआ प्रतीत होता है। उनमें जो कुछ भी अपूर्वता दीख पड़ती है उसका कारण प्रेमासिक्त का विशिष्ट प्रभाव नहीं समझा जाता, प्रत्युत वहाँ इसके लिए प्रायः उनके व्यक्तित्व को ही श्रेय दे दिया जाता है। परन्तु सूफी प्रेमाख्यानों के अंतर्गत सर्वत्र केवल इसी एक बात पर विशेष बल दिया जाता हुआ दीख पड़ेगा कि ऐसी सारी विचित्रताओं की जड़ प्रेम की अपार शक्ति अथवा प्रेम-तत्व की महिमा को ही समझना चाहिए जिसके सामने बड़े से बड़े नरेशों तक को झुक कर अपना सर्वस्व अपित कर देना पड़ता है। प्रेम के प्रभाव में पूर्णरूप से आ जाने पर सामाजिक स्तर-भेद की भावना भूल जाया करती है, यहाँ तक कि प्रेमी नायक-नायिकाओं के लिए मानवेतर प्राणियों तथा कभी-कभी प्राकृतिक पदार्थों तक का महत्व उतना ही बड़ा हो जाता है जितना कि अपने समाज के समरूप व समशील सदस्यों का । ये सभी, एक समान ही, किसी एक सामान्य घरातल पर खींचकर एकत्र कर दिए जाते है और फिर प्रसंगवश प्रेम-शक्ति के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि भी बन जाते हैं। प्रेमाभिनय के रंगमंच पर इन सभी को अपने-अपने गुणों के अनुसार भाग लेना पड़ता है जिससे प्रधान पात्रों का प्रेम-व्यापार क्रमशः अग्रसर होता चला जाता है और इन सभी के सामृहिक प्रयत्नों का अंतिम परिणाम उनकी कार्य-सिद्धि के रूप में प्रकट होता है।

प्रेमाभिभृत राजकुमार न तो राजकुमार की कोटि का रह जाता है और न किसी धनी सेठ वा व्यापारी का ही पूर्व गौरव अक्षुण्ण बना रहता है। वे सामान्य वर्ग के सदस्य बन कर अधिकतर उसके समान ही व्यवहार करते दीख पड़ते हैं। वे निर्जन वनों में भटकते फिरते हैं, साधारण व्यक्तियों तक के यहाँ आश्रय ग्रहण करते हैं, लुक-छिप कर व्यवहार करने के लिए विवश रहते हैं तथा किचित आशा के भी सहारे अपने प्राणों को जोखिम में डाल देते हैं। उनकी दयनीय दशा देख कर किसी को भी इस बात का भान नहीं हो पाता कि वे कभी कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी रहे होंगे। एक ओर तो वे इस प्रकार परिस्थितियों का शिकार बने चित्रित किए जाते है और दूसरी ओर उनके भीतर एक अदम्य उत्साह प्रदर्शित किया जाता है, एक ऐसी दृढ़ निष्ठा का बल प्रदान किया जाता है तथा अंत में, उनके लिए ऐसे सुंदर संयोगों की व्यवस्था कर दी जाती है कि उनकी अपूर्व सफलता देख कर दंग रह जाना पड़ता है। उनके न केवल पिछले दिन ही फिर जाते हैं, प्रत्युत वे कभी-कभी सब के लिए आदर्श मानवों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। सूफी कवियों के प्रेमांख्यानों में प्रधान नायकों के इस प्रकार होने वाले चरित-विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया प्रतीत होता है। प्रेम-कथा के अंतिम छोर पर पहुँच कर वे हमारे सामने ऐसे तपे-तपाए और अनुभव-सिद्ध रूप में आ जाते हैं कि हमें उनके भावी जीवन की भी एक झाँकी लेने की स्वभावत: प्रबल इच्छा हो पड़ती है, परन्तु कथाकार उनका साथ हमसे ऐसे ही महत्वपूर्ण अवसर पर छुड़ा देता है और उनके विषय में बढ़ती आई जिज्ञासा प्रायः अतृप्त बन कर ही रह जाती है।

सूकी प्रेमास्यानों की एक विशेषता उनके द्वार् छोक-पक्ष क . सजीव चित्रण किया जाना भी है। इनमें सर्वसाधारण का अंधिवश्वास, उनकी मनौती, उनका यंत्र-तंत्र-प्रयोग, जादु-टोना, डाइनों की करतूत, विभिन्न लोकोत्सव और लोक-व्यवहार ऐसी सफलता के साथ अंकित किए गए मिलते हैं कि पूरी कथा का घटना-प्रवाह विशुद्ध लौकिक वातावरण में ही आगे बढ़ता दीख पड़ता है और हमें उसके महत्व का परिचय मिलते भी विलंब नहीं लगता। इसका स्वाभाविक रंग उस समय और भी निखर आता है जब हमें उनमें प्रचलित लोक-गायाओं की कथा-रूढ़ियाँ भी नजर आने लगती है तथा जब कभी उनमें व्यक्तियों वा प्रसंगों के ऐसे अतिरंजित चित्र प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिनको समझ पाना केवल कल्पना के ही सहारे संभव हो सकता है। इस कोटि की वर्णन-शैलियाँ इन सूफी कवियों की ही मौलिक देन नहीं कहला सकतीं, क्योंकि इसके लिए वे अपने अन्य पूर्ववर्ती किवयों के भी ऋणी ठहराए जा सकते हैं। जैन चरित-काव्यों में हमें इसके प्रयोग के अनेक उदाहरण मिलते हैं और संस्कृत के कथा-साहित्य में भी इसका अभाव नहीं है। इस रचना-शैली का जन्म, कदाचित ईसा-पूर्व छठी-पाँचवीं शताब्दी में ही हो चुका था और बौद्ध जातकों के रचना-काल तक यह बहुत विकसित एवं प्रौढ़ हो चुकी थी। पीछे की संस्कृत,प्राकृत और विशेषकर अपअंश की रचनाओं में जब इसे पूर्ण प्रोत्साहन मिला तो यह और भी लोकप्रिय बन गई। सूफी किवयों को इस संबंध में केवल इतना ही विशेष श्रेय दिया जा सकता है कि काल्पनिक कथानकों के बल पर इन्होंने इस अपभ्रंश-परम्परागत शैली के निर्वाह में कुछ अधिक दक्षता दिखलाई है।

# सूफी प्रेमाल्यानों का हिन्दी साहित्य में स्थान

सूफी प्रेमाख्यानों की रचना का आरंभ उस समय हुआ जब हिंदी साहित्य के इतिहास का

आदिकाल प्रायः बीत चुका था और वीरगाथा के नाम से अभिहित किए जाने वाले रासो साहित्य का आदर्श बहुत-कुछ फीका-सा पड़ने लग गया था। उस काल की रचनाओं में जिस प्रेम-पद्धति का वर्णन अधिक विस्तार के साथ किया गया मिलता था वह उन राजाओं का वासनात्मक प्रेम था जो किसी संदरी को अपने लिए केवल एक भोग्य वस्तु समझा करते थे और जो उसे उसके माता-पिता के यहाँ से अपहरण कर के अथवा युद्ध में जीत कर लाने का ही प्रयत्न किया करते थे। उनके बहाँ अपनी पत्नियाँ भी रहा करती थीं जिनसे उनके दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह भली भाँति हो सकता था, किंतू अधिक सुंदरियों की उपलब्धि उनके लिए एक गौरव की बात भी थी। संदरियों के लिए किए जाने वाले युद्धों में उस काल के वीरों को अपना पराक्रम दिखलाने का अवसर मिला करता था तथा उन्हें प्राप्त कर के अपनी पत्नी बना लेने पर उनके महलों की श्री-वृद्धि भी हो जाती थी और ये दोनों ही बातें उन दिनों के सामती समाज के लिए बहुत उपयुक्त कहला सकती थी। अपभ्रंश के चरित-काव्यों में इससे किंचित भिन्न एक प्रेम-पद्धति का भी चित्रण किया गया मिलता या और उसमें वीरों का पराक्रम-प्रदर्शन उतना आवश्यक अंग नही समझा जाता था। वहाँ सुदरियों का राजकुमारी की श्रेणी का होना भी अनिवार्य नहीं था और न प्रेमी नायक ही ऐसा होता था जिसे प्रायः यशोलिप्सा से ही प्रेरणा मिलती हो। लोक-गाथाओं में तो प्रेमी एवं प्रेमिका उच्च सामाजिक स्तरों के होते हुए भी सर्वसाघारण की स्थिति में आ जाते दिखलाए जाते थे। प्रारंभिक सूफी . प्रेमास्यानों पर कदाचित इन सभी बातों का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा होगा और उनके रचयिताओं ने उस समय की उपलब्ध पुष्ठभूमि पर ही उनका निर्माण-कार्य सम्पन्न कर उसके द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति का भरसक प्रयत्न भी किया होगा। सब से प्रथम उपलब्ध सूफी प्रेमाख्यान 'चंदा-यन' वा 'नूरक चंदा' में हमें एक ओर जहाँ उसके नायक लोरिक के शौर्य-पराक्रम का प्रदर्शन मिलता है वहाँ दूसरी ओर उसे एक प्रेमाभिभृत व्यक्ति की साधारण श्रेणी में भी रखा गया दीख पढ़ता है और इन दोनों के साथ इसमें बहत-सी वे विशेषताएँ भी लादी जाती है जिनके कारण ऐसी रचनाओं को अलग स्थान दिया जाता है। वर्ष्य विषय के लगभग पूर्ववत रहते हुए भी उसकी वर्णन-शैली में परिवर्तन आ जाता है और एक घटना-प्रधान रचना उद्देश्य-प्रधान-सी जान पड़ने लग जाती है।

हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्यकाल आ जाने पर हमें उसमें अनेक नवीन प्रवृत्तियों के उदाहरण मिलने लगते हैं। सर्वप्रथम उसमें हमें उस भिक्त-धारा का प्रभाव लिक्षत होने लगता है जो कुछ दिनों पहले से अन्य माध्यमों का भी आश्रय ग्रहण करती हुई उमड़ती चली आ रही थी। उस काल की हिंदी-रचनाएँ उससे आप्लावित-सी हो गई और उक्त युग के कम से कम पूर्वार्क अंश को इसी कारण यहाँ भिक्त-काल का नाम दिया जाता है। भिक्त का भाव वस्तुतः प्रेम के ही व्यापक रूप का एक अंग मात्र है और वह इसके साथ केवल श्रद्धा का संयोग हो जाने पर किसी हृदय में उदय होता है। सूफीमत का प्रेम भी मूलतः पर-मात्मा के प्रति उद्दिष्ट समझा जाता था, जिस कारण उसे भिक्त-भाव से अधिक भिन्न भी नहीं ठहराया जा सकता। मुख्य अंतर केवल तभी लक्षित होता है जब हम देखते है कि एक श्रद्धालु भक्त, अपने दैन्य के प्रभाव में आकर, अपने इष्टदेव में अखिल ऐश्वर्य का आरोप करता है तथा उसे अपने से एक नितांत भिन्न स्तर पर समझने लग जाता है, किंतु सूफी उसे

केवल अपनी आत्मीयता के बल पर ही उपलब्ध करना वाहता है। जहाँ भक्त अपने भगवान से अपने ऊपर कृपा चाहता है वहाँ सूफी को केवल उसके अपने प्रति स्नेह-भाव की ही आवश्यकता रहती है। हिंदी के भिनत-कालीन कवियों में से कुछ ने परमारमा के श्रीकृष्ण-रूप को विशेष महत्व दिया, कुछ ने उसके राम-रूप के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की तथा दूसरों ने उसकी उस गुणातीत सत्ता के ही अनुभव का प्रयत्न किया जिसे, अपने से पृथक न समझने के कारण, कभी कोई श्रद्धा का भाव किसी प्रकार प्रदिशत भी नहीं कर सकता था। हिंदी काव्यों में उस समय श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम-भाव के प्रदर्शन का भी विषय लाया गया, किंतु उसका माध्यम उन गोपियों को ही बनाया गया जो उनके साथ कीड़ाओं में भाग लेने वाली प्रेमिकाएँ समझी जा सकती थीं और उन्हें भक्तों के रूप में भी स्वीकार कर लेना उतना स्वाभाविक न था। इसके सिवाय उस प्रेमी की भी एक यह विशेषता थी कि उसकी जितनी घनिष्ठता उन स्त्रियों से दिखलाई गई उतनी श्रीकृष्ण में नहीं और, इसी कारण, उसे सुफियों की उन प्रेम-पद्धतियों से कुछ प्यक भी रखा जा सकता है जिसके अनुसार इसके लिए स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को ही कहीं अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए। इसी प्रकार रामकाव्य में कभी-कभी प्रदर्शित प्रेम भाव भी बहुत-कुछ सीमित एवं मर्यादित ही कहला सकता था। सीता एवं राम के पूर्वराग में भी एक ऐसे अपूर्व नियंत्रण का प्रभाव चित्रित किया गया जो सूफी प्रेमास्थानों की दृष्टि से उतना महत्व नही रखता। निर्गुणिया संतों का प्रेम-भाव किसी अन्य प्रेमी-प्रेमिकाओं के माध्यम से उदाहृत किए जाने की अपेक्षा स्वयं उन कवियों की ही बानियों में प्रस्कृटित हुआ। उसमें विरह की पीर की और उन्माद की भी कमी नहीं थी, किंतू वह कभी उन साधकों के यहाँ अपनी सिद्धि के रूप में नही स्वीकार किया गया जैसा सूफियों के यहाँ देखा जाता था। संतों का ईश्वरीय प्रेम उनके आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मात्र बन सकता था, जहाँ सूफियों के लिए उसके अतिरिक्त और कुछ भी किसी काम का न था। कुछ संतों ने पीछे प्रेमास्यान-रचना का भी प्रयास किया, किंतू वहाँ पर उन्हें सुफियों की ही शैली का अनुकरण करना पड़ गया।

हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्यकाल पीछे वर्ण्य विषय से कहीं अधिक वर्णन-शैली की ओर ध्यान देने के कारण विशेष प्रसिद्ध हो चला। उसके उत्तरार्द्ध वाले किवयों के लिए भिन्त का महत्व कम हो गया और जिस प्रेम ने उसका स्थान लिया वह ईश्वरोन्मुख भी नहीं कहला सकता था। सूफियों ने नायक-नायिकाओं के प्रेम का वर्णन करते समय उनके सभी वैसे व्यापारों को केवल दृष्टांतों का-सा ही महत्व दिया था और उन्होंने ऐसी चेष्टा भी की थी कि उनके प्रत्यक्षतः लौकिक रूप को किसी अलौकिक ईश्वरीय प्रेम के रूप में घटा दिया जाय। परंतु इस युग के किवयों ने अपने नायक-नायिकाओं को कमशः कृष्ण एवं राघा के नाम देते हुए भी उन्हें उत्दे, लौकिक प्रेम का ही माध्यम बना डाला। सूफियों के प्रेमाख्यान इस समय भी रचे जाते थे और यह युग असूफी प्रेमाख्यानों की रचना के लिए भी कम महत्व का नहीं था, परंतु फिर भी इसकी प्रसिद्ध जितनी फुटकर प्रृंगारी रचनाओं के कारण हुई उतनी किसी अन्य प्रकार के साहित्य के आचार पर न हो सकी और उस काल के अनेक प्रवंध-काव्यों पर भी उनका प्रभाव पड़े बिना न एह सका। प्रेमाख्यानों के कवियों ने भी नायिका-भेद, नख-शिख, ऋतु-परिवर्तन आदि संबंधी कानों के लिए इस युग में प्रचलित शैलियों का ही अनुकरण किया और अपनी रचनाओं के अतर्गत

रची गई ऐसी प्रेम-कहानियों का आरंभ और घटना-विकास प्रायः उसीढंग पर किया गया मिलता है जो उसकी चौदहवीं शताब्दी में दीख पड़ा था।

सुफी प्रेमाख्यानों की रचना केवल हिंदी में ही नहीं हुई और न इन्हें केवल इसी भाषा के साहित्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। फारसी की मसनवियों से प्रेरणा ग्रहण कर तथा कभी-कभी उनके एवं हिंदी प्रेमाख्यानों के अनुवाद-रूप में भी बँगला के सुफी कवियों ने, ईसवी सन की सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी से ही, अपनी सुंदर 'पांचाली' रचनाओं का निर्माण आरंभ कर दिया था। दौलत काजी की 'लोर चन्द्राणी' अलाओल की 'पद्मावती', अमीरहमजा की 'मनोहर-मालती' तथा मुहम्मदखान की 'मृगावती' एवं 'लयलामजन्ं' आदि कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिन्हें कम महत्व नहीं दिया जाता। इन कवियों ने भी अपनी रचनाओं के अंतर्गत लगभग उसी प्रकार प्रेम-साधना की व्याख्या की है, जैसे अन्य सूफियों ने की थी और इन्होंने भी उनके कथानकों के घटना-विकास तथा प्रसंगों के विविध चित्रणों में प्रायः परम्परागत रचना-शैली का ही अनुकरण किया है। इसी प्रकार सुफी प्रेमाख्यानों के उदाहरण हमें पंजाबी साहित्य के अंतर्गत मिलते हैं जहाँ 'ससीपून', 'हीरराझां', 'सोहिनीमहेवाल' जैसी प्रेम-कहानियों के आधार पर पजाबी मुस्लिम कवियों ने अत्यंत रोचक रचनाओं की सुष्टि की है तथा उन्हें कभी-कभी काव्य-रूपकों का भी रूप दे दिया है। इनकी 'लैला-मजन्ं' एवं 'शीरीं-फरहाद' की प्रेम-कहानियों में उक्त शैली के उदाहरण और भी अधिक स्पष्ट बन कर दीख पड़ते हैं। इसके सिवाय उर्दू साहित्य में गिने जाने वाले सूफी प्रेमाख्यानों की संख्या भी कम नहीं कही जा सकती। बीजापुर एवं गोलकुंडा की ओर दक्षिण में लिखी गई हिंदवी की रचनाओं की चर्चा इसके पहले की जा चुकी है और वहाँ हमने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने उर्दू साहित्य के निर्माण में आदर्श का काम किया। इनकी सब से बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने फारसी में रचे गए प्रेमास्थानों का, न केवल वर्ण्य विषय की दृष्टि से अपितु रचना-शैली एवं छंदों के प्रयोग तक में, अनुकरण किया है और भरसक ऐसा प्रयत्न किया हैं कि उनकी मूल प्रकृति की भी सुरक्षा की जा सके। उर्द साहित्य के अंतर्गत इन प्रेमास्यानों को इसलिए भी विशेष महत्व दिया जा सकता है कि इनके कारण प्रेमतत्व का विषय सारे वाइसय के लिए सामान्य बन गया। दक्षिण की हिंदवी में इसे सर्वप्रथम केवल सूफी मत के प्रचारार्थ रची गई कहानियों में ही देखा जाता था, किंतु पीछे इसे उत्तर भारत में निर्मित होते जाने वाले विशाल उर्दू साहित्य में प्रमुख स्थान मिल गया और इसके कारण उसके श्रृंगारिक रंग में पूरी विभवृद्धि हो गई।

परंतु हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम इन सूफी प्रेमाख्यानों को उतना अधिक महत्व नहीं दे सकते। यहाँ इन रचनाओं के विषय में हम यही कह सकते हैं कि इनका आरंभ केवल एक प्रवृत्ति विशेष के परिचायक रूप में हुआ और ये पीछे भी यहाँ दूसरे प्रकार की रचनाओं के समानान्तर, बीसवीं शताब्दी तक, लगभग एक ही शैली के अनुसार निर्मित होती चली गईं। इनका विषय फारसी साहित्य की मसनवियों के आदर्शानुसार चुना गया और इनकी रचना का उद्देश्य भी वहीं रखा गया जो ईरान में रची गईं प्रेम-कहानियों का रह चुका था। परंतु हिंदी के सूफी कवियों ने, इन सभी कुछ के होते हुए भी, इन्हें एक पूर्व परम्परागत भारतीय साँचे में ही ढालना अधिक पसंद किया। उन्होंने इनकी रचना के लिए अवधी बोली का प्रयोग किया जो सर्वसाधारण के समाज में

लोकप्रिय बन चुकी थी; दोहा-चौपाई-छंदों के एक निश्चित कम को अपनाया जिसका आदर्श अपभंश के जैनचिरत-काव्यों के लिए बहुत पहले से ही स्वीकृत हो चुका था; उन कथानक-रूढ़ियों को स्थान दिया जो प्रचलित लोकगाथाओं के भीतर न जाने किस काल से प्रवेश कर चुकी थीं और, सबसे बढ़कर, उस भारतीय वातावरण को भी सुरक्षित रखने की चेष्टा की जो सबके लिए परिचित था। इन रचनाओं के समानान्तर यहाँ भिक्त-काव्य का निर्माण होता रहा, प्रृंगार रस एवं वीर रस की किवताएँ लिखी जाती रही तथा बहुत से ऐसे प्रेमाख्यान भी निर्मित होते रहे जिन्हें, अन्य उपयुक्त नाम न होने के कारण, हमने असूफी कहकर परिचित कराया है। परन्तु सूफी प्रेमाख्यानों की यह विशेषता थीं कि इनके द्वारा हमें प्रेमतत्व के व्यापक रूप को समझ पाने में अधिक सहायता मिली और इनके कारण धर्म, संप्रदाय अथवा वर्गगत भेदभावों को दूर कर एक सर्वमान्य समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा भी प्राप्त हुई। अतएव, हिंदी-साहित्य के अंतर्गत हम इन्हें इसलिए भी एक विशेष स्थान दे सकते हैं कि इनकी रचना द्वारा लोक-रंजन के साथ लोक-मंगल की भी सिद्धि हुई है।

#### परिशिष्ट

## (१) हिन्दी के उपलब्ध सुफी प्रेमाख्यानों की सुची

| १.मुल्ला दाऊद         | चंदायन                 | हि० स० ७७९ (१३७७ ई०)  | अप्रकाशित |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
|                       | (नूरक चंदा)            | वा ७८१(१३७९ ई०)       |           |
| २.शेख कुतबन           | मृगावती                | हि० स० ९०९ (१५०३ ई०)  | 27        |
| ३.मलिकमुहम्मद जायसं   | ो पद्मावत              | हि० स० ९२७ (१५२० ई०)  | प्रकाशित  |
| ४.मंझन                | मधुमालती               | हि० स० ९५२(१५४५ ई०)   | ,,        |
| ५.शेख उसमान           | चित्रावली              | हि० स० १०२२(१६१३ ई०)  | "         |
| ६.जान कवि             | कनकावती                | सं० १६७५ (१६१८ ई०)    | अप्रकाशित |
| ७.शेख नबी             | ज्ञानदीप               | हि० स० १०२६ (१६१९ ई०) | 11        |
| ८.जान कवि             | कामलता                 | सं० १६७८ (१६२१ ई०)    | 77        |
| ۶. "                  | मघुकरमालती             | सं० १६९१ (१६३४ ई०)    | 77        |
| ₹0. n                 | रतनावती                | सं० १६९१(१६३४ ई०)     | 77        |
| ₹₹. "                 | छीता                   | सं० १६९३(१६३६ ई०)     | "         |
| १२ . हुसेन वली        | पुहुपावती              | हि० स० ११३८(१७२५ ई०)  | 77        |
| १३.कासिमशाह           | हंसजवाहर               | हि० स० ११४९ (१७३६ ई०) | प्रकाशित  |
| १४.नूरमृहम्मद         | इन्द्रावती             | हि० स० ११५७(१७४४ ई०)  | 27        |
| ₹ <b>५.</b> "         | अनुराग-बाँसुर <u>ी</u> | हि० स० ११७८ (१७६४ ई०) | 77        |
| <b>१६.श्रेस</b> निसार | यूसुफ-जुलेखा           | हि० स० १२०५ (१७९० ई०) | अप्रकाशित |
| १७ .स्वाजा अहमद       | नूरजहाँ                | हि॰ स॰ १३१२(१९०५ ई०)  | 17        |
| .१८, संख रहीम         | माषात्रेमरस            | सन् १९१५ ई०           | प्रकाशित  |

प्रेमदर्पण १९.कवि नसीर हि० स० १३३५ (१९१७ ई०) प्रकाशित कथा कुँवरावत २०.अली मुराद अप्रकाशित अज्ञात (२) सहायक साहित्य हिन्दी प्रेमास्यान काव्य (१५००-१७५० ई०) १. कमल कुलश्रेष्ठ (१९५३ ई०) अजमेर दिक्खनी का पद्य और गद्य (हैदराबाद, १९५४ ई०) २. श्रीराम शर्मा सूफीमत और हिंदी साहित्य (दिल्ली, १९५५ ई०) ३. विमलकुमार जैन ४. हरिकान्त श्रीवास्तव भारतीय प्रेमास्यान-काव्य (बनारस, १९५५ ई०) भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा (दिल्ली, १९५६ ई०) ५. परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य-संग्रह द्वि० सं० (प्रयाग, १९५६ ई०) €. जायसी के परवर्ती हिन्दी सुफी कवि और काव्य (लखनऊ, ७. सरला शुक्ल १९५६ ई०) पद्मावत का काव्य-सौन्दर्य (बम्बई, १९५६ ई०) ८. शिवसहाय पाठक ९. इन्द्रचन्द्र नारंग पद्मावत का ऐतिहासिक आधार (इलाहाबाद,१९५६ ई०) इस्लामि बाङला साहित्य (बंगला) (कलिकाता, १०. सुकुमार सेन १३५८ ई०) ११. सैयद एहतिशाम हुसेन उर्दू साहित्य का इतिहास (अलीगढ़, १९५४ ई०) पंजाब में उर्दू १२. हाफिज मुहम्मद खाँ शीरानी राजस्थानी भाषा और साहित्य १३. मोतीलाल मेनारिया मुन्तखबुत्तवारीख (कलकत्ता, १८९९ ई०) १४. जी० ए० एस० रैमरिंग साहित्येर इतिहास (बंगला) (कलिकाता, १५. सुकुमार सेन १९४० ई०) ससी हाशम (पंजाबी) (लुघियाना, १९५६ ई०) १६. हरनाम सिंघसान (कलकत्ता, नव० १९५०) १७. मॉडर्न रिव्यू (काशी, वर्ष ५४, अंक १०, सं० २०११) १८. नागरी प्रचारिणी पत्रिका रेयर फैगमेंट्स ऑफ चन्दायन ऐण्ड मृगावती १९. अस्करी (आरा, सावन अंक, १९५४ ई०) २०. भोजपूरी (बीकानेर, मार्च, १९५५ ई०) २१. राजस्थान भारती (ग्वालियर, सितंबर, १९५५ ई०; जून, १९५६ ई०) २२. भारती (आगरा, भा० १३, अंक ६) २३. साहित्य संदेश

(हैदराबाद, जनवरी, १९३४ ई०)

२५. जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी (वॉल्य्रम ३९, खंड १-२, १९५३)

२४. उर्दू

## ८. रामकाञ्य

### राम-साहित्य का विकास

भारतीय साहित्य के इतिहास में सब से प्रथम वैदिक संहिताएँ आती हैं। तुलसीदास ने प्रायः लिखा है कि राम की गुणगाथा का गान वेद करते हैं, उन्होंने रामचरितमानस' के उत्तर-कांड में वेदों से राम की स्तुति कराई है (७.१३), किन्तु वेदों में रामकया नहीं पाई जाती। वेदों में और वैदिक साहित्य में राम का नाम अवस्य आता है, किन्तु ईश्वर के लिए नहीं, और न दाशरिथ राम के लिए, और न किसी रूप में वह कथा पाई जाती है जो रामायण में है।

वैदिक साहित्य में एक राम का नाम कुछ प्रतापी असुर राजाओं के नामों के साथ आता है ; एक राम भागंवेय हैं, जो ब्राह्मण है ; एक और राम औपतस्विन हैं, जो आचार्य है ; इसी प्रकार एक अन्य राम क्रातुजातेय है, वे भी आचार्य है । प्रकट है कि इनमें से कोई भी राम दाशरिथ नहीं है, और न कोई ईश्वर के रूप में आया है।

सीता नाम की स्थिति भी इससे विशेष भिन्न नहीं है। वैदिक साहित्य में 'सीता' शब्द का प्रयोग साधारणतः हल से जोतने पर बनी हुई रेखा के लिए हुआ है। किन्तु एक सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी भी है। ऐसा ज्ञात होता है कि यह पिछला रूप दैवीकरण की प्रवृत्ति से निर्मित हुआ है। एक अन्य सीता सूर्य की पुत्री है। जनक अथवा विदेहतनया सीता वैदिक साहित्य में नहीं है।

्रामकथा के कुछ अन्य प्रमुख पात्रों के नाममात्र वैदिक साहित्य में अवश्य मिलते हैं। दशरथ का नाम उसमें योद्धा राजाओं की पिक्त में आता है, इसी प्रकार अश्वपित कैकेय तथा जनक वैदेह का नाम विद्वान राजाओं के रूप में आता है। किन्तु इनमें से किसी के साथ वह कथा नहीं मिलती जो इन नामों के साथ रामायण में आती है।

१. ऋग्वेद १०, ९३, १४।

२. ऐतरेय बाह्मण ७, २७, ३४।

३. शतपय बाह्यण ४, ६, १, ७३

४. जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण ३७, ३२, ४, ९, १, १।

ध्र. तैत्तिरीय बाह्यण २, ७, १०।

६. ऋग्वेद १, १२६, ४।

७. सतपथ ब्राह्मण १०, ६, १, २; छांदोग्य उपनिषद ५, ११, ४।

द. तैत्तिरीय बाह्यण ३, १०, ९; शतपथ बाह्यण ११, ३, १, २, ४; ११, ४, ३, २०; ११, ६, २, १, १०; ११, ६, ३, १ आदि।

फलतः अधिकतर विद्वानों का विचार है कि रामकथा वैदिक आयों को अज्ञात थी। यद्यपि वैदिक साहित्य में रामकथा का न पाया जाना इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं हो सकता, फिर भी यह कल्पना की जा सकती है कि यदि वैदिक आयों को राम और भरत जैसे असामान्यशील और शक्ति-संपन्न चिर्त्रों का ज्ञान होता तो विस्तृत ैदिक साहित्य में अवश्य किसी न किसी अंश में उनका समावेश मिलता। पिता के सत्य की रक्षा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध भी राज्य-त्याग और वनवास-ग्रहण और उस राज्य को बड़े भाई की वस्तु समझ कर छोटे भाई द्वारा उसका परित्याग किसी भी युग के सांस्कृतिक इतिहास में असाधारण घटनाएँ होती।

फिर भी, रामकथा ऐसे ही युग की वस्तु प्रतीत होती है जब कि वैदिक युग के जीवन के आदर्श बने हुए थे, जब कि आर्य पुरुषों और ललनाओं के नाम वैदिक नामों को ले कर रखे जाते थे, जब कि वैदिक देवताओं का प्राधान्य बना हुआ था, जब कि यज्ञों का प्रचलन समाप्त नहीं हुआ था, अर्थात संक्षेप में, जब कि आर्य संस्कृति का रूप प्रायः वहीं था जो वैदिक युग में था। प्राम और रावण का युद्ध भी आर्य-अनार्य-संघर्ष की ही घटना है, जिसमें आर्यों की विजय हुई। पुनः, जिस रामकथा के जिस आदिम रूप की कल्पना की गई है, उसी में नहीं, वाल्मीिक की कृति का जो मूल रूप विद्वानों ने स्थिर किया है उसमें भी राम का रूप अवतार का नहीं, महापुरुष का ही है। इसलिए रामकथा यदि वैदिक युग की वस्तु नहीं तो उसके कुछ ही पीछे की है, यह कदाचित माना जा सकता है।

वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ है—पिश्चिमोत्तरीय, गीड़ीय और दाक्षिणात्य। किन्तु इन तीनों पाठों में अन्तर अधिक नहीं है और बालकांड तथा उत्तरकांड की कथाएँ एवं अवतार-वाद के अनेक स्थल तीनों पाठों में समान रूप से पाए जाते हैं। प्रायः इस बात की संभावना यथेष्ट रूप से हो सकती है कि तीनों पाठों में इन अंशों में पाई जाने वाली समानता का कारण यह हो कि तीनों पाठों के सामान्य पूर्ण में ये अंश इसी रूप में विद्यमान रहे हो।

महाभारत में जो रामोपास्थान दिया हुआ है वह वाल्मीिक रामायण के इस पिछले रूप के भी बाद का माना गया है, क्योंकि रामोपास्थान और रामायण के अनेक स्थलों पर शाब्दिक साम्य है, किन्तु रामोपास्थान के कुछ स्थल ऐसे हैं जो वाल्मीिक रामायण के इस रूप की सहायता के बिना पूर्णतः स्पष्ट नहीं होते हैं। "

रामकथा का एक अन्य रूप हमें बौद्ध जातकों में मिलता है। 'दशरथ जातक' ' के अनुसार वाराणसी के राजा दशरथ की तीन सन्तानें हैं—राम, लक्ष्मण और सीता। इनकी माता के देहान्त के अनन्तर राजा दूसरा विवाह करते हैं, जिससे भरत का जन्म होता है। भरत की माता राम के स्थान पर अपने पुत्र के लिए राज्य चाहती हैं, इसलिए अन्य सन्तानों के अनिष्ट की आशंका

९. महाभारत ३, २५७ तथा बाद के अध्याय।

१ •. वी० एस० सुकथांकर : रामोपाख्याब ऐण्ड महामारत, कमेमोरेशन वाल्यूम, पृ० ४७२-८८ ।

११. फॉसबॉल: दि जातक, भाग ४, १२३, ४६१।

से वे उन्हें यह कह कर वन भेज देते हैं कि उन (दशरथ) के जीवन के केवल बारह वर्ष शेष हैं, और उन बारह वर्षों की समाप्ति पर राम वाराणसी का राज्य ले सकते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वे हिमालय के वनों में चले जाते हैं; दशरथ पुत्र-वियोग में व्यथित हो कर नौ वर्षों में ही शरीर त्याग देते हैं। दशरथ की मृत्यु के अनन्तर राज्य भरत को दिया जाता है, किन्तु वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं और राम को वापस लाने के लिए वन को जाते हैं। राम जब नहीं लौटते, तो भरत उनकी चरण-पादुकाएँ ले कर वापस आते हैं। बारह वर्ष समाप्त होने पर राम लौट कर सीता के साथ पाणिग्रहण करते हैं और वाराणसी का राज्य ग्रहण करते हैं। किन्तु इस 'दशरथ जातक' का प्राचीन अंश गाथाओं मात्र का है, उसका गद्य-वार्तिक पीछे का है। गाथाओं में केवल यह आता है कि भरत से दशरथ के निधन का समाचार पाकर जब लक्ष्मण आदि अधीर हो उठते हैं, राम शांत भाव से स्थिर रहते हैं और लक्ष्मण और सीता को भी धैर्य धारण करने का और चित्त कहा गया है।

कुछ अन्य जातकों के अनुसार निर्वासित राम-सीता दण्डकारण्य को जाते हैं और सीता राम की स्त्री है। रामकथा का एक रूप 'अनामक जातक' में है, जिसका चांनी अनुवाद मात्र प्राप्त हुआ है 'रो। इसमें पूरी रामकथा है, केवल पात्रों के नाम नहीं है। इसमें भरत की कथा नहीं है। इसमें कहा यह गया है कि मामा के आक्रमण के भय से राजा वन को चला जाता है और मामा के देहान्त के अनन्तर लीटता है। पुनः रावण के स्थान पर इसमें एक नाग आता है।

कथा के ब्राह्मण और बौद्ध रूपों में जो अन्तर है, उसका समाधान प्रायः दो प्रकार से किया गया है। कुछ विद्वान बौद्ध रूप को प्राचीनतर मानते हैं—विशेष रूप से 'दरारथ जातक' के रूप को—और रामायण के रूप को बाद का। कुछ विद्वान इसके विपरीत रामायण के रूप को प्राचीनतर और बौद्ध रूप को बाद का। मानते हैं, जिसमें बौद्ध रुखकों ने अपने अज्ञानवश अथवा जानवृज्ञ कर परिवर्तन किया है। किन्तु एक तीसरा समाधान यह भी हो सकता है कि रामायण की कथा और जातकों की रामकथा का कोई सामान्य उद्गम रहा हो, जिससे किचित भिन्न-भिन्न रूपों में ब्राह्मण और बोद्ध परम्पराओं में उसका विकास हुआ हो।

जैन साहित्य में रामकया सर्वप्रथम विमल सूरि के 'पउम-चरिउ' के रूप में मिलती है। '' वाल्मीिक की कथा से 'पउम-चरिउ' की कथा में मुख्य अन्तर यही है कि रावण से राम का संघर्ष सूर्पणका के नाक-कान काटने के अनन्तर नहीं, वरन खर-दूषण के पुत्र शंबूक का शिर काटने पर होता है और रावण का वध राम नहीं, लक्ष्मण करते हैं। ये अन्तर साधारण है और हो सकता है कि जैन धर्म के आदशों का निर्वाह राम के चरित्रों में दिखाने के लक्ष्य से ही मूल कथा में इस प्रकार के अन्तर किए गए हों।

जैन साहित्य में रामकथा का इससे किचित भिन्न रूप दक्षिण भारत में रचे गए गुणभद्र

१२. सरस्वती विहार प्रन्थमाला ८: १९३८ ई०।

१३. सावनगर, १९१४।

कृत 'उत्तर पुराण' में पाया जाता है। <sup>१४</sup> इसकी विशेषता सीता के अवतार की कथा है। तपस्विनी मिणमती रावण द्वारा तपस्या में विष्न उपस्थित होने पर रावण का विनाश करने के लिए मन्दो-दरी के गर्भ से अवतार ग्रहण करती हैं, किन्तु यह बात रावण को ज्ञात हो जाती है और वह उसे एक पेटिका में बंद कराकर जनक के राज्य में गड़वा देता है। खेत जोतते समय वह पेटिका हल की नोंक से अटकने पर निकाली जाती है और बालिका जनक को अपित कर दी जाती है। 'उत्तर पुराण' की शेप कथा प्रायः 'पउम-चरिउ' के ही अनुसार है।

पुराणों में जो रामकथा आती है, वह प्रायः वाल्मीकीय रामायण के अनुसार है।

पुराणों की शैली पर कई रामायणें भी लिखी गई हैं, जिनमें सब से प्रमुख 'अध्यातम रामायण' है। इसकी कथा में अवतारवाद के अतिरिक्त भिक्तवाद का दृष्टिकोण मिलता है। मुख्य कथा वार्ल्मिक की कथा से अभिन्न है। 'आनन्द रामायण' प्राय: 'अध्यात्म रामायण' का अनुसरण करती है। 'अद्भुत रामायण' की भी मुख्य कथा वार्ल्मिक के अनुसार है, केवल इसमें सीता के द्वारा सहस्रशीर्ष रावण के वय की कथा अधिक है। इसमें शिक्त-उपासना का प्रभाव प्रत्यक्ष है। कई रामायणें और भी बताई जाती हैं, किन्तु अधिकतर उनकी प्रतियाँ प्राप्त नहीं है। इनमें से जो मिलती हैं, उनमें से 'मुशुष्ड रामायण' में कहा जाता है कि काग-गरुड़-संवाद की के आधार पर लिखा गया है। किन्तु किसी विद्वान द्वारा इस प्रन्थ का यथेष्ट अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इसके संबंघ में अधिक नहीं कहा जा सकता।

रामकथा के अंशों को लेकर बहुत प्राचीन काल से अनेक नाटकों और काव्य-प्रन्थों की रचना भारतीय साहित्य में हुई है। प्राप्त नाटककारों में सब से प्राचीन भास माने जाते हैं, किन्तु उनके नाम से पाए गए नाटकों की प्रामाणिकता निश्चित नहीं है। "उनके 'प्रतिमा' तथा 'अभिषेक' नाटक राम-वनगमन तथा रामाभिषेक की कथाओं को ले कर लिखे गए हैं। अन्य नाटकों में सर्वप्रमुख है भवभूतिकृत 'महावीरचरित' और 'उत्तररामचरित' (आठवीं शताब्दी), दिझनागकृत 'कृंदमाला' तथा मुरारिकृत 'अनर्घराघव' (नवीं शताब्दी), राजशेखरकृत 'बालरामायण' (दशवीं शताब्दी), हनुमानकृत 'महानाटक' (दसवी शताब्दी), तथा जयदेव-कृत 'प्रसन्नराघव' (तेरहवीं शताब्दी)। नाटघकला के उत्कर्ष की दृष्टि से किए गए साघारण अंतरों के अतिरिक्त इन नाटकों में कथावस्तु रामायण की ही है। इसी प्रकार राम-काव्यों में प्रमुख हैं कालिदासकृत 'रघुवंश' (पाँचवीं शताब्दी), प्रवरसेनकृत 'रावण-वघ' (छठी शताब्दी), 'मट्टिकाव्य' (सातवीं शताब्दी), कुमारदासकृत 'जानकीहरण', अधिनंदकृत 'रामचरित' (नवीं शताब्दी), क्षेमेन्द्रकृत 'रामायणमंज ते' (ग्यारहवीं शताब्दी) तथा 'दशावतारचरित' (ग्यारहवीं शताब्दी)। इन काव्य-प्रन्थों में भी काव्य-कला के उत्कर्ष के लिए किए गए साघारण अंतरों के साथ मुख्य कथा वाल्मीकीय ही है।

१४. स्याद्वाद ग्रन्थमाला, इन्दौर, सं० १९७५।

१४. एस० कुप्पुस्वामि शास्त्रि कृत 'आञ्चर्य चूड़ामणि' की मूम्प्रिक्ट बालमनोरमा ऋखमालाः मदास ।

भारत के बाहर भी विभिन्न वातावरणों में पोषित होने के कारण रूप में किचित भिन्न रामकथा लंका, जावा, बाली, मलय, हिंद-चीन, स्याम, ब्रह्मदेश, तिब्बत, काश्मीर, चीन आदि अनेक देशों में पाई जाती है। इन बहिर्गत रामकथाओं की रामायण की कथा से किचित भिन्नता का एक कारण यह हो सकता है कि रामकथा इन विभिन्न देशों में उसी समय गई होगी जव वाल्मीकीय रामायण की रचना हो चुकी होगी; अथवा भारतवर्ष में ही रामकथा के एक से अधिक रूप पाए गए हैं, इन विभिन्न रूपों से संबद्ध होने के कारण भी उक्त बहिर्गत रामकयाओं के रूपों में कुछ विभिन्नता हो सकती है।

हिंदी के राम-भक्त कवियों के सम्मुख यह विशाल और सम्पन्न राम-साहित्य था। अपने मूल रूप में ही रामकथा ऐसी आदर्श कथा थी कि उसमें कुछ अधिक परिष्कार संभव नहीं था। वाल्मीिक की रचना के अनंतर तो परिष्कार की यह संभावना प्रायः और नहीं रह गई थी। इसके अतिरिक्त राम की कथा किसी लौकिक नायक की कथा नहीं थी, अवतारी परमपुरुष की कथा थी, उसमें कोई विशेष परिवर्तन करने का साहस भी अभिनन्दनीय नहीं माना जा सकता था। मुख्यतः इन्हीं कारणों से हिंदी के राम-भक्त कवियों ने भी कथा में कोई विशेष सुघार या परिवर्तन नहीं किया।

हिंदी राम-भिक्त धारा में अनेक किंव हुए, किंतु राम-भिक्त धारा का साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण है। घारा के अन्य किंवियों और तुलसीदास में अंतर तारागण और चंद्रमा का नहीं है, तारागण और सूर्य का है। तुलसी की अपूर्व आभा के सामने वे साहित्याकाश में रहते हुए भी चमक न सके। इसलिए इस धारा का अध्ययन मुख्यतः तुलसीदास में ही केन्द्रित करना होगा।

तुलसीदास के पूर्व का हिंदी का <u>राम-साहित्य प्रायः अप्रकाशित है</u>। अतः उसके संबंघ में नीचे मंक्षेप में वे सूचनाएँ दी जा रही हैं जो खोज-विवरण से प्राप्त है।

इस सूची में सबसे पहले रामानंद का नाम आता है। स्वामी रामानंद का समय पूर्णतया निश्चित नहीं है, किन्तु सामान्यतः सं० १४०० वि० (सन १३४३ ई०) के लगभग माना जाता है। रामानंदी मंप्रदाय की परम्परा के अनुसार उनका जन्म सं० १३५६ वि० (सन १२९९ ई०) में हुआ था। उनकी एकमात्र प्राप्त हिंदी रचना 'रामरक्षास्तोत्र' है। इसमें विभिन्न शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करने के लिए मंत्र और योगिनी को आदेश तथा हनुमान, सीता और राम की स्तुति है। साहित्यिक दृष्टि से इस रचना का कोई महत्व नहीं है।

रामानन्द का महत्व इस कारण है कि उन्होंने उत्तरी भारत में भिक्त-आन्दोलन का नेतृत्व किया। उनकी शिष्य-परम्परा का एक बहुत कुछ विश्वसनीय इतिवृत्त हमें नाभादास के 'भक्तमाल' में प्राप्त होता है। नाभादास के अनुसार उनके अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावति, नरहिर, पीपा, भावानंद, रैदास, बना, सेना, सुरसुरानंद की स्त्री आदि अनेक शिष्य-प्रशिष्य हुए। " इन भक्तों में से पद्मावित और भावानंद के अतिरिक्त उपर्युक्त

१६. दे० नागरी प्रचारिषी समा का सोज विवरण (१९००) संख्या ७६। १७. मनतमाल, क्रम्य ३६।

समस्त सतों के परिचयात्मक उल्लेख भी नाभादास ने किए है। " किन्तु इनमें से किसी की रचना में राम का अवतारी रूप हमारे सामने नहीं आता। इन भक्तों में से जिनकी भी रचनाएँ हमें प्राप्त हुई हैं, उनके राम निर्णूण ब्रह्म है। इसलिए इस 'रामरक्षास्तोत्र' के कर्ता उपर्युक्त संत-परंपरा के प्रवर्तक स्वामी रामानद ही है, इसमें यदि सन्देह किया जाय तो अनुचित न होगा। किन्तु, दूसरी ओर रचना में भाषा की प्राचीनता के निश्चित तत्व मिलते हैं, इसलिए एक संभावना यह भी है कि 'रामरक्षास्तोत्र' के रामानद उक्त संत-परंपरा के प्रवर्तक रामानद से भिन्न रहे हों और कालातर में नाभादास के समय (सं० १६५० वि०=सन १५९३ ई०) तक दोनों महात्माओं का व्यक्तित्व एक मान लिया गया हो।

दूसरा नाम इस सूची में विष्णुदास का आता है। इन्हें वाल्मीकीय रामायण के किसी हिंदी रूपान्तर का कर्ता बताया गया है। १९ विष्णुदास नाम के मक्त एक से अधिक हुए है। एक विष्णुदास महाभारत के एक सक्षिप्त रूपान्तर के कर्ता हैं और उनका समय स० १४९२ वि० (सन १४३५ ई०) माना गया है। १० यदि वे ही वाल्मीकीय रामायण के इस रूपान्तर के भी कर्ता हों तो कुछ असभव नहीं है।

इस सूची में तीसरा नाम ईश्वरदास का आता है। इनकी एक रचना 'भरतिमलाप' बताई गई है। दे भरत और शत्रुघन नििहाल में है, उसी समय राम का वनगमन होता है और उनके विरह में दशरथ का स्वर्गवास। भरत नििहाल से लौट कर यह देखते हैं तो वे बड़े दुखी होते हैं और विलाप करते हैं। उनके साथ सारी अयोध्या बिलखने लगती है। इस पुस्तक में यही दिखाया गया है। ईश्वरदास की एक रचना 'सत्यवतीकथा' है, जिसका रचना-काल स० १५५८ वि० (सन १५०१ ई०) है। दे उसी के लगभग इसका भी रचना-काल माना जा सकता है।

इन्ही ईश्वरदास की एक अन्य रचना 'अगद पैज' भी है। १६ रावण की सभा में अंगद ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसकी तिथि ज्ञात नहीं है। किन्तु ईश्वर-दास की 'सत्यवतीकथा,' जैसा ऊपर हम देख चुके है, स० १५५८ वि० (सन १५०१ ई०) की रचना है, इसलिए यह भी इसके आसपास की होनी चाहिए।

उपर्युक्त रचनाएँ राम-भिक्त-परपरा में आती हैं। कुछ रचनाएँ जैन रामकथा की परंपरा में भी आती हैं, जिनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

इस परपरा की एक प्राचीन रचना मुनि लावण्य की 'रावण-मंदोदरी-संवाद' है, जिसका

१८. वही, छप्पय ५९-६७।

१९. नागरी प्रचारिको सभा का खोज विवरक (१९४१-४३) संख्या ५४।

२०. वही (१९०६-०८), संख्या २४८।

२१. बही (१९४४-४६), संख्या २१ ।

२२ हिन्दुस्तानी, भाग ७ (१९३७)।

२३. नागरी प्रचारिणी सभा खोज विवरण (१९००) संख्या ८५।

विषय सीताहरण की कथा है। <sup>२४</sup> इसकी निश्चित तिथि अज्ञात है, किन्तु भाषा का रूप पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का है, इसलिए यह रचना सं० १५०० वि० (सन १४४३ ई०) के लगभग की लगती है।

इसी नाम और विषय की एक अन्य रचना जिनराज सूरि की है। इसकी तिथि ज्ञात नहीं है। भाषा का रूप सत्रहवीं शती का प्रतीत होतौं है।

इस सूची में दूसरा उल्लेखनीय नाम ब्रह्मजिनदास का है जिनकी दो रचनाएँ इस परंपरा में आती हैं—'रामचरित या रामरास'<sup>र्प</sup> और 'हनुमंतरास'<sup>र्प</sup>। इन रचनाओं की निश्चित तिथियाँ ज्ञात नहीं है, किन्तु इसी लेखक की एक कृति 'श्रीपालरास' की प्राप्त प्रति सं॰ १६१६ वि॰ (सन १५५९ ई०) की है। इसलिए इन रचनाओं का समय अनुमानतः विक्रमीय सोलहवीं शती होना चाहिए।

इस प परा में अन्य दो उल्लेखनीय नाम ब्रह्मराय मल्ल तथा सुदरदास के हैं जिनकी रचनाएँ 'हनुवंतगामीकथा' तथा 'हनुमानचरित' संवत १६१६ वि० (सन १५५९ है) की रची हुई है।

सूरदास के साथ हम हिंदी मिनत-धारा के मध्य में पदार्पण करते हैं। सूरदास सामान्यतः वल्लम के पुष्टि संप्रदाय के कहे जाते हैं, किंतु उनमें हमें वह सांप्रदायिकता विलकुल नहीं मिलती जो उस संप्रदाय के शेष सभी भक्तों में मिलती है। उस संप्रदाय के और किसी प्रमुख भक्त ने राम-चरित्र का गान नहीं किया, किंतु सूरदास की एक अनल्प पदावली राम-चरित्र का गान करती है। तुलसीदास में भी हम बहुत कुछ यही बात देखते हैं। तुलसीदास के रामकाव्य और कृष्णकाव्य में आकार-प्रकार विषयक जो अनुपात है, लगभग वही सूरदास के कृष्णकाव्य और रामकाव्य में विखाई पड़ता है और सूरदास ने राम का गुण-गान और उनकी लीलाओं का वर्णन उतनी ही तन्मयता के साथ किया है, जितना तुलसीदास ने कृष्ण की लीलाओं का किया है। इसमें सन्देह नहीं कि अपने अपने इटट स्वरूपों के प्रति उनका जितना अधिक उत्कट अनुराग है, उतना अन्य स्वरूप के प्रति नहीं है, फिर भी उनकी पूरी श्रद्धा अन्य स्वरूपों के प्रति है। सूरदास के राम-चरित के संबंध के भी अनेक पद कला की दृष्टि से सुंदर बन पड़े हैं। इसलिए राम-साहित्य में सूरदास का योग उपक्षणीय नहीं है। यही नहीं, वह उल्लेखनीय भी है।

ठीक इसी समय राम-भिक्त-धारा में एक नवीन विकास दिखाई पड़ता है जिसके आदि प्रवर्तक के रूप में अग्रदास आते हैं, जिन्होंने अग्रवली के नाम से रचनाएँ की है। अग्रदास ने जानकी की एक सखी की भावना से राम-भिक्त की है। इनकी इस भावना की दो प्रसिद्ध रचनाएँ

२४. ऐलक पन्नालाल दिगंबर जैन सरस्वती भवन, बंबई (अनेकांत, वर्ष ४, किरण १-२, पृष्ठ १०३)।

२५. जैन पंचायती मंदिर, दिल्ली (अनेकांत, वर्ष ४, किरण १०, पृ० सं० ५६६)। २६. वही।

२७. वही।

२८ नागरी प्रचारिणी पत्रिका का सोख विवरण (१९३२-३४)।

'रामाष्ट्याम' तथा 'रामघ्यानमंजरी' हैं। इघर एक तीसरी रचना 'रामज्योनार' का भी पता लगा है।

'रामध्यानमंजरी' में माधुर्य भाव के उपासक भक्तों के लिए राम के स्वरूप, धाम आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है, राम की धनुष-वाण की वंदना कर किव ने साकेत धाम, रत्न-सिंहासन, राम के परिकरों का वर्णन करते हुए सीता की सुरित, विमला आदि सिखयों की सेवाओं का भी वर्णन किया है।

'रामाष्ट्याम' में सियप्रिय राम की आह्निक लीला का सिवस्तर वर्णन है। राम के ऐक्वर्य के साथ द्वादशलीला, संयोग-वियोग, मधुर रित आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। नाभादास का जो 'अष्ट्याम' मिलता है, वह इसी रचना को लेकर पल्लवित किया गया प्रतीत होता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अग्रदास के कुछ स्फुट छप्पय भी हैं जो राम-भिक्त से संबंधित हैं। अग्रअली की यह मबुर उपासना-धारा तुलसीदास के मर्यादाबाद के सामने बहुत दिनों तक दबी रही, किंतु प्रायः सौ वर्ष पीछे, जैसा हम आगे देखेंगे, बड़े वेग से बह निकली और तदनंतर हिंदी का प्रायः सारा राम-भिक्त-साहित्य उससे सराबोर हो गया। इस मबुर धारा का सूत्रपात निस्सन्देह कृष्ण-भिक्त-धारा के प्रभाव और उसी के अनुकरण में हुआ था।

# तुलसौदास का जीवन-वृत्त

तुलसीदास की जीवनियाँ अनेक मिलती हैं। किंतु वे प्रायः आधुनिक लेखकों की लिखी हुई हैं। प्राचीन लेखकों की लिखी हुई जीवनियाँ इनी-गिनी हैं, वे प्रायः सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं और प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। १९

पुनः राजापुर तथा सोरों से—विशेष रूप से सोरों से—बहुत-सी जीवन-सामग्री प्रकाश में आई है, किंतु उसकी प्रामाणिकता विवाद-ग्रस्त हैं। विश्व सूत्रों से भी कोई उल्लेख-नीय प्रकाश कवि के जीवन पर नहीं पड़ता। ऐसी दशा में तुलसीदास के जीवन-वृत्त का निर्माण बहुत-कुछ उनकी रचनाओं के आधार पर करना होगा।

तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, यह अभी तक अनिश्चित है। भिन्न-भिन्न आधारों पर राजापुर और सोरों उनके जन्म-स्थान कहे गए हैं, किन्तु वे आधार दृढ़ नहीं है।

तुलसीदास का जन्म प्रायः सं० १५८९ वि० (सन १५३२ ई०) में माना जाता रहा है। संत तुलसी साहब ने इस तिथि का पूरा विस्तार दिया है (संवत १५८९, भादो शु०११, मंगलवार) बोर यह विस्तार गणना से शुद्ध आता है। अन्य किसी तिथि का पूरा विस्तार नहीं प्राप्त है। अन्तः साक्ष्य के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १६२१ वि० (सन १५६४ ई०)

२९. विस्तृत विचार के लिए दे० लेखक का 'तुलसीदास' (हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविकालक), तृतीय संस्करण, पृ० ३९-६४।

३०. वही, पु० ८८-१२७।

३१. घट रामायण, पृ० ४१५।

(रामाज्ञा प्रश्न), सं० १६३१ वि० (सन १५७४ ई०) (रामचरितमानस), सं० १६४२ वि० (सन १५८५ ई०) (पार्वती मंगल) में रचना करने वाले किव का जन्म अनुमानतः सं० १५८०-९० वि० (सन १५२३-१५३३ ई०) के लगभग हुआ होना चाहिए। इसलिए विरोधी साक्ष्य के अभाव में सं० १५८९ वि० (सन १५३२ ई०) कवि की जन्म-तिथि मानी जा सकती है। है

तुलसीदास की जाति-पाँति के संबंध में अनेक दावे किए गए हैं, किंतु स्पष्ट आत्मोल्लेखों का अभाव है। केवल 'कवितावर्ला' के एक छद में कवि को संबोधित करते हुए कहा गया है—

ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो उरगारि हो त्यों ही तिहारे हिए न हितेहीं।

इस कथन से इस प्रकार की घ्वनि ली जा सकती है कि तुलसीदास ब्राह्मण थे। तुलसीदास की जीवन-लीला का प्रारंभ वड़ी संकटपूर्ण परिस्थितियों में हुआ। जन्म ग्रहण करने के कुछ ही क्षणों के अनंतर उन्हें माता-पिता के संरक्षण से वंचित होना पड़ा। उन्होंने कहा है—

> मात पिता जग जाय तज्यो......।<sup>३३</sup> तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिताहू।<sup>इ४</sup>

पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इस परित्याग के कारण का निश्चयपूर्वक कथन संभव नहीं है। अनाथ तुलसीदास उसके अनंतर भिक्षा-याचना द्वारा उदर-पूर्ति करने लगे थे—

> बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन जानतहों चारि फल चारि ही चनक को।<sup>३५</sup>

इसके कुछ ही अनंतर तुरुसीदास को हनुमदाश्रय प्राप्त हो गया था—कदाचित किसी हनुमान-मन्दिर से उनके भोजन-भरण की व्यवस्था हो गई थी—

> टूकिन को घर घर डे.लिन कंगाल बोलि बाल ज्यो कुपाल निन पालि पालि पोसो है। कीन्हीं है संभार सार अंजनीकुमार बीर आपनो बिसारिहें न मेरे हुँ भरोसो है।

हतुमान-मन्दिरों के लिए प्रायः खोंची—पंडियों में आए हुए घान्यादि की राशि में से कुछ उगाहने—की परंपरा लगी रहती हैं, जिसे 'महाबीरी' कहते हैं। इसी से मंदिर के भोग तथा

३२. कवितावली, उत्तरकांड, १०२।

३३. वही, उत्तरकांड, ५७।

३४. विनय पत्रिका, २७५।

३५. कवितावली, उत्तरकांड, ७३।

३६. बाहुक, २९।

पुजारी आदि के निर्वाह का प्रवन्ध होता है। इस प्रकार की खोंची उगाहने का भी उल्लेख तुलसी-दास ने किया है---

> खायो खोंची माँगि तेरो नाम लिया रे। तेरे बल बलि आजु लौ जग जागि जिया रे॥ ध

हनुमान-पूजा मध्ययुग की सगुण रामोपासना का एक अनिवार्य अंग थी। इमिलए उन्होंने अन्यत्र जो लिखा है—

> बालपने सूधेपन राम सनमुख गयो राम<sup>्</sup>नाम लेत माँगि खात टूकटाक हीं।<sup>३८</sup>

वह उपर्युक्त कथन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता।

प्रायः इसी समय तुलसीदास ने गुरु की शरण में जाकर उनसे रामभिक्त की दीक्षा ली और गुरु ने लगन के साथ सूकरखेत में तुलसीदास को अनेक बार राम-कथा सुनाई और उसका मर्म स्पष्ट किया—

> मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकरखेत। समुझी नींह तसि बालपन, तब अति रहेउँ अचेत।। १९ तदिप कहीं गुरु बार्रीह बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा।।

इन गुरु का नाम ज्ञात. नहीं है। नीचे लिखी पंक्तियों के आधार पर कुछ लोग इन्हें नरहरिया नरहरिदास कहते हैं—

> बंदौं गुरु यद कंज, कृपा सिंघु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर।।\*°

किंतु इनसे उक्त नाम की ध्विन निश्चयपूर्वक नहीं ली जा सकती। अपने विवाहित जीवन के संबंध में तुलसीदास ने स्पष्ट नही लिखा है, केवल बाल्यावस्था में राम-नाम लेते हुए भिक्षा-याचना करके उपर्युक्त कथन के साथ ही उन्होंने कहा है—

> पर्यो लोकरीति में पुनीत प्रीत राम राय, मोहबस बैठ्यो तोरि तरक तराक हों॥ \*\*

इससे ज्ञात होता है कि अवस्था प्राप्त करने पर उन्होने कदाचित विवाह किया और फिर कुछ दिनों के लिए दुनियादारी में ऐसे लग गए कि उनका राम-प्रेम शिथिल पड़ गया।

३७. विनयपत्रिका, ३३।

३८. बाहुक, ४० ।

३९. रामचरितमानस, बाल० ३१।

४०. रामचरितमानस, बालकांड, वंदना।

४१. बाहुक, ४०।

किंतु अधिक दिनों तक वे दुनियादारी में फैंसे न रह सके। पूर्व के संस्कारों ने पुनः बल दिया और वे उससे पीछा छुड़ा कर पुनः अंजनीकुमार की शरण—हनुमान-सेवा—में आ गए और राम-भिक्त में दत्तचित्त हो गए —

खोटे खोटे आचरन आचरत अपनायो अंजनीकुमार सोध्यों राम पावि पाक हौं।।<sup>४२</sup>

'रामाज्ञाप्रश्न' (सं० १६२१ वि० = सैन १५६४ ई०) में उन्होंने विषय से विरक्त होकर चित्रकूट-सेवन का उपदेश किया है, जिससे यह प्रकट है कि सं० १६२१ वि० (सन १५६४ ई०) के पूर्व ही किसी समय वे विरक्त हो चुके थे और कदाचित सं० १६२१ वि० (सन १५६४ ई०) में उन्होंने चित्रकूट की यात्रा भी की थी—

> पय पाविन वन भूमि भिल, सैल सुहाविन पीठि। रागिहि सीठि विसेषि थिल, विषय विरागिहिं मीठि।। सगुन सकल संकट समन, चित्रकूट चिल जाहु। सीताराम प्रसाद सुभ, लघु साधन बड़ लाहु।।

तिथियुक्त रचना 'रामचरितमानस' (सं० १६२१ वि० = सन १५७४ ई०) है। अयोध्या में उसके प्रणयन के प्रारंभ तथा काशी-सेवन के उल्लेख मिलते हैं—

संबत सोरह सै इकतीसा। करों कथा हरिपद घरि सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥

> मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघहानिकर। जहं बस संभू भवानि, सो कासी सेइय कस न॥

कदाचित इसके अनन्तर ही तुलसीदास काशी में स्थायी रूप से रहने लगे थे, यद्यपि यात्राओं के लिए अन्य स्थानों को जाते रहते थे।

'मानस'-रचना के अनन्तर तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी थी, यहाँ तक कि वे अपने जीवन-काल में ही वाल्मीकि के अवतार माने जाने लगे थे। सत्रहवीं शती विक्रमी के उत्त-रार्द्ध में लिखे गए अपने 'मक्तभाल' में तुलसीदास के विषय में नाभादास ने तो यह कहा ही है—

कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीक तुलसी भयो। <sup>४६</sup>

स्वतः तुलसीदास ने भी इसका उल्लेख किया है-

४२. वही, ४०।

४३. रामान्नाप्रक्त, २, ६, १ तथा २, ६, ३।

४४. रामचरितमानस, बालकांड, ३४।

४५. रामचरितमानस, किष्किन्या कांड, प्रारंभ।

४६. सब्दमाल, छप्पय १२८।

राम नाम के प्रभाउ पाऊँ महिमा प्रताप, तुलसी से जग मानियत महामुनी सो।!

किंतु इस प्रतिष्ठा-वृद्धि के साथ द्वेष-वृद्धि भी हुई---

माँगि मधुकरी खात जे, सोवत गोड़ पसारि। पाप प्रतिष्ठा बढ़ि परी, ताते बाढ़ी रारि।। ध

इस विरोघ के दो रूप हमें उनकी रचनाओं में मिलते हैं, एक तो उनकी जाति-पाँति के संबंध में—

बूत कहाँ अवघूत कहाँ रजपूत कहाँ जोलहा कहाँ कोऊ।
काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब काहू की जाित बिगार न सोऊ।।
भेरे जाित-पाँति न चहाँ काहू की जाित-पाँति

मेरे कोऊ काम को न हाँ काहू के काम को।
साधु कै असाधु के भलो के पोच सोच कहा
का काहू के द्वार परों जो हाँ सो हाँ राम को।।
लोग कहै पोच सो न सोचु न सँकोच मेरे
ब्याह न बरेखी जाित पाँति न चहत हाँ।।
साधु जानें महासाधु खल जानें महाखल
बानी झुठी साँची कोटि उठत हब्ब है।।

ठेठ शिव की पुरी में राम-भिक्त की जो तीव्र धारा तुलसीदास के द्वारा प्रवाहित हुई होगी, उसी को रोकने की असफल चेष्टा कदाचित इन विरोधों के रूप में व्यक्त हुई। किंतु तुलसीदास इन सब से प्रभावित होने वाले नहीं थे, उन्होंने फटकार कर कहा—

कौन की त्रास करें तुलसी जो पे राखिहै राम तो मारिहै को रे ? "

यद्यपि तुलसीदास ने स्पर्ण्ट कहा नहीं है, किंतु अनुमान से कहा जा सकता है कि उपर्युक्त विरोध घीरे-घीरे ठंडा पड़ गया।

तुलसीदास ने जीवन के अन्तिम बीस-पचीस वर्षों में काशी में होनेवाले उत्पातों का उल्लेख किया है।

४७. कवितावली, उत्तरकांड, ७२।

४८. बोहावली, ४९४।

४९. क देहादली ?

५०. वहो, उत्तरकांड, १०६।

४१. विनयपत्रि<sup>क</sup>ा, ७६३

**१२** वर्धकारकी, उत्तरकांड, १०८।

४३. कवितावली, उत्तरकांड, ४८।

इनके अतिरिक्त उन्होंने एक महामारी का भी वर्णन किया है <sup>५५</sup> जो इसी अविध में आई थी। सं० १६७३ वि० (संन १६१६ ई०) में ताऊन का प्रकोप पहले पहल भारत में हुआ, जो लगातार आठ वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में बना रहा। असंभव नहीं कि तुलसीवास ने जिस महामारी का वर्णन किया है, वह ताऊन की ही हो।

इसके अतिरिक्त अपनी एक रचना 'हनुमानबाहुक' में उन्होंने बाहु-पीड़ा, तथा पुन: शरीर के अंग-प्रत्यंग की पीड़ा का वर्णन किया है, जो उन्हें वर्षा ऋतु में हुई थी और कई महीने तक बनी रही। किंतु उसी के एक छंद में तुलसीदास ने कहा है कि इन पीड़ाओं का शमन हो गया। ' कुछ लोगों ने कहा है कि यह ताऊन की महामारी थी, किंतु यह मानने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

'हनुमनिबाहुक' के कुछ छंदों में शरीर भर में बरतोड़ के फोड़ों के निकलने का उल्लेख हुआ है, जिनसे तुलसीदासजी को अपार कष्ट था। ' एक किंवदंती है कि उनका देहान्त इन्ही फोड़ों से हुआ। उनकी रचनाओं में इनके शमन का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए यह असभव भी नहीं माना जा सकता।

उनके देहान्त का संवत सर्वसम्मित से सं० १६८० वि० (सन १६२३ ई०) माना जाता है, किंतु तिथि विवादग्रस्त हैं। साधारण रूप से श्रावण शुक्ल सप्तमी निधन-तिथि मानी जाती है, किंतु श्रावण कृष्ण तृतीया को उनके मित्र टोडर चौधरी के वंशज आज तक उनकी वर्षी मनाते आ रहे हैं, इसलिए यह अधिक प्रामाणिक ज्ञात होती है।

तुलसीदास इन शारीरिक व्याधियों का कारण भी प्रायः आध्यात्मिक मानते थे और अपनी अन्तिम व्याधि का कारण उन्होंने गोसाई बन जाने के अनन्तर स्वामी राम के उपकारों का विस्मरण हो जाना बताया है—

तुलसी गोसाई भयो भोंड़े दिन भूलि गयो ताको फल पावत निदान परिपाक हों।। "

साधारणतः तुलसीदास नाम के साथ लगी हुई 'गोसाईं' उपाधि को लोग केवल आदरार्यक विशेषण के रूप में लेते हैं, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं ज्ञात होता। गोसाईं एक उपाधि है जो असी- घाट, तुलसीदास के स्थान, पर होने वाले प्रत्येक महंत की उनके अनंतर भी कई पीढ़ियों तक बराबर रही है। सं० १८३२ वि० (सब १७७५ ई०) के एक चेतिसिंह के फर्मान में स्थान के महंत को गोसाईं तुलाराम और इसी प्रकार सं० १८४८ वि० (सन १७९१ ई०) के एक दानपत्र में स्थान के महंत को गोसाईं पीतांबर बैस्नो कहा गया है। उक्त स्थान भी बहुत दिनों तक तुलसीदास-मठ प्रसिद्ध था, क्योंकि सं० १७८७ वि० (सन १७४० ई०) की लिखी हुई 'न्यायसिद्धांतमंजरी' की प्रति के नाम से प्राप्त हुई है, जिसकी पुष्पिका में उसके लिपिकर्ता जयकृष्णदास ने लिपि-स्थान 'लोलाकें तुलसीदासमठे' लिखा है। अतः यह मलीभाँति प्रकट है कि तुलसीदास को असी घाट

४४. बही, १७३-७६।

५५. बाहुक, ३९।

४६. वही, ४०, ४१।

५७. वही, ४०।

के उक्त मठ के महंत वनने पर गोसाई उपाधि प्राप्त हुई। तुलसीदास के समकालीन केशवदास ने सं० १६५८ वि० (सन १६०१ ई०) में लिखी गई 'रामचन्द्रिका' में मठवारियों की जो निन्दा की है, उसकी पृष्ठभूमि में यदि हम इसे देखें, तो स्पष्ट हो जाएगा कि अपने अंतिम दिनों में बरतोड़ से पीड़ित होने पर उन्होंने अपने गोसाई होने पर जो पश्चात्ताप किया है वह क्यों किया है।

ऊपर तुलसीदास के जीवन-वृत्त के संबंध में कुछ विस्तार के साथ जो विचार किया गया है उससे ज्ञात होगा कि काव्य में जीवन के मधुर और कोमल पक्ष का जो अभाव-सा दिखाई पड़ता है उसका एक बड़ा कारण उनके अपने जीवन में इनका अभाव है। असंभव नहीं है कि भिन्न परिस्थितियों में से होकर गुजरे हुए तुलसीदास प्राप्त तुलसीदास से बहुत भिन्न होते।

## रचनाएँ---

तुलसीदास के नाम निम्न रचनाएँ मिलती है-

(१) रामललानहछू, (२) रामाज्ञाप्रवन. (३) जानकीमंगल, (४) रामचरितमानस, (५) पार्वतीमंगल, (६) गीतावली, (७) कृष्णगीतावली, (८) विनयपत्रिका, (९) बरवें, (१०) दोहावली, (११) किवतावली, (१२) हनुमानवाहुक, (१३) वैराग्यसंदीपनी, (१४) सतसई, (१५) कुंडलिया रामायण, (१६) अंकावली, (१७) वज गवाण, (१८) बजरंगसाठिका, (१९) भरतिमलाप, (२०) विजय दोहावली, (२१) वृहस्पतिकांड, (२२) छंदावली रामायण, (२३) छप्पय रामायण, (२४) धर्मराय की गीता, (२५) घ्रुवप्रश्नावली, (२६) गीताभाषा, (२७) हनुमान स्तोत्र, (२८) हनुमानचालीसा, (२९) हनुमानपंचक, (३०) ज्ञानदीपिका और (३१) राममुक्तावली।

इतमें से केवल प्रथम बारह रचनाएँ प्रामाणिक रूप से तुलसीदास की मानी जा सकती है, शेष समस्त रचनाएँ संदिग्ध हैं। केवल इन्हीं एक दर्जन रचनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

रामललानहरू—इसके मुख्यतया दो विभिन्न पाठ प्राप्त है—एक वह जो नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है और दूसरा एक अन्य जिसकी केवल एक हस्तिलिखित प्रति प्राप्त हुई है और वह प्रस्तुत लेखक के संग्रह में हैं। सभा के पाठ में २० चतुष्पिदयाँ अथवा ४० द्विपिदयाँ हैं, जब कि इस प्रति के पाठ में केवल २६ द्विपिदयाँ हैं। दोनों में लगभग समान रूप से पाई जाने वाली द्विपिदयाँ केचल १३ हैं, शेष द्विपिदियाँ दोनों में भिन्न-भिन्न हैं। विषय दोनों का एक है—राम का नहलू जो विवाह के अवसर दा हैं। दोनों पाठों में एक महत्व का अंतर यह है कि समा' के पा में इस अवसर पर आई हुई प्रजागण की स्त्रियों कै—लोहारिन, अहीरिन, मोचिनि आदि के—हाव-भाव-कटाक्ष का वर्णन किया गया है और वर के पिता दगरथ को इनमें से एक के यौवन पर मुख्य तक कहा गया है। लेखक की प्रति का पाठ इस देख से सर्वथा मुक्त हैं। साथ ही उसमें एक विशेषता यह है कि नाइन का अपने नेवलावर के लिए झगड़ने का बड़ा ही ग्रवातथ्य वर्णन हैं, कथा—

मड़विह झगरें नउनिया एहि सब निहछावर थोर हे। रघुवर के निहछावर लेबु नए घोर हे। काहे झगरें नउनिया एहि सब लेहु हे। राम बिआहि घर आएव देबु नए घोर हे।।

और एक दूसरी विशेषता यह है कि इसमें लोकगीतों के प्रश्नोत्तर की शैली का बड़ा मनोरम रूप मिलता है, यथा--

> के दिहल चुटकी मुदिरिया के दीहल रूप है। के दिहल रतन पदारथ भेरि गएउ सूप है।। केकइ दिहल चुटकी मुदिरिया सोमित्रा दीहल रूप है। कौसिला दीहल रतन पदारथ भिर गएउ सूप है।।

प्रति के पाठ में पूर्वी हिंदी का प्रभाव स्पष्ट है, किंतु वह इसलिए भी संभव है कि वह गया जिले की लिखी हुई है; अन्यथा दूसरे पाठ की अपेक्षा यह किंव की परिमार्जित रुचि और लोकगीत परंपरा के अपेक्षाकृत कहीं अधिक निकट है। वस्तुतः 'रामललानहळू' का वैज्ञानिक पाठ-निर्णय आवश्यक है।

रामाझाप्रश्न—इस रचना की प्रतियाँ अनेक नामों से मिलती है, यथा—रामायण सग्नौती, सगुनावली, रामशलाका, रघुवरशलाका तथा सगुनमाला। इसकी एक पूर्ण प्रति स० १६५५ वि० (सन १२९८ ई०) की थी जिस पर नुलसीदास के हस्ताक्षर भी थे। यह प्रति प्रह्लाद घाट पर काशी में एक पंडित के पास थी जो पीछे गुम हो गई। पंजाब की खोज में इसी प्रकार की एक अन्य प्रति का पता लगा है। उसे भलीगाँति देखने की आवश्यकता है।

'रामाज्ञाप्रश्न' की समस्त प्रतियाँ पाठ के विषय में परस्पर अभिन्न हैं। रचना सात सर्गों में विभक्त हैं और प्रत्येक सर्ग में सात सप्तक और प्रत्येक सप्तक में सात दोहें हैं, इस प्रकार कुल ७ × ७ × ७ = ३४३ दोहें इस रचना में है। इसमें पूरी रामकथा कहीं गई है, किंतु विशेषता यह है कि प्रत्येक दोहा किसी मानसिक प्रश्न के संबंध में शुभ या अशुभ परिणाम की सूचना देता है। इसमें प्रथम तीन सर्गों में राम-जन्म से लेकर संपाती-वानरयूथ मिलन तक की कथा देने के अनन्तर चौथे सर्ग में पुनः राम-जन्म से कथा प्रारंभ की गई है, जो छठे सर्ग में समाप्त हुई है। छठे सर्ग में सीता-अवनि-प्रवेश तक की अनेक कथाएँ है, जो 'रामचरितमानस' में नहीं हैं। किंव ने इस रचना का समय भी दिया है—

समय सत्य सिंध नयन गुन, अविव अधिक नय बान । होई सुफल सुभ जासु जस, प्रीति प्रतीति प्रबान।।

यह संवत १६२१ वि० (सन १५६४ ई०) है। इस रचना की तिथि जात होने से कवि की अनेक रचनाओं के समय-निर्घारण में यथेष्ट सहायता मिलती है।

जानकीमंगल—इस रचना के भी दो पाठ प्राप्त हुए है। एक वह है जो नागरी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित है और दूसरा एक अन्य जिसकी एकमात्र प्रति पटुवा डाँगर, नैनीताल के डा॰ मवानीसंकर यात्रिक के पास है। दोनों पाठ एक दूसरे से नितांत भिन्न हैं। यदि साम्य है तो विषय के बारे में ही—दोनों में सीता-राम-विवाह का वर्णन किया गया है। ऐसा कोई भी अंश नहीं है जो दोनों में समान हो। किंतु 'सभा' का पाठ कथा और शब्दावर्ला की दृष्टियों से 'रामचरितमानस' के अधिक निकट है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक ज्ञात होता है। फिर भी इस रचना का वैज्ञानिक पाठ-निर्धारण आवश्यक है।

'सभा' के पाठ की एक प्रति अयोध्या में है, जिसके प्रारम्भ में सिरे पर संवत १६३२ वि॰ (सन १५७४ ई॰) दिया हुआ है। किंतु वह प्रतिलिपिकार से भिन्न व्यक्ति की लिखावट में है इसलिए विश्वसनीय नहीं है।

रामचरितमानस—इस रचना की समस्त प्रतियों में प्रायः एक-सा पाठ मिलता हैं किवल प्रिक्षिप्तांशों के कारण उनमें परस्पर अंतर हो गया है। किंतु इन प्रतियों के सूक्ष्म अध्ययन से पता लगा है कि तुलसीदास अपनी इस रचना में संशोधन प्रायः करते ही रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न समयों पर मूल प्रति से की गई प्रतिलिपियों में पाठ के चार स्तर मिलते हैं।

'मानस' की सब से प्राचीन प्रति अयोध्या की है, जिस पर यद्यपि सं० १६६१ वि० (सन १५०४ ई०) की तिथि दी हुई है, किंतु जो वास्तव में सं० १६९१ वि० (सन १६३४ ई०) की है, और केवल बालकांड की है। अन्य महत्वपूर्ण प्रतियाँ सं० १७०४ वि० (सन १६४७ ई०),१७२१ (सन १६६४ ई०), १७६२ (सन १७०५ ई०) की है, जो काशी में हैं। राजापुर, जिला बाँदा की 'अयोध्याकांड' की प्रति स्वतः तुलसीदासजी के हाथ की लिखी कही जाती है। किंतु प्रति के अंत में पुष्पिका का सर्वथा अभाव है, और पाठ में इस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं कि उक्त प्रति कवि-लिखित नहीं हो सकती।

'रामचरितमानस' का विषय राम का पावन चरित्र है। यह कवि के समस्त अध्ययन और जीवन-दर्शन का प्रौढ़तम रूप प्रस्तुत करता है और अपने अनेकानेक गुणों के कारण इतना लोकप्रिय हुआ है कि संसार का कोई भी ग्रन्थ कभी भी कदाचित ही इतना लोकप्रिय हुआ होगा।

किव ने इसकी रचना-तिथि स्वतः दी है-

संवत सोरह सै इकतीसा। करीं कथा हरि पद घरि सीमा।।

किंतु तिथि का जो विस्तार उसने दिया है, गणना करने पर उसमें एक दिन का अंतर पड़ता है। जिन पंक्तियों में यह तिथि-विस्तार दिया गया है, वे स्पष्टतया किंव द्वारा कुछ पीछे बढ़ाई गई हैं। असंभव नहीं कि उस समय दिन के स्मरण करने में किव से भूल हो गई हो।

पार्वतीमंगल—इसकी प्रतियाँ भी एक ही पाठ की मिलती हैं। विषय है शिव-पार्वती-विवाह, जो 'मानस' के शिव-पार्वती-विवाह से किंचित मिन्न है। इसका मुख्यावार कालिदास का 'कुमारसंमव' है, जब कि 'मानस' के शिव-पार्वती-विवाह की कथा का मुख्यावार 'शिवपुराण' है।

कवि ने स्वतः रचना की तिथि दी है-

जय संवत फागुन सुदि, पाँचै गुरु दिन। अस्विनि बिरचेउँ मंगल सुनि, सुख छिनु छिनु ॥

यह तिथि सं० १६४३ वि० (सन १५८६ ई०) फाल्गुन, मंगल शुक्ल पंचमी, गुरुवार है।

गीताक्ली—'गीताक्ली' के दो पाठ उसकी प्रतियों में मिलते हैं—एक पाठ का नाम

'पदावलीरामायण' है, और दूसरे का 'गीतावली'। 'पदावलीरामायण' की केवल एक प्रति प्राप्य है और वह सब से प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रति है। यद्यपि उसका अंतिम पत्र नष्ट हो जाने से उसकी पुष्पिका प्राप्त नहीं है, किंतु वह सं० १६६६ वि० (सन १६०९ ई०) की 'विनयपत्रिका' की एक प्रति के साथ की है और पाठ की दृष्टि से उसी के समकक्ष है, इसलिए वह भी सं० १६६६ वि० (सन १६०९ ई०) के लगभग की है। किंव के जीवन-काल की होने के कारण यह तुलसी-प्रन्थावली की सब से महत्वपूर्ण प्रतियों में से है। किंवु दु:ख का विषय यह है कि यह प्रति बुरी तरह से खंडित है। 'सुंदर' और 'उत्तर' कांडों के अतिरिक्त—और वे भी संपूर्ण नहीं हैं—और कोई कांड उसमें शेष नहीं हैं। किंतु जितना अंश हमें प्राप्त है उससे हमें 'पदावलीरामायण' के पाठ के विषय में यह जात होता है कि वह 'गीतावली' से पूर्व का था और आकार-प्रकार में 'गीतावली' पाठ से किंचित भिन्न था। जितना अंश हमें प्राप्त है, उतने में 'पदावलीरामायण' में 'गीतावली' की तुलना में कुछ कम पद है और वे भी किंचित भिन्न कम में संग्रहीत हैं। 'गीतावली' पाठ की समस्त प्रतियाँ आकार-प्रकार में एक है।

'गीतावली' में रामकथा संबंधी पदावली है। यह पदावली कांड-कम से संकलित है। कुल पद-संख्या ३२८ है। 'गीतावली' के गीतों में कथा की पुनरावृत्तियाँ भी प्रायः मिलती हैं, जिससे ज्ञान होता है कि गीतों की रचना किसी कम से नहीं हुई। इस पदावली की रचना कदाचित महात्मा सूरदास के 'सूरसागर' के अनुकरण पर हुई। इसके कुछ पद तो थोड़े अंतर के साथ 'सूरसागर' में पाए भी जाते हैं। यद्यपि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि किस रचना में यह किससे आए, किंतु 'गीतावली' पाठ की समस्त प्रतियों में उनके पाए जाने से, जब तक यह न हो कि 'सूरसागर' की समस्त प्रतियों में भी वे समान रूप से पाए जाते हैं, यह मानना पड़ेगा कि वे मूलतः तुलसीदास के हैं, कारण यह है कि 'सूरसागर' की पाठ-परंपरा के मूल में कवि-लिखित पाठ नहीं था।

'गीतावली' के पद गीति कला की दृष्टि से निस्संदेह सफल हैं, किंतु उतने सफल नहीं जितने 'विनयपत्रिका' के हैं—कारण मुख्यतः कदाचित यह है कि कथा के प्रमुख पात्रों में यहाँ भी उमी संयम, मर्यादावाद और विवेकवाद की प्रधानता है जो 'मानस' में दिखाई पड़ती है, और गीतिकाव्य की सफलता में ये वाघक हुए है।

विनयपत्रिका—'गीतावली' की भाँति ही 'विनयपत्रिका' के भी दो पाठ उसकी प्रतियों में प्राप्त हैं—एक 'रामगीतावली' और दूसरा 'विनयपत्रिका'। 'रामगीतावली' पाठ की केवल एक प्रति प्राप्त हैं और वह किव की रचनाओं की जितनी भी प्रतियाँ हमें इस समय प्राप्त हैं, उन सब में सब से अधिक महत्वपूर्ण हैं। कारण यह हैं कि न केवल वह अपने पाठ की एक मात्र प्रति हैं, वह सं० १६६६ वि० (सन १६०९ ई०) की—किव के जीवन-काल की—है और पाठ की दृष्टि से अत्यंत शुद्ध प्रति हैं। यह प्रति भी खंडित हैं, जिसके कारण इसके गीतों के संबंध में हमें कुछ भी जात नहीं हैं। किंतु अंतिम पन्ना शेय हैं जिमसे उसके आकार-प्रकार के विषय में बहुत-कुछ ज्ञात हो जाता है। 'रामगीतावली' पाठ में १७५ पदां पर ग्रंथ की समाप्ति होती है जब कि 'विक्यपत्रिका' पाठ में २७९ पर और 'रामगीतावली' पाठ के पाँच गीत 'विनयपत्रिका' पाठ में कहीं हैं, यहीं शिवावली' पाठ में विकते हैं—उसके 'पदावलीरामायण' पाठ में वे नहीं हैं, यहीं

घ्यान देने योग्य है। गीतों के संग्रह-कम में भी किंचित अंतर है और सब से बड़ा अंतर यह है कि 'रामगीतावली' के पदों में 'विनयपित्रका' प्रस्तुत करने और राम के मुसाहिबों से उसके लिए समर्थन प्राप्त करके उसकी स्वीकृति कराने की कल्पना नहीं है। विभिन्न पदों में पाठ-संबंधी अंतर भी कुछ हैं, यद्यपि अधिक नही।

'विनयपित्रका' तुलसीदास की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। तुलसीदास की भावनाओं का जितना सहज रूप हमें उनकी इस रचना में मिलता है, किसी अन्य रचना में नहीं मिलता। 'मानस' यदि उनकी साधना का आदर्श प्रस्तुत करता है, तो 'विनयपित्रका' उन आदर्शों की अपने जीवन में साधना। अन्यथा भी 'विनयपित्रका' का महत्व उल्लेखनीय है। हिंदी के ही नहीं, कदाचित संसार के सर्वश्रेष्ठ आत्मिनवेदनात्मक साहित्य में 'विनयपित्रका' के अनेक गीतों की गणना होगी।

कृष्णगीतावली—'कृष्णगीतावली' की समस्त प्राप्त प्रतियाँ एक ही पाठ देती है। इसमें कुल केवल ६१ पद है, जो कृष्ण-चरित्र संबंधी हैं। 'गीतावली' की अपेक्षा तुलसीदास को यहाँ गीति-काव्य के अधिक अनुकूल क्षेत्र मिला था, इसलिए आकार में इसके कम होते हुए भी परिमाण में गीतितत्व इस रचना में 'गीतावली' की तुलना में कदाचित ही कम होगा। इस पदावली की भी रचना तुलसीदास ने कदाचित 'सूरसागर' के अनुकरण पर की थी और 'गीतावली' की माँति इसके भी कुछ पद 'सूरसागर' में पाए जाते हैं। किंतु इस रचना पर तुलसीदास के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। यद्यपि कृष्ण का संपूर्ण चरित्र प्रायः इस रचना में आ गया है, किंतु उसमें मर्यादा का वह अतिक्रमण नहीं है, जो प्रायः अन्य सभी कृष्ण-भक्तों की रचनाओं में पाया जाता है।

बरवै— 'बरवै' के भी दो पाठ प्राप्त हुए हैं। एक पाठ तो वह जो मुद्रित प्रतियों में मिलता है और एक दूसरा सं० १७९७ वि० (सन १७४० ई०) की प्रति में मिलता है। इसमें मुद्रित पाठ के प्रयम बयालीस बरवें जो 'बाल' से लेकर 'लंका' कांडों के हैं और अंतिम ग्यारह बरवें, जो 'उत्तरकांड' के हैं, नहीं मिलते, केवल 'उत्तरकांड' के प्रयम सोलह बरवें मिलते हैं और इनके पूर्व ऐसे पच्चीस बरवें और आते हैं जो मुद्रित पाठ में नहीं मिलते। इनमें से कुछ रामकथा के और कुछ राम-भित्त के हैं। फलतः इस यंथ के भी पाठ की समस्या लगभग वैसी ही है जैसी ऊपर हमने 'रामललानहलू' के पाठ की देखी है और इस रचना का भी वैज्ञानिक पाठ-निर्घारण आवश्यक हैं। 'बाल' से लेकर 'लंकाकांड' तक आए हुए मुद्रित पाठ के अनेक बरवें के संबंध में उस मर्यादावाद की शिथिलता का अनुभव पाठक को होता है जो 'रामलालानहलू' के अतिरिक्त अन्यत्र कि की रचनाओं में नहीं पाई जाती। मुद्रित पाठ के इस प्रकार सन्देहपूर्ण होने की अवस्था में पाठ-निर्घारण और भी आवश्यक हो जाता है। रचना छोटी होने पर भी कलापूर्ण है।

दोहावली—'दोहावली' की अनेक प्रतियाँ मिलती है, किंतु इन सभी में छंद-संख्या में परस्पर बहुत भेद है, उदाहरणार्थ, मुद्रित प्रति में ५७३ दोहे हैं तो एक अत्यंत प्राचीन प्रति में केवल ४७८ दोहे हैं और इन ४७८ में से भी ६ ऐसे हैं जो मुद्रित पाठ मे नहीं हैं। ऐसो दशा में इस रचना का भी वैज्ञानिक पाठ-निर्घारण आवश्यक प्रतीत होता है।

'दोहावली' तुलसीदास के दोहों का संकलन-प्रंथ है। इसमें उनकी अन्य रचनाओं—यथा 'रामाज्ञाप्रक्त' और 'मानस'—के भी अनेक दोहे मिलते हैं, यद्यपि अनेक दोहे ऐसे भी हैं जो केवल 'दोहावली' में ही मिलते हैं। 'रामाज्ञाप्रश्न' और 'मानस' से लिए हुए दोहे कभी कभी विशिष्ट प्रसंगों के हैं और स्वतंत्र रूप से स्फुट काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस बात में सन्देह प्रतीत होता है कि वे तुलसीदास द्वारा इस संकलन में संकलित हुए हैं। शेष दोहे प्रायः मिन्त, नीति, वैराग्य तथा आत्मचरित विषयक है। वे निस्संदेह भावपूर्ण और सुन्दर है। ऐसा ज्ञात होता है कि तुलसीदास के स्फुट दोहों का भी संग्रह था, उसमें किसी व्यक्ति ने उनके प्रवन्ध ग्रंथों से भी कुछ दोहे चुनकर रख लिए। आशा है कि वैज्ञानिक पाठ-निर्धारण से इस समस्या पर यथेष्ट प्रकाश पड़िंगा, अन्यथा 'दोहावली' तुलसीदासर्जा की सफल कृतियों में से है। चातक की एकनिष्ठा के चौतीस दोहे तथा कुछ अन्य अंश निस्संदेह कला की दृष्टि से सुंदर है।

कवितावली (सबाहुक)—इसके भी मुख्यतः दो पाठ अभी तक मिले हैं। एक वह जो मुद्रित हैं, दूसरा सं० १८२० वि० (सन १७६३ ई०) की एक प्रति में मिलता है। अंतर दोनों में यह हैं कि सं० १६२० वि० (सन १५६३ ई०) की प्रति के पाठ में छंद-संख्या कम है और छद-कम भी किंचित भिन्न है। यह अंतर 'कवितावली' और 'हनुमानबाहुक' के अंतिम अंशों में हैं, जिनमें किंवि के आत्मचरित संबधी अनेक छंद आते हैं। छूटे हुए प्रसंगों में सब से प्रमुख महामारी, बाँह के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों की पीड़ा, बरतोड़ के फोड़े तथा प्रयाण समय के प्रसंग हैं। अन्य साक्ष्यों से भी यह प्रमाणित हैं कि ये प्रसंग किंव के जीवन के अंतिम अंश के हैं, जिससे ज्ञात यह होता है कि मुद्रित पाठ कदाचित किंव के जीवन-काल के बाद का है और सं० १८२० वि० (सन १७६३ ई०) की प्रति का पाठ जीवन-काल का। किंव के जीवन-वृत्त के लिए 'कवितावली' से अधिक अनिवार्य कोई दूसरी रचना नहीं हैं, इसलिए इसके भी वैज्ञानिक पाठ-निर्यारण की आवश्यकता प्रकट हैं।

कला की दृष्टि से 'किवतावली' का स्थान तुलसीदास की रचनाओं में प्रायः 'गीतावली' के समकक्ष ही हैं। 'किवतावली' के प्रारंभिक छंद अपनी मधुर शैली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं, और अंतिम छंद अत्म-व्यंजना की प्रमावपूर्णना के लिए और उनकी यह सर्वेप्रियता उचित भी है।

## वुलसीदास की कला

ऊपर हम देख चुके हैं कि हिन्दी राम-भक्त किवयों के सामने एक अत्यंत संपन्न राम-साहित्य संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंग में था। तुलसीदास ने 'अध्यात्मरामायण' को आवार मानते हुए कुछ पुराणों तथा नाटकों से भी 'रामचिरतमानस' की रचना में यथेष्ट सहायता ली। उनकी अन्य रचनाओं में वाल्मीकीय 'रामायण' का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई पड़ता है। इस विषय में मौलिकता का उन्होंने कोई दावा नहीं किया है, प्रत्युत उन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त समस्त ग्रंथों के प्रमाण पर उन्होंने अपना काव्य प्रस्तुत किया है—

नानापुराण-निगमागम-सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-भाषानिकद्वमतिमंजुलमातनोति ॥ अतः प्रश्न यह है कि तुलसीदास की विशेषता किस बात में है। वे संसार के गिने-चुने कलाकारों में माने जाते हैं। उनकी कला किस बात में है? क्या वे इसिलए महान हैं कि उन्होंने अपने समय में प्रचलित अनेक शैलियों में सफलतापूर्वक रचनाएँ प्रस्तुत की अथवा इसिलए कि उनका प्रकृति-चित्रण, अलंकार-विधान, उक्ति-प्रयोग और भाषा पर अधिकार अपूर्व था? अथवा, इसिलए कि उनके समय में 'पाश्चात्य रहस्यवाद'—सूफी साधना आदि से प्रभावित जो अनेक साधना-संप्रदाय इस देश में चल पड़े थे, जिनमें इस देश के प्राचीन धर्मग्रंथों और धर्मशास्त्रों के आधार पर निर्मित वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा और इस कारण सामाजिक अव्यवस्था के बीज सिन्निहित थे, सफल निराकरण करके उन्होंने लोकधर्म की प्रतिष्ठा की? तुलमीदास का यह महत्वांकन काव्य, रीति और धर्म विषयक संकुचित धारणाओं का परिणाम है। अपनी इन्हीं या इसी प्रकार की विशेषताओं के कारण तुलसीदास महान कलाकारों में अपनी गणना नहीं करा सकते।

कला की उपयोगिता इस बात में है कि वह मानवता को ऊँचा उठा सके। मानव में सब प्राणिमात्र के समान पशुता है, किंतु वह निरा पशु नहीं है, उसमें कुछ ऐसी विशेषता भी है जिसके कारण वह पशुमात्र से भिन्न भी है और इसी के आधार पर देवत्व की कल्पना हुई है। बहुतेरे तथाकथित कलाकार मानव की पशुता का चित्रण करने में अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं और मानवता को पशुता की ओर ढकेलने का प्रयास-सा करते हैं। दूसरे कलाकार मानव-प्रवृत्ति के दूसरे पक्ष पर बल देते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रयोग मानवता को देवत्व की ओर ले चलने में करते हैं। वास्तव में इन्हीं को कलाकार कहना चाहिए। पहले प्रकार के कलाकारों को विस्मृति के गर्त में जाते अधिक समय नहीं लगता, किंतु दूसरे प्रकार के कलाकारों को मानवता सीघ्र भुला नहीं सकती।

तुलसीदास इन्हीं दूसरे प्रकार के कलाकारों में अग्रगण्य है। यह नहीं कि कला का प्रथम पक्ष—अभिव्यक्ति पक्ष—नुलसीदास में हीन हो, प्रत्युत वह अत्यंत सवल है—इतनी सशक्त अभिव्यक्ति कम ही मिलेगी। उनका शब्द-चयन, उनका भावानुबंध, उनका कथा-प्रबंध, उनका छद-विधान, उनकी उक्ति-योजना, उनका अलंकार-प्रयोग, उनका चित्र-चित्रण, उनकी भाषा शैलों, सभी सुरुचिपूर्ण है और सभी में उनकी अपनी छाप दिखाई पड़ती है। किंतु ये विशेषताएँ प्रत्येक देश के प्रथम श्रेणी के कवियों में दिखाई पड़ेंगी जिनका कुछ भी समृद्ध साहित्यिक इतिहास है। अनने ही देश में यदि संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश साहित्य को लिया जाय तो एक बड़ी सख्या ऐसे कवियों की मिलेगी जिनमें ये सारी या इनमें से अधिकतर विशेषताएँ पाई जाती हैं। इसलिए इनके आधार पर तुलसीदास को अन्य कलाकारों की अपेक्षा विशेष सम्मान देना इनके प्रति अन्याय होगा।

तुलसीदास की विशेषता इस बात में है कि सत्य, अहिंसा, घैर्य, क्षमा, अनासक्ति, इंद्रिय-निग्रह, शुचिता, निष्कपटता, त्याग, निर्वेरता, उदारता आदि अपने जिन दिव्य गुणों के कारण मानवता पशुता से पृथक है, उनका जैसा समाहार तुलसीदास ने राम, भरत, कौशल्या, जनक और जानकी आदि अपनी कथा के अनेक पात्रों में किया है, वैसा अन्यत्र नहीं मिल सकता। रामकथा मारतीय संस्कृति के प्रभात काल से मानवता के इस दिव्य रूप की सोज का एक इतिहास प्रस्तुत करती है, तुलसीदास ने उस साधना के इतिहास में अपने असाधारण योगदान से अपने लिए एक अमिट स्थान निर्मित कर लिया है। अतः तुलसीदास और उनके द्वारा हिंदी की राम-भक्ति-धारा ने इस प्रकार का जो योग प्रदान किया है, उसी को समझना पर्याप्त होगा।

हम ऊपर देख चुके हैं कि वाल्मीिक से लेकर 'अध्यात्मरामायण' तक निरंतर रामकया का विकास होता रहा है। फिर भी कया के पात्रों में कुछ तत्व ऐसे चले आ रहे थे—और वे भी कथा के सतोगुण-संपन्न पात्रों में —जो रामकथा की उस सात्विक चरित्र-धारा में उत्कट रूप से विषम प्रतीत हो रहे थे। तुलसीदास ने इन तत्वों को दूर करके उक्त चरित्र-धारा को समता प्रदान की। उदाहरण के लिए, उन पात्रों में अनावश्यक रूप से जहाँ-तहाँ जो आवेश, अविचार और अधीरता के स्थल थे, उनको तुलसीदास ने सुधारने की चेष्टा की। इस संबंध में नीचे कुछ उदाहरण 'अध्यात्मरामायण' से दिए जा रहे हैं—वाल्मीकीय 'रामायण' तथा अन्य कृतियों में भी. इस विषय में अधिक अंतर नहीं हैं।

कौशल्या राम को भय दिखाती हैं कि यदि वे उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर वन चले जाएँगे तो वे अपने जीवन का अंत कर लेंगी (२. ४, १२-१३)। लक्ष्मण (२. ४, ५१-५२), सीता (२. ४, ७८) और निषाद (२. ६, २४) राम से कहते हैं कि यदि वे उन्हें अपने साथ वन को नहीं ले जाएँगे, तो वे अपने जीवन का अंत कर डालेंगे। अयोध्या का राज्य ग्रहण करने के लिए कैकेयी के कथन पर भरत कहते हैं कि वे अग्नि-प्रवेश, विष-भक्षण अथवा खड्ग द्वारा आत्मधात कर के यमलोक चले जाएँगे (२. ७, ८०-८१)। चित्रकूट में भरत राम से कहते हैं कि वे अन्न-जल छोड़ कर प्राण-त्याग कर ें, यदि राम उन्हें अपने साथ रहने की आज्ञा न देंगे और इतना ही नहीं, वे इसके अनन्तर उसके लिए पूर्व की ओर मुख करके घूप में बै भी जाते हैं (२. ९, ४०)। पुनः चित्रकूट से लौटते समय वे राम से कहते हैं कि यदि अवधि के समाप्त होते ही राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो वे आत्मघात कर लेंगे (२. ९, ५३)। स्वर्णमृग के पीछे गए हुए राम को विपत्ति में मान कर सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि वे आत्मघात कर लेंगी, यदि लक्ष्मण राम की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान नहीं करेंगे (३. ७, ३२-३३)। तुलसीदास ने रामकथा के सात्विक पात्रों को इस आवेशवाद से मुक्त किया है।

इसके अतिरिक्त कथा के मुख्य पात्रों को अलग-अलग भी अपनी भावनाओं की उदात्तता प्रदान की है और उन्हें अधिक उदात्त बनाया है। इस प्रसंग में केवल राम, भरत और कौशल्या के चरित्रों पर विचार कर लेना पर्याप्त होगा।

राष — वाल्मीकीय 'रामायण' से 'अध्यात्मरामायण' तक की यात्रा में राम का चरित्र बहुत कुछ परिष्कृत हो चुका था। उदाहरण के लिए वाल्मीकीय 'रामायण' में कौशल्या से बिदा लेने के लिए गए हुए राम उनसे कहते हैं: "दिनि, आप जानती नहीं है, आपके लिए, सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए बड़ा भय उपस्थित हुआ है। इससे आप लोग दुखी होंगे। अब मैं दंडकारण्य जा रहा हूँ— महाराज युवराज का पद भरत को देते हैं" (२. २०, २५-३०)। पुनः सीता से बिदा लेने के लिए जाने पर राम उनसे कहते हैं: "तुम भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि समृद्धिवान लोग दूसरों की स्तुति नहीं सह सकते। भरत के आने पर उनके सामने तुम मुझे श्रेष्ठ न बदलाना, ऐसा करना मरत का प्रतिकृताचरण कहा जाएगा,

और अनुकूल रहकर ही भरत के पास रहना संभव हो सकता है (२. २६, २६-२९)।" सीता-हरण के अनंतर व्यथित राम लक्ष्मण से पूछते हैं, "लक्ष्मण, सीता के वियोग में मेरे मरने और तुम्हारे अकेले अयोध्या लौटने पर क्या कैकेयी अपने मनोरथों के पूर्ण होने पर सुखी होगी?" (३.५८,७) किंतु 'अध्यात्मरामायण' में भरत और कैकेयी के संबंध में ऐसे स्थल नहीं रह गए थे।

तुलसीदास ने 'अघ्यात्मरामायण' के इसी परिष्कृत रूप को लिया और उसे और भी कँचा उठाने का प्रयास किया। इस प्रसंग में ऊपर की भूमिका में केवल अयोघ्या के राज्य, भरत तथा कैकेयी के विषय की राम की भावनाओं और चेष्टाओं का 'मानस' में उल्लेख पर्याप्त होगा। युवराज-पद पर अभिषेक के विषय में राम की प्रतिक्रिया देखिए—

गुरु सिख देइ राज पहँगयऊ । राम हृदय अस बिसमय भयऊ। जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई। करनबेघ उपवीत बिबाहा । संग संग सब भएउ उछाहा। बिमल बंस यह अनुचित एकू। बंघु विहाइ बड़ेहि अभिषेकू।

भरत की प्रशंसा में चित्रकूट में विशष्ठ से कहे गए निम्नलिखित वाक्य देखिए-

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भएउ न भुवन भरत सम भाई। जे गुपद अंबुज अनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी। राउर जापर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत करभागू। लखि लघु बंघु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई।

और चित्रकूट में राम का अपनी माता को छोड़कर पहिले कैकेयी के पैरों में पड़ना और उनके सारे कुक़त्यों के लिए काल, कर्म और विधि को दोषी ठहराना देखिए——

> देखी राम दुखित महतारी । जनु सुबेलि अवली हिम भारी। प्रथम राम भेंटी कैंकेयी । सरल सुभाय भगति मित भेई। पा परि कीन्ह प्रबोब बहोरी । काल करम बिघि सिर घरि खोरी।

राम के संबंध में इतना पर्याप्त होगा।

भरत—यदि आघार प्रन्थों में कोई ऐसा चरित्र है जो सर्वथा उज्ज्वल है, तो वह भरते का चरित्र है। राम का शूर्पणखा को कुरूप करना और छिप कर बालि-वघ करना शुद्ध नैतिक दृष्टि से अनुमोदनीय नहीं माने जा सकते। मारीच की बनावटी कातर घ्विन सुनने पर राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को भेजते समय सीता के मुख से उनके प्रति निकले हुए अपमानपूर्ण शब्द भी समर्थनीय नहीं कहे जा सकते। लक्ष्मण में तो आदि से अंत तक आवेश और अविचार-प्रमुखता है। मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए दशरथ के प्रति कौशल्या ने जो व्यंग्य किए हैं, वे उनके महान चरित्र को बहुत छोटा बना देते हैं। भरत के चरित्र के विषय में आधार प्रन्थों में इस प्रकार की कोई त्रुटियाँ नहीं दिखाई पड़तीं। तुलसीदास भरत के इस उज्ज्वल चरित्र को उज्ज्वलतर बना कर उन्हें इतना ऊँचा उठाते हैं कि वे राम से भी अधिक सराहनीय हो बाते हैं—

लखन राम सिय कानन बसहीं। भरत भवन बसि तिप तनु कसहीं। दोउ दिसि समुझि करत सब लोगू। सब बिधि भरत सराहन जोगू।

तुलसीदास ने जिस प्रकार राम में समता—समत्व-बुद्धि—का चरमोत्कर्ष उपस्थित किया है, उसी प्रकार भरत में उन्होंने प्रेम और भिक्त की पराकाष्ठा प्रस्तुत की हैं—

> भरत अविध सनेह ममता की। जद्यपि राम सीँ समता की।

'मानस' के 'अयोध्याकांड' का उत्तराई इसी प्रेमी की प्रेम-गाथा है। राम-भिक्त की सुधा को तुलसीदास ने इन्हीं भरत के द्वारा वसुधा के लिए सुलभ कर दिया है—

राम भरत अब अमिय अघाहू। कीन्हिहु सुलभ सुघा बसुघाहू।

उन्होंने भरत के चरित्र-सिन्धु से प्रेमामृत को प्रकट किया है--

पेम अमिअ मंदर बिरहु, भरत पयोधि गँभीर। मिथ प्रगटेउ सुर साधु हित, क्रपासिंधु रघुबीर।।

भरत के इस प्रेम को तुलसीदास ने बिधि-हरि-हर के लिए भी कल्पनातीत बताया है-

अगम सनेह भरत रघुबर को। जहुँन जाइ मनु विधि हरि हर को।।

और कहा है कि भरत की इस महत्ता को केवल राम जानते हैं, यद्यपि वे भी पर्याप्त रूप में उसका बखान नहीं कर सकते—

> भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि रामु न सर्कोह बखानी।।

कौशल्या—इसी प्रकार रामकथा के स्त्री पात्रों में तुलसीदास का सब से अधिक महत्वपूर्ण योग कौशल्या के विषय में हैं। पूर्ववर्ती सभी रामकथा-कृतियों में कौशल्या एक मानवी है, किंतु 'रामचिरतमानस' में वे देवी हैं। वाल्मीकीय 'रामायण' से लेकर 'अध्यात्मरामायण' तक की कथा-यात्रा में राम तो मानव से देव बन गए थे, किंतु राम-माता जहाँ की तहाँ बनी हुई थीं। उनको मानवी से देवी बनाने का श्रेय तुलसीदास को है। पूर्ववर्ती कौशल्या के साथ तुलसीदास की कौशल्या से तुलना करने पर तुलसीदास का योग स्पष्ट हो जाएगा।

'अध्यात्मरामायण' में राम से उनके निर्वासन का समाचार सुनकर कौशल्या कहती हैं, 'हे राम, जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं, उसी प्रकार में भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। यदि पिता ने तुमसे वन जाने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि तुम मेरी आजा का उल्लंघन कर वन चले जाओगे, तो मैं अपने जीवन का बंत कर यमपुर चली जाऊँगी।"

तुल्सीदास ने इस स्थल पर कौशल्या के चरित्र में धर्म और स्नेह के बीच अन्तर्हन्द्र दिखाते हुए बड़ी योग्यतापूर्वक स्नेह पर धर्म की विजय अंकित की है— घरम सनेह उभय मित घेरी। भइ गित साँप छछुंदर केरी।। बहुरि समुझि तिय घरमु सयानी। राम भरत दोउ सुत समजानी।। सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन घीर घरि भारी।। तात जाउँ विल कीन्हेहु नीका। पितु आयेसु सब घरम क टीका।।

राजु देन किं दोन्ह बनु, मोहिं न सो दुख लेसु। तुम्ह बिनु भरतिह भूपतिहि, प्रजिह प्रचंड कलेसु।

जौं केवल पितु आयेसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बिंडु माता। जौ पितु मात कहेउ बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना।

तुलसीदास की कौशल्या मातृत्व के अपने अधिकारों का ध्यान करके दशरथ की आशा का उल्लंघन करने के लिए राम को भले ही कह सकती हों, किंतु राम पर कैंकेयी का—निर्वासित करने वाली कैंकेयी का—भी अपने ही समान अधिकार समझ कर उसकी आशा को सहषं शिर पर धारण करना ही राम का कर्तव्य मानती हैं।

'अघ्यात्मरामायण' में सुमंत्र के प्रत्यागमन पर उनके मुख से राम, सीतादि के वन-गमन की गाया सुन कर रोते हुए दशरथ से कौशल्या ने कहा है, "राजन, आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकेयी को गर दिया, तो भले ही आपने उसी के पुत्र को राज्य दिया होता, किंतु मेरे पुत्र को निर्वासन क्यों दिया ?" इसका उत्तर देते हुए दशरथ ने ठीक ही कहा है, "मैं तो आप ही दुःख से मर रहा हूँ, फिर इस प्रकार मुझे और दुःख क्यों देती हो ? इससे क्या लाभ है ? इसमें सन्देह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं।" और इसके अनंतर दशरथ ने अंघ मुनि के शाप की कथा सुनाकर अपने प्राण त्याग कर दिए।

तुलसीदास की कौशल्या ने इस अवसर पर जो कुछ किया है, उसे देखिए— कौसल्या नृप दीख मलाना। रिविकुल रिव अथएउ जिय जाना।। उर धरि धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी।। नाथ समुझ मन करिआ बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू।। करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू।। धीरज धरिउ त उतरिअ पारू। नाहि त बूड़िहि सब परिवारू।। जौं जिय धरि अबिनय पिय मोरी। राम लवनु सिय मिलीह बहोरी।। और दशरथ पर इन वचनों का जो प्रभाव हुआ है, उसे देखिए—

प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितएउ आँखि उघारि। तलफत मीन मलीन जनु, सीचेउ सीतल बारि॥ दोनों में कितना विशाल अंतर है।

'अध्यात्मरामायण' में यद्यपि गुरु ने भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए आग्रह किया है, किंतु कौशल्या की ओर से इस प्रकार की किसी चेष्टा का उल्लेख नहीं है। तुलसीदास ने यहाँ कौशल्या से भी उक्त विषय में कहलाया है और कितनी योग्यतापूर्वक उन्होंने कौशल्या से यह कार्य कराया है—

कौसल्या घरिं घीरजुं कहई। पूत पथ्य गुरु आएसु अहई।।
सो आदिरिअ करिअ हित मानी। तिजअ विषाद कालगित जानी।।
बन रघुपित सुरपुर नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू।।
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा। तुम्हही सुत सब कहें अवलंबा।।
लोख विधि बाम काल कठिनाई। घीरजु घरहु मातु बिल जाई।।
सिर घरि गुरु आयेसु अनुसरहू। प्रजा पालि पुरजन दुख हरहू।।
कौशल्या के इन वचनों में हृदय की कितनी विशालता प्रतिबिंबित हो रही है।

केवल एक और प्रसंग अपेक्षित होगा। यह भी 'अध्यातमरामायण' में नहीं है और यह वुक्रसीदास की उद्भावना का परिणाम है। चित्रकूट में तुलसीदास जनक और जनक-भार्या का आगमन भी दिखाते हैं और जनक-भार्या और राम-माता की भेंट कराते हैं। इस अवसर पर जब जनक-भार्या राम के निर्वासन और उसके परिणामस्वरूप दशरथ के स्वर्ग-प्रयाण की चर्चा चलाती है, कौशल्या कैसे विवेक और महानता के साथ अपनी भावनाएँ उक्त सारे प्रसंगों के विषय में प्रकट करती हैं—

कौसल्या कह दोष न काहू। करम बिबस सुख दुख छिति लाहू।। के बिमोह बस सोचिय बादी। बिघि प्रपंच अस अचल अनादी।। भूपति जिअब मरब उर आनी। सोचिय सिख लिख निज हित हानी।।

कौशल्या के इसी चरित्र को देखकर यह विश्वास हो सकता है कि स्वतः भगवान ने उनके गर्भ से अवतार ग्रहण किया था। राम-माता का ऐसा चरित्र और चित्र उपस्थित करना मानो 'रामचरितमानस' के अमर कलाकार के लिए हो छोड़ दिया गया था।

जनक, सीता, हनुमान, अंगद, बिभीषण आदि अन्य सात्विक चरित्रों के संबंध में भी तुलसीदास ने इसी प्रकार विशेषता उपस्थित की है। निस्संदेह तुलसीदास का यह योगदान असाधारण है।

एक बार पुनः उसी बात को कहने की आवश्यकता है जो ऊपर कही जा चुकी है। तुलसी-दास एक पूर्ण कलाकार है, उनमें अनेकानेक गुण हैं—कला का अभिव्यक्ति पक्ष उनका अत्यंत सबल है और इसी प्रकार उसका अनुभूति-पक्ष भी अत्यंत सशक्त है। किंतु वे महान कलाकार अपने अभिव्यक्ति पक्ष के कारण नहीं हैं—उसके नाते वे एक कुंशल कलाकार अवश्य है। महान कलाकार वे अपने उस अनुभूति पक्ष के कारण ही हैं, जिसके द्वारा उन्होंने मानवता का वह उदात्त रूप प्रस्तुत किया है जिसकी खोज में वह उनके पूर्व एक दीर्घ काल से लगी हुई थी और इसीलिए वह शीध उन्हें भूला भी न सकेगी।

## तुलसीदास का तत्वदर्शन

कुछ लोग तुलसीदास को अद्वैतवादी और कुछ उनको विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों का समन्वय किया था और कुछ कहते हैं कि दोनों के परस्पर विरोधी सिद्धान्त मी उनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। कुछ यह भी कहते हैं कि उनके आध्यात्मिक क्रिकार उनके अपने हैं और इसलिए उनके सिद्धान्तों को तुलसी-मत या तुलसी-दर्शन नाम देना चाहिए। किन्तु वास्तव में इनमें से एक भी विचार ग्राह्म नहीं है और सभी भ्रमात्मक है। इस म्रम का कारण यह है कि तुलसीदास के पूर्व राम-भक्ति धारा का दर्शन क्या था, इसे जानने और समझने की यथेष्ट चेष्टा नहीं हुई है।

वास्तविकता यह है कि तुलसीदास ने जिस प्रकार अपनी रामकथा का निर्माण पूर्ववर्ती रामकथा के उस अन्तिम रूप की नीव पर किया था जो 'अध्यात्मरामायण' में मिलती है, उसी प्रकार उन्होंने अपने राम-भिक्त-दर्शन का निर्माण भी राम-भिक्त-दर्शन के उस अंतिम रूप की नींव पर किया था जो 'अध्यात्मरामायण' में मिलता है।

राम परमात्मा हैं, वे ही निर्मुण और सगुण ब्रह्म हैं, वे अपनी माया का आश्रय लेकर अवतार धारण करते हैं, मायाश्रित राम के सगुण रूप की लीलाओं को देखकर ज्ञानी भी भ्रम में पड़ जाते हैं और उस भ्रम से प्रेरित होकर राम में कमों का आरोप करने लगते हैं और इस प्रकार केवल अपने ही भ्रम या अज्ञान का आरोप राम पर करते हैं। अपनी माया के द्वारा ही राम सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं।

राम विष्णु भी है, विष्णु ने राम के रूप में अवतार वार्ण किया है।

लक्ष्मण शेष हैं, वे विश्व के कारण—उपादान कारण—है, वे समस्त जगत के आधार है।

सीता मल प्रकृति, योगमाया और परम शक्ति हैं। समस्त जगत राम और सीता से व्याप्त हैं।

सीता लक्ष्मी भी हैं, लक्ष्मी ने ही सीता के रूप में अवतार घारण किया है।

माया त्रिगुणात्मिका है। वही मूल प्रकृति है। अखिल विश्व, एवं ब्रह्मादि देवासुर भी इसके वशवर्ती हैं। माया स्वतः जड़ है तथा राम के आश्रय से ही क्रियाशील होती है। यह माया राम के अधीन है।

माया का एक और रूप भी है, वह है उसका अविद्या रूप जो जीव को भव-चक में डालने वाला और समस्त दु:खों का कारण है।

जीव ईश्वर का अंश है और इसलिए वह भी सिच्चिदानंद है। ईश्वर के, माया के और अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही उसको जीव कहा जाता है। वह पंचभौतिक शरीर से भिन्न है और नित्य है। किंतु उसमें ज्ञान के साथ अज्ञान और हर्ष के साथ विषाद आदि हैं, इसलिए वह इन्द्रधर्मी है। फलतः ईश्वर जब कि मायाधीश है, जीव माया के वशवर्ती है। इसी कारण वह अपने को कमों का कर्ता-भोक्ता समझता है और उन कर्मों से उत्पन्न गतियों का अधिकारी बनने के कारण संसार-चक्र में पड़ जाता है।

्रइस भव से मुक्ति कर्म-मार्ग द्वारा नहीं होती, क्योंकि समस्त अच्छे-बुरे कर्मी के अनुसार अच्छी-बुरी गतियाँ जीव को प्राप्त होती है और उसे भव-चक्र में बना रहना पड़ता है।

ज्ञान मोक्षप्रद अवश्य है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते ही जीव ईश्वर हो जाता है।

भव से मुक्ति के लिए भिक्त अमोघ साधन है। राम-भिक्त से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है.। भिक्त से विमुख प्राणियों के लिए मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। राम-भिक्त से अंतः करण में अविद्या के स्थान पर विद्या का प्रादुर्भाव होता है, जिसके कारण दास का नाश नहीं होता।

संत-समागम प्रथम प्रकार की भिक्त हैं, कथा में अनुराग दूसरे प्रकार की भिक्त है, गुरु-सेवा तीसरे प्रकार की भिक्त है, निष्कपट भाव से हिरगुण-गान चौथे प्रकार की भिक्त है, मंत्र-जप पाँच प्रकार की, इंद्रिय-दमन और परोपकार-परता छठे प्रकार की, जगत को ब्रह्ममय देखना सातवें प्रकार की, संतोष और परदोष-दर्शन से दूर रहना आठवें प्रकार की, मन की सरलता, निष्कपटता और भगवदाश्रय बुद्धि नवें प्रकार की भिक्त है। भिक्त के ये नव रूप सबसे प्रमुख हैं।

शिव-मिक्त राम-भिक्त की एक स्वतंत्र भूमिका है।

उपर्युक्त समस्त विषयों में 'अध्यात्मरामायण' और 'रामचरितमानस' का पूर्ण साम्य है । अंतर मुख्यतः निम्नलिखित विषयों में है—

- रे. 'अघ्यात्मरामायण' के अनुसार विष्णु परमात्मा हैं, ब्रह्म है, आदि नारायण है और त्रिगुणात्मिका माया का आश्रय लेकर जगत की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं। तुलसीदास इसे नहीं स्वीकार करते हैं। तुलसीदास वह पद केवल राम के लिए सुरक्षित रखते हैं और कहते हैं कि राम के अंशमात्र से नाना विष्णु उत्पन्न होते हैं, राम विष्णु को नचाने वाले हैं, राम करोड़ों विष्णुओं के समान संसार का पालन करने वाले हैं, विष्णु राम के चरणों की सेवा करते हैं।
- २. 'अध्यातमरामायण' के अनुसार लक्ष्मी ही मूल प्रकृति, योगमाया अथवा शक्ति हैं। तुलसीदास यह पद केवल सीता को देते हैं और कहते हैं कि सीता के अंशमात्र से अगणित रमा उत्पन्न होती हैं, वे रमा द्वारा वंदिता भी हैं।
- ३. 'अघ्यात्मरामायण' के अनुसार परमात्मा ने दशरथ के घर में चार अंशों में अवतार ग्रहण किया था। तुल्रसीदास के अनुसार परमात्मा राम ने स्वतः अपने अंशों के साथ दशरथ के घर में अवतार ग्रहण किया था।
- ४. 'अध्यात्मरामायण' के अनुसार वानरादि विष्णु के पार्षद देवता है। तुलसीदास के अनुसार वे सगुण ब्रह्म के उपासक भक्त हैं, जो मोक्ष-सुख छोड़ कर सदैव उनके साथ रहा करते हैं।
- ५. 'अध्यात्मरामायण' के अनुसार भिक्ति विज्ञान रूपी राजभवन के लिए एक सीढ़ी के तुत्य है, मुक्ति उसी विज्ञान से प्राप्त होती है। किंतु तुलसीदास भिक्ति को ही चरम साध्य मानते हैं, उसी को समस्त पारमार्थिक साधनों का सुंदर फल बताते हैं और तुलसीदास के समस्त रामभक्त अपनी समस्त साधनाओं का फल राम को अपित कर उनसे केवल उनकी भिक्त की याचना करते हैं। तुलसीदास के भक्त भिक्ति की तुलना में मुक्ति को हेय समझते हैं।

इस अंतर के मूल में भावनाओं का अंतर है—'अध्यात्मरामायण' राम और राम-भिनत का प्रतिपादन करते हुए अपने को विष्णु-भिनत और ज्ञान की प्रभुता से मुक्त नहीं कर सकी थी। तुलसीदास ने दोनों से अपने को मुक्त कर राम और राम-भिनत की महत्ता का प्रतिपादन किया। राम की तुलना में विष्णु को और सीता की तुलना में लक्ष्मी को जैसा हीन स्थान तुलसीदास ने दिया है, वैसा कोई भी निरा विष्णु-भक्त नहीं कर सकता था। यह तुलसीदास जैसे राम-भक्त के ही लिए संभव था। तुलसीदास अपने आराध्य का स्थान पूर्ण रूप से विष्णु को नहीं दे सकते थे।

तुलसीदास की राम-भिनत में स्थान ग्रहण करने के लिए विष्णु को राम-सेवक के ही रूप में आना पड़ा। ठीक यही परिस्थिति ज्ञान और भिनत की भी है। भनत तुलसीदास को ज्ञान से कोई विरोध नहीं था, किंतु ज्ञान के साथ वे उस प्रकार का समझौता नहीं कर सकते थे, जैसा 'अध्यात्मरामायण' में हुआ है। भनत होने के नाते स्वभावतः भिनत को उन्होंने ज्ञान-विज्ञानादि सभी के ऊपर महत्व दिया है और उसी को साध्य भी माना है।

फलतः यहाँ भी हम तुलसीदास के व्यक्तित्व की वह महानता स्पष्ट रूप से देखते हैं जो अन्यत्र देखी है। जिस प्रकार राम-साहित्य के इतिहास में उनका स्थान अमर है, उसी प्रकार उन्होंने राम-भक्ति के इतिहास में भी अपना स्थान अमिट बना लिया है।

# तुलसीदास की राम-भिवत

तुलसीदास की राम-भिन्त के स्वरूप पर हम विचार करते हैं तो स्पष्ट देखते हैं कि वह मानवता की एक महान कल्पना पर आधारित है। यही कारण है कि उनके पात्र, जैसा हम पहले देख चुके हैं, पहले मानव है और फिर राम-भन्त हैं और यह हम ऊपर तुलसीदास की कला के विवेचन में देख चुके हैं। इस विषय में वे कृष्ण-भन्त किवयों से ही नहीं, अग्रदासादि राम-भिन्त की मधुरधारा के किवयों से भी बहुत पृथक है। इस संबंध में यदि उनकी तुलना कुछ की जा सकती है तो कबीर आदि निर्गुण उपासक भक्तों से। किंतु एक बात में वे उनसे भी भिन्न है, निर्गुण धारा के भन्त अपनी भिन्त की निष्पत्ति के लिए हठयोग का आश्रय लेते हैं, ज्ञान का आश्रय लेते हैं, मुक्ति की कल्पना करते हैं। तुलसीदास का साधन-साध्य सभी कुछ राम-भिन्त हैं—वह है निष्केवल प्रेम और वह प्रेम जिस राम से करने का बे उपदेश करते हैं, वे राम हैं मानवता के सब से बड़े प्रतीक। इसलिए तुलसीदास की राम-भिन्त निरी आध्यात्मिक साधना ही नहीं है, वह उतना ही एक नीतिमुलक जीवन-दर्शन भी है।

## परवर्ती राम-साहित्य

केशवदास जैसा ऊपर कहा जा चुका है, तुलसीदास के 'रामचिरतमानस' की रचना के प्रायः एक सौ वर्ष वाद तक रामभिक्त-बारा में राम का मर्यादा-पुरुषोत्तम रूप ही प्रधान रहा, उसमें मधुर भाव की भिक्त नहीं पनप सकी। इस एक सौ वर्षों की अविध में सब से पहले केशवदास आते हैं, जिन्होंने सं० १६५८ (सन १६०१ ई०) में 'रामचिन्द्रका' की रचना की। ग्रंथ के प्रारंभ में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने स्वप्न में वाल्मीकिजी के दर्शन किए और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने 'रामचिद्रका' की रचना की। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने वाल्मीकीय 'रामायण' का आधार विशेष रूप से ग्रहण किया। अधिकांश में यह ठीक भी है, क्योंकि उसमें राम विषयक परमात्म-भावना कुछ उसी प्रकार दबी हुई है जिस प्रकार वाल्मीकीय 'रामायण' में वह दबी हुई है। किंतु शेष बातों में दोनों की तुलना करना ठीक न होगा। वाल्मीकि ने रामादि के चिरत्र में महामानव की जो झाँकी दिखाई है, केशवदास उसकी छाया को भी अपनी रचना में नहीं ला सके। न उनमें वह भिक्त की ही भावना मिलती है, जो सूर-तुलसी में मिलती है।

कहीं-कहीं पर तो केशवदास में सामान्य विवेक की भी कमी दिखाई पड़ती हैं— माता से विदा होते समय राम का उन्हें नारी-वर्म और पुनः वैषव्य-वर्म का उपदेश करना इसी प्रकार की बातें हैं। राम के राज्याभिषेक के अवसर पर राज्यश्री की निंदा भी कुछ ऐसी ही लगती है।

केशवदास की यह रचना प्रबंध की दृष्टि से भी त्रुटिहीन नहीं है। प्रारंभ में राम-जन्म की कथा नहीं है; दशरथ-परिवार का परिचय देकर विश्वामित्र आगमन से कथा प्रारंभ की गई है। ताड़का और सुबाहु-वध की कथाएँ अत्यंत संक्षिप्त है। पुनः सीता-स्वयंवर का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। कैकेयी की वर-याचना का प्रसंग केवल दो छंदों में समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रंथ भर में अन्यत्र भी प्रबंधतत्व का यथेष्ट निर्वाह नहीं किया गया है।

केशवदास का बल वर्णन पर है, अलंकार पर है, उक्ति पर है और छंद पर है। अवसर-अनवसर पर वे इनके विषय में अपना कौशल प्रदिशत करने में नहीं चूकते, इसीलिए बहुत से रीति-प्रेमी पाठकों को वे प्रभावित भी करते हैं, किंतु उनकी शैली में प्रायः कृत्रिमता मिलती है—भाषा में अव्यवस्था और तोड़मोड़ और कल्पना में क्लिष्टता। कला की सहज साघना उनकी इस रचना में बहुत-कुछ नहीं दिखाई पड़ती।

केशवदास के कुछ संवाद अवश्य अच्छे बन पड़े हैं। इन पर 'प्रसन्नराघव' तथा 'हनुमन्नाटक' का प्रभाव यथेष्ट हैं, फिर भी ये संवाद केवल अनुवाद नहीं हैं और इनकी रचना केशवदास ने प्रायः कुशलता और विवेक के साथ की है।

केशवदास वास्तव में भिक्त-धारा के किव नहीं थे, वें रीति-धारा के किव थे। उनके इस काव्य को रीति-धारा की कसौटियों पर ही कसने पर कुछ हाथ लग सकता है।

नाभावास—ये तुलसीदास के उत्तर समसामियकों में दूसरे प्रमुख कि हैं। ये अग्रदास के शिष्य और स्वामी रामानंद के संप्रदाय के ये। इनके 'अष्टयाम' की चर्चा ऊपर अग्रदास के 'रामाष्टयाम' के प्रसंग में की जा चुकी हैं। इन्होंने राम-भिक्त संबंधी कुछ रचना भी की हैं, किंतु इनकी ख्याति 'भक्तमाल' (रचना-काल सं० १६५३ वि० ? —सन १५९६ ई०) के कारण हैं, जो मध्य युग के वैष्णव-आन्दोलन की रूपरेखा समझने के लिए सब से अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। यह सारी रचना केवल ३१६ छप्पयों में है, किंतु पूर्ववर्ती तथा समकालीन संतों का बिना किसी प्रकार के पक्षपात अथवा विरोध के और सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त हो कर जैसा सारपूर्ण परिचय इस रचना में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता। 'भक्तमाल' के छप्पयों का एक-एक शब्द सारगित है और इसी कारण 'भक्तमाल' की टीकाओं और टिप्पणियों की एक अत्यंत समृद्ध परंपरा हिंदी साहित्य में मिलती है। इस समस्त परंपरा का अध्ययन अत्यंत रोचक और उपादेय विषय होगा। इन टीकाओं में सब से अधिक निकट की टीका प्रियादास की हैं, जिसका रचना-काल सं० १६६९ वि० (सन १६१२ ई०) है।

सेनापित—ये इस घारा के अन्य सुकिव हैं। इनका 'किवत्तरत्नाकर' अपने प्रकृति-वर्णन —विशेष रूप से ऋतु-वर्णन—के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 'किवित्तरत्नाकर' की दो तरंगें 'रामायण-वर्णन' और 'रामरसायनवर्णन' शीर्षक हैं जिनमें रामकथा और राम-मिक्त संबंधी सेनापित के मुक्तक छंदों का संकलन हुआ है। शैली की दृष्टि से सेनापित रीति-परंपरा के किव थे और श्लेष और यमक विषयक चमत्कार में हिंदी साहित्य में ऐसे सफल किव कम ही हुए हैं। उनकी रामकथा का वाकार मान वाकार मान का वाकार मान की सुल्त के दृष्टि से सेनापित तुलसीदास की पर्रपरा में आते हैं, उन्होंने राम के लोकोपकारी गुणों का वर्णन विस्तार से किया है और उनके पराक्रम का वर्णन तन्मयता के साथ; राम के सौदर्य-चित्रण का प्रयत्न उन्होंने बहुत कम किया है। वे राम के वीरत्व और उनकी भक्तवत्सलता से ही विशेष रूप से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं और उनकी भक्ति भी सहज प्रतीत होती है।

उपर्युक्त सौ वर्षों की अवधि के बीच आने वाले शेष कवियों में उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं—

महाराज पृथ्वीराज जिन्होंने प्रसिद्ध डिंगल काव्य 'कृष्णरुक्मिणीबेलि' की रचना की है, 'दशरावउत' नामक राम-भिनत काव्य की भी रचना की। इसमें राम की स्तुति के लगभग ५० दोहे हैं। रचना-तिथि अज्ञात है, किंतु महाराज पृथ्वीराज का देहान्त सं० १६-५७ वि० (सन १६०० ई०) में हुआ था, इसलिए इस कृति की रचना उससे पूर्व हुई होनी चाहिए।

प्राणचंद चौहान ने सं० १६६७ वि० (सन १६१० ई०) में 'रामायणमहानाटक' की रचना की, जिसमें संवादों के रूप में रामकथा कही गई है।

माधवदास चारण ने 'गुणरामरासो' नामक एक सुंदर काव्य राम-चरित्र के विषय का प्रस्तुत किया जो विविध छंदों में हैं। इसकी रचना उन्होंने सं० १६७५ वि० (सन १६२८ ई०) में की थी। सं० १६८१ वि० (सन १६२४ ई०) की रची हुई 'अघ्यात्मरामायण' नाम की एक रचना भी इनकी मिलती है जो संस्कृत की 'अघ्यात्मरामायण' पर आधारित है।

हृदयराम ने सं० १६८० वि० (सन् १६२३ ई०) में 'हनुमाननाटक' की रचना की जो संस्कृत के 'हनुमन्नाटक' पर आधारित है। यह रचना कवित्त-सैया में है और बहुत होकप्रिय रही है। इसके अनेक संस्करण उन्नीसवीं शती ईसवी में हुए थे।

मलूकदास ने इसी समय के लगभग 'रामअवतारलीला' नामक ग्रंथ की रचना की।

लालदास ने सं० १७०० वि० (सन १६४३ ई०) में 'अवधविलास' नामक राम-कया-ग्रंथ दोहा-चौपाई में लिखा। आकार में यह रचना बड़ी है, यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से साधारण है।

इन्हीं की एक दूसरी रचना 'भरतजी की बारहमासी' भी है, जिसकी तिथि अज्ञात है। अनुमान से उसका समय भी सं० १७०० वि० (सन १६४३ ई०) के लगभग माना जा सकता है।

नरहरिदास चारण का 'अवतारचरित्र' १६०० से अधिक छंदों का एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएँ हैं। इसकी रचना-तिथि अज्ञात है, किंतु, किंव का देहांत सं० १७३३ वि० (सन १६७६ ई०) में हुआ कहा गया है, इसलिए इसकी रचना सं० १७०० वि० (सन १६४३ ई०) के आसपास मानी जा सकती है। रामचरित वाले अंश में तुलसी और केशव का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है।

रायचंद ने सं० १७१३ वि० (सन १६५६ ई०) में 'सीताचरित्र' की रचना की। विक्रमीय अठारहवीं शती के दूसरे चरण में यह घारा पुनः मधुर भाव की भिक्त की कौर मुद्द जाती है।

बासकृष्ण नायक बाल अली की 'ध्यानमंजरी' (सं० १७२६ वि०=सन १६६९ ई०)

में नव दंपित के रूप में सीता-राम का घ्यान, नगजड़ित वेदिका, राजिंसहासन तथा सीता की सिखयों आदि का वर्णन है। सीता-राम के सौन्दर्य का विशेष विस्तार किया गया है।

उनकी 'नेहप्रकाशिका' (सं० १७४९ वि० = सन १६९२ ई०) में सीता को राम की आह्नादिनी शक्ति रस-राशि के रूप में दिखाई गई है। अष्टयाम का वर्णन करते हुए दंपित की विलास-क्रीड़ा, सीता-सौभाग्य, उनके नखशिख तथा उनकी सिखयों का वर्णन हुआ है।

रामित्रयाशरण के 'सीतायन' (सं० १७६० वि०=सन १७०३ ई० के लगभग) में विवाह तक का सीता का चरित्र वर्णित हुआ है। यह वर्णन बड़े विस्तार से हुआ है, इसमें प्रमुखता उनकी बाल-कीड़ाओं की है। सीता के अतिरिक्त जनक के भाइयों की कन्याओं का भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है।

यमुनादास ने संस्कृत के 'गीतगोविंद' के अनुकरण पर सीता-राम-केलि संबंधी 'गीत-रघुनन्दन' नाम की रचना अठारहवी शती विकमो के मध्य में की।

जानकीरसिकशरण के सं० १७६० वि० (सन १७०३ ई०) के लगभग रचे हुए 'अवधीसागर' में राम-सीता के अष्टयाम और उनके विहार का वर्णन है।

प्रेमसली के 'सीताराम नलशिख' (सं० १७९१ वि० = सन १७३४ ई०) का विषय स्वतः प्रकट है। सीता के नलशिख का वर्णन करते हुए उनके नितंब, किट, उरोज तक का वर्णन किया गया है। नलशिख वर्णन के अतिरिक्त किव ने उनके प्रमोदवन-विहार, चन्द्रकला, चारुशिला आदि सिखियों के साथ उनकी विविध की झाओं, होलिकोत्सव आदि का वैर्णन किया है।

प्रेमसखी के 'होरी छंदादि प्रबंध' तथा 'किवत्तादि प्रबंध' (सं० १७९१ वि० = सन १७३४ ई० के लगभग) भी इसी प्रकार के हैं, जिनमें दंपित के नखिशख तथा उनकी होलिकोत्सव आदि की ड़ाओं का वर्णन हैं।

रामसले के 'राघविमलन' (सं० १७०४ वि० = सन १६४७ ई०) में सीता-राम-विहार का वर्णन हैं। उनकी रचना (सं० १८०४ के लगभग) में उनके राम-भक्ति संबंधी पद हैं।

महाराज विश्वनाथ सिंह रीवाँ-नरेश ने सं० १७९० वि० (सन १७३३ ई०) के लगभग 'आनन्दरघुनन्दन नाटक', 'संगीतरघुनन्दन', 'आनन्दरामायण', 'रामचंद्र की सवारी', और 'रामायण' नामक राम-भिक्त परक रचनाएँ की। 'आनन्दरघुनंदन' हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है। इसके संवाद ब्रजभाषा गद्य में हैं, यद्यपि बीच बीच में पद्य भी आए हैं। इसमें पात्रों के नाम अवश्य बदले हुए हैं, यद्यपि विषय रामकथा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राम-भिक्त की सहज घारा घीरे-घीरे कृष्ण-भिक्त और होति घाराओं से प्रभावित होकर उन्हीं की सजातीय बन गई और वाल्मीिक से लेकर तुलसीदास ने लोक-कल्याण के जो आदर्श उसमें प्रतिष्ठित किए थे, वे सब विलीन हो गए।

## सहायक ग्रंथ-सूची

 माताप्रसाद गुप्त : तुलसीदासं (हिंदीपरिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय, तृतीय संस्करण, १९५३) २. माताप्रसाद गुप्त : तुलसी (साहित्यकुटीर, प्रयाग, १९४९)

३. कामिल बुल्के : रामकथा का विकास (हिंदी-परिषद, प्रयाग वि० वि०, १९५०)

४. सी॰ एच॰ बौदवील: स्टडी आन दि सोर्सेज इन कंपजीशन आफ तुलसीदासज रामायण (फ्रेंच में, पेरिस, १९५५)

५. रामचंद्र शुक्ल (संपा०): गोस्वामी तुलसीदास (नागरीप्रचारिणी सभा, काशी)

६. ,, : तुलसीग्रयावली (नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, १९३७)

७. श्यामसुंदर दास : तुलसीदास (हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तरप्रदेश,प्रयाग,१९३२)

८. बलदेवप्रसाद मिश्र : तुलसीदर्शन (हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९३८)

९. श्रीकृष्णलाल : मानसदर्शन (काशी, १९४९)

१०. राजपित दीक्षित : तुलसीदास और उनका युग (ज्ञानमंडल लि० काशी, १९२३)

११. जे० एम० मेकफी : दि राम।यण आव तुलसीदास (टी० ऐंड डी० क्लार्क,

एडिनबरा, १९३०)

१२. जे॰ एन॰ कारपेंटर : दि थियालोजी आव तुलसीदास (क्रिश्चियन लिटरेंचर सोसाइटी, मद्रास, १९१८)

(पूर्ण सूची के लिए देखिए माताप्रसाद गुप्त: 'तुलसीदास'-भूमिका तथा सहायक प्रंथसूची)

# ६. कृष्ण-भक्ति साहित्य

### कृष्णाख्यान की प्राचीनता

हमारे देश की संस्कृति जिन उपकरणों से मिल कर बनी है उनमें कृष्ण-वार्ता और कृष्ण-कथा का अद्वितीय स्थान है। मूर्ति, स्थापत्य, चित्र, साहित्य और संगीत ही नहीं, वस्त्र, आमूषण, प्रसाधन, भोजन और मनोरंजन के विविध रूप और प्रकार भी कृष्ण के अद्भुत व्यक्तित्व और उनके प्रति लोक-मन की अनुरागमयी पूजा-भावना से प्रभावित हुए हैं। यह प्रभाव पंद्रह्वीं सोलहवीं शताब्दी ईसवी से जितना गहरा और लोकव्यापी होता गया है, कदाचित पहले उतना नहीं था। उसी समय उसका रूप पूर्णतया धार्मिक हो गया और वह भाषा-साहित्यों का प्रधान विषय बन कर इतना विविध-रूप हो गया कि हमारे जीवन का कोई अंग उससे अछूता न बचा। परंतु कृष्ण-वार्ता का उससे पहले भी संस्कृति और साहित्य में कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। वस्तुतः उसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसी कारण सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की प्रेरक शक्तियों में उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अतः उचित है कि हम प्राचीनतम काल से कृष्णास्थान के सूत्रों का अन्वेषण करने की चेष्टा करें।

'ऋषेव' के स्तोताओं में कृष्ण आंगिरस नाम के भी एक ऋषि हैं जो सोमपान के लिए अश्विनीकुमारों का आहू वान करते हैं। तथा अहिंसनीय गृह प्रदान करने की उनसे प्रार्थना करते हैं। इन्हीं अश्विद्धय की स्तुति में किक्षवान ऋषि ने कहा है कि तुमने स्तुति करने पर ऋजुता-तत्पर कृष्ण-पुत्र विश्वकाय को उनका मृत पुत्र दिखा दिया था। इस मृत पुत्र का नाम विष्णापु बताया गया है। कृष्ण के पुत्र विश्वक (विश्वकाय?) के नाम से भी एक सूक्त है जिसमें उन्होंने अश्विनीकुमारों का सन्तान के लिए आह्वान किया है और दूरस्थ विष्णापु को लाने की प्रार्थना की हैं। इन संदर्भों से सूचित होता है कि कदाचित विष्णापु आहत हो गया था और कृष्ण आंगिरस और उनके पुत्र ने उसके जीवन के लिए आरोग्य के देवता अश्विनीकुमारों की स्तुति की थी। परन्तु प्रसिद्ध कृष्णाख्यान का इन संदर्भों से कोई सीवा सम्बन्ध नहीं जान पड़ता।

'ऋग्वेद' में कृष्ण नाम के एक असुर का भी उल्लेख हुआ है जो अपने दस सहस्र योद्धाओं के साथ अंशुमती तटवर्ती प्रदेश के एक गृढ़ स्थान में रहता था। इन्द्र ने मरुतों का आह्वान करकें

१. ऋग्वेद दादशाश्-१।

२. वही दादशश्रा

३. वही १।११६।७, २३।

४. वही मामदा१-५।

बृहस्पित की सहायता से उसे हराया और उसकी सेना का संहार किया था। एक अन्य स्थल पर इन्द्र को कृष्णासुर की गर्भवती स्त्रियों का वध करने वाला कहा गया है। आंगिरस कृष्ण और कृष्णासुर एक ही है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु दोनों हिसा से पीड़ित जान पड़ते हैं। प्रसिद्ध कृष्णास्यान में कृष्ण के सम्मुख वैदिक देवता इन्द्र को जो होन और निर्विध वित्रित किया गया है, उसे इस वैदिक कृष्णासुर के संदर्भ की प्रतिकिया समझा जाए तो असंगत न होगा।

'छांदोग्य उपनिषद' में घोर आंगिरस के शिष्य, देवकी-पुत्र कृष्ण के विषय में कहा गया है कि गुरु ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया था कि उन्हें फिर ज्ञान की पिपासा नहीं हुई तथा उन्हें यज्ञ की एक ऐसी सरल रीति बताई थी जिसकी दक्षिणा तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य थी। 'कौशीतिक ब्राह्मण' में भी कृष्ण आंगिरस का उल्लेख मिलता है। 'वैदिक कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ अहिंसा, सत्य आदि का सम्बन्ध होना उन्हें गीता के उपदेष्टा और भागवत-वर्म के पूज्य कृष्ण के अत्यंत निकट ले जाता है।

'महाभारत' से कृष्ण के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की सूचना मिलती है और विदित होता है कि प्रारम्भ में कृष्ण सात्वत जाति के कोई पूज्य पुरुष थे। 'घत जातक' में विणित देवगढ़मा और उपसागर के बलवान, पराक्रमी, उद्धत, कीड़ाप्रिय पुत्र वासुदेव कण्ह (वासुदेव कृष्ण) की कथा कदाचित इन्हीं ऐतिहासिक कृष्ण की कथा है जो सम्भवतः पर्याप्त लोकप्रिय हो चली थी। ' इस कथा का 'श्रीमद्भागवत' में विणित कृष्ण-कथा से अद्भुत साम्य है। वासुदेव कण्ह ने भी कुबलया-पीड, मुष्टिक, चाणूर और कंस तथा अन्य बैरियों का नाश करके द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया था। 'घत जातक' में ये वासुदेव कण्ह पुत्र-शोक में दुखी चित्रित किए गए हैं। 'महा-उमगा जातक' में भी वासुदेव कृष्ण का उल्लेख है और कहा गया है कि उन्होंने कामासक्त होकर चांडाल-कन्या जांबवती को महिषी बनाया था।

#### गोपाल कृष्ण के आख्यान की परंपरा

कदाचित 'महाभारत' और पुराणों ने कृष्ण के जिस चरित का विकास किया वह ऐतिहासिक वासुदेव कृष्ण से भिन्न था, इसी कारण उन्हें बारंबार यह बताने की आवश्यकता हुई हो कि यही कृष्ण वासुदेव हैं, यही द्वितीय वासुदेव हैं। 'महाभारत' और 'पुराणों' में कृष्ण द्वारा मिथ्या वासुदेव—पौंडू-राज पुरुषोत्तम और करवीरपुर के राजा शृगाल—को मार कर अपना एक मात्र वासुदेवत्व प्रमाणित करने का उल्लेख हैं। 'महाभारत' में कृष्ण-सम्बन्धी अनेक

१. ऋग्वेद वा९६।१३-१४।

२. वही १।१०१।१।

३. छांबोग्य उपनिषद, ३।१७।४-६।

४. कौशीतकि ब्राह्मण ३०।९।

४. जातव, फॉसबो ल,सं० ४२१।

६. वही, सं० ४२१।

वृत्तान्त हैं। भारत-युद्ध में कृष्ण का प्रमुखतम स्थान और उनके व्यक्तित्व में पराक्रम, ऐक्क्षें और ीर्य ही नहीं, देवत्व का भी प्रचुर समन्वय पाया जाता है। सभापर्व में भीष्म ने उन्हें समस्त वेद-वेदांग के ज्ञाता, राजनीति में निपुण, बलवान योद्धा कह कर उनकी प्रशंसा की है।

उद्योग प में कहा गया है कि अर्जुन वज्रपाणि इन्द्र की अपेक्षा कृष्ण को अधिक पराक्रमी समझकर उन्हें युद्ध में अपनी ओर करने में अपना सौभाग्य मानते हैं, क्यों कि कुष्ण ने दस्युओं
को मारा था, भोज राजाओं को नष्ट किया था, रिक्मणी का हरण किया था, नगजित के पुत्रों
को जीता था, सुदर्शन राजा को मुक्त किया था, पाण्ड्य का संहार किया था, काशी नगरी का
उद्धार किया था, निषादों के राजा एकलव्य का वध किया था, उग्रसेन के पुत्र सुनाम को मारा था,
इत्यादि। देवताओं ने प्रसन्न होकर कृष्ण को अवध्यता का वरदान दिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही इन्द्र के घोड़े, उच्चै:श्रवा के समान बली, यमुना के वन में रहने वाले हयराज को मारा
था तथा वृष, प्रलंब, नरक, जूंभ, मुर, कंस आदि का सहार किया था। उन्होंने जलदेवता व ण
को हराया था तथा पातालवासी पंचजन को मारकर वे पांचजन्य ले आए थे। सत्यभामा की
प्रसन्नता के लिए वे महेन्द्र की अमरावती से पारिजात लाए थे।

'हरिवंश', और कुछ पुराणों में भी, कृष्ण द्वारा पारिजात-आनयन की कथा विस्तार से दी गई है। 'महाभारत', 'हरिवंश', तथा 'विष्णु', 'वायु', 'वामन', 'भागवत' आदि पुराणों में कृष्ण की अपेक्षा इन्द्र की हीनता सिद्ध करने के लिए अनेक आख्यान दिए गए हैं। फिर भी, कृष्ण इन्द्र की ज्येष्ठता को स्वीकार करते हैं और वे इन्द्र द्वारा ही गोलोक में गोविन्द रूप से अभिष्तित होते हैं। वे महेन्द्र के छोटे भाई होने के नाते 'उपेन्द्र' कहे जाते हैं। 'पुराणों में कृष्ण के ऐश्वयं और वीर्य की उत्त तिर जितनी वृद्धि होती गई, उसी अनुपात से इन्द्र की हीनता भी बढ़ती गई और 'भागवत' तक आते आते इन्द्र इतने हीन हो गए कि भाषाओं के किणव भिक्त-साहित्य ने उन्हें सरलता से निक्कष्टता की पराकाष्टा पर पहुँचा दिया।

परन्तु 'महाभारत' तथा पुराणों में विणित कृष्ण का ऐश्वर्य और पराक्रमपूर्ण चरित लिलतसाहित्य का विषय नहीं बना। मध्यकालीन भाषा-किवयों ने भी कृष्ण-चिरित के इस पक्ष पर
अधिक ध्यान नहीं दिया। कदाचित इसका कारण यह है कि कृष्ण की मधुर और लिलत कथाएँ
ही लोकगीतों और लोककथाओं के माध्यम से अधिक प्रचलित थीं और वे ही लोक-मन को अधिक
मुग्व भी करती थीं। 'महाउमग्ग' जातक के काम-पीड़ित वासुदेव कृष्ण के उल्लेख से भी यह
सूचित होता है कि उनके प्रृंगारी जीवन से सम्बन्धित कथाएँ लोक-प्रचलित रही होंगी। परन्तु
'महाभारत' में उनके जीवन के इस पक्ष का सभापवं के उस प्रसंग में भी कोई संकेत नहीं है जिसमें
शिशुपाल ने उनकी निन्दा करते हुए उनके द्वारा पूतना, बकासुर, केशी और वत्सासुर की हत्या,
कंसवध, तथा गोवर्धन-धारण का उल्लेख किया है। 'महाभारत' का यह अंश प्रक्षिप्त कहा जाता
है। फिर भी इसमें शिशुपाल द्वारा कृष्ण के गोपी-प्रेम का कोई संकेत नहीं है। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि गोपाल कृष्ण का चरित मूलत: 'महाभारत' के कृष्ण से भिन्न था।

१. हरिवंश, विष्णुपर्व, १९।३७-४०

२. बच्चाय ४१।

जो हो, 'हरिवंश' और पुराणों में कुष्ण के श्रृंगारी रूप के द्विविध चरित मिलते हैं—एक उनका राजसी वैभव-विलास का ऐश्वयंपूर्ण चरित तथा दूसरा उनका गोपाल रूप में ग्रामीण क्रीड़ाकेलि का माधुर्यपूर्ण चरित । कुष्ण के ऐश्वयं रूप की विलास-क्रीड़ा 'हरिवंश' तथा कुछ पुराणों में अत्यन्त नग्न रूप में विणित हैं। गोवर्धन की पूजा तक में दूध, घी, चावल, आदि के साथ मेष, महिषादि की बिल चढ़ाने का उल्लेख हुआ है। 'मदिरा प्रेमी बलराम तो भोग-प्रवृत्त हैं ही, स्वयं श्रीकृष्ण पिंडारयात्रा में बलराम, नारद, अर्जुन और समस्त यादवों तथा सहस्रों वेश्याओं और अपनी सोलह सहस्र स्त्रियों के साथ जल-क्रीड़ा और नग्न भोग-विलास में लिप्त दिखाए गए हैं। देश देखते हुए यह एक कुतूहल की बात लगती हैं कि 'हरि श' और 'विष्णुपुराण' में गोपाल कृष्ण की लीला 'भागवत', 'पद्म' और 'ब्रह्मवैवर्त' की अपेक्षा बहुन संक्षित रूप में दी गई हैं। उसमें कृष्ण के गोपी-विहार और कुंज-केलि-विलास के वैसे वर्णन नहीं हैं, जैसे आगे चल कर मिलते हैं। फिर भी, कृष्ण-गोपी-लीला के श्रृंगारी वातावरण का सूत्र 'हरिवंश'-विणत पारिजात-आनयन की कथा में सत्यभाभा के मान-मनुहार संबंधी वर्णनों से जोड़ा जा सकता है। '

पुराणों में सब से पहले 'भागवत' में ही गोपाल कृष्ण का जन्म से लेकर द्वारका-प्रवास तक का सम्पूर्ण चरित विस्तार के साथ दिया गया हैं, जिसमें कृष्ण के ऐक्वर्य और माधुर्य रूपों का अद्भुत मिश्रण है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराणकार धार्मिक उपयोग के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण की लोक-विश्रुत लिलत लीलाओं को उत्तरोत्तर अधिकाधिक रूप में ग्रहण करते गए। परन्तु उन लीलाओं को पुराण—यहाँ तक कि 'पद्म' और 'ब्रह्मवैवर्त' भी—निःशेष कभी न कर सके। वस्तुतः उन्हें निःशेष किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वे लोक-किव की उर् कल्पना का विषय बन गई थीं और निरन्तर वृद्धि पाती जाती थीं। स्वयं पुराणकारों की कल्पना-शक्ति इस विषय में अधिक उदासीन नहीं थी। 'पद्म' और 'ब्रह्मवैवर्त' पुराण तथा 'गोपालतापनी' और 'राधातापनी' आदि अविचिन पौराणिक उपनिषद इस तथ्य के साक्षी हैं।

ग्रियर्सन, केनेडी, वेबर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने अनुमान किया था कि गोपाल कृष्ण का बाल-चरित जिसे वैष्णव भक्तों ने प्रेम-भिक्त के बालंबन रूप में अपनाया ऋइस्ट के बालंचित का अनुकरण है। परन्तु पूतना को 'विजल' तथा प्रसाद को 'लव फीस्ट' मानने का विचार सर्वथा अमान्य हो चुका है। संभावना यह है कि गोपाल कृष्ण मूलतः शूरसेन प्रदेश के सात्वत-वृष्णि वंशी पशुपालक क्षत्रियों के कुलदेव थे और उनके कीड़ा-कौतुक की मनोरंजक कथाएँ मौिलक रूप में लोक-प्रचलित थीं। कुछ जातियों में आज तक बाल और किशोर कान्ह की लिलत लीलाएँ जातीय उत्सवों का विषय बनी हुई हैं। छोटा नागपुर के अहीर खालों में 'वीर कुँवर' की पूजा इसका उदाहरण है।

गोपाल कृष्ण की ललित कथा के लोक-प्रचलित होने के प्रमाण कुछ पाषाण मूर्तियों तथा शिलापट्टों पर उत्कीर्ण चित्रों में भी मिले हैं। कृष्ण की जन्म और लीला भूमि मथुरा में एक खंडित

१. हरिवंश, विष्णुपर्व १६।१४, १५, १८।

२. वही, अध्याय ८८, ८९।

३. वही, अध्याय ६७।

शिलापट्ट मिला है जो प्रथम शताब्दी ईसर्वा का अनुमान किया गया है। इस पर नवजात कृष्ण को एक सूप में सिर पर रखे हुए वसुदेव यमुना पार करते हुए चित्रित किए गए हैं। ' मथुरा में ही एक दूसरा खंडित शिलापट्ट मिला है जो अनुमानतः पाँचवीं शताब्दी ईसवी का है। इस पर कालिय-दमन का दृश्य अंकित है। कृष्ण की मूर्ति मुकुट, कुण्डल, हार तथा कटक युक्त है। यहीं पर एक तीसरी कृष्ण-मृति मिली है जिसमें गोवर्धन-भारण का दृश्य दिखाया गया है। यह छठी शताब्दी ईसवी की अनुमान की गई है। सुदूर पूर्व बंगाल के पहाड़पुर नामक स्थान में अनुमानतः छुळै शताब्दी ईसवी की ही कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है जिनमें घेनुकासुर-वघ, यमलार्जुन-उद्वार तथा मुष्टिक-चाणूर के साथ मल्ल-युद्ध के दृश्य दिखाए गए है। यहीं से किसी गोपी, संभवतः राघा, के साथ प्रसिद्ध मुद्रा में खड़े हुए कृष्ण की एक अन्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। राघा की प्राचीनता का यह सर्वप्रथम मूर्तिगत प्रमाण कहा जा सकता है । राजस्थान के मंडोर नामक स्थान में प्राप्त दो द्वारपाटों पर गोवर्धन-धारण, नवनीत-चौर्य, शकट-भंजन और कालिय-दमन के चित्र उत्कीर्ण हैं। इनका समय चौथी-पाँचवीं शताब्दी ई० माना गया है। राजस्थान में बीकानेर के पास सुरत-गढ़ नामक स्थान पर गोवर्धन-धारण और दानलीला का दृश्यांकन करने वाले कुछ सुन्दर मिट्टी के खिलौने मिले हैं। दक्षिण भारत के बादामी के पहाड़ी किले पर कृष्ण-जन्म, पूतना-वध, शकट-भंजन, प्रलंब-वघ, घेनुक-वघ, अरिष्ट-वघ, कंस-वघ आदि के अनेक दृश्य गुफाओं में उत्कीर्ण मिले हैं, जो छठी-सातवीं शताब्दी ईसवी के माने जाते हैं।

परन्तु जिस प्रकार कृष्णास्यान की प्राचीनता के उपर्युक्त स्फूट प्रमाण प्राप्त हुए है, वैसे प्रमाण राघा या राघा-कृष्ण के संबंध में नहीं मिलते। सब से प्राचीन पुरातत्व का प्रमाण पहाड़पुर की उपर्युक्त मृण्मूर्ति का ही कहा जा सकता है। साहित्य में प्रथम शताब्दी ईसवी की 'गाथा सप्त- क्षती' के संदर्भ अवश्य उपलब्ध हैं जिनका उल्लेख बागे किया गया है।

किस प्रकार शूरसेन प्रदेश के सात्वत-वृष्णि वंशीय क्षत्रियों के कुलदेव गोपाल कृष्ण सम्पूर्ण देश के भावुक जनों की कल्पना और पूजा के आलंबन बन गए और किस प्रकार उनके द्वारा साहित्य, संगीत, धर्म और अध्यात्म सभी क्षेत्रों का जन-जीवन अद्वितीय रूप में प्रभावित हो गया यह एक अत्यन्त कुतूहलजनक प्रश्न हैं। पुराणों की तरह लिलत साहित्य में भी गोपाल कृष्ण की कथा उत्तरीत्तर वृद्धि पाती गई है, यह बात कृष्णकाव्य के सामान्य सिंहावलोकन से भली भौति प्रमाणित हो जाती हैं।

#### कृष्णकाव्य की परंपरा

काव्य में गोपाल कृष्ण की लीला का प्रथम संदर्भ अश्वघोष (प्रथम शताब्दी ई०) के

१. वार्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९२५-२६ ई०।

२. मथुरा पुरातत्व संप्रहालय में सुरक्षित।

३. आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९२६-२७।

४. वही, १९०५-०६ ई०।

५. वार्कियालाजिकल मेमॉयर, १९२८-२९ ई०।

'बद्धचरित' (१-५) में पाया जाता है। परन्तु वास्तव में संस्कृत के महाकवियों की अपेक्षा इस लिलत कया की ओर प्राकृत के मुक्तक गाहाकारों ने अधिक ध्यान दिया । अनमानत: प्रथम शताब्दी ई॰ में हाल सातवाहन ने 'गाहासत्तसई' नाम से जिन प्राकृत गाथाओं का सग्रह कराया वे निश्चय ही बहुत पहले से लोक-प्रचलित रही होंगी। यही नहीं, उस प्रकार की और भी अनेक गायाएँ और गीतियाँ मौखिक रूप में प्रचलित रही होंगी, यह अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है। 'गाहासत्तसई' की शृंगार और नीति संबंधी सुन्दर गीत्यात्मक मुक्तक कविताओं में बड़ी सरसता और वचन-विदग्वता है। उसकी कई गाथाओं में कृष्ण, राधा, गोपी, यशोदा आदि का उल्लेख हुआ है। एक गाथा में कृष्ण को मुख-मारुत से राधिका के गोरज का अपनयन करके दूसरी वल्लिभियों और नारियों के गौरव-हरण का लांछन लगाया गया है, तो एक दूसरी गाया में उन्हें सलाह दी गई हैं कि यदि वे महिलाओं के गुण-दोष परखने में समर्थ हों तो इसी प्रकार सौभाग्य-र्गीवत हो कर गोष्ठ में भ्रमण कें। रएक गाथा में कृष्ण की अचगरी का संकेत हैं और जब यशोद्रा कहती है कि दामोदर आज भी बालक है, तो व्रज-वधुएँ कृष्ण के मुख की ओर निहार कर ओट में हँसती हैं। एक निपूण गोपी को नृत्य की प्रशंसा के बहाने बगल में आकर अन्य गोपियों के कपोलों पर प्रतिबिम्बित क्रुष्ण-मुख के चम्बन का वर्णन करते हुए एक गाथा रास-नृत्य का संकेत करती है। इन उल्लेखों में गोपाल कृष्ण की प्रेम-कीड़ाओं के वे अनेक संदर्भ है जिनका कृष्ण-भक्ति में उपयोग हुआ है, यद्यपि 'गाहासत्तसई' में भिनत-भावना का संकेत नहीं मिलता। परन्तु, इसके विपरीत, तमिल प्रदेश के आलवार संतों द्वारा रचित गीत भक्ति-भावना से ही प्रेरित और अनुप्राणित हैं। इन संतों का समय पाँचवीं से नवीं शताब्दी ई० माना जाता है। 'प्रवन्धम्' नाम से संग्रहीत उनके चार हजार भावपूर्ण गीतों में विष्णु, नारायण या वासुदेव तथा उनके अवतारों— राम और कृष्ण-के प्रति अनन्य भाव का प्रेम प्रकट किया गया है। अतः दक्षिण के इस कृष्णकाव्य की प्रकृति पूर्णतया धार्मिक है और उसमें गोपाल कृष्ण की ललित लीलाओं के वे अनेक प्रसंग र्वीणत हैं जो उत्तर भारत के मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य के उपजीव्य रहे हैं। इन तिमल गीतों में विणत कृष्ण की प्रेम-लीलाओं में जिन गोपियों का सहयोग है उनमें नाष्पिन्नाइ नामक गोपी उसी प्रकार प्रमुख है, जैसे उत्तर भारत के कृष्णकाव्य में राघा। वही कृष्ण की प्रियतमा तथा विष्णु की अर्घांगिनी, लक्ष्मी की अवतार है। इससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि पाँचवीं-छठी शताब्दी में राघा-कृष्ण की लीला की निव्चित रूप में घार्मिक परिणति हो गई थी। आलवार संतों की भक्ति प्रपत्ति की भावना और भगवान के अनुग्रह पर आधारित है। उनके कृष्ण-लीला-गायन में दार्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की सरस अभिव्यक्ति हुई है।

मट्ट नारायण ने 'वेणीसंहार' नाटक के नांदी श्लोक में रास के अन्तर्गत राघा के केलिकुपित होने और कृष्ण के अनुनय करने का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध है कि मट्टनारायण कान्य-

१. गाहासत्तसई १।२९।

२- वही ४।४७।

३. वही २।१२।

४. वही २।१४।

कुन्ज ब्राह्मण थे और उन्हें बंगाल के राजा आदिशूर (राज्यारोहण ७१५ ई० सं० ७७३ वि०) ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए कन्नौज से बुला भेजा था। आठवी शताब्दी ई० में कान्य-कुन्ज के राजा यशोवर्मा के सभाकिव वाक्पितराज द्वारा लिखित प्राकृत महाकाव्य 'गउड़वहों' में देवता-स्तुति विषयक मंगलाचरण के चार क्लोकों में कृष्ण की स्तुति की गई है। इनमें कृष्ण के लक्ष्मीपित, विष्णुस्वरूप होने के साथ-साथ यशोदा के वात्सल्यभाजन बालरूप और राधा तथा गोपियों के द्वारा नख-क्षतयुक्त किशोर कृष्ण का पूज्य भाव से उल्लेख किया गया है।

नवीं शताब्दी ईसवी में आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में एक पुराना श्लोक उद्धृत किया है जिसमें कृष्ण पूछ रहे हैं कि हे भ , उन गोप-वधुओं के विलास-सुहृद और राधा के गुप्त साक्षी किंत्रराजतनया के तट वाले लता-गृह क्षेम से तो हैं? अब अनंग सजाने के लिए तोड़े जाने की आवश्यकता न रहने के कारण शायद वे पत्ते सुख कर जरठ हो रहे हैं। यह पद्य दसवीं शताब्दी ईस्ती के 'कवीन्द्र वचन समुच्चय' में भी पाया जाता है। 'ध्वन्यालोक' में उद्धृत एक अन्य श्लोक में सधुरिपु कृष्ण के द्वारावती चले जाने के बाद राधा के विरह का वर्णन किया गया है। निश्चय ही ये दोनों श्लोक नवीं शताब्दी ईसवी के पहले के हैं। 'सदुक्तिकर्णामृत' में संकलित कृष्ण-लीला संबंधी श्लोकों में दो श्लोक अभिनंद नामक कित के हैं जो अनुमानतः नवीं शताब्दी का था। '

'कवीन्द्रवचनसमुच्चयं नामक कविता-संग्रह भी दसवीं शताब्दी ईसवी का माना गया है। इसमें संकलित कविताएँ निश्चय ही उससे पहले की होंगी। इनमें कई कविताएँ कुष्ण की गोपी और राघा संबंधी लीला विषयक है। '

दसवीं शताब्दी ईसवी (सं० १०३१ भाद्रपद सुदि १४) के मालवाधीश वाक्पित मुंज पर-मार के एक अभिलेख में श्रीकृष्ण की स्तुति में कहा गया है कि जिन्हें लक्ष्मी के वदनेन्दु से सुख नहीं मिलता, जो वारिधि के जल से आदित नहीं होते, जिन्हें अपनी नाभि के कमल से शांति नहीं मिलती, जो शेवनाग के सहस्र फणों के मधुर श्वास से आश्वस्त नहीं होते, उन राधा-विरहातुर मुरिरपु का कंपित वपु तुम्हाी रक्षा करे।

बारहवीं शताब्दी में हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में राधा-कृष्ण संबंधी दो पद्य उद्धृत किए हैं तथा 'द्वयाश्रयकाव्य' में गोपगीत का उल्लेख किया है। बारहवीं शताब्दी के पहले भी राधा-कृष्ण संबंधी सपूर्ण ग्रंथ रचे गए थे इसका प्रमाण रामचन्द्र गुणचन्द्र (बारहवीं शताब्दी ई०) के 'नाट्यदर्गण' में उल्लिखित राधा विप्रलम्भ तथा शारदातनय (बारहवीं शताब्दी ई०) के 'भावप्रकाशन' में उल्लिखित 'रामाराधा' नामक नाटकों से मिलता है। इसी प्रकार कि

१. गउड़वहो---मंगलाचरणं देक्तास्तुतयः २०-२३।

२. ध्वन्यालोक, २।६।१०, २।५।९।

३. कवीन्द्रवचनसमुच्चय, ५०१।

४. श्री राघा का ऋम विकास-शिशमूषणवास गुप्त, पृष्ठ ११९ पर उद्घृत ।

४. वही तथा सद्वितकर्णामृत, ५३।२, ५४।२।

६. कवीन्द्रवचनसमुच्चय, २१, २२, ३४, ४१, ४२, ५१२।

७. इंडियन एंटिक्वेरी ४, पू० ४१ तथा एपिप्राफ्तिका इंडिका, २३, १०८, ३।

कर्णपूर ने 'अलंकार कौस्तुभ' में 'कंदर्पमंजरी' नामक नाटक का उल्लेख किया है। यह नाटक भी राधा-कृष्ण विषयक बताया गया है।

प ंतु बारहवीं शताब्दी में कृष्णकाव्य अपेक्षाकृत अधिक परिमाण में लिखा गया। साथ ही उसकी प्रकृति भी जो 'गाहासत्तर्त्तर' में नितांत प्रृंगारिक थी, उत्तरोत्तर धार्मिक होते होते बारहवीं शताब्दी तक और अधिक भिक्त-भाव-समिन्वत हो गई। लीलाशुक का 'कृष्णकर्णामृत' स्तोत्र उसी शताब्दी की रचना मानी जाती हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उसे दक्षिण से अपने साथ लाए थे और अत्यन्त प्रेमभाव से उसे सुना करते थे। ईश्वरपुरी द्वारा रचित 'श्रीकृष्ण-लीलामृत' का शृंगार रस निश्चित रूप से माधुर्य भिक्त हैं। इसी प्रकार महाकवि जयदेव का 'गीतगोविन्द' राधा-माधव के उद्दाम शृंगार का वर्णन करते हुए भी एक धार्मिक काव्य है। स्वयं किव ने उसे हिर-स्मरण के द्वारा मन को सरस रखने तथा विलास कलाओं के प्रति कुतूहल की तृष्ति करने के दुहरे उद्देश्य से रचा था। वस्तुतः कृष्णकाव्य की यह विलक्षणता न्यूनाधिक रूप में निरंतर देखी जा सकती है कि जहाँ एक ओर वह लोक-रंजन की रस-पेशल, लिलत सामग्री जुटाता रहा है, वहाँ दूसरी ओर पूजा और भिक्त की लोक-भावना को भी आबद्ध करता आया है।

संस्कृत साहित्य में 'गीतगोविन्द' एक अनूठी काव्य कृति है। आधुनिक आलोचकों ने उसे गीतिकाव्य, गीतिनाट्य, संगीत रूपक, यात्राकाव्य आदि विविध नामों से अभिहित किया है। उसमें राधा-कृष्ण की निकुंज-लीला का विस्तारपू के वर्णन किया गया है। वसंत के मनो-रम वातावरण में विरहाकुल राधा गोपीवल्लभ केशव की मुग्ध माधुरी के ध्यान में लीन हैं। वे अपनी सखी के द्वारा कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं। उधर श्रीकृष्ण भी राधा से मिलने को आतुर हैं और दूती के द्वारा उनके पास संदेश भेजते हैं। किव विश्वल्या राधा को कमशः वासक-सज्जा, खण्डिता, कलहांतरिता, मानिनी और अभिसारिका के रूप में चित्रित करता हुआ अंत में उनके कृष्ण-मिलन और केलि-विलास का वर्णन करता हैं। 'गीतगोविन्द' सर्गबद्ध काव्य हैं। उसके वारह सर्गों के नाम हो—सामोद दामोदर, मुग्ध मधुसूदन, साकांक्ष पुंडरीकाक्ष, विलक्ष्म लक्ष्मी, सुप्रीति पीतांबर आदि—किव की कांत कल्पना और लिलत पदावली का परिचय देते हैं।

काव्य-लालित्य के कारण ही कदाचित 'गीतगोविन्द' इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके अनुकरण में अनेक कवियों ने अपनी कल्पना-शक्ति को आजमाया। 'संगीतमाधव' (प्रकाशा-नन्द सरस्वती), 'गीतगोपाल' (चतुर्मुज) और 'अभिनव गीतगोविन्द' (राजा प्रनापरुद्रदेव) में शैली ही नहीं, वर्ष्य वि य में भी 'गीतगोविन्द' का अनुकरण किया गया है।

'सदुक्तिकणीमृत' का उल्लेख किया जा चुका है। यह मुक्तक संग्रह श्रीधरदास ने बारहवी और तेरहधीं शताब्दियों की संधि में तैयार किया था, जिसमें बारह शीर्षकों में गोपाल-कृष्ण की लीला के साठ श्लोक हैं। संग्रह में स्वयं राजा लक्ष्मणसेन, उनके पुत्र केशवमन आर जयदेव के श्लोकों से सूचित होता है कि संभवतः श्रीधरदास उनके समकालीन और जयदेव की तरह लक्ष्मणसेन के सभाकवि थे। वैष्णवमतानुयायी सेन राजाओं की काव्य-रिसकता के फलस्वरूप कृष्णकाव्य को जो प्रगति मिली वह कदाचित अभूतपूर्व थी। समसामयिक कवियों

१. श्री राघा का ऋम विकास, पृ० १२३।

की कविताओं के अतिरिक्त 'सदुक्तिकर्णामृत' में अनेक क्लोक पूर्ववर्ती संग्रह 'कवीन्द्रवचन-समुच्चय' के भी पाए जाते हैं, जिससे उनकी प्राचीनता प्रमाणित होती है।

बारहवीं शताब्दी ई० के बाद कृष्णकाव्य प्रबन्धों के रूप में भी रचा गया प्रतीत होता है। बोपदेव की 'हरिलीला' तथा वेदान्तदेशिक की 'यादवाम्युदय' रचनाएँ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी ई० की हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी ई० की जिन रचनाओं की सूचना मिली हैं, वे हैं— 'व्रजिबहारी' (श्रीधरस्वामी), 'गोपलीला' (रामचन्द्र भट्ट), 'हरिचरित काव्य' (चतुर्भुंज), 'हरिविलास काव्य' (व्रजलोलिम्बराज), 'गोपालचरित' (पद्मनाभ), 'मुरारिविजय नाटक' (कृष्ण भट्ट) और 'कंसिनवन महाकाव्य' (श्रीराम)। सोलहवी शताब्दी में गौड़ीय वैष्णवमत के विद्वान रूपगोस्वामी ने 'नाटकचंद्रिका' में 'केशवचरित' और 'हरिविलास' के तथा 'उज्जवलनीलमिण' में 'गोविन्दिवलास' के नामोल्लेख सहित उद्धरण दिए हैं। संभवतः ये रचनाएँ उनसे पहले की—कम से कम पद्रहवीं शताब्दी ई० की होंगो। रूप गोस्वामी ने ही अपनी 'पद्यावली' में अनेक पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों की कृष्णलीला संबंधी कविताओं को संकलित किया था।

इस प्रकार आधुनिक मापाओं में कृष्ण-भिन्त साहित्य की रचना होने के पहले प्राकृत और ंस्कृत साहित्य की एक लंबी परंपरा थी। इस साहित्य का लोकगीतों और लोककथाओं से घनिष्ठ संबंध था तथा वह अधिकतर गीति और मुक्तक रूप में ही था। जो रचनाएँ प्रबंधकाव्य और नाट्य के रूप में हुई, उनमें भी कदाचित गीति-भावना प्रधान रही होगी। संभवतः इसी कारण संस्कृत साहित्य में उन्हें अधिक गौरव का स्थान नहीं मिल सका। परंतु आगे चलकर परिस्थितियाँ बदल गई, जिनके फलस्वरूप काव्य की प्रेरणा, भावना, रूप और भाषा में आमूल परिवर्तन हो गया। इसी परिवर्तन के कम में हिन्दी कृष्णकाव्य को जन्म मिला, जिसकी प्रकृति मूलतः धार्मिक है।

बारहवीं शताब्दी के बाद लगभग दो शताब्दियों की साहित्यिक गितिविधि की जानकारी, कम से कम जहाँ तक हिंदी प्रदेश का संबंध है, अपेक्षाकृत बहुत कम है। इस बीच देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो अभूतपूर्व परिवर्तन घटित हुए उनके कारण नई समस्याएँ एक महान चुनौती के रूप में आ उपस्थित हुई। उस चुनौती का सामना करने के लिए समाज की जीवनी-शिक्त जिन विविध रूपों में प्रकट हुई, उनमें सबसे प्रमुख भक्ति-धर्म का वह प्रबल आन्दोलन था जिसने सम्पूर्ण उत्तर भारत के जन-जीवन को नई आस्था और नई स्फूर्ति से अनुप्राणित कर दिया।

कृष्ण-भिन्त के विविध सम्प्रदायों का इस आन्दोलन को देशव्यापी बनाने में कदाचित सबसे अधिक हाय है। अतः हिन्दी कृष्णकाव्य के पर्यवेक्षण के पहले उसके प्रेरणा-स्रोत—कृष्ण-भिन्त का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

#### कृष्ण-भक्ति का स्रोत और दार्शनिक आघार

मध्ययुग की नूतन वैष्णव भिक्त के प्रणेता चार आचार्य-रामानुज (सन १०३७-

१. हिस्द्री आव बचबुलि लिटरेचर, सुकुमार सेन, पृष्ठ ४८५।

११३७ = सं० १०९४-११९४ वि०), निम्बाक (बारहवी शताब्दी ई०), मध्य (तेरहवीं शताब्दी ई०) और विष्णुस्वामी माने जाते हैं। पंतु उत्तर भारत में कृष्ण-भिक्त का प्रचार करने वाले सम्प्रदायों का संगठन कदाचित सोलहवीं शताब्दी में ही हो सका। यह स्वाभाविक है कि यह संगठन कृष्ण-लीला की भूमि बज प्रदेश—प्राचीन शूरसेन जनपद—के केन्द्र मथुरा-वृन्दावन से प्रारंभ हुआ। सोलहवीं शताब्दी में संगठित कृष्ण-भिवत संप्रदायों का संबंध उपर्युक्त तीन आचार्यों—निम्बार्क, मध्य और विष्णुस्वामी से जोड़ा जाता है। परन्तु इनमें से विष्णुस्वामी की ऐतिहासिकता का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। निम्वार्क और मध्व के सम्प्रदायों की कोई संगठित परंपरा सोलहवीं शताब्दी ई० के पहले उत्तर भारत में कहीं मौजूद थी, इसका भी कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। निम्बार्क द्वारा प्रणीत विदान्त-पारिजात-सौरभ' और दशक्लोकी' उपलब्ध है, जिनमें ब्रह्मसूत्रों का द्वैताद्वैतपरक भाष्य तथा प्रेम-भिवत के स्वस्प का निरूपण किया गया है। परन्तु निम्बार्क द्वारा स्थापित सनकादि या हंम संप्रदाय के अनुयायी कुछ ही हिंदी भक्त कवि हुए हैं। मध्वाचार्य के द्वैतवादी विचारों को प्रतिपादित करनेवाले ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद और भागवत के भाष्य उपलब्ध है, प तु मध्व द्वारा स्थापित ब्रह्म संप्रदाय का ब्रज के भिवत-सम्प्रदायों में प्रत्यक्षतः कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। किसी हिंदी भक्त कि का इस सम्प्रदाय से सीधा संबंध नहीं देखा गया है।

सोलहवीं शताब्दी में स्यापित संप्रदायों में, विशेष रूप से जहाँ तक हिंदी कृष्ण-भिक्त साहित्य का संबंध है, वल्लभाचार्य का पुष्टिमार्ग, चैतन्य का गौड़ीय, गोस्वामी हित हरिबंश का राधावल्लभी तथा स्वामी हरिदास का सखी या टट्टी संप्रदाय प्रमुख है।

वल्लभाचार्यं के पुष्टिमार्ग को छोड़ कर सोलहवीं शताब्दी के उपर्युक्त सभी संप्रदाय नितांत साधन-पक्षी थे। उनके प्रवर्तकों ने दार्शनिक विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं समझी थी। कदाचित इसी कभी को पूरा करने के लिए कालांतर में उनके अनुयायियों ने उन्हें प्राचीन संप्रदायों मे संबद्ध कर दिया। इन प्राचीन संप्रदायों के प्रवर्तकों ने नूतन वैष्णव भिक्त-धर्म को दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए जगद्गुरु शकराचार्य की तरह ब्रह्मसूत्रों पर अपने अपने भाष्य लिखे थे।

मध्ययुग में शांकर अद्वैत की इतनी घाक थी कि दार्शनिक क्षेत्र में उसे अपदस्थ कर मकना असंगवप्राय था। परंतु भिक्त-धर्म के साथ उसकी संगति नहीं बैठती थी। अतः दक्षिण के आचार्यों ने जब खालवार संतों में प्रचलित प्रपत्तिपूर्ण भिक्त को दार्शनिक आधार देकर प्रतिष्ठित करना चाहातो यह आवश्यक हो गया कि अद्वैतवाद में संशोधन करके भिक्त का मार्ग प्रशस्त किया जाय।

निम्बार्क ने अद्वैतवाद की व्याख्या करते हुए बताया कि चित और अचित अर्थात जीव और ज़ बहा से भिन्न भी है और अभिन्न भी, उसी प्रकार, जैसे दीपक की ज्योति दीपक का ही अंग है और उससे अभिन्न है। दीपक से भिन्न ज्योति की कोई सत्ता नहीं, परंतु दीपक और ज्योति पूर्णतया समरूप नहीं हैं। निम्बार्क के अनुसार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है। वे जगत के निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। इसीलिए परम तत्त्व दैतहीं है। परंतु जीव और जगत से विलक्षण होने के कारण वह दैत भी कहा जा सकता है। अद्वैतता और द्वैतता के इसी समन्वय के कारण निम्बार्क का मत दैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद कहा जाता है।

मध्वाचार्य ने सीथे-सीधे शांकर अद्वैत का खंडन करके द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार भेद स्वाभाविक और नित्य है। ब्रह्म जगत और जीव में तो परस्पर भिन्नता है ही, जीव जीव तथा जड़ जड़ भी पृथक पृथक हैं। यह भिन्नता किसी भी अवस्था और परिस्थित में समाप्त नहीं होती।

वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद ठीक सोलहवीं शताब्दी का है। इस मत का दावा है कि इसी ने शांकर अद्वैतवाद को मायावाद से मुक्त करके शुद्ध किया है। इसके अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं है। जीव और जगत उसी के चित और सत अंश हैं। पूर्ण अथवा अंशी ब्रह्म परम आनंदमय श्रीकृष्ण रूप है। प्रकृति, जीव तथा अनेक देवी-देवता ब्रह्म के ही अक्षर रूप के काल, कर्म, स्वभाव के अनुसार प्रकट होने वाले रूपांतर हैं। श्रीकृष्ण का धाम भी ब्रह्म ही है और वह अक्षर अर्यात नित्य है। इस प्रकार निम्बार्क की तरह वल्लम के अनुसार भी ब्रह्म ही सृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी।

चैतन्य के मतानुयायियों ने कालांतर में ब्रह्म की व्याख्या करके सिद्ध किया है कि चैतन्य मत की भिक्त अचित्य भेदाभेदवाद दर्शन पर आधारित है। उसके अनुसार परम तत्त्व एक है और वह अनंत शिक्तयों का आकर है। उसकी शिक्तयों अचित्य है, क्योंकि उसमें एक साथ ही पूर्ण एकत्व और पृथक्त्व तथा अंशभाव एवं अंशीभाव विद्यमान रहते हैं। श्रीकृष्ण ही परम तत्व हैं। वे ही सर्व कारणों के कारण तथा स्वयं प्रकाशशील हैं। जिस प्रकार एक ही पदार्थ दूध, जो रूप, रस खादि अनेक गुणों का आश्रय है, भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा अलग-अलग रूपों में अनुभूत होता है, उसी प्रकार परम तत्त्व का भी भिन्न-भिन्न प्रकार से पृथक-पृथक अनुभव होता है। चैतन्य-मत के अनुसार भी परम तत्त्व स्वयं श्रीकृष्ण है। उनकी शक्तियाँ अचित्य और अनंत हैं। उन्हीं की बहिरंग या जड़ शक्ति माया है जो दो प्रकार की है—द्रव्य माया और गुण माया। द्रव्य माया जगत का उपादान कारण है और गुण माया निमित्त कारण। गुण माया भगवान की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से उद्भूत है, उसी प्रकार जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं। इन दो—जड़ और तटस्थ—शक्तियों से भिन्न भगवान की स्वरूप शक्ति हैं जो सत, चित और आनंदरूपिणी, सिच्चित्र निस्य ही अधिक दिखाई देता है।

कृष्ण-भिक्त के शेष दो संप्रदाय—राघावल्लभी और हरिदासी या सखी संप्रदाय, नितांत साघन-पक्षी हैं, उनमें किसी दार्शनिक मतवाद की स्वीकृति या अस्वीकृति पर विचार नहीं किया गया है। इन संप्रदायों को प्रायः मध्व या निम्बार्क से संबद्ध किया जाता है, परंतु राघावल्लभी संप्रदाय को किसी प्राचीन संप्रदाय से संबंधित होना स्वीकार्य नहीं है और न यह कथन स्वीकार किया जाता है कि उसके प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश कभी मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य हुए थे। हरिदासी संप्रदाय अवश्य अपने को निम्बार्क-मत के अंतर्गत मानता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। दार्शनिक पक्ष का तो उसमें भी नितांत अभाव है। फिर भी, यह निश्चित है कि इन संप्रदायों के सिद्धांत भी अद्वैतवाद के ही ऐसे संशोधित मतवाद पर टिकाए जा सकते हैं जिनमें आंशिक द्वैतता अथवा भिन्नता की स्वीकृति हो। राघावल्लभी मत में सिद्धाद्वैतवाद का वाविकार किया गया है।

सामान्य रूप से दार्शनिक पक्ष में सभी कृष्ण-भिक्त संप्रदाय ब्रह्म की सगुणता का प्रतिपादन करते हैं, सभी ब्रह्म की परिपूर्णता उसके रस या परम आनंदमय रूप में ही मानते हैं जिसे साक्षात श्रीकृष्ण कहा गया है। सभी संप्रदायों में जगत और जीव को ब्रह्म का ही अंश रूप माना गया है। इस प्रकार सभी श्रीकृष्ण ब्रह्म की अद्वैतता के साथ-साथ आंशिक द्वंतता को भी स्वीकार करते हैं। सभी ने श्रीकृष्ण को भगवान मानकर उनमें अपने अपने अपने मिक्त-भाव के अनुसार मानवीय गुणों का आरोप किया है। भगवान श्रीकृष्ण के परम धाम को गोलोक या वृन्दावन कहकर उसकी नित्यता तथा परम आनंदमयता का प्रायः सभी संप्रदायों में मोहक वर्णन किया गया है तथा उसके जड़-चेतन—गोप, गोपी, यमुना, वन, वृक्ष, लता, कुंज आदि—सभी उपकरणों को श्रीकृष्ण से अभिन्न बताया गया है। राधावल्लभी मत में पार्थिव वृन्दावन को ही श्रीकृष्ण का नित्य धाम बताकर राधाकृष्ण और सहचरीगण को अभिन्न, अद्भय कहा गया है।

जिस प्रकार कृष्ण-भिन्त संप्रदायों का दार्शनिक मतवाद किसी न किसी रूप में प्रायः अद्भैत वेदांत से प्रभावित है, उसी प्रकार उस पर सांख्य का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। निम्बार्क मत के अनुसार लक्ष्मी या भू शिन्त श्रीकृष्ण ब्रह्म के ऐश्वयं रूप की तथा राघा और गोपी उनके माधुर्य रूप की अधिष्ठात्री हैं। माध्व मत में यद्यपि लक्ष्मी को परमात्मा से भिन्न कहा गया है, परंतु उन्हीं को परमात्मा के इंगित पर सृष्टि, स्थिति, संहार आदि का कारण माना गया है। चैतन्य-मतानुयायी भगवान श्रीकृष्ण की आनंद शिन्त या आहलादिनी शिन्त को राघा और गोपी रूप में देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय में राघा को भगवान श्रीकृष्ण के आनंद रूप की पूर्ण सिद्ध शिन्त कहा गया है, वे उनकी आदि और पूर्ण रस-शिन्त हैं; रसरूप श्रीकृष्ण उनके वश्च में रहते हैं। राघावल्लभी संप्रदाय में इसी भाव को विकसित करके राघा को ही नित्य आनंदस्वरूप कहा गया है, वे श्रीकृष्ण की आराधिका नहीं, वरन आराध्या है। श्रीकृष्ण और राधा, दोनों श्रीतत्व हैं, प्रिया प्रियतम हैं, दोनों एक होकर भी नित्य प्रेमलीला के सुख के लिए दो बने हुए हैं।

कृष्ण-भिक्त संप्रदायों में सिद्धान्ततः माया की स्वीकृति नहीं है, अतः यदि कहीं उसका उल्लेख भी हुआ है, तो उसकी ऐसी व्याख्या की गई है कि उसका अनस्तित्व सिद्ध हो जाय। प्रायः भगवान की शिक्त को भी माया कहा गया है और उस रूप में वह सत्य है। वल्लभ-मत में माया के दो भेद—अविद्या और विद्या—बता कर उसके मिथ्या और सत्य रूपों को स्पष्ट किया गया है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य ब्रह्म के सत रूप जगत को अहं और मम से निर्मित संसार के रूप में अनुभव करता है। साधारणत्या माया के संबंध में यही दृष्टिकोण मध्ययुग के सभी भिक्त-संप्रदायों में पाया जाता है। इससे भी सूचित होता है कि किस प्रकार अद्देत दर्शन के बीच से भिक्त के प्रचार का मार्ग निकाला गया था।

कृष्ण-भिन्त के ये सभी संप्रदाय न्यूनाधिक रूप से 'श्रीमद्भागवत' को आधार बना कर चले हैं। उन्हीं के द्वारा प्रस्थान-त्रय अर्थात् 'ब्रह्मसूत्र', 'उपनिषद्', और 'गीता' में 'श्रीमद्भागवत' को जोड़ कर प्रस्थान-चतुष्टय की परंपरा चलाई गई। स्वयं निम्बार्क की रचनाओं में तो 'भागवत' के किसी भाष्य का उल्लेख नहीं हैं, पंतु उनकी भिन्त-पद्धित के सोलहवी शताब्दी के रूप पर 'भागवत' का प्रभाव स्पष्टतया लक्षित किया जा सकता है। मघ्वाचार्य ने 'भागवत-तारपर्य'निर्णय' ग्रन्थ लिखकर अपनी भन्ति का स्वरूप स्पष्ट किया है। १३ वीं शताब्दी ई० में ही एक महा-

राष्ट्रीय पंडित बोपदेव ने विष्णु-भिंकत का वर्णन-विवेचन करने के उद्देश से 'भागवत' के लगभग ८०० क्लोक 'मुक्ताफल' नाम से संग्रह किए थे। गौड़ीय संप्रदाय में इस ग्रन्थ का यथेष्ट आदर हुआ है। प 'तु गौड़ीय संप्रदाय में श्रीधर स्वामी की भागवत-टीका की बहुत अधिक मान्यता है। इस संप्रदाय को संगठित रूप देनेवाले चैतन्यदेव के समकालीन भक्त और पंडित सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने भी 'लघुवैष्णवतोषिणी', 'बृहतभागवतामृत' तथा 'लघुभागवतामृत' नामक टीकाओं द्वारा गौड़ीय भिंकत का रूप निर्धारित किया है। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने 'श्रीसुबोधिनी' नाम की टीका में 'भागवत' के आधार पर अपनी पुष्टिमार्गीय भिंवत को स्पष्ट किया ै। राधावल्लभी संप्रदाय में यद्यपि किसी प्राचीन परंपरा की मान्यता नहीं है और उसका रूप-निर्माण स्व 'उसके प्रवर्तक हित हरिवंश के द्वारा हुआ है, फिर भी उसमें 'भागवत' को 'निगम कल्पतरु का गलित फल' कह कर सामान्य भिंवत-सिद्धांत की दृष्टि से प्राथमिक मान्यता दी ज्यती है।

परंतु इस संबंध में यह स्पष्ट समझ लेना चाहि कि प्रत्येक संप्रदाय में 'भागवत' की व्याख्याएँ अपने-अपने ढंग से भिनत के सांप्रदायिक स्वरूप को प्रामाणिकता देने के उद्देश्य से की गई हैं। उदाहरण के लिए मध्वाचार्य ने कृष्ण की रासलीला और गोपी-प्रेम को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरी और गोड़ीय वैष्णवों ने केवल गोपी-प्रेम को अत्यत विस्तृत रूप देने में 'भागवत' की सहायता ली, बल्कि 'भागवत' के एक श्लोक' के आधार पर उन्होंने उसमें राधा का ी संकेत प्रमाणित किया। वल्लभाचार्य ने यद्यपि पुष्टिमार्ग में बालकृष्ण की उपासना प्रतिष्ठित की थी, किंतु उनके अनुयायियों ने माधुर्य भाव की भिनत का विकास भी 'भागवत' के ही आधार पर कर लिया।

'भागवत' में जिस प्रेम-भिक्त का सोदाहरण निरूपण किया गया है, सोलहवीं शताब्दी के कृष्ण-भिक्त संप्रदायों ने उसी को अपने-अपने दृष्टिकोण से तर्क की स्वाभाविक परिणित पर पहुंचा दिया। भिक्त के भाव-पक्ष में यद्यपि विभिन्न संप्रदायों में वल और आग्रह का अंतर पाया जाता है, परंतु प्रेम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए सभी संप्रदाय और उनके अनुयायी भक्त कि 'भागवत' में अत्यंत आग्रह के साथ प्रचारित वर्णाश्रम धर्म और विधि-निषेध के विस्तृत विवरणों की सदा उपेक्षा करते हैं। विविध मानवीय भावों पर आधारित प्रेम-भिक्त के विस्तारों की प्रामाणिकता वे 'भागवत' की भाषा को समाधि-भाषा कह कर कर सिद्ध कर देते हैं। यही तर्क कृष्ण के साथ आराध्य रूप में राधा को संयुक्त करने में दिया गया है। वस्तुतः मध्ययुग में 'भागवत' की इतनी अधिक लोकप्रियता थी कि उसे आधार बनाए बिना भिक्त के किसी संप्रदाय को प्रतिष्ठित करना संभव नहीं था। वैष्णव भिक्त-धर्म के पुनहत्थान और नव-निर्माण में 'भागवत' का अद्वितीय योग रहा है। वह नूतन वैष्णव धर्म का अक्षय्य स्रोत है।

#### इष्टदेव

समी कृष्ण-भिन्त संप्रदाय श्रीकृष्ण और राघा को इष्टदेव मानते हैं, परंतु विभिन्न संप्रदायों में दोनों के सापेक्ष महत्व में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। कहते हैं, पहले निवार्क-मत का

**१. अवेगाराणितो नुनं भयवान हरिरीक्वरः।...१०-३०-२४।** 

ल्लासमादेई के उदात्त मनोरंजन के लिए इससे बढ़कर उपयुक्त विषय और क्या चुना जा सकता था?

विद्यापित की अधिकांश रचनाएँ संस्कृत में हैं। देसी बोली के सर्वजन-आस्वाद्य माधुर्य के अनुरोध से उन्होंने 'कीर्तिलता' की 'रचना अवहट्ठ में की थीं। हिन्दी में तो उन्होंने केवल पदों की रचना की थीं। इस संबंध में डा॰ विमानबिहारी मजुमदार ने श्री खगेन्द्रनाथ मित्र के साथ संपादित अपने 'विद्यापित' की भूमिका में एक स्थल पर कहा है कि जब विद्यापित समस्त देश के पंडित समाज के लिए ग्रन्थ प्रणयन करते हैं, तब वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं और जब उनके सामने उनका पाठक-समाज केवल मिथिला निवासियों का होता है, तब वे अवहट्ठ का व्यवहार करते हैं और जब उनकी इच्छा समस्त पूर्वोत्तर भारत—बंगाल, असम, उड़ीसा तथा हिन्दी प्रदेशों के निवासियों के लिए साहित्य-सृजन की होती है, तब वे मैथिली का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार विद्यापित ने राधा-कृष्ण की प्रेमलीला को लेक-साहित्य से उठाकर पहली बार जन-भाषा के शिष्ट साहित्य के पद पर प्रतिष्ठित किया और साथ ही उस जन-भाषा, हिन्दी की व्यापकता का एक साहित्यक प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया।

विद्यापित की पदावली ने नर-नारियों, विशेषतः नारियों के मनों में बस कर मिथिला की भूमि और आकाश को तो राघा-कृष्ण के प्रेम-गीतों से गुँजाया ही, सोलहवीं शताब्दी के धार्मिक वातावरण के निर्माण में भी उसने, विशेष रूप से बंगाल में, अत्यिष्ठक योग दिया। चैतन्य महाप्रभु इन पदों को सुनकर उसी प्रकार आनन्दोन्मत्त हो जाते थे, जिस प्रकार लीलाशुक के 'कृष्णकर्णामृत', चंडीदास के पदों तथा जयदेव के 'गीतगोविन्द' को सुनकर। 'चैतन्यचरितामृत' में विद्यापित के पदों का तीन बार उल्लेख हुआ है। ऐसा था वह मिक्त-धारा का मादक उन्मेष जिसके वेगवान प्रवाह में पड़कर विद्यापित के हिन्दी पद बंगला भिक्त-साहित्य के अभिन्न अंग बन गए। कृष्ण-भिक्त और बँगला साहित्य दोनों ने उन्हें आत्मसात कर लिया।

आधुनिक काल के खोजियों ने विद्यापित के पदों के ऊपर जमें हुए भाषा के बँगला रंग को तो बड़ी सरलता से पहचान कर हटा दिया, परंतु जनमें जिन लोगों को मिक्त का रस मिलता है उन्हें यह समझाना कठिन है कि विद्यापित तो नितांत अवैष्णव थे, वे वस्तुतः शैव थे और उनकी पदावली शुद्ध श्रृंगारिक रचना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विद्यापित के सैकड़ों पद ऐसे भी हैं जिनमें राधा-कृष्ण का नामोल्लेख तक नहीं है और जिनकी भावधारा नितांत लौकिक श्रृगारमयी है। डा० मजुमदार ने लिखा है, 'विद्यापित के ७९९ अकृत्रिम पदों में ३८४ पद, अर्थात सैकड़े पीछे ४८ पदों में राधा-कृष्ण का कोई प्रसंग नहीं है...एवं ३५ केवल हर-गौरी और गंगा विषयक हैं।' डा० मजुमदार की स्थापना है कि विद्यापित ने तरण वय में जो पद राजा शिवसिंह की राज-सभा के लिए रचे थे उनका विषय प्राकृत नायक-नायिका का प्रेम-वर्णन था, माधव और राधा के नामों का प्रयोग होने पर भी उनमें कृष्ण का प्रकृत लीलारस-गान नहीं है। उनमें स्व-कीया, परकीया, सामान्या, बाला, तरुणी, युवती, वृद्धा आदि सभी प्रकार की लौकिक नायिकाओं का चित्रण हुआ है। परंतु पदावली में ऐसे पद भी है जिनमें कवि वैष्णव मिकत-भावना के रस में मग्न होकर राधा-कृष्ण का प्रकृत लीलारस-गान करता जान पड़ता है। ये पद विद्यापित में संभवतः परिणत वय में राजाश्रय से वंचित होने के बाद लिखे होंगे।

जुमदार महोदय ने जिस प्रकार उस घारणा का खण्डन किया है जिसके वशीभूत होकर नगेन्द्रनाथ गुप्त जैसे विद्वान प्रत्येक पद को राधा-कृष्ण की लीला के संदर्भ में रखने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार डा॰ उमेश मिश्र प्रभृति विद्वानों के तकों का भी उत्तर दिया है जो विद्यापित के साथ सम्पूर्ण मैथिल ब्राह्मण-समाज को ंश-परम्परानुगत शैव प्रमाणित करके पदावली को भिक्त-भावना से सर्वथा असंपृक्त करना चाहते हैं। मैथिल विद्वान मजुमदार के सभी तकों और उनके निष्कर्षों से भले ही सहमत न हों, किंतु इधर कुछ विद्वानों ने, जिनमें एक मैथिल पंडित डा॰ सुभ झा भी हैं, स्वीकार किया है कि विद्यापित के सभी पद भक्ति-शून्य और नितांत लौकिक नहीं है। वस्तुतः राधा-कृष्ण के प्रेम-चित्रण के प्रसंग में विद्यापित के मन में कभी भिक्त का उन्भेष हुआ ही नहीं, यह बात तभी कही जा सकती है जब हम कृष्ण-वार्ता और कृष्णकाव्य की प्राचीन प पराओं को सर्वथा भुला दें। विद्यापित की स्थित बहुत कुछ हिंदी भक्त कवियों के बाद में आनेवाले उन कवियों के समान है जिन्हें रीति या श्रृंगार काल के किव कहा जाता है।

प ंतु, जैसा कि पीछे संकेत कर चुके हैं, सोलहवीं शताब्दी का कृष्ण-भिक्त काव्य धार्मिकता और इहलौकिकता के संदिग्ध सिम्मलन से प्रारंभ नहीं हुआ; विद्यापित से उसने प्रेरणा नहीं ग्रहण की। उसका प्रणयन विशुद्ध धार्मिक वातावरण में, प्रायः सांप्रदायिक तत्वावधान में, हुआ। उसका तात्कालिक मूल आधार प्रत्यक्षतः 'श्रीमद्भागवत' में वर्णित कृष्ण-कथा है, यद्यपि हिन्दी कृष्ण-भिक्त काव्य 'भागवत' या 'ब्रह्म वर्ते' आदि किसी भी पुराण में वर्णित कृष्ण-कथा की लीलाओं में बँधा नहीं है। उसने अपनी भावना की पोषक सामग्री लेने में पुराणों की अपेक्षा लोक-साहित्य से कहीं अधिक स्वच्छंदतापूर्वक सामग्री ग्रहण की है। स्वयं कृष्ण-भक्त कवियों की उर्वर कल्पना-शक्ति भी नए-नए प्रसंगों की उद्भावना करने में कदाचित लोक-कवि से पीछे नहीं रही है।

मूलतः धर्म-प्रेरित होने के कारण हिन्दी कृष्ण-भिक्त साहित्य पूर्ववर्ती कृष्णकाव्य से अनेक बातों में बहुत भिन्न हैं। कृष्ण-भिक्त साहित्य के विशाल कलेवर में एक महत्वपूर्ण अंश ऐसा है जिसका सीधा उद्देश्य सामान्य अथवा सांप्रदायिक भिक्त के सिद्धांतों का निरूपण करना तथा भिक्त का प्रचार करना हैं। यद्यपि इस साहित्य में काव्य के स्वारस्य का प्रायः अभाव है, परन्तु उसके द्वारा वे रेखाएँ अवश्य ही निर्घारित हुई है जिनमें कृष्ण-भिक्त काव्य परिसीमित । पुष्टिमार्ग, गौड़ीय, राधावल्लभी, हरिदासी, सभी संप्रदायों में न्यूनाधिक रूप में सैद्धांतिक साहित्य पाया जाता है।

परंतु इस सम्पूर्ण सांप्रदायिक साहित्य पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता ै कि भिन्तिकाल के इस भावप्रवण वातावरण में कम से कम भक्त किवयों की तो सामर्थ्य के बाहर था कि वे कोई सैद्धांतिक विवेचन कर सकें। न तो उनमें वैसी योग्यता और विद्वत्ता थी और न उनकी रुचि या प्रवृत्ति ही इस ओर थी। उनके पास उपयुक्त भाषा और शैली भी नहीं थी। यही कारण है कि 'सूरसागर' के वे अंश जिनमें 'भागवत' के आधार पर भक्ति के निरूपण में सहायक कमाएँ वांणत है भाषा-शैली की दृष्टि अञ्चक्त और शिथिल तथा विचार की दृष्टि से अस्पष्ट और अपर्याप्त है।

सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य और पुष्टिमार्ग के 'बहाज' माने जाते हैं, परंतु उनके

'सूरसागर' के आधार पर शुद्धाहैत दर्शन अथवा पुष्टिमार्गीय भिन्त-सिद्धान्त और सेवा-पद्धित का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकना संभव नहीं हैं। उन्होंने पुष्टिमार्ग के इष्टदेव श्रीनाथ जी का भी स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में वर्णन नहीं किया है। उनके द्वारा गुरु की प्रशस्ति में रचना न करने का तो 'चौरासीवार्ता' में उलाहना भी दिया गया है। वस्तुतः सूरदास के काव्य को पुष्टिमार्ग के सिद्धांतों में बाँध देना संभव नहीं है। विद्वानों ने उनकी रचना से शुद्धाहैत और पुष्टिमार्गीय भिन्त के समर्थन और प्रमाण में उद्धरण अवश्य दिए हैं। ' परंतु यह सिद्ध कर सकना भी असंभव नहीं हैं कि सूरदास का काव्य कृष्ण-भिन्त के उस रूप का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सिद्धांत और आचारगत विभिन्नताएँ घुलमिल कर विलीन हो गई हैं।

'सूरसागर' में शुद्धाद्वैत या पुष्टिमार्ग की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग नहीं मिलता। यह स्पष्ट है कि वे शांकर अद्वैत के विरोवी थे और अद्वैतवाद के उस संशोधित रूप के समर्थक थे जिसमें भक्त और भगवान तथा भिक्त के साधन-उपकरणों की पृथक स्वीकृति भी संभव हो सके। उन्होंने श्रीकृष्ण के लीला-वर्णन में पुष्टिमार्गसम्मत बाल-लीलाओं का वात्सल्य और सस्य भावपरक जो चित्रण किया है वह तो 'न भूतो न भविष्यति' कहा ही जा सकता है, परंतु उनकी किशोर लीलाओं में जो माधुर्य या कांता भाव की पोषक है, उनकी तन्मयता अपेक्षाकृत अधिक जान पड़ती है। इन लीलाओं में स्वकीया भाव, परकीया भाव, निकुंज-केलि, नित्यविहार, सखीभाव, युगल उपासना आदि, कृष्ण-भिक्त के वे सभी पक्ष स्वाभाविक रूप में समन्वित मिलते हैं जिन पर पृथक पृथक रूप में निम्बार्क, चैतन्य, हरिवंश और हरिदास के संप्रदायों में जोर दिया गया है। यदि सांप्रदायिक मान्यता के आधार पर 'सूरसागर' में से, उदाहरण के लिए नित्यविहार और युगल-उपासना संबंधी अंश यह कहकर अलग कर दिए जाएँ कि वे तो राघावल्लभी मत के पोषक हैं, वल्लभ-मतानुयायी सूरदास के विचारों से मेल नहीं खाते, तो यह सूरदास पर उम माप्रदायिक संकीणंता के आरोप करने की भूल होगी जिससे वे ऊपर उठे हुए थे। वे

वस्तुतः कोई भी सच्चा किव संप्रदाय के सैद्धान्तिक बन्धन में पूर्णतया वैंबना स्वीकार नहीं करता। काव्य की भूमि पर विरोध और पार्थक्य मिट जाता है। मध्ययुग में विभिन्न सप्रदायों के प्रचारक किवयों को अपने-अपने संप्रदायों में सिम्मिलित करने की होड़ सी करते देखे जाते हैं। संप्रदाय-विशेष में सिम्मिलित हो जाने पर राधा-कृष्ण के लीलारस में तल्लीन किव संप्रदायसम्मत ढंग से रचना करने का प्रयत्न अवश्य करते होंगे, किन्तु उनका प्रयोजन मिक्त के भावना-पक्ष से विशेष था, सिद्धांत-पक्ष से अपेक्षाकृत कम। यही कारण है कि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी अनेक कृष्ण-भक्त किवयों की रचनाएँ परस्पर मिल गई हैं। उदाहरण के लिए 'सूरसागर' में 'हित चौरासी' (हित हरिबंश) के कुछ पद, हिरिराम व्यास (राधावल्लभी)

१. दे० अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयालु गुप्त, पंचम और षष्ठ अध्याय।

२. दे० राधावल्लभ संप्रदाय : सिद्धांत और साहित्य, डा० विजयेन्द्र स्नातक, पृ० ३३९-३४५।

३. वही, पु० ३३९-३४५।

का समूचा 'रासपंचाध्यायी' तथा सूरदास मदनमोहन के अनेक पद मिल जाने की बात कही गई है। यह नितांत संभव है कि 'सूरसागर' में इन तया इन्हीं के समान अन्य किवयों के और भी पदों का मिश्रण हो गया हो; परन्तु 'सूरसागर' की भावधारा से न तो नित्यविहार के पद भिन्न हैं और न तथाकथित व्यासजी के 'रासपंचाध्यायी' का हार्द सूर की रासलीला में कोई व्यत्यय उत्पन्न करता है। सूर के पदों की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का निर्णय 'सूरसागर' के आलोचना-त्मक रीति से संगादित संस्करण के आधार पर ही हो सकता है। यहाँ केवल यह दिखाना अभीष्ट है कि सूर के काव्य में कृष्ण-भिन्त भाव-भिन्त की युगानुक्ल संपूर्ण संभावनाओं के साथ व्यापक रूप में व्यक्त हुई है। कृष्ण-भिन्त काव्य के किसी भी अध्येता से यह छिना नहीं है कि सभी किवयों ने बिना किसी संप्रदाय-भेद के उससे प्रेरणा और सहायता प्राप्त की है। काल-कम की दृष्ट से ही नहीं, विषयाधार की दृष्ट से भी सूरदास कृष्ण-भिन्त काव्य के आदि कित हैं।

• परन्तु अष्टछ।प के अन्य किवयों में सांप्रदायिक सजगता अपेक्षाकृत अधिक थी और उन्होंने पुष्टिमार्गीय सिद्धांतसम्मत कथन यत्र-तत्र किए हैं। यही नहीं, उन्होंने वल्लभाचारं, विट्ठलनाथ तथा उनके पुत्रों का नामोल्लेख करके उनकी प्रशस्तियाँ और बधाइयाँ भी गाई हैं। यह स्वाभाविक हैं कि काव्य के अंतर्गत सिद्धांतवाद और सांप्रदायिकता के आग्रह ने किवत्व को उसी अनुपात में कम कर दिया है। इसका प्रमाण ब्रजभापा के कुशल शिल्पी नंददास की रचनाओं से मिलता है। उन्होंने 'मैंवरगीत' के उद्धव-गोपी-संवाद तक में शुद्धाद्वैतपरक दार्शनिक और सैद्धांतिक शब्दावली का प्रयोग कराया है। 'रासपंचाध्यायी', 'सिद्धांतपंचाध्यायी', 'दशमस्भंव' आदि अन्य रचनाओं में भी पुष्टिमार्गीय भिवत के स्वरूप और माहात्म्य के प्रतिपादन की मेध्य देखी जा सकती है।

वल्लभ संप्रदाय के अतिरिक्त केवल निम्बार्क संप्रदाय और हैं जिसका दार्शनिक आधार उसके प्रवर्तक की रचनाओं में प्रतिपादित मिलता है। उस संप्रदाय के अनुयायी भक्त किव भट्टजी प्रसिद्ध केशव कश्मीरी के प्रयान शिष्य कहे जाते हैं। परंतु उनके 'युगल शतक' के आधार पर निम्बार्क के द्वैताद्वैतवाद का सम्यक ज्ञान संभव नहीं हैं। 'युगल शतक' में भिक्त भावना से समन्वित सिद्धांतवाद ही मिल सकता है। हरिदास स्वामी का सखी संप्रदाय भी अपना संबंध निम्बार्क से जोड़ता है। उसके अनुयायी भगवत रिसक अपेक्षाकृत अधिक सिद्धांतवादी जान पड़ते हैं और उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि शब्दों का प्रयोग किया है, परन्तु दार्शनिक मतवाद का विवेचन उनकी भी प्रवृत्ति और सामर्थ्य से बाहर है।

हिन्दी कृष्ण-भिनत काव्य को प्रेरणा और प्रोत्साहन देनेवाले संप्रदायों में राधावल्लभी संप्रदाय अन्यतम है। इस मत के अनुयायी किवयों की संख्या और उनके द्वारा रचित काव्य का परिमाण अद्वितीय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश स्वयं एक रसिद्ध भक्त किव थे और वे सूरदास के साथ हिंदी कृष्ण-भित्त-काव्य के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। उनकी वाणी राधावल्लभी संप्रदाय में श्रृति के समान मान्य है। परंतु हरिवंश गोस्वामी की रचना में

१. दे० वही, पृष्ठ ४०६ तथा भक्त कवि व्यासजी, श्री वासुदेव गोस्वामी ।

२- दे॰ साहित्य रत्नावली, श्री किशोरीलाल अलि।

दार्शनिक विवेचन तो क्या, सिद्धांतवाद भी वैसा स्पष्ट नहीं है, जैसा कि उन्हीं के अनेक अनुपायी भक्त कियों की वाणी में पाया जाता है। वस्तुतः दार्शनिक मतवाद की तो इस मत में उपेक्षा ही की गई है। यह नितांत साधन-पक्ष का भिक्त-संप्रदाय है और साधन-पक्ष में भी इसमें केवल माधुर्य भाव के एक विशिष्ट रूप को ही अपनाया गया है। अतः 'चौरासी पद' में भिक्त रस का ही उद्धाटन है, सिद्धांतवाद का सीधा प्रतिपादन नहीं। स्वभाव और प्रकृति से गोस्वामी हरिवंश रिसक और भावप्रवण थे, अतः उन्होंने अपने संप्रदाय में रस की ही प्रधानता रखीं। परंतु हरिवंश के अनुयायियों में कई सिद्धांतवादी विवेचक भी हुए हैं। हरिवंश की वाणी के बाद उसके व्याख्याता श्री सेवक जी का इस संप्रदाय में बहुत महत्व हैं। उन्होंने हितजी के प्रति सांप्रदायक ढंग से अनन्य भिक्त-भावना प्रकट करने के अतिरिक्त राधावल्लभी रस-रीति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है तथा रिसक भक्तों के लक्षणों का निरूपण किया है। यद्यपि उन्होंने नित्य विहार और निकुंज-लीला का भी वर्णन किया है, परतु उनकी वृत्ति काव्य के भाव-पक्ष में उत्नी नहीं रमी, जितनी सिद्धांत के प्रतिपादन में।

इस संप्रदाय के अनुयायियों में हिरिराम व्यास सस्कृत के विद्वान तथा दीक्षा लेने के पूर्व एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थी पंडित थे। उन्होंने राघाबल्लभी मत के सिद्धांतों का तो विवेचन किया ही, साघारण भिक्त-धर्म के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है। परन्तु प्रेम-भिक्त का इतना प्रभाव है कि वे सिद्धांत-प्रतिपादन भी सरस कवित्व से समन्वित करके ही करते हैं तथा राघा-कृष्ण के विहार-वर्णन में अपना प्रखर पांडित्य सर्वथा भूल जाते हैं।

सिद्धांतवाद को समझने की दृष्टि से इस संप्रदाय में चतुर्भुजदास, घ्रुवदास और काला-त्तर में चाचा हित वृन्दावनदास की वाणियाँ भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चतुर्भुजदास द्वारा रचित 'द्वादशयश', घ्रुवदास द्वारा रचित 'व्यालीस लीलाओं' में से अधिकांश तथा चाचा हित वृन्दावनदास द्वारा रचित अनेक ग्रन्थों में अत्यन्त साधारण और व्यावहारिक शैली में भिन्त की आवश्यकता, लक्षण, साधन और महत्व का प्रतिपादन हुआ है। परन्तु यह सिद्धांत-प्रतिपादन राधा-कृष्ण के केलि-वर्णन में रित-रंग, विहार-विनोद, आनन्द-उल्लास आदि की मूमिका प्रस्तुत करने के लिए ही किया गया है और कम से कम ध्रुवदास और चाचा हित वृन्दावनदास ने तो प्रेम-भिन्त के इस प्रकृत और क्रियात्मक विषय की ओर अपेक्षाकृत अधिक ही घ्यान दिया है।

कृष्ण-भिक्त काव्य के अनेक परवर्ती रचियताओं ने कृष्ण-भिक्त का सांप्रदायिक भेद-भावरहित रूप अधिक ग्रहण किया, यहां तक कि अनेक कियों के विषय में यह कहना किठन हो जाता है कि वे किस संग्रदाय-विशेष के अनुयायी थे। रसखान को पुष्टिमार्गीय भक्त कहा गया है, 'दो सो बावन वैष्णवन की वार्ता' में उनका वर्णन है, परंतु उनकी रचना में सांप्रदायिक सिद्धांत हूँ हुना व्यर्थ है। इसी प्रकार घनानंद की रचनाओं के आधार पर उन्हें निम्बाकं-मतानुयायी विद्ध करना संभव नहीं है।

कृष्ण-भिन्त-काव्य में मीरांबाई की पदावली का स्थान अद्वितीय है। परतु वे किसी कृष्ण-भिन्त संप्रदाय की अनुयायी नहीं थीं, इसीलिए उनके संबंव में इतनी अधिक मांप्रदायिक सीचातानी हुई है। उनकी भिन्त-भावना पर निर्गुग संतमत का भी प्रभाव था और वे अपने गिरिषर नागर की सलोनी साकार मूर्ति में ही निर्णवादी संतों के राम का भी दर्शन करती थीं।

सच्चे भावप्रवण भक्तों की दृष्टि में सांप्रदायिक संकीर्णता तथा जाति, वर्ण और ऊँच-नीच के भेद-भाव प्रायः नगण्य थे, इसका उदाहरण हरिराम व्यास जैसे विद्वान पंडित की वाणी से उपलब्ध होता है, जिन्होंने कबीर की तरह के वर्णाश्रम धर्म-विरोधी विचार प्रकट कि हैं।

परन्तु सका तात्पर्य यह नहीं कि मध्ययुग के कृष्ण-भिक्त संप्रदायों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा द्वेष और कट्टरता से सर्वथा रिहत थी। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में मीरांबाई जैसी भक्त के संबंध में बड़ी कटु बातें कहीं गई हैं। स्पष्ट है कि वार्ताकार का सांप्रदायिक द्वेष इसीलिए इतना तीखा हो गया है कि कृष्णदास के प्रयत्न करने पर भी मीरांबाई पुष्टिमाग में सम्मिलित नहीं हुई थीं। बंगाली वैष्णवों को श्रीनाथजी के मन्दिर से निकालने के लि कृष्णदास ने छल और बल का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया था। फिर भी भावुक भक्त अपने किव-कर्म में धर्म-प्रचारकों की इस सामियक और संकुचित मनोवृत्ति से प्रायः निलिप्त रहे हैं। स्व कृष्णदास के पदों में सांप्रदायिक कट्टरता का संकेत नहीं मिलता।

सामूहिक दृष्टि से विचार करने पर यह निष्कर्ष सत्य से दूर न होगा कि वे सभी कृष्ण-मक्त किव जो वस्तुतः किव कहलाने के अधिकारी हैं, संप्रदायों की संकीर्ण परिधियों के भीतर रहते हुए भी कृष्ण और राधा-कृष्ण की उस भिक्त के व्यापक और सिम्मिलित संप्रदाय के अनु-यायी थे जिसका परिचय पीछे दिया गया है। उन सब का समान रूप से एक ही उद्देश्य था— रस, आनंद और प्रेम की मूर्ति श्रीकृष्ण और राधा-कृष्ण की लीला का गायन।

कृष्ण-भिन्त साहित्य में सामान्य अथवा सांप्रदायिक भिन्त-निरूपण के कम में भिन्त की सामियक आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए सामियक परिस्थित का यथातथ्यपूर्ण चित्रण भी किया गया है। सूरदास ने अपने विनय के पदों में अपने ऊपर सांसारिक विषय-वासनापूर्ण प्रवृत्तियों तथा धर्म-कर्म और सदाचरण-विरोधी आचरण का आरोप करते हुए तथा परीक्षित के पश्चात्ताप और 'भागवत' के कुछ अन्य प्रमंगों को चुनकर सामियक जीवन की उद्देश्यहीनता और इन्द्रियपरता की तीन्न आलोचना की है। उद्धन-गोगी-संवाद और भ्रापतीत के प्रसंग में भी उन्होंने अलखवादी, निर्णुणिया संतों, पांडित्याभिमानी अद्देतवेदान्तियों, निष्फल कायाकष्ट में लिप्त हठयोगियों आदि के पाखण्ड की खूब खिल्ली उड़ाई है। परमानंददास तथा अष्टछाप के अन्य कियों ने भी अपने समय के वर्णाश्रम धर्म के पतन का अच्छा चित्रण किया है। राधा-वल्लभी सेवकजी 'काचे धर्मी' का वर्णन करते हुए अपने समय के धार्मिक दंभ और कपट का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करते हैं। व्यासजी की वाणी में भी धर्म का नाम बेचकर खानेवालों की तीन निन्दा मिलती है। किलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए वे वस्तुतः अपने समय की ही सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक प्रवंचनाओं की कटु आलोचना करते हैं। इसी प्रकार अन्य भक्तों ने भी अपने चारों कोर के समाज पर दृष्टि डालते हुए, उसकी दीनावस्था से व्यथित होकर सुधार और उन्नयन के उद्देश्य से चित्रांकन किया है।

इस प्रकार इन भक्त किवयों को नितांन वैयक्तिक साधन में लीन अथवा लोक-संग्रह की भावना से शून्य नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वे सभी समाज के कल्याण की भागना से प्रेरित थे और उन्होंने खांतरिक शुद्धाचरण पर बल देनेवाले सब प्रकार के भेद-भाव से रहित भावनामूलक सामान्य लोक-सर्म का प्रचार करने के लिए ही अपनी वाणी का उपयोग किया था।

कृष्ण-भिक्त साहित्य के इस व्यावहारिक अंश में भक्तों की स्तुतियाँ और प्रशस्तियाँ भी पाई जाती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व कम नहीं हैं। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के किवयों ने वल्लभ-कुल से संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख किया है। राधावल्लभी भक्तों में तो हित हरिवंश को अवतार मानकर उनका यश-वर्णन करने की एक निश्चित परंपरा रही है। हरिराम व्यास ने अनेक भक्तों का गुणगान किया है। इसी प्रकार छुवदास ने 'भक्त-नामावली' में अन्य संप्रदायों के भक्तों की भी प्रशंसा की है। हरिदासी भक्तों ने भी अपने गुका गुणगान किया है।

भक्तों की प्रशंसा और सिद्धांत-प्रतिपादन के लिए व्रजमाषा गद्य का भी कृष्ण-मिक्त साहित्य में यिंकिचित प्रयोग हुआ। प्रांभिक भक्त किवयों में हित हरिवंश द्वारा किन्ही विट्ठलदास को लिखे गए दो पत्र प्रकाश में आए हैं , जिनमें सोलहवीं शताब्दी के व्रजभाषा गद्य का उदाहरण मिलता हैं। पुष्टिमार्ग के वार्ता-साहित्य की प्राचीनता और ऐतिहासिकता यद्यपि असंदिग्य द्वही है, परंतु 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' और 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' से भिक्त-काल की सामान्य प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण परिचय प्राप्त होता हैं। परवर्ती काल में टीकाओं के रूप में तो व्रजभाषा गद्य का व्यवहार हुआ ही, कुछ स्वतंत्र गद्य-रचनाओं में भी गद्य का व्यवहार किया गया है। राधावल्लभी भक्त अनन्य अली का 'स्वप्न-प्रसंग' घ्रुवदास का 'सिद्धांत विचार' तथा प्रियादास का 'रा नेह' गद्य की रचनाएँ है।

संप्रदायों के उपयोगी साहित्य ने निश्चय ही कृष्ण-भिन्त काव्य को उद्देश्य और आदर्श के प्रति सजगता तथा सामाजिक दृष्टिकोण उपलब्ध करने में सहायता दी, परंतु भिन्त का भावनामूलक उन्मेष तो काव्य के माध्यम से ही व्यक्त हो सकता था, जीवन को गति देने में वहीं कृतकार्य हो सकता था। यही कारण है कि परवर्ती काल में सिद्धांत-प्रतिपादन अपेक्षाकृत अधिक हुआ, प तु सरस काव्य-रचना उसी अनुपात से कम हो गई। काव्य-गुणों में तो वह पूर्ववर्ती कवियो का अनुकरण मात्र होकर रह गई।

# विषय-वस्तु और उसका निर्वाह

पीछे कहा जा चुका है कि हिंदी कृष्णकाव्य में अनेक ऐसो भी कथाएँ हैं जिनका कोई निश्चित पौराणिक आधार नहीं है और जो उस उर्वर जन-समाज की कल्पना की मृष्टि जान पड़ती हैं जिसका मानसिक जीवन शताब्दियों से कृष्ण के मनोहर व्यक्तित्व से परिपूर्ण रहा है। कृष्ण-कथा के हिंदी किवयों ने स्वयं भी इस संबंध में अपनी मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा महत्वपूर्ण योग दिया है। प तु कृष्ण-भिक्त काव्य की रचना अधिकांशतः गीतिकाव्य के रूप में हुई है और उसका रूप बहुत कुछ स्फुट काव्य जैसा है। अतः सम्पूर्ण कृष्ण-कथा के संबंध में सम्यक प्रबन्ध-रचना बहुत कम पाई जाती है। फिर भी, अनेक कृष्ण-भक्त किवयों में कृष्ण-कथा के सम्पूर्ण नहीं तो किसी अंश-विशेष की कमबद्ध कल्पना भी मिलती है, भले ही उनके पद स्फुट रूप में गाए

१. दे० श्रीहित हरिवंश गोस्वामी—संप्रदाय और साहित्य, लिलताचरण गोस्वामी, पुछ २८१-२८२।

जाते हों। सूरदास के काव्य में ही व्रजवासी कृष्ण की संपूर्ण कथा देने का सचेष्ट प्रयत्न दिखाई देता है। सूरदास के अतिरिक्त कृष्ण की संपूर्ण कथा रचने का दूसरा प्रयत्न ब्रजवासीदास का 'ब्रजविलास' है जो वर्ण्य विषय में 'सूरसागर' और शैली में 'रामचरितमानस' का अनुसरण करता है, यद्यपि काव्य की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह सर्वथा इतिवृत्तात्मक और कलाहीन है। नंददास ने भी 'भागवत' के दशम स्कंघ पूर्वार्घ के २९ अध्यायों का पद्यबद्ध उत्था किया था, पर कदाचित कार्य की गृष्ता के कारण वे उसे आगे न बढ़ा सके। किन्तु नंद-दास में छोटे-छोटे प्रबन्धों को स्वतंत्र रूप देने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक थी और उन्होंने 'स्याम सगाई', 'भैंवरगीत', 'इिक्मनीमंगल' और 'रासपंचाध्यायी' नाम से कृष्ण-कथा संबंधी लघु प्रबन्धात्मक रचनाएँ लिखीं तथा 'रूपमंजरी' नामक किएत कथा-प्रबन्ध कृष्ण-भित्त के माहात्स्य के लिए रचा। अन्य कृष्ण-भक्त कियों में घ्रवदास, नागरीदास, हित वृन्दावनदास, नरोत्तम-दास आदि ने छोटे-बड़े अनेकानेक कथा-प्रबन्ध रचे, यद्यपि काव्य की दृष्टि से उनकी रचनाएँ उत्तम कोटि की नहीं है।

इस संबंध में राधावल्लभी हित वृन्दावन दास के 'लाइसागर' और 'ब्रजप्रेमानंदसागर' का उल्लेख आवश्यक हैं। 'लाइसागर' में शैशवावस्था के बाल-विनोद और विवाह की उल्कंठा से लेकर किशोरावस्था में राधा-कृष्ण के विवाह-मंगल, गौनाचार और कीड़ा-केलि की कथा वर्णित हैं। 'ब्रजप्रेमानंदसागर' का भी मुख्य वर्ण्य विषय यहीं है, साथ ही उसमें कृष्ण की माखन-चोरी, उल्लूखल-बंधन आदि कुछ लीलाओं का भी प्रसंगवश वर्णन किया गया है।

परंतु यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि कृष्ण-कथा की स्वतंत्र प्रबन्धात्मक रचनाओं में अधिकांशतः कृष्ण के माधुर्यरूप की अपेक्षा उनके ऐश्वर्यरूप की प्रधानता है। संभवतः कृष्ण का मार्घुर्यरूप सम्यक प्रबन्घ के लिए अधिक उपयुक्त नहीं <mark>था ।</mark> भारतीय कथा-प्रबंधों की परंपरा के अनुसार, जिसमे राजन्य वर्ग का श्रेष्ठ व्यक्ति ही काव्य का नायक होता है, यह स्वाभाविक ही है। गोपाल कृष्ण की मधुर लीला केवल गीति-पदों का ही विषय समझी गई और जिस प्रकार कवियों ने कृष्ण के राजसी वैभव और ऐश्वर्य की उपेक्षा की उसी प्रकार उन्होंने प्रायः काव्य के परंपरागत प्रबन्ध रूप को भी नहीं अपनाया। फलतः नंददास का 'रुक्मिणीमंगल' प्रारंभिक भक्त कवियों की रचनाओं में एक प्रकार से अपवादस्वरूप है। द्वारकाधीश श्रीकृष्ण के विवाह की कथा दरबारी किवयों को अपेक्षाकृत अधिक प्रिय रही है। अकबरी दरबार के नरहरि बदीजन (सन १५०५-१६१० ई०=सं० १५६२=१६८५ वि०) और समथर राज्य के आश्रित नवलसिंह (कविता-काल सन १८१५-१८७० = सं० १८७२-१९२७ वि०) ने 'रुक्मिणी-मंगल' तथा रीवां-नरेश महाराज रघुराजिंसह (सन १८२३-१८७८ ई० = सं० १८८०-१९३६ वि० ) ने 'रुक्मिणी-परिणय' नामक ग्रंय लिखे। स्पष्टतः ये कवि कृष्ण-भक्तों की परंपरा में नहीं आते। पृथ्वीराज की राजस्थानी में लिखी हुई 'बेलि किसण रुक्मिणी री' तो नितांत लौकिक प्रेम-कथा है। 'सुदामाचरित' लिखने वाले नरोत्तमदास भी उस प्रकार के कृष्ण-भक्त कवि नहीं है, यद्यपि उनमें सावारण ढंग की दैन्यपूर्ण भनित-भावना पाई जाती है। घ्रुवदास, हित वृन्दावनदास और नागरी-दास की कृष्ण के ऐश्वर्यरूप की व्यंजक प्रबन्धात्मक रचनाओं में भी मिक्त और काव्य का उच्च वातावरण नहीं मिलता तथा उनकी प्रवृत्ति कृष्ण के माध्यें रूप के वर्णन में अधिक रमती दिखाई देती है। स्वयं 'सूरसागर' के दशमस्कंघ, उत्तरार्घ वाले अंग में—जिसमें कृष्ण िट-भूंग की तरह और सुदामा-चरित दिया गया है, कृष्ण-भिव्त दैन्य भाव से सीनित है और इसी दें भावना और कल्पना का अपेक्षाकृत संकोच ै। सूरदास ने कृष्ण के राजसी वैभव का वणन्वास तक न्यून किया है तथा उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, प्रत्युत व्रजवासियों के दृष्टिकोण से उसके निलत कटु व्यंग्य करते हुए घोर उपेक्षा प्रकट की है।

वस्तुतः भिन्त और काव्य के आवश्यक तत्वों और लक्षणों से समन्वित हिंदी कृष्ण-काव्य के चिरत-नायक ब्रजवासी गोपाल कृष्ण ही हैं; उन्हीं की मधुर लीला को भक्त कियों ने अपनी-अपनी भावना के अनुसार गाया है। गोपाल कृष्ण ब्रजभूमि में केवल अपनी मधुर लीला विस्तार मात्र करते हैं, लीला के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से अवतरित होकर उसके लिए प्रयत्तशील नहीं होते, अतः उनकी कथा में किसी फलागम की उत्सुकता नहीं है, अपितु उनकी लीला का प्रत्येक अंश अपने में पूर्ण हैं। अतः इस लीला का वर्णन करने वाले कियों द्वारा गीति-पद्धित का अपनाया जाना स्वभाविक हैं। फिर भी, कृष्ण-लीला गाने वाले कियों में कृष्ण-कथा के किसी न किसी अंग-विशेष की प्रबन्ध-कल्पना पृष्ठभूमि के रूप में प्रायः पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, हित हरिवंश और उनके अनुयायियों के पदों की पृष्ठभूमि में राधा-कृष्ण-विहार के कथा-प्रसंग निरंतर विद्यमान रहते हैं, रसखान के किवत्त-सवैयों के पीछे कृष्ण-कथा की ऐसी छोटी-छोटी प्रसंग-कल्पनाएँ रहती हैं जो कृष्ण के सौन्दर्य और माधुर्य की व्यंजक हैं और सर्वस्व बलिदान करने की आकांक्षा रखने वाले प्रेम का रूप उपस्थित करती हैं।

इस दृष्टि से इन समस्त कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा वर्णित कृष्ण-कथा के विविध अंशों को एकत्र करके एक सम्पूर्ण चरित-कथा का निर्माण तथा कृष्ण-भक्त कवियों की प्रवृत्ति की समीक्षा की जा सकती है। इस संबंध में 'सूरसागर' में वर्णित कृष्ण-कथा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि परवर्ती कवियों द्वारा वर्णित प्रायः संपूर्ण लीला-प्रसंग छोटे-मोटे अंतरों के साथ उसी में अंतर्भुक्त है। सूरदास ने ही सबसे पहले गोपाल कृष्ण की पूर्ण कथा रचने का विधिवत उपकम किया। इस कथा का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है —

- क. जन्म, गोकुल-आगमन, शिशु-लीला, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगाँठ, कनछेदन बादि संस्कार तथा जागने, कलेऊ करने, खेलने, हठ करने, भोजन करने, सोने आदि के दैनिक प्रसंग जो वात्सल्य भाव के पोषक हैं।
  - स. गो-चारण तथा वन-विहार लीला जो सख्य भाव की पोजक है।
- ग. कृष्ण और राघा के बाल और किशोर काल के प्रेम-प्रसंग जो युगल रूप के सौन्दर्य जार आनंद के द्योतक हैं तथा गोपियों की माधुर्य भक्ति के प्रेरक हैं।
- ्र च. कृष्ण और गोपियों के बाल और किशोर काल के कथा-प्रसंग जो मातुर्य भाव के पोपक है।
- ङ. ऋष्ण की ऐसी अतिमानुष और अलौकिक लीलाएँ जो विस्मय-व्यंजना के साथ उनके परम देवत्व की सूचक, किंतु वात्सल्य अथवा सख्य भाव की पोषक है।
  - ः. कृष्ण की ऐश्वर्यसूचक छीलाएँ जो दैन्य भाव की पोषक है।

जाते हों। सूरदार तिरिक्त राधावल्लभी भक्तों ने, उदाहरणार्थ हित वृन्दावन दास ने 'लाइसागर' देता है। सूर शैशव और बाल्य जीवन के वात्सल्य भाव पोषक घटना-प्रसंगों का भी वर्णन किया 'ब्रजविला ।-कृष्ण के युगल-विहार के वर्णन में राधावल्लभी और चैतन्य संप्रदाय के भक्तों ने कुछ करता । घटना-प्रसंगों की भी उद्भावना की है।

कृष्ण की ऐश्वर्यसूचक लीलाएँ 'सूरसागर' के केवल दशम स्कंध—उत्तरार्ध में दी गई हैं। किंतू द्वारकावासी महाराज श्रीकृष्ण के चरित-वर्णन में सूरदास की विशेष रुचि नहीं है और समस्त वर्णन केवल कथा की पूर्ति के लिए जान पड़ता है। केवल रुक्मिणी-परिणय इस कथा-भाग में अधिक कवित्वपूर्ण है और उसमें माधुर्य और दैन्य भावों का अद्भुत मिश्रण हुआ है। सुदामा-दारिद्रय-भंजन की कथा को भी किनित विस्तार मिला है और उसमें कृष्ण की दीनबन्धुता का चित्रण किया गया है। यद्यपि सूरदास कृष्ण के परब्रह्मत्व का संकेत करते कभी नहीं थकते और पद-पद पर उसका स्मरण दिलाते जाते हैं, फिर भी उनके असुर-संहार कार्यों के वर्णन में उनके -परम पराक्रम की व्यंजना उनका उद्देश्य नहीं है, अपितु विस्मय-व्यंजना के साथ वात्सल्य अथवा सस्य भाव का पोषण ही उन्हें अभीष्ट है। शिशु कृष्ण द्वारा पूतना, कागासुर और शकटासुर के संहार से कृष्ण के देवत्व की सूचना अवश्य मिलती है, परन्तु कवि कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव दृढ़ रखने के लिए अधिक दत्तचित्त दिखाई देता है। इसी प्रकार वत्स, वक, अब, धेनुक, प्रलंब, शंलचुड, वृषभ, केशी और भौम असूरों का वध तथा बाल-वत्स-हरण और कालिय-दमन लीलाओं मे कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व की सूचना और विस्मय-व्यंजना के साथ-साथ सख्य और वात्सल्य भावों की दृढ़ता संपादित करने का अधिक सचेष्ट प्रयत्न किया गया है। गोवर्घन पूजा के वर्णन में भी इन्द्र की पूजा का खण्डन करके कृष्ण की अनन्य मान्यता की प्रतिष्ठा करते हुए, यशोदा के वात्सल्य और गोप-सखाओं के सख्य भावों को सुरक्षित रखने की ओर अधिक घ्यान दिया गया है।

परंतु सूरदास ने वात्सल्य और सख्य से भी अधिक माधुर्य भाव का विस्तार किया है। बाल्य काल के माखन-चोरी के प्रसंग से आरंभ कर चीरहरण, पनघट, दान, यमुना-विहार, मुरली-वादन, रास, जलकीड़ा, खंडिता-समय, हिंडोल, बसंत और फाग आदि लीलाओं में कृष्ण-गोपी के संयोग-सुद्धों का किमक विकासशील माधुर्य प्रेम बड़ी गहनता और तत्मयता के साथ चित्रित किया गया है। इस माधुर्य भाव के आराघ्य है परम सुंदर, परम आनंदमय श्रीकृष्ण और आराधिका हैं अगणित गोप किशोरियाँ। किंतु कृष्ण के परम आनंद रूप की संपूर्णता उनके युगल—राधा-कृष्ण—रूप में ही होती है। गोपियों का माधुर्य भाव भी राधा के परम माव में ही संपूर्णता प्राप्त करता है। अतः सूरदास ने बाल्य काल के 'चकई-भौरा' खेलने से आरंम करके राधा-कृष्ण के बाल केलि, सर्य-देशन, उपर्युक्त माखन-चोरी आदि लीलाओं, अनुराग-समय, बोंखयाँ-समय के पदी तथा राधा-कृष्ण-विवाह और मान-लीलाओं में राधा-कृष्ण-प्रेम के किमक विकास का वर्णन किया है। गोपियों के लिए यह प्रेम परम आदर्श और स्पृंहणीय है। श्रीकृष्ण के मयुरा-गमन और मथुरा-प्रवास के वियोग धर्णन में भी माधुर्य भाव का ही विस्तार और उसी की गहनता अधिक है, यद्यपि वात्सल्य की मामिकता भी कम नहीं है तथा सस्य माव मी यत-तथ बांजित हुआ है। दशम स्कंष—उत्तरार्घ के कुरुक्षेत्र-मिलन में है तथा सस्य माव मी यत-तथ बांजित हुआ है। दशम स्कंष —उत्तरार्घ के कुरुक्षेत्र-मिलन में

माघुर्य भाव की प्रधानता है और व्रजवासी कृष्ण की लीला राघा-कृष्ण के कीट-भूंग की तरह परम-मिलन के साथ समाप्त होती है।

इस प्रकार सूरदास कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा-प्रवास और द्वारका-प्रवास तक का वर्णन करते हुए उनके ब्रजवल्लभ रूप पर ही निरंतर दृष्टि रखते हैं और विविध-भाव-संविल्ल परम प्रेम का उत्तरोत्तर विकास करते हुए उसकी चरम आनंददायिनी परिणित दिखाते हैं। उनके कृष्णकाव्य में बाह्य और सरसरी दृष्टि से देखने पर भले ही बिखरापन और कथा के एकात्मक विन्यास में व्यवधान दिखाई दे, वास्तव में उसमें आंतरिक कथात्मकता और भावात्मक एकसूत्रता निरंतर विद्यमान रहती है। इस एकसूत्रता में कृष्ण की उन लीलाओं के द्वारा भी बाह्य दृष्टि से विष्णुंखलता पैदा होती जान पड़ती है जिनकी रचना सुसंहत, एकात्मक प्रबन्ध के रूप में हुई है। वस्तुतः उपरिलिखित लगभग सभी कृष्ण-लीलाएं स्वतंत्र प्रबन्धों के रूप में रची गई है, जिन्हें हम खण्डकाव्य का नाम दे सकते है। परंतु, जैसा कहा गया है, इन सब लीलाओं का उपयोग कृष्ण्कथा के निर्माण के लिए हुआ है। संपूर्ण कृष्ण-कथा में समाहत होकर ही उनका वास्तविक मूल्यांकन हो सकता है, क्योंकि न केवल वे अलग-अलग कृष्ण-कथा के अंश मात्र का वर्णन करती हैं, वरन भाव-विकास में भी उनका अनिवार्थ सहयोग रहता है।

कृष्ण-भिन्त के परवर्ती किया। कृष्ण की असुर-संहार-लीला की तो प्रायः सर्वथा उपेक्षा ही संपूर्ण प्रेम-कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण की असुर-संहार-लीला की तो प्रायः सर्वथा उपेक्षा ही की गई है, अधिक से अधिक उसका यदा-कदा प्रसंगवश उल्लेख मात्र हुआ है। इसी प्रकार कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन भी भक्त किवयों ने बहुत कम किया। व्रजवल्लभ बाल कृष्ण की वात्सल्य बौर सस्य व्यंजक लीला भी बहुत थोड़े से किवयों ने गाई। कृष्ण-भक्त संप्रदायों में केवल पुष्टि-मार्ग में बाल कृष्ण की इष्टदेव माना गया था, अतः केवल पुष्टिमार्गीय भक्त कियों ने बाल लीलाओं के स्फूट पद रचे हैं। संपूर्ण बाल-लीला रचने की ओर उनकी भी प्रवृत्ति नहीं थी।

राधावल्लभी संप्रदाय के चाचा हित वृन्दावनदास ने 'लाड़सागर' मे राधा के प्रति उसके माता पिता—कीर्ति और वृषभानु—का वात्सल्य भाव प्रकट करके कृष्णकाव्य में एक नवीनता पैदा करने की चेष्टा की है। यद्यपि 'सूरसागर' में भी राधा की माता कीर्ति का वात्सल्य कई स्थलों पर चित्रित किया गया है, परंतु 'लाड़सागर' में राधा के प्रति वात्सल्य भाव को जो प्रमुखता, विस्तार तथा एक पारिवारिक परिवेश प्रदान किया गया है वह काव्य-गुगों के अधिक उत्कर्ष न होने पर भी, अपनी एक विशेषता रखता है।

प्राचीन काल से कुष्णकाव्य का सबसे अधिक लोकप्रिय विषय राधा-कृष्ण और गोनी-कृष्ण की प्रेम-कीड़ाओं के प्रसंग रहे हैं। कृष्णकाव्य की यह परंपरा ऐसी दढ़ और सहज आकर्षण-प्रमें थी कि उसे कृष्ण-भक्त किय भी छोड़ नहीं सकते थे। दूसरे, निम्बार्क, चंतन्य, हरिवंश और हरिदास—इन सभी कृष्ण-भिक्त संप्रदायों में स्वयं माधुर्य भाव का सर्वाधिक महत्व था और राधा-कृष्ण और गोपी-कृष्ण की प्रेम-लीलाओं का श्रवण, स्मरण, चिंतन और गायन उनकी प्रेम-भिक्त साधना का अनिवायं अंग था। संभवतः इन संप्रदायों के सम्मिलित प्रभाव से कृष्ण-भिक्त माधुर्य भाव में ही केन्द्रीभृत होने लगी थीं; वल्लभ-संप्रदाय भी उससे अप्रभावित न रह सका। अतः उपर्युक्त संप्रदायों के कवियों की भाँति पुष्टिमार्गीय कवियों ने भी राधा-कृष्ण

और गोपी-कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाओं — यमुना-विहार, निकुंब-लीला आदि विषयों पर प्रचुर रच-नाएँ कीं। सूरदास के काव्य में भी राधा-कृष्ण और गोपी-कृष्ण की प्रेम-कथा का ही विस्तार सबसे अधिक हैं। सूरदास के उपरांत लगभग सभी कृष्ण-भक्त किवयों की दृष्टि कृष्ण की आनंद लीला के केवल मधुर पक्ष पर ही रही। हित हरिवंग और उनके राधावल्लभी संप्रदाय के किव, हरिदास और उनके सखी संप्रदाय के अनुयायी भक्त तथा चैतन्य के गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित भक्त किव, सभी लगभग एक स्वर से राधा और गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम-विहार का वर्णन करने में लीन दिखाई देते हैं।

परंतु सूरदास ने कृष्ण की मधुर रित के वर्णन में एक विशेष प्रकार का विवेक रक्षा था, उन्होंने कृष्ण और राधा तथा कृष्ण और गोपियों के प्रेम-संबंधों में एक निश्चित आध्यात्मिक और भावात्मिक अंतर की व्यंजना की थी। परवर्ती किवयों ने इस सूक्ष्म अंतर को भुला दिया; इन किवयों के प्रेम-वर्णन कुछ थोड़े से चुने हुए प्रसंगों तक सीमित रह गए। कृष्ण का कीड़ास्थल केवल यमुना-कूल, लता-निकुंज और अंतःपुर-प्रकोष्ठ ही रह गया। सूरदास ने कृष्ण में जिस मानसिक वीतरायत्व की निश्चत और अखण्ड व्यंजना की थी वह सर्वथा भुला दी गई। स्वामा-विक था कि इस इहलौकिकता से आकान्त और उत्तरोत्तर आध्यात्मिक संकेतों से रिहत कृष्ण-लीला ने उन परवर्ती किवयों को एक अत्यंत सुविधाजनक विषय सुलभ कर दिया जो बाह्य स्प में विलासी जीवन बिताने वाले राजाओं, सामन्तों और रईसों के मनोरंजन का सामान जुटाते थे। सूरदास ने गीति-शैली में प्रबन्ध-रचना की जो पद्धित डाली थी, परवर्ती किव उसका भी निर्वाह नहीं कर सके। उन्होंने साधारणतया 'भागवत' तथा अन्य पुराणों में और विशेषतया सूरदास के काव्य में विणत व्रजवल्लभ कृष्ण की प्रेम-कथाओं को आधार मानकर स्फुट पद्ध-रचना करने में ही अपनी प्रतिभा और भिनत-भावना का उपयोग किया; उनकी मौलिक उद्भावना केवल छोटे-छोटे प्रेम-प्रसंगों की कल्पना में ही दिखाई देती है।

#### काव्य-रूप और छंद-प्रयोग

कृष्ण-भिंत काव्य प्रधानतया गीतिकाव्य है। किन्तु इस गीतिकाव्य की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। कृष्ण-भिंत के गीतिकाव्य में आत्म-निवेदन का तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है, किंतु उसका रूप सदैव ही व्यक्तिगत नहीं होता, अपितु उसके माध्यम कृष्ण-कथा के कोई पात्र—यशोदा, राधा, गोपी, गोप-सखा आदि—होते हैं। कृष्ण-भक्त किंव उन्हीं के भाव में तल्लीन होकर अपनी व्यक्तिगत सत्ता विस्मृत करके कृष्ण के रूप-विशेष पर समिपत हो जाता है। अतः उसके गीतिपदों की स्वानुभूतिमूलक तन्मयता उसकी भिंत-भावना की गहनता पर निर्भर होती हैं। मीरां को छोड़कर, जिनका आत्मिनवेदन व्यक्तिगत रूप में प्रकट हुआ है, कृष्ण-भक्त किंवयों में सबसे अविक भावात्मक तल्लीनता सूरदास में पाई जाती है। किंतु सभी कृष्ण-भक्त किंवयों में सबसे अविक भावात्मक तल्लीनता सूरदास में पाई जाती हैं। किंतु सभी कृष्ण-भक्त किंवयों का काव्य साधारण गीतिकाव्य की अपेक्षा सहृदय श्रोताओं और पाठकों में तदनुरूप भाव उद्दीप्त करने में अधिक सफल हो जाता है, क्योंकि इस काव्य के आलंबन कृष्ण ऐसे लोकप्रिय नायक है जिन्होंने शताब्दियों से समाज के भाव-जगत पर अधिकार रखा है। यही कारण है कि बाश्रयदाता राजा की प्रसन्नता के लिए रचे गए विद्यापति के पद भक्तों को भाव

विभोर करते रहे हैं तथा परवर्ती कवियों की राधा-कृष्ण विषयक रचनाएँ भी, जो संभवतः निश्चित रूप से भक्ति-प्रेरित नहीं हैं, भावुक भक्तों के निकट आदर पाती रही है।

भाव-संकलन और उसकी संहिति, जो सफल गीतिकाव्य के अनिवार्य लक्षण है—
कृष्ण-भिक्त के पदों में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। प्रायः प्रत्येक सफल गीतिपद या तो
कृष्ण, राघा अथवा राघा-कृष्ण की युगल छिव के किसी विशेष पक्ष या उसकी लीला के किसी
विशेष अंग को लेकर जिस प्रधान भाव को उद्दीप्त करता है वह अन्य सहायक भावों की
सहायता से कमशः विकसित होता हुआ अंत में चरम परिणित पर पहुँच कर एक स्थायी प्रभाव
छोड़ जाता है। स्वभावतः व्यक्तिगत स्वानुभूति प्रकट करनेवाले गीतिकाव्य में भाव का
इतना विस्तार और ऐसी विविधता नहीं हो सकती जैसी असंख्य लोक-विश्रुत घटनाओं और
परिस्थितियों का वर्णन करने वाले इस कृष्णकाव्य में सहज ही प्राप्त हो जाती है।

अधिकांश कृष्ण-भिन्त काव्य गेय हैं। उसकी रचना प्रायः कृष्ण-कीर्तन के उद्देश्य से विशेष कालों तथा अवसरों पर विविध राग-रागिनियों में गाने योग्य पदों के रूप में हुई हैं। अतः कृष्णकाव्य की भी मूल प्रेरणा गीतिकाव्य के मूल लक्षण, संगीत तहन में ही है। कृष्णकाव्य के द्वारा भारतीय संगीत परंपरा के अंतर्गत भावपूर्ण भजनों की एक प्रभावशाली संगीत-शैली विकसित हो गई जिसमें स्वर और ताल के साथ शब्द और उसके अर्थ का भी कम महत्व नहीं होता। काव्य और संगीत का यह सामंजस्य अपूर्व और अनुपमेय है। यद्यपि कृष्णकाव्य में अनेक ऐसे पद मिलेंगे जिनमें संगीत या काव्यतस्व एक दूसरे से विशेषता प्राप्त करने का उद्योगसा करता जान पड़ता है, फिर भी दोनों तत्वों के समरस समन्वय के उदाहरण भी कम नहीं हैं। अधिकतर कृष्ण-भक्त किव संगीत में भी व्युत्पन्न थे और संगीत के स्वरों के आश्रय से ही उनके पद रचे जाते थे।

यद्यपि कृष्ण-भिन्त काव्य का विषय परंपराभुक्त और चिर परिचित हैं, फिर भी किवयों ने अनेक छोटे-छोटे नवीन प्रसंगों की कल्पना करके अपने भिन्त-भाव को नवोद्रेक और सहुज स्फूर्ति के साथ प्रकट किया है। किंतु कृष्णकाव्य का सहजोद्रेक और उसकी अंतःप्रेरणा किव की भाव प्रवणता के साथ उसकी भिन्त-भावना की गहनता पर निर्भर है। भक्त किव अपने भाव के द्वारा भगवान के साथ आत्मीयता का जितनी ही अधिक गहरी अनुभूति कर लेता है, उतनी ही स्वाभाविकता और अकृत्रिमता के साथ आत्मिनवेदन करते हुए वह अपने हृदय को खोलकर रख सकता है। यही कारण है कि कृष्ण-भक्त किवयों की गोपियाँ लौकिक शिष्टाचार के माप में जो कुछ उचित और अनुचित समझा जाता है, उसकी विल्कुल परवा नहीं करतीं। भक्त का भगवान के साथ आत्मीय संबंध इतना धनिष्ठ और आडबरहीन होता है कि उसे अपने भाव-समर्पण के लिए कोई लंबी-चौड़ी अथवा टेढ़ी-मेढ़ी भूमिका बाँधने की आवश्यकता नहीं होती। वह जो कुछ कहना चाहता है सीधे और स्पष्ट ढंग से कहता है।

इस प्रकार कृष्णकाव्य के गीतिपदों में गीतिकाव्य की सहज स्फूर्ति, अनाडंबर और निश्छलता अद्भुत रूप में मिलती है। साथ ही यह निश्छलता और नैसर्गिकता प्रायः निरंतर प्रचुर कलापूर्ण गोपन और रहस्य-सौंदर्य से अलंकत है, फूहड़ ग्राम्यता उसमें बहुत कम दिखाई देती है।

किवयों की इसी सौन्दर्य-साघना के अंतर्गत भाषा-शैली के वे असंख्य विधान आते हैं जिनमें किवयों ने लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के द्वारा शब्द-शिक्त का अनुपम विस्तार किया है। कभी-कभी, विशेषतया रूप-वर्णन के प्रसंगों में, किवयों की अलंकार-प्रियता अवश्य उनके पदों को बोझिल बनाकर उनकी सद्यःस्फूर्ति को नष्ट-सा करती देखी जाती है; किंतु रूप-वर्णन के परंपराभुक्त अलंकारों में भी प्रायः उन्होंने अपनी नवीन उद्भावना शिक्त का परिचय दिया है। अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि कृष्णकान्य का उत्तम अंश, जिसका परिमाण प्रचुर है, गीतिकाव्य के समस्त आवश्यक लक्षणों से युक्त है तथा कुछ अपनी विशेषताओं से उसने गीतिकाव्य का श्लाघनीय विषय-विस्तार किया है।

किन्तु कृष्णकाव्य के बृहद आकार में ऐसा अंश भी है जिसके गीतिपदों में गीतिकाव्य के बहुत कम लक्षण मिलेंगे, जिनमें न तो किव की गहन स्वानुभूति होगी, न भाव की संहित तथा जिनमें भावात्मकता के स्थान पर वर्णनात्मकता ही अधिक होगी। स्वयं 'सूरसागर' में अनेक लंबे और वर्णनात्मक पद हैं जिनमें घटना और इतिवृत्त की प्रधानता तथा भाव की न्यूनता और विश्वंबलता है। वस्तुतः ये पद गये भी नहीं है और न वे किव की किसी गहरी अनुभूति को व्यक्त करते हैं। परंतु कृष्णकाव्य में गीतिपदों की लोकप्रियता और सफलता का ही यह एक प्रमाण कहा जाएगा कि वर्णनात्मक कथा-प्रमंगों को भी गीतिपदों की शैली में रचा गया है।

कृष्णकाव्य के गीतिपदों की अंतिम किंतु सबसे अधिक महत्त्रपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें स्वानुभूतिमूलक मात्राभिव्यक्ति के साथ-साथ कृष्णकाव्य के अनेक प्रसंगों का प्रायः कमबद्ध रूप में वर्णन मिलता है। 'सूरमागर' में गोपाल कृष्ण की संपूर्ण कथा प्रायः पदों में ही गाई गई है। जैसा कि पीछे कहा गया है, 'सूरसागर' के गीतिपदों में वर्णित संपूर्ण कृष्णलीला में एक सामान्य कथानिबद्ध प्रबन्धात्मकता पूर्ण तो है ही, उसके अंतर्गत विशिष्ट कथानकों को गीतिपदों की शैली में ही और अधिक मुमंबद्धता और पूर्वापर प्रसंग-संदर्भ के साथ रचा गया है; यहाँ तक कि उन्हें प्रसंग से भिन्न करके समझने में प्रायः भूल हो सकती है और फिर भी यह निःसकोच कहा जा सकता है कि इन पदों में भी गीति तत्व प्रायः अक्षुण्ण रहा है। कृष्णकाव्य की यह अतुलनीय विशेषता है कि उसमें प्रबन्ध और गीति के परस्पर विरोधी लक्षण एकाकार हो। गए है।

कृष्णकाव्य में गीति पदों का प्रयोग वस्तुतः 'सूरसागर' को छोड़कर अधिकतर मुक्तक रूप में ही हुआ है। छंबे वर्णनों और कथात्मक प्रबन्धों में प्रायः उस पद्धित को अपनाया गया है जो अपन्नंश काव्य के अनुकरण पर सबसे पहले प्रेमाख्यानक काव्यों में प्रयुक्त हुई है। 'सूरसागर' की 'भागवत' के आवार पर वर्णित अधिकांश कथाएँ चौपई-चौपाई-चौबोला छंडों में रची गई हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण-कथा से संबंधित अनेक वड़ी-बड़ी लीलाएँ, जिनका रूप स्वतंत्र खण्ड-काव्यों जैसा है, चौपई आदि छंडों में दुहराई गई हैं। यह अवश्य है कि इन अंशों की भाषा, शैली और भावना अधिकांश इतनी शिथिल, असमर्थ, व्यक्तित्वहीन और किवत्वशून्य है कि उन्हें सुरदास द्वारा रचित मानने में संकोच होता है। परंतु 'सूरसागर' का द्वादशस्कंधी रूप इन वर्णनात्मक अंशों पर ही निर्भर है और कदाचित पर्याप्त प्राचीन है। वेंकटेश्वर प्रेस और नवलिकशोर प्रेस से प्रकाशित 'सूरसागर' के साथ संलग्न 'सूरसागर-सारावली' भी जो सूरदास के नाम से प्रसिद्ध रही है सार और सरसी छंडों की वर्णनात्मक शैली में रची गई है।

ऐसा जान पड़ता है कि प्रेमास्थानक काव्य और रामकाव्य की भाँति कृष्णकाव्य को भी वर्णनात्मक रूप देने के प्रयत्न होने लगे थे, यद्यपि इस गैली में कवियों को कदाचित अधिक सफलता नहीं मिल सकी। संभवतः कृष्ण-कथा में घटना-वैचित्र्य की अपेक्षा भावात्मकता की प्रधानता ही इसका मुख्य कारण है। सूरसागर' में चौपई आदि छंदों के बीच-बीच दोहों का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल अर्घालियों के युग्म समूहबद्ध करके संस्थाकित कर दिए गए हैं। परंतु नंददास ने 'रूपमंजरी', 'बिरहमंजरी' तथा 'रसमंजरी' में बीच-बीच में दोहे भी रखे हैं। 'दशम-स्कंघ' में भी कहीं-कही दोहे आ गए हैं। ध्रुवदास की व्यालीस लीलाओं या ग्रन्थों में से कई दोहा-चौपाई-चौपई में रचे गए हैं। वृन्दावनदास और ब्रजयासीदाम कमज. रावावल्लभी और वल्लम संप्रदायों के परवर्ती किव हैं, अतः इनके कमशः 'ब्रजप्रेमा दिन्यागर' और 'ब्रजविलास' नामक ग्रन्थों की शैली पर 'रामचरितमानस' का पूरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

कृष्णकाव्य की वर्णनात्मक और कथात्मक रचनाओं में केवल दोहा, रोला, रोला-दोहा के मिश्रण तया दोहा-चौपई-चौपाई आदि के आधार पर निर्मित नत्रीन छंद्रों का भी प्रयोग हुआ हैं। 'सूरसागर' में मिश्रित तथा नवीन निर्मित छंदों का प्रयोग गीतिस्यता के अनुरोध से हुआ जान पड़ता है। सफल, सुमंबद्ध तथा नाटकीय प्रभाव-व्यंजना वाले कथा-प्रमंगों के लिए एक दर्जन स्थलों पर रोला-दोहा के मिश्रित छंद का प्रयोग किया गया है। ' इसमें और अधिक मनोहारिता लाने के लिए 'दानलीला' के वर्णन में छंदांत में दस मात्राओं की एक पंक्ति जोड़ दी गई है। सुरदास के अनुकरण पर नंददास ने भी 'भँवरगीत' और 'स्याम सगाई' में इस मिश्रित छंद का सफल प्रयोग किया है। दोहा और चौपाई छंदों को बीच-बीच से तोड़कर तथा निश्चित मात्राओं की पंक्तियों को जोड़कर इन छंदों में भी सूरदास ने अभिनव संगीतात्मकता पैदा कर दी है। 'सुरसागर' के फाग और होली के वर्णनों में इनका प्रयोग करके विषयानुकुल उत्फल्ल और स्वच्छंद वातावरण पैदा किया गया है। कदाचित सूरदास ने ही सबसे पहले चौपाई की दं। अर्घालियों के बाद १३ मात्राओं की एक पंक्ति जोड़कर एक त्रिपदी छंद का प्रयोग किया था। राधावल्लभी कवियों में यह छंद विशेष रूप में लोकप्रिय रहा है। सेवकर्जा, हरिराम व्यास, चतुर्भुजदास आदि कई कवियों ने इसका प्रयोग किया है। कथात्मक प्रसंगी के लिए केवल रोला छंद का प्रयोग नंददास ने अपने 'रुक्मिणीमंगल' और 'रासपंचाध्यायी' में किया है। यह छंद कृष्णकाव्य के कुछ अन्य कवियों को भी आकृष्ट करता रहा है, जैसे राधावल्लभी सेवकजी की वाणी में तथा 'हरिवंश सहस्रनामावली' में इसका प्रयोग मिलता है।

दोहा छंद कृष्णकाव्य में भी सर्वप्रिय रहा है। यह पूर्वापर प्रसंग-निरपेक्ष मुक्तक रचना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। 'सूरसागर' में कई स्थलों पर इसका प्रयोग मिलता है, जहाँ सूक्तियों के रूप में मार्मिक अनुभव की बातें कही गई है। उदाहरण के लिए, ३२५ वें पद में प्रारंभिक स्थायी और अंतरा छोड़कर पच्चीस दोहों में प्रेम की महत्ता, प्रेम के पथ में आत्म-बिलदान की अनिवायंता तथा प्रेम की अमरता का प्रतिपादन किया गया है। यही पच्चीस दोहें पृथक रूप में सूरदास की 'सूरपच्चीसी' नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यद्यपि संपूर्ण पद भाव-संकलन की

१. दे० सुरसागर।

दृष्टि से एक पूर्ण इकाई हैं, फिर भी प्रत्येक दोहा अपने में पूर्ण और स्वतंत्र भी है। दोहों का इस प्रकार का प्रयोग सभी कृष्ण-भक्त कियों ने न्यूनाधिक रूप में किया है। हित हिरिवंश की रचना परिमाण में न्यून है, फिर भी उनकी स्फुट वाणी में चार दोहे भी पाए जाते हैं। उनके संप्रदाय के तो सभी भक्त कियों ने इस छंद का प्रचुर प्रयोग, विशेष रूप से सिद्धांत-निरूपण, भक्ति-माहात्म्य-वर्णन, व्यावहारिक धर्मोपदेश, अथवा युगधर्म के चित्रण आदि के प्रसंगों में किया है। इस संबंध में हरिराम व्यास और ध्रुवदास का विशेष रूप में नामोल्लेख किया जा सकता है। वल्लभ-संप्रदाय के नंददास ने भी 'मानमंजरीनाममाला' तथा 'अनेकार्थमंजरी' नामक संपूर्ण रचनाएँ केवल दोहा छंद में ही लिखी है। इसी संप्रदाय के नागरीदास (महाराज जसवंतिसह) ने भी इस छंद का प्रचुर प्रयोग किया है। निम्बार्क संप्रदाय के भट्टजी द्वारा रचित 'युगलशतक' में भी दोहों का प्रयोग है।

किवत्त, सबैया, छप्पय, कुंडलिया, गीतिका, हिरगीतिका, अरिल्ल तथा कुछ और छंडों के मुक्तक प्रयोग की परंपरा भी कृष्ण-भिक्त काव्य में प्रारंभ से परिलक्षित होती है। 'सूरसागर' में भी किवत्त, सबैया और गीतिका के कुछ इनेंगिने उदाहरण मिलते हैं। हित हिरवंश की स्फुट वाणी में कुछ सबैया, छप्पय और कुंडलिया भी हैं। इन छंदों का व्यवहार कृष्णकाव्य में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। किंतु इन छंदों का उस प्रकार मुक्तक रूप में पूर्ववर्ती किवयों ने प्रयोग नहीं किया जिस प्रकार परवर्ती रसखान तथा उनके बाद रीतिकालीन शैली से प्रभावित कृष्ण-भक्त किवयों ने किया है। किवत्त और सबैया में भी प्रायः एक प्रकार से सूक्तियाँ ही होती है जिन्हें कृष्ण-कथा के किसी घटना-प्रसंग अथवा भाव-विशेष पर आधारित किया जाता ह।

कृष्णकाव्य के गीति पदों मे भी किवयों ने विविध छंदों का व्यवहार किया है, उसमें मात्रिक छंदों की विविधता अनुपमेय हैं। सफल गीतिकार किवयों ने भाव की अनुकूलता और उपयुक्तता की दृष्टि से गित, लय और ताल का ध्यान रखते हुए लंबे और छोटे छंदों के निर्वाचन में अपनी कला-कुशलता और नाद-सौन्दर्य का परिचय दिया है। कृष्णकाव्य का चरम विकास गीतिपदों में ही हुआ और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों किवयों में भित्त-भावना का भावोन्मेष श्रीण होता गया, त्यों-त्यों कृष्णकाव्य भी गीति शैली के स्थान पर सूक्तिकारों की दोहा, सोरठा, किवत्त, सबैया आदि की शैली अपनाता गया और उसकी परिणित लौकिक श्रृंगार के काव्य में हुई। 'सूरसागर' में भावों के साथ काव्य-रूपों, काव्य-शैलियों और छंदों की जो अनेकरूपता और विविधता मिलती है, वह सूरदास के बाद किसी एक किव में क्या, सिम्मिलत रूप से संपूर्ण कृष्णकाव्य में भी नहीं मिलती। जिस प्रकार भाव की दृष्टि से कृष्णकाव्य सीमित और संकुचित होता गया, उसी प्रकार काव्य-रूप, छंद और शैली की दृष्टि से भी उसमें संकोच आता गया। और, दोनों का कारण यही है कि किवयों में भावानुभूति और अंतःप्रेरणा के स्थान पर उधार लिए हुए भावों को नवीन चमत्कार के साथ उपस्थित करके धनार्जन और यशोलिप्सा की भावना विषक बढ़ती गई।

#### चरित्र-निकपण और पात्रों का प्रयोग

😼 🔻 🕯 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🕏 🖟 🖟 🖟 🕏 🖟 🖟 🖟 🖟 🕏 🖟 🖟 🕏 🖟 🖟 🐧

निर्मित है। पीछे वताया गया है कि उन्हें विष्णु का अवतार मानते हुए भी पौराणिक त्रयी से ऊर परब्रह्म अथवा तत्वज्ञान की परिभाषा में अद्वैत ब्रह्म माना गया है। पंतु कृष्ण के व्यक्तित्व का यह अलीकिक पक्ष कृष्णकाव्य में स्फुट स्थलों, सूक्तियों और संदर्भों में ही मिलता है। कृष्णभिक्त किवयों ने उसका वर्णन नहीं किया, केवल अत्यन्त विलक्षण ढंग से उसकी व्यंजना की है। काव्य के वे सब पात्र जी उनसे प्रेम करते दिखाए गए हैं उनकी अद्भीता को अस्वीकार करते हैं तथा उनके निर्णुगत्व और निराकारत्व का निषेध करते हैं। निश्चय ही यह अस्वीकृति और निषेध न्याय और विवेक पर आध।रित नहीं, वरन प्रेम की चरम अभिव्यक्ति मात्र है। धर्म और दर्शन के आधार पर समस्त कृष्णकाव्य में कृष्ण के ब्रह्मत्व की अत्वर्य स्वीकृति की व्यंजना है, केवल भिक्त-पक्ष मे उनके मानवरूप से ही प्रयोजन हैं—उस मानवरूप से जी उनके विविध भावरूगी प्रेम का आलंबन बन सके। 'महाभारत' के योद्धा कृष्ण भी व्यवहारवादी मानव है, परंतु भक्तों के कृष्ण स्वभाव में उनसे सर्वथा भिन्न है। यशोदा के यहाँ जन्म लेते ही वे देन-काल के अनुकूल सामान्य शिशु की तरह आचरण करने लगते हैं और वजवासपर्यन्त ऐनी मनोहारी क्रीड, एँ करते रहते हैं जिनमें बाल और किशोर काल की मानवीय स्वाभाविकता अंत-प्रोन है।

सूरदास ने उनके इस संपूर्ण चरित्र का चित्रण करने में मनुष्य-प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। सूरदास के इस यथातथ्य चित्रण की अनुपमे ता निर्विवाद है, किंतु वस्तुत: सूर के कृष्ण का आकर्षण केवल मात्र उनकी मानवीय स्वाभाविकता में नहीं है। उनका वास्तविक आकर्षण उनकी विलक्षणता में ही है—स्वाभाविक चित्रण ने उस विलक्षणता को और अधिक निस्तार दिया है। सबसे अधिक अद्भृत तो यही है कि वे ब्रह्म है और ऐसा आचरण करते है कि किसी को उनके ब्रह्मत्व का सहज रूप में ध्यान ही नहीं रहता। यशोदा, नंद और व्रज के वयसक नर-नारी उन्हें निरंतर अपने पुत्र और भोले बालक के रूप में ही ग्रहण करना चाहते हैं, गोप-सखा उन्हें सदैव सुहद के रूप में अपनाए रहना चाहते हैं त ग किशोरी और युवती गोपियाँ उन्हें अपने रित-नायक से भिन्न रूप में कभी देख ही नहीं सकती। फलतः, किंव उन्हें यथाभावानुमार पूर्ण रूप में शिशु, बालक, किशोर, सखा अथवा प्रगल्भ प्रेमी के रूप में उपस्थिन करके मानवीय स्वाभाविकता का अंत कर देता है।

वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के आलंबन कृष्ण के तीन रूपों में पर्याप्त भिन्नता और माथ ही पर्याप्त एकता है। अतः एक ही व्यक्ति जब सहसा भाव-परिवर्तन करके भिन्न रूप में उपस्थित होता है और फिर भी उसकी स्वाभाविकता अक्षुण्ण रहती है, तब पाठक को अत्यन्तं कुतूहल होता है और श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व की यह विलक्षणता उनकी मानवीय स्वाभाविकता के बीच उनकी अतिमानवता के काव्यपूर्ण रहस्य का संकेत कर जाती है। बीच-बीच में होनेवाले पराक्रनपूर्ण विस्मयव्यंजक संहार-कार्य इन संकेतों को और पुष्ट कर देते हैं।

इस संबंध में यह विशेष रूप से देखने योग्य है कि नंद, यशोदा, गोप, गोपी आदि के साथ राग-रंग में आचूल मम्न श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में कुशल संकेतों द्वारा निरंतर वीतरागत्व की व्यंजना होती जाती है। अकूर के साथ मथुरा जाते समय उनका यह भाव स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। उनके चरित्र के इस गुण से, काव्य के साधारण अर्थ में, उनके सफल नायकत्व की विश्वज्ञणता तथा भक्ति के आध्यात्मिक अर्थ में, उनके वास्तविक व्यक्तित्व की अलीकिकता व्यंजित होती है और इस प्रकार भक्त कि के चरित-नायक में गीता के योगिराज कृष्ण की अनासक्ति का व्यावहारिक दर्शन होता है।

सूरदास ने श्रीकृष्ण के इस संपूर्ण चिरत का चित्रण किया है। अन्य कियों ने उनकी उपर्युक्त विशेषताओं में से कुछ ही प्रकट कीं। बहुत थोड़े किव, ओर वह भी विच्छित्र रूप में, सूरदास के बाल और किशोर कृष्ण का वह चित्र दे सके जो वात्सल्य और सख्य भावों का आलंबन है। अधिकांश किव उनके माधुर्यपूर्ण चिरत की ही ओर झुके और राधा और गोपियों के साथ उनके प्रेम-संबंधों के चित्रण में ही लीन रहे। यद्यपि अनेक किवयों ने इस चित्रण में अतीव तन्मयता प्रदर्शित की है, परंतु सूरदास ने उसमें वीतरागत्व और अनासिक्त के संकेतों तथा अन्यान्य उपायों से आध्यात्मिकता की जो उच्च काव्यमयी व्यंजना की थी, वह संभवतः कोई अन्य किव नहीं कर सका।

कृष्ण के असुर-संहारी रूप में सूरदास ने ओज का तो सिन्नवेश नहीं किया, परंतु उन्होंने जिस अलौकिक विस्मय की व्यंजना के लिए कृष्ण की आनंदमयी लीला में चिरत के इस पक्ष की अवतारणा की थीं, उसे संभवतः अन्य किव नहीं समझ सके। अतः श्रीकृष्ण का चिरत लौकिक होते-होते इहलौकिकता में ही बद्ध होता गया और उसमें मानव-व्यक्तित्व की संकुचित एकांगिता ही शेष रह गई। फलतः जीवन की व्याख्या की कसौटी पर कसने पर वह अत्यंत कित्पत और अययार्थ लगता है, राग-रंग और आनंद-विहार में लिप्त जीवन का मानो कोई उद्देश्य ही न हो।

परंतु वास्तविकता यह है कि कृष्ण-चरित जीवन के वास्तविक चित्रण अथवा आदर्श चित्रण के रूप में रचा ही नहीं गया। उनकी लीला का लीलानंद के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। उसका उद्देश्य तो अखण्ड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की व्यंजना करना ही है। कवियों ने उस आनंद का चरम रूप स्त्री-पुरुष के रित भाव में कित्पत किया है। अतः श्रीकृष्ण को परमानंदरूप में परम पुरुष मानकर प्रकृतिरूप राधा के संयोग से उसकी पूर्णता सिद्ध की गई है।

सूरदास ने कृष्ण की भाँति राधा को भी सहज मानवीय रूप में चित्रित किया है तथा राधा और कृष्ण के प्रेम-भाव को बाल्यावस्था से ही सहज आकर्षण के रूप में आरंभ करके उसका मनोविज्ञानसम्मत विकास दिखाया है। इस प्रकार राधा के चरित के दो पक्ष है। वास्तव में तो वे कृष्ण से अभिन्न हैं, किंतु व्यवहार में उन्हें उत्तरोत्तर कृष्ण के प्रेम को अधिकाधिक प्राप्त करने में प्रयत्नशील चित्रित किया गया है। बाल्यावस्था का आकर्षण पारिवारिक और सामाजिक बाधाओं का जैसे-तैसे अतिकमण करता हुआ उस स्थित को पहुँच जाता है जब वे अत्यंत विवस, अधीर और कातर हो जाती हैं। किंतु कृष्ण के आदेश से उन्हें अपना प्रेम गुप्त और गूढ़ रूप में रखना पड़ता है। दुर्मिलन-जन्य वियोग की अग्नि में तपकर, गर्व का सर्वथा परिहार हो जाने पर, स्वात्म को सर्वभावेन समर्पित कर देने के उपरांत ही उन्हें श्रीकृष्ण का संयोग-सुख प्राप्त होता है। रास-कीड़ा के अंतर्गत, वन-भूमि के स्वच्छंद वातावरण में राधा-कृष्ण का विवाह रचा जाता है और तदुपरांत राधा और कृष्ण दाम्पत्य भाव से प्रेम करते दिखाए जाते हैं। राधा का प्रेम परिपूर्ण होने पर इतनी महत्ता प्राप्त कर लेता है कि स्वयं श्रीकृष्ण उसकी याचना करते हैं बौर राधा के मान करने पर उन्हें मनाते तथा उनके विरह में व्याकुल होते हैं।

संयोग की अवस्था में राघा का शरीर और मन सौंदर्य, कांति और उत्फुल्लता का आगार है। वे अत्यंत चंचल, चतुर और विनोदमयी है तथा उनके मन का भाव उनके चपल अनियारे नयनों से अत्यंत आकर्षक रूप में व्यक्त होता है। किंतु वियोग की अवस्था में वे अत्यंत खिन्न, मिलन और मूक हो जाती हैं, उनका प्रेम गूढ़ से गूढ़तर हो जाता है, उनकी प्रकृति में अपार गंभीरता आ जाती है। राघा के प्रेम की महत्ता तथा कृष्ण से उसकी अभिन्नता का प्रमाण कुरुक्षेत्र-मिलन के अवसर पर मिलता है जब राघा और कृष्ण कीट-मृंग की मौंति एकाकार हो जाने हैं।

सूरदास ने राधा के चरित-चित्रण में मानवीय स्वामाविकता का पूर्ण समावेश करते हुए, सूक्ष्म, रहस्यमय, किंतु असंदिग्ध संकेत किए हैं जो उनके अलौकिक व्यक्तित्व के व्यंजक हैं। किंतु सूरदास के अतिरिक्त अन्य किसी किव ने न तो राधा के प्रेममय चरित का मनोविज्ञान-सम्मत चित्रण किया और न उसमें ऐसे गूड रहस्य-संकेत ही किए। प्रायः वे सूरदास के चित्रण को मानसिक पृष्ठभूमि में रखकर अधिकतर राधा-कृष्ण के प्रेम-विलास के ही चित्र अंकित करने रहे। इन चित्रों में निःसंदेह प्रेमी नायिका के अनिगनती रूप और असंख्य माव मिलने हैं। एक सीमित क्षेत्र में प्रेमी स्त्री-पुरुष का ऐसा मनोहारी चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। परंतु अंतत्रोगत्वा है राधा एक भाव की प्रतीक मात्र। उस भाव के अंतर्गत तो उनमें पूर्ण मानवीय स्वाभाविकता अवश्य है, पर उसके अतिरिक्त उनका कोई रूप नहीं मिलता।

'सूरसागर' में राघा के इस महत्व का कारण अन्य संप्रदायों का, विशेष रूप में राघा-वल्लभी संप्रदाय का प्रभाव बताया जाता है। परंतु सूरदास से पहले इन संप्रदायों के किसी किव का उल्लेख नहीं हुआ है। हित हरिवंश का रचना-काल सूरदास के बाद प्रारंभ हुआ, परंतु वे उनके समकालीन अवश्य थे। हित हरिवंश के 'हितचौरासी' में 'तत्सुखि-भाव' के प्रेम-सिद्धांत तथा राघा-कृष्ण की अद्धयता का निरूपण करते हुए केवल उनके नित्यविहार, सुरित, प्रृंगार, मान, राम आदि का स्फुट वर्णन किया गया है। अष्टछाप के किवयों के स्फुट पदों में तो 'सूरमागर' की भूमिका ही विद्यमान है। नंददास ने 'भागवत' के अधिक अनुकूल रहकर रचना की है, अतः उन्होंने राघा की अपेक्षा सामूहिक रूप में गोपियों को अधिक महत्व दिया है। राघावल्लभी, हरिदासी, निम्बार्क तथा गौड़िय संप्रदाय के सभी किवयों ने अपने-अपने संप्रदायों के सिद्धांता-नुसार राघा के युगल रूप, संयोग-सुख, स्वकीया-भाव अथवा परकीया-भाव के प्रेम का चित्रण करते हुए राघा को नि:मन्देह अधिक महत्ता प्रदान की है, परंतु फिर भी उनके चित्रण अपूर्ण और एकांगी हैं। हित वृन्दावन दास के 'लाड़सागर' और 'ब्रजप्रेमानंदसागर' में राघा को वात्सल्य-सनेह-संविलत स्वकीया नवोढ़ा के रूप में चित्रित करने की चेष्टा की गई है, परंतु यह चित्रण अत्यंत सीधा-सादा तथा सौन्दर्य और कला से सर्वथा शून्य है।

रित भाव के विकास और उसकी चरम परिणित में राघा काम-भावमंत्रत्र गोपांगनाओं की आदर्श है। यद्यपि गोपियाँ जानती है कि राघा के गूढ़ भाव की उपलाब्य मंभव नहीं है, फिर भी वे उनका अनुकरण करते हुए, प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहनी है। सूरदास ने राघा की भाँति गोपियों के प्रेम का भी उत्तरोत्तर विकास दिखाया है और गर्व-नाश के हेतु विविध परीक्षाओं के द्वारा कुटण की उनकी सहायता करते चित्रित किया है। यद्यपि खंडिता नायिकाओं के रूप में 'सूरसागर' में श्रीकृष्ण उन्हें एकांत प्रेम का प्रतिपादन करने दिखाए गए है, फिर मी

सूरदास ने उनके प्रेम को राधा के प्रेम की भाँति महत्ता नहीं दी। न तो गोपियों के साथ उनका दाम्पत्य संबंध दिखाया गया और न उनके प्रेम में वैसी उत्सुल्लता, प्रसन्नता और गूढ़ता व्यंजित की गई। वे निरंतर विकल प्रेम को परिपूर्ण बनाने में प्रयत्नशील रहती हैं। सूरदास के अतिरिक्त राधा और गोपियों के इस आध्यात्मिक अंतर को कोई कवि ऐसी कुशलता से नहीं निभा सका।

किंतु गोपियों के चरित्र-चित्रण में व्यक्तिगत विशेषताएँ बहुत कम दिखाई गई हैं। स्रदास ने केवल लिंता और चंद्रावली नाम की दो गोपियों में किंचित व्यक्तिगत विशेषताओं का उल्लेख किया है तथा कुछ अन्य गोपियों—शीला, सुषमा, कामा, वृन्दा, कुमुदा, प्रमदा आदि—के नामोल्लेख मात्र से उनकी विशिष्टता बताई हैं। इनके अतिरिक्त कृष्णकाव्य में परंपरा से चले आते हुए गोपियों के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, यथा, विशाखा, हरिप्रिया, सुमुखी, वल्लभी, माधुरी, माधवी, श्यामला, लीला, पद्मा, वनप्रिया आदि। किंतु इन नामों के साथ किसी स्पष्ट व्यक्त-वैचित्र्य का बोध नहीं होता। कभी-कभी कुछ नाम भावों के प्रतीक रूप में अवश्य प्रयुक्त हुए हैं, पर सब मिलाकर काम-भाव वाली सभी गोपियों की प्रकृति और व्यवहार एक-समान हैं। वे सम्मिलत रूप से कृष्ण की प्रिया हैं और यह बात उनके प्रेम की लोकातीत गूढ़ता का पर्याप्त प्रमाण है। राधा की भाँति वे भी भाव की प्रतीक मात्र हैं। वृज के सहज ग्रामीण वातावरण में वे अवश्य अत्यंत यथार्थ रूप में चित्रित की गई हैं, किंतु उनका चरित भी भाव-विशेष की सीमाओं में आबद्ध है, जीवन की व्यापकता उसमें नहीं मिलती।

राधावल्लभी संप्रदाय की स्थित इस विषय में कुछ भिन्न है। उसके अनुसार गोपियों की सबसे बड़ी आकांक्षा यह होती है कि वे राधा-कृष्ण के नित्य निकुंज-रित-विहार के संपादन में अधिक से अधिक घनिष्ठतापूर्वक सहायक हों तथा कुंज-रंघों से उस विहार का दर्शन कर सकें। इस 'तुत्सुखि भाव' की गोपियों में आठ अंतरंग सिखयों का नामोल्लेख अवश्य किया गया है, परंतु नित्य विहार की निष्क्रिय द्रष्टा मात्र होने के कारण उनमें किन्हीं व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रकट होने की कोई सभावना नहीं है। नित्यविहारी राधा-कृष्ण की परिचर्या मात्र को वे अपना परम सौभाग्य मानती हैं, अतः उनके भावलोक में भी किसी विशेष कियाशीलता की कल्पना नहीं की जा सकती। गौड़ीय सप्रदाय के भक्तों ने भी यद्यपि सिखयों, मंजरियों और यूथेश्वरियों की पृथक स्थितियाँ स्वीकार की है, परंतु गोपियों के व्यक्तिगत चरित-चित्रण की ओर उनका भी कोई प्रयास नही दिखाई देता। सखी संप्रदाय की भी स्थिति ऐसी ही है। सूर के परवर्ती कृष्णकाव्य में गोपियों के चरित और भाव में उत्तरोत्तर संकोच आता गया तथा राधा और अन्य गोपियों का अंतर भी प्रायः विस्मत हो गया।

श्रीकृष्ण के साथ माधुर्य रित करने वाली स्त्रियों में कुब्जा और रिक्मणी को भी गिना जा सकता है। इन दोनों के चिरत्रों में स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत विशेषताएँ पाई जाती हैं और अनेक कृष्ण-भक्त किवयों ने प्रायः उन्हें उभारकर चित्रित किया है। कुब्जा गोपियों की असूया, ईष्यीं तथा व्यंग्य-वचनों का लक्ष्य रही है, क्योंकि मथुरा-प्रवासी कृष्ण का प्रेम उसे कहीं अधिक सरलता से प्राप्त हो गया था। काव्य में वह अत्यंन्त हीन, अहम्मन्य और वक्रशील नारी के रूप में उपस्थित की गई है, पर वस्तुतः उसके चरित्र से कृष्ण की अपार भक्तवत्सलता प्रमाणित होती है।

रितमणी का चरित्र भी कृष्ण की भक्त-बत्सलता का ही द्योतक है। दांपत्य भाव का होते हुए भी उसके प्रेम में दैन्य की अधिकता है, क्योंकि उसमें राषा के प्रेम की भाँति स्वच्छंदता नहीं है। परकीया रूप में उसके प्रेम को विकसित होने का अवसर नहीं मिला, अतः उसमें गूढ़ता, गंभीरता, महत्ता और गौरव का अभाव है। उसके प्रेम में गोपियों जैसी आध्यात्मिकता का कोई संकेत नहीं मिलता।

माधुर रित को अपनाने वाली गोपियों के अतिरिक्त वर्ज में ऐसी भी स्त्रियाँ हैं जो कृष्ण के प्रति अनुकम्पा अथवा वात्सल्य का भाव रखती है। यशोदा उनमें प्रमुख है। सुरदास ने यशोदा के रूप में सहज, स्नेहशील मातृत्व का सजीव चित्रण किया है। सरलता और स्नेहशीलता—उनके चरित्र के यही दो प्रयान गुण है, जिन्हें सुरदास ने अनेक यथार्थ परिस्थितियों की विविध घटनाओं में बड़ी स्वाभाविकता के साथ व्यंजित किया है। किंतु सूर के परवर्ती दवियों की संवेदना राघा और गोपियों के माधुर्य भाव में सीमित रही, अतः भूले-भटके यदि वात्सल्य का कभी चित्रण भी हुआ, तो सदैव ही उसकी भूमिका में सुरदास की यशोदा का चरित्र रहा है। यशोदा के अतिरिक्त वात्सल्य भाव किसी अन्य गोपी में विशेष रूप से नहीं दिखाया गया, यद्यपि ज की सभी वयस्क गोपियाँ यशोदा के भाव की स्वभावतः भागी है। केवल बलराम की भाता रोहिणी और राघा की माता कीर्ति में सुरदास ने यशोदा के वात्सल्य की झलक दिखाई है। इनके अतिरिक्त देवकी के मातृवत वात्सल्य में दैन्यपूर्ण भितन-भावना का सिन्नवेश किया गया है, लगभग उसी प्रकार, जैसे रिक्मणी का माधुर्य भाव दैन्यपूर्ण भित्त से प्रभावित है।

कृष्णकाव्य में स्त्री पात्रों की प्रधानता और प्रचुरता है, क्योंकि उसमें भाव की प्रधानता है। अतः कृष्णकाव्य के सभी स्त्री पात्र वात्सल्य और माधुर्य, इन्हीं दो भागों में बँट जाते हैं। इन दोनों भावों को व्यक्त करने वाली स्त्रियों के चित्रण में, विशेषतया सूरदास ने तथा सामान्य-तया उनका अनुकरण करने वाले अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने, मानवीय स्वाभाविकता की सहज प्रतीति कराने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

कृष्णकाव्य के पुरुष पात्र भी प्रधानतया दो वर्गों में बँट जाते हैं। नंद तथा उनके सम-वयस्क गोप अनुकंपा रित प्रकट करते हैं तथा कृष्ण के कीड़ा-सहचर गोप उनके साथ सखा भाव से प्रेम करते हैं। यशोदा की भाँति नंद के चरित्र में भी सरलता और स्नेह्शीलता की अधिकता है। वे भी अपनी पत्नी की भाँति इतने सरल है कि कृष्ण के संबंध में तनिक-सी आशंका से भय-भीत हो जाते हैं और तनिक-से हर्ष से फूल उठते हैं। वज के सभी वयस्क गोप इसी प्रकार सरल विश्वासी और नागरों के प्रति शंकाशील है।

कृष्ण के गोप सला भी अत्यंत सरल, चंचल, मोदिप्रिय और सद्यःप्रभावशील हैं। कृष्ण-प्रेम के स्थायी भाव के अंतर्गत वे कितनी शीघता से भाव-परिवर्तन करते हैं! इन सखाओं में सूरदास ने अर्जुन, भोज, सुबल, श्रीदामा, मधुमंगल आदि का नामोल्लेख किया है; पर व्यक्ति-गत परिचय केवल श्रीदामा के चरित्र का मिलता है जो काल्यि-दमन लीला की भूमिका में विशेष रूप से सामने आते हैं। परंतु 'ब्रह्मवैवर्तपुराण' में श्रीदामा का जैसा महत्त्व और प्रभाव चित्रित किया गया है, उसका कोई संकेत 'सूरसागर' में नहीं मिलता। 'सूरसागर' पर 'ब्रह्मवैवर्त' की छाया भी नहीं जान पड़ती। परवर्ती कवियों ने, यदि कभी कृष्ण-सखाओं के प्रेम का चित्रण किया है तो केवल सामूहिक रूप में ही किया है। इन समस्त सखाओं को गौड़ीय वैष्णवों के अनुसार अवस्थानुसार तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—कृष्ण से बड़े जो बलराम के सदृश उनके प्रति अनुकंपा मिश्रित स्नेह रखते हैं, कृष्ण से छोटे जो सुरदास के रैता, पैता, मना, मनसुखा की भाँति कृष्ण के स्नेहभाजन हैं तथा कृष्ण के समानवय, समान शील-व्यसन सखा जो उनकी मधुर लीला में भी बहुत दूर तक उनके साथ रहते हैं और उनके साथ कीड़ा-सुख का भी थोड़ा-बहुत लाभ उठाते हैं। अष्टछाप के प्रसिद्ध किव इन्हीं सखाओं के भाव से कृष्ण-लीला का वर्णन करते बताए गए हैं। उन्हें अष्टसखा कहकर भी सम्मानित किया गया है। गोपियों को मुख करके आर्य-पथ से विचलित कर देने वाली कृष्ण की मुरली उनके सखाओं को अत्यंत प्रिय है और वे उसके मोहक नाद-सौंदर्य के रहस्यपूर्ण आनंद के लिए निरंतर लालायित रहते हैं।

कृष्ण के सखाओं में बलराम का एक विशेष स्थान है। वास्तव में वे कृष्ण के सखा नहीं, अपितु उनके बड़े भाई तथा उनके अलौकिक व्यक्तित्व के एक अंश के प्रतीक हैं। कृष्ण के संहार और उद्धार के अतिप्राकृत कार्यों में वे उनकी सहायता करते हैं; उनके व्यक्तित्व में कठोरता और प्रखरता है तथा तमस का प्रतिनिधित्व करते हुए वे कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व की पूर्ति करते हैं। अतः पुष्टिमार्गी भक्तों ने श्याम-बलराम की जोड़ी को अपने इष्टदेव के रूप में माना है। पुराणों की परंपरा के अनुसार सूरदास ने भी रौद्र रूप बलराम के सुरापान और उन्माद का उल्लेख किया है, पर उनके चरित्र की यह विशेषता कृष्णकाव्य की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, अतः कियों ने उसका अधिक विस्तार नहीं किया। वे केवल अवसर के अनुकूल कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व की गृढ़ व्यंजना करते हुए पाए जातें है।

कृष्णकाव्य के अन्य पुरुष पात्रों में वसुदेव, अक्रूर, उद्धव, और सुदामा अनुकूल भाव से भिक्त करने वाले और कंस आदि प्रतिकूल भाव से निरंतर ध्यान करने वाले पात्र हैं। दोनों प्रकार के पात्र अपने-अपने भाव से कृष्ण-भक्त ही कहे गए हैं। वसुदेव देवकी के समान वात्सल्य भाव से प्रीति करते हैं, जिसमें कृष्ण के अलौकिक व्यक्तिव की स्पष्ट और असंदिग्ध प्रतीति के कारण दैन्य भाव का निश्चित पुट रहता है। अक्रूर कंस के कर्मचारी हैं, अतः उन्हें उसकी आज्ञा से कृष्ण को मथुरा लाना पड़ता है। व्रजवासियों के निकट अक्रूर का यह कार्य क्रूर हैं, अतः वे किंचित व्यंय और भत्नों के लक्ष्य बनाए गए हैं, तथापि अक्रूर हृदय से कृष्ण-भक्त हैं। सूरदास ने उनके प्रारंभिक भाव-इन्द्व का संक्षिप्त, किन्तु मार्मिक चित्रण किया है। कृष्ण का सामीप्य और अंत में आतिथ्य पाकर उन्हें जो सौभाग्य मिला, वह भक्तों के लिए स्पृहणीय है। सुदामा के चरित्र में सूरदास तथा कुछ थोड़े से अन्य कवियों ने एक ग्रामीण दरिद्र ब्राह्मण की सरलता के सजीव चित्रण के द्वारा पर्योप्त व्यक्ति-वैचित्र्य ला दिया है। परंतु कृष्ण की अत्रत्याशित कृपा से विस्पय-विमुध्य सुदामा का चरित्र हृदय के उतना निकट नहीं है जितना उनके क्रीड़ा-सहचर श्रीदामा आदि का। इसी कारण सुदामा का चरित्र कृष्ण-भक्त कवियों में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका।

कृष्ण के मित्रों में उद्धव का चरित्र महत्वपूर्ण है। 'भागवत' पर मूलतः आधारित होते हुए भी कृष्ण-काव्य के उद्धव 'भागवत' से भिन्न है। सूरदास ने उनमें योग, ज्ञान और कर्म मार्गों के अनुयायी, निर्मुणोपासक, पांडित्याभिमानी, मर्यादावादी व्यक्तियों का सम्मिलित रूप अंकित किया है। वे हठयोगियों, अलखवादियों, मायावादी वेदान्तियों, नैयायिकों और सांख्यवादियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण-भक्त किवयों को अनन्य भिक्त से भिन्न जहाँ कहीं किसी प्रतिस्पर्दीं मार्ग का खण्डन अभीष्ट हुआ, वहाँ उन्होंने उसे उद्धव के मत्ये मढ़ दिया। फिर भी, सूरदास से आरंभ होकर कृष्णकाव्य के उद्धव में कुछ ऐसी व्यक्तिगत विशेषताओं की परंपरा चली जिनके कारण उनका विलक्षण व्यक्तित्व सरलता से पहचाना जा सकता है। भिक्त से भिन्न अनेक वादों और मार्गों का उनके ऊपर आरोप होते हुए भी वे भी वास्तव में कृष्ण-भक्त ही है। वे सरल-मित, अतः किसी अंश में मूर्ख चित्रित किए गए हैं। सूरदास ने उन्हें 'भूरंग' और 'निपट जोगी जंग' कहकर व्यंग्य किया है। वे प्रारंभ से नीरस और कठोर बताए गए हैं, किंतु गोपियों के प्रगाढ़ भिक्त-भाव का परिचय पाकर उनके हृदय की सरल स्निग्यता, कोमलता और आईता उभर आई और इस प्रकार बृद्धि और तर्क पर भाव की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय प्रमाणित हुई।

कंस कृष्णकाव्य का किसी अंश में प्रतिनायक कहा जा सकता है। व्रज में उसका घोर आतंक है, कृष्ण के द्वारा कंस के भेजे हुए एक के बाद दूसरे छद्मवेशधारी असुरों का संहार देखकर भी व्रजवासी निरंतर भयभीत रहते हैं। उसके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता कूरता बताई गई है। पर वास्तव में उसकी कूरता के मूल में भय और आशंका ही है। आत्मरक्षा की भावना के कारण ही वह इतना कठोर और दुर्मति है, यों प्रकृति से कृष्णकाव्य के अन्य पात्रों की भाँति वह भी सरल-मित और विचारहीन है। विशेष स्थित में उसकी सरलता मूढ़ता और अविचार बन जाती है।

कृष्ण-भक्त किव स्वभाव से ही ग्राम्य सरलता के पोषक है तथा उन्हें नागर ऐश्वर्य एवं राजसी वैभव से विरिक्त है। अतः उन्होंने न तो कृष्ण के शौर्य, वीर्य और पराक्रम का गौरवशाली रूप में चित्रण किया और न उनके प्रतिपक्षी कंस को वह आदर दिया, जिसका किसी महा-काव्य की रचना में उसे अधिकारी समझा जा सकता था। सूरदास तथा संपूर्ण कृष्णकाव्य का कंस भय, आशंका और चिंता की मानो सजीव मूर्ति है और इन्हीं भावों के माध्यम से निरंतर कृष्ण का ध्यान करते रहने के कारण वह उद्धार और निर्वाण का अधिकारी हो जाता है।

कंस के संहार और उद्धार में कृष्ण की जिस कृपा का चित्रण हुआ है, वहीं कंस के सहयोगी पूतना, कागासुर, शकटासुर, तृणावर्त, वस्सासुर, वकासुर, अधासुर, घेनुकासुर, प्रलंबासुर, केशी, भौमासुर आदि के वध और उद्धार में प्रकट हुई है। मुख्तिक, चाणूर और कुवलयापीड़ को भी यही सङ्गति प्राप्त होती है तथा जरासंब, शिशुपाल, कालयवन आदि भी वैर भाव से भजन करके भवसागर तर जाते हैं। कृष्ण-भक्त कवियों ने इन परिपंथी भक्तों के संदर्भ अत्यंत संक्षेप में, केवल कृष्ण-कृपा के दृष्टांत देने के लिए ही दिए हैं, काव्य में उन्हें विशेष स्थान नहीं मिला।

#### पात्रों की प्रतीकात्मकता

इस प्रकार कृष्ण-भक्त किवयों ने कृष्ण-कथा के एक विशिष्ट अंश को चुनकर, तत्संबंधी पौराणिक और लोक-विख्यात पात्रों में न्यूनाधिक मात्रा में व्यक्ति-वैचित्र्य रखते हुए, उनके द्वारा कुछ विशेष भावों का प्रितिनिधित्व कराया हैं। यह बात सभी पात्रों में समान है कि वे कृष्ण का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, अतः उनके चरित्र भिक्त-भाव के अंतर्गत प्रतीकात्मक जैसे हो गए है। वे भाव-विशेष से आविष्ट तथा अन्य भावों से सर्वया अछ्ते चित्रित किए गए है। स्वयं श्रीकृष्ण मृलतः वीतराग और भावातीत होते हुए भी भाव-मात्र के आलंबन बताए गए हैं। वे भक्त के भावानुकुल होकर ही उसे प्राप्त होते हैं। उनकी सर्वभावानुगामिता के अंतर्गत न केवल अनुकुल, वरन प्रतिकुल भाव भी आ जाते है, वे अपने वैरियों को भी तार देते हैं। भाव की गृहनुता और तल्लीनता की-दृष्टि से माथुर्य भाव का कृष्णकाव्य में सबसे अधिक विस्तार है। राधा उसकी उच्चतम प्रतीक है और माध्यं भाव की श्रेष्ठता इस बात से भी व्यंजित है कि वे श्रीकृष्ण से अभिन्न, उन्हीं के आनंद रूप, परम पुरुष रूप की पूरक, उन्हीं की ह्लादिनी शक्ति है। माधुर्य भाव से प्रेम करने वाली गोपियाँ भी, प्रायः कृष्ण से अभिन्न, उन्हीं के आनंदरूप, अलौकिक व्यक्तित्व की अंश कही गई है। सूरदास ने 'वामनपुराण' की साक्षी देकर गोपियों को श्रुति की ऋचाएँ कहा है। श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने आनंदमय, निर्गुणरहित, निज रूप का परिचय देने के लिए नित्य वृन्दावन का एक दुश्य दिखाया और भविष्य में गोपिका बनकर उस लीला में भाग लेने का वरदान दिया। किंतु वास्तव में जिस प्रकार श्रुति की ऋचाएँ ब्रह्म से भिन्न नहीं, उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण से अभिन्न है। लीला के लिए ही श्रीकृष्ण उन्हें पयक करते है। प्रायः श्रीकृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा भी कहा गया है। वे निरंतर प्रेम भाव से प्रेरित होकर परमात्मा के परम आनंदरूप में लीन होने के लिए व्याकुल रहती हैं।

वह नित्य वृन्दावन भी जहाँ सदैव वसन्त रहता है और जहाँ हर्ष और उल्लास की कोई सीमा नहीं, स्वयं श्रीकृष्ण के आनंद रूप व्यक्तित्व का ही मूर्त प्रकाशनमात्र है। इस प्रकार हिंदी कृष्ण-भक्ति काव्य में कृष्णाख्यान को एक अपूर्व सूक्ष्मता प्रदान कर दी गई है।

किंतु संपूर्ण कृष्ण-कथा और उसके पात्रों की आध्यात्मिक रूपक की भाँति व्याख्या कर सकना संभव नहीं है, क्योंकि उसका आधार लोकविश्रुत, पौराणिक है तथा उसके उपकरण इन्द्रियग्राह्य है। यह स्पष्ट है कि माखन-चोरी, चीर-हरण, दानलीला, रासलीला आदि के समस्त पार्थिव उपकरणों की आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती, परन्तु इन लीलाओं के वर्णन में स्थान-स्थान पर प्रचुर संकेत मिलते हैं जो उन्हें पार्थिव घरातल से उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचा देते हैं। मोटे तौर पर, इन लीलाओं के माध्यम से गोपियों के उस प्रेम का विकास दिखाया गया है जो प्रेम-भिक्त का सर्वोच्च आदर्श है। उसे लौकिक प्रेम का इतिहास मानने की भूल करके प्रायः आलोचकगण उस पर लौकिक मर्यादा के मानदंडों का आरोप करने लगते हैं। कृष्णकाव्य में ओतप्रोत ऐहिक और ऐद्रिय वातावरण जो लौकिक दृष्टि से कहीं-कहीं नग्न और अश्लील तक जान पड़ता है, अपनी सूक्ष्म संकेतात्मकता और प्रतीकात्मकता में ही भिक्त-काव्य और धार्मिक काव्य कहा जा सकता है। भक्त कवियों को यही अभीष्ट है तथा इसी में उसकी सार्थकता है। इस प्रकार कृष्णकाव्य में एक प्रकार की रहस्यात्मकता है जो अत्यन्त सूक्ष्म और केवल मात्र व्यंजना की वस्तु है।

#### भाव और कला

कृष्ण-भिनत में परम तत्व को ही जब सौन्दर्य, प्रेम और आनंद-एक शब्द में रस का परम

रूप माना गया है, तब यह स्वाभाविक है कि उसकी अभिव्यक्ति में किवयों को भाव की वह स्थिति अभिन्नेत हो जिसकी परिणित काव्य के रस में होती है। काव्य का रस ब्रह्मानन्द का सहोदर कहा गया है, परन्तु भिक्त-काव्य स्वतः ब्रह्मानन्द को उपलब्ध करने टी आकांक्षा करता है। काव्यशास्त्र के आचार्यों ने रस को अखण्ड, अविभाज्य कहा है, विविध भाव—स्थायी और संचारी—उसके उपाय मात्र हैं। लौकिक काव्य में रस की यह अखण्डता प्रायः भुला दी जाती है और हम स्थायी भावों के आधार पर रस के भेद करने लगते हैं। भिक्त-काव्य इस भाव-भेद पर आधारित विभाजन को स्वीकार नहीं करता। उसका रस एक और अखण्ड है। यदि उसे कोई नाम देना चाहें तो भिक्त रस कह सकते हैं। यदि इस ढंग से न सोच कर हम उसमें से शान्त, श्रृंगार, ीर आदि के उदाहरण संकलित करने लगों तो पद-पद पर कहना पड़ेगा कि अमुक स्थल पर रस का पूर्ण परिपाक नहीं हो पाया, क्योंकि किव ने भाव की अनुभूति पर अमुक शर्त लगाकर उसकी परिपूर्णता खण्डित कर दी। परिपूर्ण रस-निष्पत्ति के भी जो उदाहरण दिए जाएँगे उनमें भी सूक्ष्म दृष्ट्रि से देखने पर रसाभास ही अधिक मिलेगा। विभिन्न स्थायी भावों के आधार पर विभाजन करके रस के अलग-अलग उदाहरण देने के स्थान पर भिक्त-काव्य के विवेचन में, रस का अंगांगि संबंब अधिक सहायक हो सकता है।

भिक्त रस संपूर्ण भिक्त-काव्य का अंगी रस है। इसका स्थायी भाव भगवत-प्रेम है। काव्यशास्त्र की पद्धित पर इसकी व्याख्या केवल गौडीय संप्रदाय के ग्रन्थों, 'उज्ज्वलनीलमणि' और 'भिक्तरसामृतसिन्धु' में हुई है जिसका उल्लेख हम कृष्ण-भिक्त के संबंध में पीछे कर चुके हैं। परन्तु जब इसका निरूपण उपलब्ध काव्य के विक्लेषण-विवेचन के आधार पर किया जाय, तभी भिक्त-काव्य और विशेष रूप से कृष्ण-भिक्त काव्य के भाव-पक्ष की वास्तविक व्याख्या संभव हैं। यहाँ पर हम केवल उसकी स्थुल रूपरेखा देने का प्रयत्न कर सकते हैं।

कृष्णकाव्य का स्थायी भाव भगवत-रित, लौकिक काव्य के रित भाव से बहुत भिन्न, एक प्रकार से उसका प्रतिपक्षी है। संसार के प्रति घोर वैराग्य की भावना उसमें निरंतर निहित रहती है। परन्तु काव्यशास्त्र में जिसे निर्वेद स्थायी पर आधारित शान्त रस कहा गया है उसमें भिक्त-काव्य के असीम भाव-लोक का एक अंश भी नहीं समा सकता। यह सच है कि सभी भक्त किव संसार को त्यागकर और कम से कम मानसिक संन्यास का संकल्प लेकर अपनी साधना में प्रवृत्त हुए थे। समय-समय पर उन्होंने सांसारिक जीवन के प्रति अपनी घोर उदासीनता ही नहीं, सिक्रय घृणा भी व्यक्त की है। उदाहरण के लिए सूरदास ने ही जा दिन मन पंछी उड़ि जैहें जैसे पदों में सांसारिक जीवन की जैसी विगहेंणा की है, वह निर्वेद भाव के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में गिनी जा सकती है। परन्तु वस्तुत: यह उनकी कृष्ण-भिक्त की पृष्ठभूमि मात्र है, संपूर्ण भिक्त-काव्य में उसके अन्तर्भाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कृष्ण-भिक्त के महान कियों में सूर और मीरा ने यत्र-तत्र निर्वेद का प्रत्यक्ष चित्रण किया है, कुछ अन्य कियों ने भी संसार, माया, भ्रम, अविद्या, अज्ञान, अवकार आदि नामों से अभिहित करते हुए मनुष्य की ऐन्द्रिय वृत्तियों की निन्दा की है। सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य जगाना ही उनका लक्ष्य है। परन्तु अधिकांश कृष्ण-भिक्त काव्य में उसे प्रत्यक्ष रूप से महत्व नहीं दिया गया।

ं भगवत-रित में वैराग्य की भाँति वैन्य की भावना भी अनिवार्य रूप से निहित रहती है।

यद्यपि लौकिक प्रेम में भी तीव्र भावानुभूति की स्थिति मे, विशेष कर वियोग दशा में, दैन्य भाव अनिवार्यतः व्यक्त होता है और इस दृष्टि से वह लौकिक काव्य की रित का भी एक महत्वपूणं संचारी है, परन्तु भिवत-काव्य में उसकी महत्ता कहीं अधिक है। मोटे ढंग से सोचने पर लौकिक रित और भगवत-रित में बड़ा अन्तर यही है कि इसमें प्रेम के आलंबन और आश्रय में महान और लघु, पूर्ण और अपूर्ण, अंशी और अंश का वास्तिवक अन्तर है। परन्तु प्रत्यक्ष रूप में इस भाव का प्रकाशन कुछ ही कृष्ण-भक्त किवयों ने किया है। सूरदास के विनय और साधारण मिक्त-भाव संबंधी पदों तथा मीरां के कुछ पदों में पुनः इसके उत्तम उदाहरण देखे जा सकते हैं। इन पदों में दैन्य भाव इस तीव्रता और एकात्मकता के साथ व्यक्त हुआ है कि यदि हम उसे स्थायी भाव कहें तो अनुचित न होगा, क्योंकि उसमें आलंबन, उद्दीपन, संचारी तथा अनुभाव—रस-निष्पत्ति के सभी उपकरण अपेक्षित रूप में दिखाए जा सकते हैं।

परन्तु कृष्ण-भक्त किव भगवत-रित के इस मूलभूत भाव मात्र से सन्तुष्ट नहीं होते। सच तो यह है कि यह उनका प्रकृत भाव है भी नहीं, क्योंकि जहाँ श्रीकृष्ण या राधा-कृष्ण के प्रति उनकी भावना स्पंदित और कियाशील होने लगती है, वहाँ तुरन्त उनका ध्यान प्रेम के ममत्व के नाते अपने इष्टदेव की महत्ता और गौरव से हटकर—हटकर ही नहीं, उसका प्रेमपूर्ण तिरस्कार करके—प्रेम के किसी ऐसे भाव में लीन होने लगता है जिसमें उन्हें कहीं अधिक आत्मीयता और निकटता मिलती है। इसीलिए गौडीय वैष्णवों ने भिक्त रस के विवेचन में निर्वेद और दैन्य स्थायी—शान्त और दास्य रित—को कृष्ण-भिक्त के अनुकूल नहीं माना है। हिन्दी कृष्ण-भिक्त काव्य में भी दैन्य स्थायी की अपेक्षा संचारी के रूप में ही अधिक आया है, यद्यपि उसके संचारित्व में एक विशेष प्रकार की निरंतरता है।

दैन्य भाव संकोचनशील है, उसमें हृदय को पूर्णरूप से खोलकर व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल सकता, उसमें तीव्रता हो सकती है, जैसी कि सूर, तुलसी और मीरां में है, परन्तु भाव-विस्तार की उसमें अत्यन्त सीमित सभावनाएँ है। इसके अतिरिक्त सौन्दर्य और आनन्द की राशि, रसरूप श्रीकृष्ण के साथ उसकी पूर्ण संगति भी नहीं बैठती। अतः कृष्ण-भिक्त काव्य रित के उन भावों को अपनाता है जो मन और इन्द्रियों की सहज वृत्ति पर आधारित है, वासनामूलक है और हमारे संपूर्ण भाव-लोक को स्पंदित और आलोकित करने में समर्थ हैं।

चरित्र-चित्रण और पात्रों के विवेचन में इन भावों की यथेष्ट व्याख्या हो चुकी है। क्योंकि कृष्ण-कथा के सभी पात्र वात्सल्य, सख्य अथवा माधुर्य के ही प्रतीक है; अतः भाव-चित्रण की दृष्टि से यहाँ यही लक्ष्य करना आवश्यक है कि भिक्त-रित के इन तीनों भावों में पृथक पृथक परिपूर्णता और एकात्मकता है। काव्य के स्थायी भाव की उनमें संपूर्ण योग्यता है। यही नहीं, काव्यशास्त्र की ही दृष्टि से देखें, तो भी किवयों ने इन भावों को रस-निष्पत्ति के लिए अभूतपूर्व और अनुपम प्रमाणित किया है। यहाँ यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि वास्सल्य के क्षेत्र में सूर का स्थान अद्वितीय है; वात्सल्य के चित्रण में जितने विविध प्रसंगों और उनके संदर्भ में उठने वाले विविध संचारियों की उद्भावना सूर ने की है, उसे देखकर उनकी कोमल संवेदना तथा मौलिक कल्पना-शक्ति पर आश्चर्य होता है। वात्सल्य के वित्रण में ही नहीं, सख्य के चित्रण में भी सूर की मौलिकतता अद्वितीय है। यों तो सख्य भाव निम्बार्क, चैतन्य और सखी भाव के रूप में राधा-

वल्लभी और सखी संप्रदायों में भी मान्य रहा है, परन्तु काव्य के स्तर पर सूरदास, परमानन्ददास तथा वल्लभ-मत के कुछ अन्य कवियों ने उसका जैसा मनोविज्ञानसम्मत चित्रण किया है, वह अप्रतिम है। उसे भी वात्सल्य की भाँति विभाव, अनुभाव और संचारी से संपुष्ट, रस-निष्पत्ति मे समर्थ, स्थायी भाव माना जा सकता है। इस भाव के चित्रण में भी सूरदास ने ही सबसे अधिक प्रसंगों की उद्भावना की है।

वात्सल्य और सख्य भावों का ऐसा गहन और विस्तृत चित्रग इन भक्त किवयों की काव्य को एक नई देन हैं, परन्तु उस क्षेत्र में भी, जिसे काव्य का सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्र कहा जा सकता है और जिसमें कृष्णकाव्य ने सदैव अपनी विशेषता प्रदिशत की है, हिन्दी कृष्णभिक्त-काव्य काव्य के सर्वोत्कृष्ट प्रतिमानों को निर्धारित करने में अपना अद्वितीय महत्व रखता है। कहना नहीं होगा कि वह क्षेत्र लौकिक काव्य की परिभाषा में शृंगार और भिक्त-काव्य के सन्दर्भ में माधुर्य रित का है। आलंबन की अलौकिक विलक्षणता तथा अनुभृति की असामान्य तीव्रता एवं लोकातीत उदात्तता की दृष्टि से माधुर्य रित लौकिक शृगार से नितांत भिन्न है। यह बात केवल माधुर्य ही नहीं, भिक्त के सभी भावों के विषय में कही जा सकती है कि रूप, रंग, रेखा आदि में सर्वाधतया लोकिक-जैसे होते हुए भी वे उनसे उसी प्रकार विपरीत है जिस प्रकार अधोमुख रूप-आकारों के प्रतिबिम्ब उद्यंगुख, अतः विपरीत दिखाई देते है। परन्तु माधुर्य के संबंध में यह बात स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी के विषय में बराबर श्रम और आशंका उठती रहती है।

माधुर्य भाव अथवा कांता रित का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो सूरदास की दृष्टि से बच गया हो। मुग्धा किशोरियों के मन में प्रेम की यह भावना जिसे वे नाम और आकार भी नहीं दे पातीं जिस समय छिप-छिप कर झांकना और झांक-झांक कर छिना प्रारंभ करती हैं, सूरदास ने वहीं से अपनी अद्वितीय व्यंजनापूर्ण भाषा में माधुर्य को रूपायित करने की सफल चेष्टा की है। उस सूक्ष्म सूत्र को कैसी सफलता के साथ वे नए-नए प्रसंगों की अवतारणा करते हुए विक-सित और पल्लवित करते गए है तथा उन्होंने कैसी भाव-शबलता के साथ उसे प्रगल्भ प्रेम की गंभीर, संपूर्ण आत्मसमर्पणमयी, आत्मियस्मृतिपूर्ण स्थिति तक पहुँचाया है, उसे देखकर कहना पड़ता है कि यही किद-कर्म की सीभा है। प्रेम-विकास की मनोविज्ञानसम्मत इतनी अधिक सूक्ष्म स्थितियाँ सूर के माधुर्य-वित्रण में भिलती है कि उनके वर्णन के लिए शब्द नहीं जुट सकते। निश्चय ही, सूरदास ने काव्य की प्राचीन परंपरा तथा उसके शास्त्रीय विवेचन से भरपूर लाभ उठाया है। वे काव्यशास्त्र में पूर्णतया निष्णात और उसके उपजीव्य में आचूल मग्न रह चुके होंगे। परन्तु उनके प्रयत्न में परंपरा-पोषण और अनुकरण अत्यन्त उपेक्षणीय मात्रा में दिखाई देता है। मनुष्य के भावलीक का उन्हें इतना सूक्ष्म परिचय था कि उनके द्वारा चित्रित भावों को शास्त्रोक्त ३३ की संख्या में तो क्या, मनोविज्ञान में प्रयुक्त पारिभाषिक नामों के भीतर समेटना संभव नहीं जान पड़ता।

रित के विवेचन में सुविधा की दृष्टि से उसके संयोग और विधोग, दो पक्षों को प्रायः पृथक-पृथक करके देखा जाता ै। कृष्णकाव्य में भी ये दोनों पक्ष न केवल माधुर्य, अपितु वात्सल्य और सख्य के प्रयोगों में भी प्रायः स्पष्ट रूप में अलग-अलग देखे जा सकते हैं। परन्तु वियोग की भावना इतनी सूक्ष्म और विविध है कि उसे संयोग से पूर्णतया अलग कर सकना असंभव है। जब सूरदास नेत्रों की विकलता संबंधी असंख्य पदों में नई नई उठान के साथ कहते हैं कि श्रीकृष्ण को देखते हुए भी कोई देख नहीं सकता, क्योंकि उनकी रूपराशि अपार है अथवा मिलन के क्षणों में भी उन्हें संयोग की पूर्ण प्रतीति नहीं होती, तब प्रेम की उस भावानुभूति का आभास मिलता है जिसमें संयोग और वियोग का अन्तर कर सकना कठिन है। हित हरिवंश ने इस सूक्ष्मता को बड़े कौशल से परखा था। जिस प्रकार सूरदास मिलन में भी वियोग का आभास देते गए हैं, उसी प्रकार मीरां ने वियोग में सूक्ष्म मिलन के रहस्य-संकेत किए हैं। सब मिलाकर कृष्ण-भिक्त काव्य का वियोग पक्ष ही उत्कृष्टतर कहा जाएगा। काव्य की दृष्टि से भी वह उसकी महत्ता का एक प्रमाण है।

भिक्त-काव्य में प्रकृति-चित्रण के अभाव की प्रायः आलोचना की जाती है। कृष्ण-काव्य में प्रकृति का प्रयोग पूर्णरूपेण भावाधीन है। चाहे उसे भाव की पृष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, चाहे उद्दीपन के रूप में उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसकी प्रियता और अप्रियता सर्वांश में भावाश्रित है। अलंकारों के अप्रस्तुत विधान में भी प्रकृति का प्रयोग इसी प्रकार का है, क्योंकि अलंकार स्वतः भावाश्रित है। परन्तु यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि प्रकृति के समस्त मनोरम और अनुकृल तथा कुछ भयानक और प्रतिकृल दृश्यों के अंकन में कृष्ण-भक्त कवियों ने सूक्ष्म पर्यवेक्षण और कुशल चित्रांकन की अपेक्षित प्रतिभा का प्रमाण दिया है। दृश्यमान जगत का कोई भी सौन्दर्य उनकी आँखों से छूट नहीं सका। पृथ्वी, अन्तरिक्ष, अकाश, जलाशय, वन-प्रान्त, यमुना-कूल, तथा कुंज-भवन की संपूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में नि:शेष कर दी है। मानव-हृदय के अमृत सौन्दर्य-चित्रण, अर्थात रस-निरूपण में भी कृष्ण-भक्त कवियों की भावना और कल्पना जिन मधुमती ीथियों में विचरण करती है उनमें से अनेक ऐसी हैं जिनका पूर्ववर्ती कवियों को परिचय भी नहीं था। भावना के मनोरम प्रदेश का यह पर्यवेक्षण-अन्वेषण भी प्रकृति के आश्रय और माध्यम से ही हुआ है। साथ ही, इसमें कवियों के गंभीर और विस्तृत जीवन-अनुभव का भी भरपूर उपयोग हुआ है। इस क्षेत्र में पुनः सूरदास का ही स्मरण आता है जिनका काव्य उनके दीर्घकालीन जीवन के अत्यन्त व्यापक भौर गहन अनुभव तथा उनकी तीव्र और विवेकपूर्ण अन्तर्द्धिट का परिचायक है।

यह भावप्रधान कृष्णकाव्य जिस शेली और शिल्प-विधान के माध्यम से व्यक्त हुआ है उसमें कलात्मक सौन्दर्य भी कम नहीं है। अकेले 'सूरसागर' में ही वर्ण्य विषय और भावानुभूति के आधार पर कई शैलियाँ मिलती हैं, जिनमें भाषा, अलंकार, छन्द आदि की स्पष्ट विभिन्नता किव की गहरी संवेदना के साथ कला-मर्मज्ञता का परिचय देती है। जहाँ एक ओर वर्णनात्मक प्रसंगों में विषय के अनुरूप, सरल, ग्रामीण अथवा धार्मिक पदावली में वाच्यार्थ ही प्रधान है, वहाँ दूसरी ओर गंभीर भाव-चित्रण में, विशेष रूप से विरह के प्रसंग में, लाक्षणिकता की मरमार है तथा अत्यन्त सरल और ठेठ शब्दों में भी ऐसी गूढ़ और मार्मिक व्यंजनाएँ की गई हैं कि किव की अनुभूति की गंभीरता तथा उसके भाषाधिकार पर आश्चर्य होता है। एक ओर किव रूप-चित्रण में समासयुक्त तत्सम पदावली पर अद्भृत अधिकार प्रदिश्त करता है और साथ ही अपनी तीच्र कल्पना एवं सूक्ष्म निरीक्षण की शक्त से संसार का वस्तु, वर्ण और स्वर का समस्त

सौन्दर्य बटोर कर एकत्र कर देता है; दूसरी ओर, उदाहरणार्थ केवल नेत्रों की विकलता के ही चित्रण के लिए, उसके उपमानों का अक्षय मंडार समाप्त होने लगता है और वह अति अल्प शब्दों में अपार भाव-संकलन का परिचय दे जाता है। रूप-सौन्दर्य के लिए तो उपमान भी हैं, पर स्वर-सौन्दर्य शब्द-बंधन में ही नहीं आता। कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में, किन्तु गूढ़ व्यंजना के द्वारा, किव बार-बार बताता है कि विषय वर्णनातीत है, उसे वाणी में व्यक्त करना सागर को सीपी में भरने के समान है। शब्द-शक्ति, अलंबार, काव्य-गुण आदि से सूर का काव्य इतना संपन्न है कि जो रमणीय अर्थ—अलंबार, वक्तोक्ति, अतिशयोक्ति अथवा गुणों—को काव्य में प्रधानता देते हैं वे भी यहाँ से निराश नहीं लीट सकते।

किन्तु काव्य के ये समस्त प्रसाधन है सदैव ही भाव के अधीन और भाव से अभिन्न; वस्तुतः उन्हें प्रसाधन कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सजाने की प्रवृत्ति उनमें प्रायः नहीं है। इस संबंध में सूरदास के दृष्टिकूट पद अपवादस्वरूप कहे जा सकते हैं, जिनमें सिद्धों की 'संया भाषा' और कबीर की उलटबाँसियों की तरह कुतूहल उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु यहाँ भी, यदि हम ध्यान से देखें, तो विदित होगा कि विषय की गूढ़ता और गोपनीयता के कारण ही किन प्रायः रूपकातिशयोक्ति अलंकारमूलक दृष्टिकूट रचे हैं।

सूरदास के समकालीन और परवर्ती किवयों में सूर में निर्दिष्ट उपर्युक्त विशेषताओं में से कुछ न कुछ अवश्य पाई जाती है, यद्यपि उनका सम्मिल्ति रूप किसी में नहीं मिलता और न उनकी जैसी भाव और शैली की एकरूपता ही प्राप्त होती है। उनके समकालीन हित हरिवंश और परमानंददास में काव्य-कला और भाव-गरिमा सूर की कोर्टि की है, यद्यपि उनका काव्य उतना प्रचुर और व्यापक नहीं है। इन किवयों के कुछ पद 'सूरसागर' में भी संभवतः मिल गए हैं और सूर-काव्य से एकाकार हो गए हैं। नन्ददास अपने शब्द-शिल्प और शैली-चमत्कार के ही कारण 'जड़िया' कहे जाते हैं। अनुप्रास, यमक, ध्वन्यार्थ-व्यंजना आदि के द्वारा उन्होंने अपनी सरस, मवुर, कोमल-कांत पदावली में अतीव आकर्षण भरा है। सूर के काव्य की पद-मैत्री का सफल अनुकरण करके उसे उन्होंने चरम उत्कर्ष प्रदान किया है। हित हरिवंश और हरिराम व्यास में भी भाषा-शैली का अद्भुत सौष्ठव और चमत्कार है। ये दोनों किब संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे, अतः उनके शब्द-प्रयोग में तत्सम पदावली का अत्यन्त माधुर्यपूर्ण प्रयोग हुआ है। रचना का परिमाण अधिक न होते हुए भी हित हरिवंश वजभाषा के सर्वोत्कृष्ट किवयों में गिने जाने योग्य है।

कृष्ण-भिन्त के अन्य किवयों की कलात्मक विशेषताओं की व्यक्तिगत समीक्षा संभव नहीं हैं, किंतु यह नि:संकोच कहा जा सकता है कि उनके द्वारा भाषा की मघुरता, अर्थ-व्यंजकता और काव्योपयुक्त चित्रण-शिक्त की अतीव वृद्धि हुई है। उन्होंने भाव, भाषा, अलंकार, उक्ति-वैचित्र्य, छंद-योजना, संगीतात्मकता आदि की ऐसी अनूठी संपत्ति अपने बाद की पीढ़ियों के लिए इकट्ठी की जिसके अंशमात्र को लेकर कितने ही महान किव बन गए। परवर्ती रीतिकाल का समस्त किव-चातुर्य, नखिख-वर्णन, अलंकार-योजना, नायिका-भेद, ऋतु-वर्णन, स्कित-सौष्ठव—सभी कुछ कृष्ण-भिन्त काव्य की देन है, अन्तर केवल यही है कि जहाँ भिन्त काव्य में ये विषय भावाश्चित है, वहाँ रीतिकाल में उन्हीं की प्रधानता है। कृष्णकाव्य के

कला-पक्ष की विशेषताएँ व्रजभाषा-कवियों की अविरल परंपरा में आधुनिक काल तक चली आई हैं।

#### भाषा

इस काव्य के द्वारा व्रजभाषा ने हिन्दी की बोलियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके उस परंपरागत उत्तरदायित्व का वहन किया जिसे मध्यदेश की भाषाएँ संस्कृत, प्राकृत और अपम्रंश---प्राचीन काल से वहन करती आई थीं। काव्य-भाषा के रूप में वह विस्तत हिन्दी प्रदेश में राजस्थान से बिहार और हिमाचल प्रदेश से महाकोसल तक तो स्वीकृत हुई ही, उसके बाहर पश्चिम में गजरात और पूर्व में बंगाल तक उसका प्रचार हुआ। भक्त कवियों ने उसका साहित्यिक संस्कार करके उसे जनपदी बोली के पद से उठा कर वह व्यापकता प्रदान की कि उसमें अन्य जनपदी बोलियों के रूप भी सम्मिलत होने लगे। परन्त इस संबंध में यह स्वीकार करना पडेगा कि भाषा के परिमार्जन, रूप-निर्घारण, स्थिरीकरण और व्याकरण-त्र्यवस्था की ओर न तो • कृष्ण-भक्त कवियों ने घ्यान दिया और न उनके परवर्ती रीतिकालीन कवियो ने । त्रजभाषा के अच्छे से अच्छे कवियों में शब्दों की तोड़-मोड़, अर्थ-भेद, अप्रयुक्त प्रयोग, ग्राम्य प्रयोग आदि चिन्त्य प्रवत्तियाँ पाई जाती हैं। इस संबंध में कवियों ने अपने विशेषाधिकार का अतिशय प्रयोग किया है। समस्त मध्ययुग के साहित्य की यह भी बहुत बड़ी त्रृटि है कि उसमें गद्य नहीं लिखा गया। कृष्ण-भिवत साहित्य में भक्तों की वार्ताओं और कुछ असमर्थ, शिथिल गद्य में लिखी टीकाओं को इसका अपवाद ही समझना चाहिए। पुष्टिमार्ग और राधावल्लभी संप्रदाय के वार्ता-साहित्य से अवश्य सूचित होता है कि व्रजभाषा में गद्य के प्रांजल, परिमार्जित और साहित्यिक रूप का विकास हो सकता था। परन्तु भावावेश के उस युग में गद्य लिखने की ओर किसी समर्थ किव का ध्यान ही नहीं था।

कृष्ण-भिक्त काव्य को ही यह श्रेय दिया जा सकता है कि साहित्यिक, परिनिष्ठित रूप प्राप्त करके ब्रजभाषा व्यवहार में समूचे उत्तर भारत की साहित्यिक राष्ट्रभाषा बन गई। बैष्णव मन्दिरों में दैनिक व्यवहार की भाषा के रूप में उसका प्रचार गुजरात तक होने लगा तथा उसके प्रभाव से बंग'ल में बैष्णव पदों की एक नवीन शैली 'ब्रजबुलि' विकसित हो गई। फिर भी, भविष्य उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि उसका प्रयोग धार्मिक सन्दर्भ में सीक्षित था। भविष्य में राजनीति को प्रमुखता मिलने वाली थी।

## कृष्ण-भक्त कवि--जीवन और रचनाएँ

कृष्ण-भिन्त काव्य की समीक्षा भन्त-कियों के जीवन की एक झाँकी दिए बिना अपूर्ण रहेगी, क्योंकि यह काव्य वस्तुतः उनके व्यक्तित्व की ही अभव्यक्ति है। किन्तु खेद है कि जिन किवियों ने प्रेम-भिन्त और रसानन्द की ऐसी दिव्य स्रोतिस्विनी प्रवाहित की थी, उनके पार्थिय जीवन के विषय में बहुत कम प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकी है। भन्त-वार्ताओं, किवदं-तियों और अनुश्चुतियों के रूप में जो कुछ इतिवृत्त एकत्र किया जा सकता है, आधुनिक ऐतिहासिक विवेचन की दृष्टि से उसकी यथार्थता अत्यन्त अपुष्ट और संदिग्ध है। फिर भी, उससे इन कियों के भाव-पक्ष को समझने में यथेष्ट सहायता मिलती है।

हिन्दी कृष्ण-भिन्त काव्य को सबसे अधिक प्रेरणा महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनके उत्तरा-धिकारियों और उनके भिन्त-संप्रदाय, पुष्टिमार्ग-से मिली थी। इस काव्य-धारा के आदि किंव महात्मा सूरदास अष्टछाप के किंव तथा अन्य अनेक प्रसिद्ध कृष्ण-भिन्त किंव इस संप्रदाय से संबद्ध थे। अतः भन्त किंवयों के परिचय के पूर्व इस संप्रदाय तथा उसके प्रमुख व्यक्तियों का सामान्य परिचय अप्रासंगिक न होगा, यद्यपि हिन्दी कृष्णकाव्य में प्रत्यक्षतः उन्होंने कोई योगदान नहीं किया।

वल्लभाचार्य एक दक्षिणात्य तैलंग ब्राह्मण सट्ट के पुत्र थे। उनका जन्म सन १४७८ ई० (वैशाख कृष्ण ११, मं० १५३५ वि०) में आयुनिक मध्य प्रदेश के चंपारण्य में हुआ था। उनके पिता शीध ही दिवंगत हो गए थे, परन्तु उनकी माता भी अत्यन्त विदुषी और बुद्धिमती थीं। उन्हीं के संरक्षण में वल्लभाचार्य ने अपने प्रारंभिक जीवन में असाधारण प्रगति की। १३ वर्ष की अवस्था तक काशी में रहकर उन्होंने पुराण, शास्त्र आदि का अध्ययन कर लिया। उसके बाद वे समस्त देश की यात्रा करने को निकल पड़े और शंकराचार्य की भाँति उन्होंने दिग्विजय किया तथा अपने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। सन १५९२ ई० (सं० १५४९ वि०) में वे सब से पहले कुज में आए। उसी समय श्रीनाथजी की मूर्ति का प्राकट्य हुआ था। वल्लभाचार्य ने उन्हों गोवर्धन के एक छोटे मन्दिर में स्थापित किया। अंबाले के एक सेठ पूरनमल के अर्थदान से १४९९ ई० (सं० १५५९ वि०) में बड़े मन्दिर की नींव डाली गई। आचार्यजी का स्थायी निवास प्रयाग के समीप अरैल नामक स्थान में था। २८ वर्ष की अवस्था में काशी में जाकर उन्होंने अपना विवाह किया। १५०९ ई० (सं० १५६६ वि०) में श्रीनाथजी की मूर्ति नवीन मन्दिर में प्रतिष्ठित की गई। जगन्नाथ-यात्रा में वल्लभाचार्यजी की चैतन्यदेव से भी भेंट हुई थी। सन १५३० ई० (सं० १५८७ वि०) में काशी में उनका गोलोकवास हुआ।

कहते हैं, वर्ल्णभाचार्य जी ने ८४ ग्रन्थों की रचना की थी। परन्तु संप्रदाय में केवल ३० ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इनमें ब्रह्मसूत्रों का 'अणुभाष्य' तथा 'श्रीमद्भागवत' की टीका 'श्रीसुबोधिनी' अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आचार्य वल्लभ के बाद उनके उत्तराधिकारी, उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ ने प्रधानतया गुजरात में पुष्टिमार्ग का प्रचार किया। किन्तु उनका देहान्त शीघ्र ही हो गया, अतः उनके छोटे भाई विद्ठलनाथ (जन्म सन १५१५ ई०=सं० १५७२ वि०) सन १५३८ ई० (सं० १५९५ वि०) में संप्रदाय के आचार्य पद पर आसीन हुए। उनकी बाल्यावस्था अरैल में ही व्यतीत हुई थी, किन्तु सन १५६६ ई० (सं० १६२३ वि०) में वे ब्रज में आ बसे तथा सन १५७१ ई० (सं० १६२८ वि०) से स्थायी रूप से गोकुल में ही रहने लगे। सन १५६६ ई० (सं० १६२३ वि०) में उन्हें सम्राट अकबर की ओर से एक आज्ञापत्र (फरमान) प्राप्त हुआ जिसके अनुसार गोकुल की भूमि उन्हें माफी में मिल गई। इसके बाद भी गोकुल के गुसाइयों को निर्भयतापूर्वक बसने और गउएँ चराने तथा उनके इलाके में गाय, मोर आदि की हत्या के निषेधसूचक कई अधिकार-पत्र मिले। धर्म-प्रचार के लिए उन्होंने भी दो बार गुजरात की यात्रा की। सन १५८५ ई० (सं० १६४२ वि०) में उनका गोलोकवास हुआ।

गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता के कई ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखीं तथा कुछ स्वतंत्र

ग्रन्थों का भी प्रणयन किया। उनकी 'अणुभाष्य' तथा 'श्रीसुबोधिनी' की टीकाएँ तथा 'विद्वन्मंडन,' 'भ क्तनिर्णय,' 'श्रृंगाररसमंडन' आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। परन्तु सांप्रदायिक संगठन और व्यवस्थित प्रचार करने में उनका कृतित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। श्रीनाथजी के मन्दिर में 'सेवा' की निश्चित व्यवस्था तथा वार्षिक व्रतोत्सवों की परंपरा स्थापित करके उन्होंने संप्रदाय के प्रचार के साथ साहित्य, संगीत, प्रसाधन आदि कलाओं की उन्नति में अभूतपूर्व योग दिया। उन्होंने ही अपने पिता के चार—कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास तथा स्वयं अपने चार—चतुर्भुजदास, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी और नंददास नामक शिष्यों को चुनकर अष्टछाप नाम से प्रतिष्ठित किया। भिक्त-भावना की उच्चता के कारण ये किन-प्रतिभासंपन्न आठ भक्त श्रीनाथजी के अष्टसखा नाम से भी प्रसिद्ध है।

गोस्वामी विट्ठलनाथ के सात पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र गिरिघरजी मुख्य आचार्य हुए। परन्तु गोस्वामीजी ने सातों पुत्रों को श्रीकृष्ण के सात भिन्न-भिन्न स्वरूप (मूर्तियाँ) बाँटकर तथा अपनी संपत्ति का विभाजन करके पारिवारिक समस्या के साथ-साथ संप्रदाय के व्यापक प्रचार की अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था कर ली थी।

गोस्वामी गोकुलनाथ (सन १५५१-१६४० ई०=सं० १६०८-१६९७ वि०) विट्ठलनाथ के चौथे पुत्र थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के चौरासी तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ के दो सौ बावन शिष्यों की वार्ताएँ प्रसिद्ध हैं। संभवतः भक्तों की वार्ताएँ जो मौखिक रूप में गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा सुनाई गई थीं, आगे चलकर परिवर्धित करके लिख ली गई और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कर दी गई।

वल्लभ-कुल में गोस्वामी गोकुलनाथ के बाद गोस्वामी हरिराय (सन १५९०-१७१५ ई०=सं० १६४७-१७७२ वि०) अधिक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संस्कृत के अतिरिक्त व्रजभाषा तथा गुजराती में भी टीका तथा स्वतंत्र प्रन्थों का प्रणयन करके सांप्रदायिक भिक्त के प्रचार में स्मरणीय योग दिया। 'चौरासी' तथा 'दो सौ बावन वैष्णवन' की वार्ताओं पर भी उन्होंने 'भावप्रकाश' नाम से टीकाएँ लिखीं तथा वार्ता साहित्य में अपूर्व संृद्धि की। जब औरंगजेब के भय से श्रीनाथजी की मूर्ति गोवर्धन से उदयपुर राज्य ले जाई गई, तब गोस्वामी हरिराय भी उसके साथ थे।

इसी वल्लभ-कुल से सूरदास का संबंध है जिनके जीवन-वृत्त के जो कुछ भी विवरण प्रमाण-कोटि में स्वीकृत हुए हैं, 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता,' संभवतः गोस्वामी हरिराय द्वारा उसके परिविधत रूप और 'भावप्रकाश' नामक भावना (टीका) तथा कुछ अन्य पुष्टिमार्गीय साहित्य, वार्ताओं और अनुश्रुतियों पर आधारित है।

संप्रदाय में प्रसिद्ध है कि सूरदास वल्लभाचार्य से दस दिन छोटे थे। इसे प्रमाण मानकर सूरदास की जन्म-तिथि वैशाख शुक्ल ५, सं० १५३५ वि० (सन १४७८ ई०) ठहरती है। प्रधान रूप से गोस्वामी हरिराय की साक्षी के आधार पर कहा जाता है कि वे सीही ग्राम में किसी निर्घन सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे, छः वर्ष की अवस्था से ही सगुन बताने लगे थे और तभी से विरक्त होकर एक तालाब के किनारे रहने लगे थे। माया से घर जाने के कारण वे वहाँ से सी हट गए और आगरा-मथुरा के बीच गऊघाट पर यमुना के तट पर कुटी बनाकर

रहने लगे थे। यहाँ उनके अनेक सेवक हो गए थे और वे 'स्वामी' नाम से विख्यात हो गए थे। यहीं पर संभवतः तीसरी व्रज-यात्रा के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनसे भेंट की और उन्हें संप्रदाय में दीक्षित किया। यह घटना 'वल्लभदिग्विजय' नामक पुस्तक के आधार पर सन १५१० ई० (सं० १५६७ वि०) की अनुमान की गई है।

सूरदास नाम के अनेक भक्त और गायक हो गए हैं और उन सबके जीवन की जनश्रुतियाँ मिलजुल कर एक हो गई हैं। किसी सुन्दरी पर मुग्ध होने और उसी से आँखें फुड़वाने तथा अंध कूप में गिरने और स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा उद्धार पाने की घटनाएँ जो सूरदास के विषय में प्रसिद्ध हैं, अष्टछापी सूरदास से ही संबद्ध हैं, यह कम से कम वार्ता की साक्षी से प्रमाणित नहीं होता। परन्तु इसमें किसे सन्देह हो सकता है कि श्रीकृष्ण ने ही उन्हें अंध भवकूप से निकाल कर दिव्य दृष्टि प्रदान की थी।

सूरदास के नाम से अनेक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश 'सूरसागर' के ही अंश है, शेष अप्रामाणिक हैं। 'सूरसागर' के अतिरिक्त 'सूरसागरसारावली' तथा 'साहित्यलहरी' को भी उनके नाम से प्रसिद्धि मिली हैं। परन्तु उनके अद्भुत व्यक्तित्व का घनिष्ठ परिचय तो हमें उनकी अमर कृति 'सूरसागर' से ही मिलता हैं, जिसके नवीनतम संस्करण में ५००० के लगभग पद संकलित मिलते हैं। परन्तु 'सूरसागर' के वैज्ञानिक संपादन की समस्या अब भी ज्यों की त्यों शेष हैं।

दैन्य सूर की प्रकृति का एक स्थायी अंग था, उनकी प्रारंभिक भिक्त दैन्य प्रधान ही थी।
महाप्रभु वल्लभाचार्य के अनुग्रह से जब उन्हें भगवान की लीला का ज्ञान हुआ तब उनकी सुप्त
सौन्दर्य-वृत्ति जाग उठी और कृष्ण-लीला-गान के रूप में उनके हृदय से आनन्द का स्रोत उमड़ने
लगा; इसके बाद उनका दैन्य भाव एक अनुपम वक्रता और ओजस्विता से समन्वित हो गया।
वैराग्य भी सूर के स्वभाव का एक अंग था और, यद्यपि उन्होंने अपने काव्य के दिव्य पात्रों में उत्कट
आसित के ऐसे वर्णन किए हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकते जिसे लौकिक जीवन का
धनिष्य परिचय न हो, फिर भी उनके जीवन की एक भी घटना ऐसी नहीं सुनाई देती, जिससे
उनके विरक्त स्वभाव की पुष्टि न होती हो। 'वार्ता' के अनुसार अत्यन्त आदर और सम्मान पाने
पर भी सूर ने सम्राट अकबर का यश गाने से इनकार कर दिया था और गोस्वामी हिरराय
ने लिखा है कि अनुल धन-संपत्ति लुटा देने की अकांक्षा रखने वाले 'देशाधिपति' से उन्होंने यही
माँगा था कि मुझसे फिर कभी मिलने की चेष्टा न करना।

सूर ने किसी लौकिक विषय पर पद नहीं गाए, यहाँ तक कि अपने ुह के संबंध में भी पद नहीं रचे। केवल भक्तों के अनुरोध से अपने अंतिम समय में एक पद में उन्होंने अपनी दृढ़ गुह-भिक्त प्रकट की और बताया कि गुह और इब्टदेव में वे कोई अन्तर नहीं देखते। कृष्ण का यशोगान वल्लभ का ही यशोगान है। 'वार्ता' से संकेत मिलता है कि संभवतः उनके गूढ़, ग्रंभीर स्वभाव को समसामयिक भक्त उतना नहीं समझ सके थे जितना बाद में जाना जा सका; फिर भी महाप्रभु वल्लभ और गोस्वामी विट्ठलनाथ उनकी महत्ता जानते थे। सूर वास्तव में पुष्टि-मार्ग के 'जहाज' सिद्ध हुए। उनका काव्य भिक्त रस का अगाध सागर है। अन्त समय में उन्होंने बताया था कि गोपीभाव की भिक्त में ही पुष्टिमार्ग के रस का अनुभव होता है तथा उसमें वेद-

विधि का नियम नहीं होता । स्वयं उस समय सूरदास की चित्तवृत्ति राघा के घ्यान में रमी थी और उनके अंधे नेत्र उस विकलता का अनुभव कर रहे थे जो स्वयं राघा को रित-सुख की आनन्दा-नुभूति के बाद क्षणिक वियोग के समय अनुभव होती है । इसी भाव में मग्न होकर सूर ने युगल-लीला में प्रवेश किया था।

सूरदास को पुष्टिमार्ग में दीक्षित करके आचार्य वल्लभ ने वस्तुतः अपने संप्रदाय का सबसे अधिक उपकार किया। सांप्रदायिक प्रचारकों की यह बहुत बड़ी सूझ-बूझ थी कि उन्होंने काव्य और संगीत की सहायता से कृष्ण-भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए कवियों और गायकों को वह सम्मान प्रदान किया जो अकबर जैसा कला-प्रेमी सम्प्राट भी नहीं दे सका था। 'वार्ती' से सिद्ध है कि सूरदास का गोलोकवास गोस्वामी विट्ठलनाथ के गोलोकवास (सन १५८५ ई० = सं० १५४२ वि०) के पहले हो गया था। उनकी निधन-तिथि सन १५८० ई० (सं० १६३७ वि०) के आसपास मानी जा सकती है।

जिस प्रकार सुरदास पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पूर्व अनेक सेवकों के स्वामी और संभ्रांत साध थे, उसी प्रकार कन्नौज के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न परमानंद (अनुमानतः १४९३-१५८३ ई० = सं० १५५०-१६४० वि०) दीक्षा के पूर्व ही एक उच्च कोटि के कवीश्वर संगीतकार और कीर्तनकार प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके भी शिष्यों और सैवकों का समाज बृहत था जो उन्हें 'स्वामी' कहते थे तथा उनका सारा समय हरि-कीर्तन में ही बीतता था। वैराग्य उनके स्वभाव का अभिन्न अंग था। इसी कारण उन्होंने विवाह करने और धन कमाने से इनकार करके माता-पिता तक के असंतोष की चिंता नहीं की थी। परमानंद स्वामी के विरह भाव के कीर्तनों की ख्याति ने महाप्रभु वल्लभाचार्य तक को आकृष्ट कर लिया था। वल्लभाचार्य ने उन्हें संप्रदाय में दीक्षित करके 'स्वामी' से 'दास' बनाया और बाल-लीला का अनुभव कराया। कृष्ण-भक्त कवियों में सुरदास के बाद बाल-छीला का चित्रण परमानंददास ने ही सफलता से किया है। किन्तू विरह रस ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। उनके विरह के एक पद को सुनकर स्वयं आचार्य जी तीन दिन तक ध्यानावस्थित रहे थे। सुरदास की भाँति परमानंददास ने भी कृष्ण की बाल, पौगंड और किशोर, सभी लीलाओं का वर्णन किया है। उनके पदों में दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, चारों भाव पाए जाते हैं। कृष्ण-छीला के अगणित क्द रचने के कारण सुरदास की भाँति उनके पद भी 'सागर' नाम से प्रसिद्ध है। गोलोकवास के समय परमानंददास का मन भी युगल-लीला में मन्न था और उन्होंने गाया था-

> राघे बैठी तिलक सँभारति। मृगनैनी कुसुमायुध कर धरि नंदसुवन को रूप विचारति। आदि

अष्टछाप के किवयों में महाप्रभु की दीक्षा सबसे पहले कुंभनदास (अनुमानतः १४६८-१५८२ ई० = सं० १५२५-१६३९ वि०) को मिली थी। ये गोवर्धन पर्वत के निकट ही एक गाँव के रहने वाले ठेठ व्रजवासी किसान थे। जाति के ये गोरवा क्षत्रिय थे और स्त्री, सात पुत्रों, सात पुत्र-वधुओं और एक विधवा भतीजी के लंबे परिवार का भरण-पोषण केवल खेती करके करते थे। किन्तु जीवन भर अर्थ-संकट में रहते हुए भी कुंभनदास के मन में अपार त्याग, परम संतोष और पूर्ण स्वावलंबन का भाव था। उन्होंने राजा मानसिंह की सोने की आरसी, हज़ार मोहरों की थैली और जमुनावतो गाँव की माफी को अस्वीकार कर दिया था। 'भवतन को कहा सीकरी सों काम' वाला इतिहास-प्रसिद्ध पद इन्हीं का है। कुंभनदास को निकुंज-लीला का इष्ट था और मरते समय उनका मन 'लाल' की उसी चितवन में अटका हुआ था जो गोपियों के चित्त नुराती है तथा उनके अन्तःकरण में 'कनकबेलि वृषभानुनंदिनी स्याम तमाल चढ़ी' की मूर्ति समाई हुई थी।

अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास अधिकारों (अनुमानतः १४९५-१५७५ ई० = सं० १५५२-१६३२ वि०)का व्यक्तित्व और चरित्र अत्यन्त विलक्षण है। शूद्र जाति के होते हुए भी इनकी कार्य-कुशलता पर मुग्ध हो कर आचार्य वल्लभ ने इन्हें श्रीनाथ जी के मन्दिर का 'भेंटिया' बनाया था। श्रीनाथ जी के मन्दिर पर बंगालियों का अत्यधिक प्रभुत्व देख कर कृष्णदास ने उन्हें बड़ी कूटनीतिज्ञता और कठोरता से बलपूर्वक निकाला था। कठोरता के साथ इनकें स्वभाव में रसिकता भी बहुत थी । कृष्णदास अधिकारी ने अपने अधिकार का प्रयोग करके कुछ दिनों तंक मन्दिर में गोस्वामीजी की सेवा तक बंद कर दी थी। कृष्णदास के जीवन का अन्त भी इनकी भिक्त की महत्ता का सूचक नहीं है। किसी वैष्णव के कुआँ बनाने के निमित्त दिए दान में से सौ रुपये छिपाकर गाड़ देने के कारण ये उसी कुएँ में गिरकर प्रेत हो गए थे। प्रेत-योनि से उन्हें तभी छुटकारा मिला जब छिपा हुआ रुपया निकालकर अधुरा कुआँ पूरा किया गया। किन्तु इनके जीवन की ऐसी भी घटनाएँ प्रसिद्ध है जिनसे इनके अद्भुत त्याग और निष्ठा का परिचय मिलता है। बाल्य-काल में ही इन्होंने अपने पिता की चोरी का अपराध खोलकर पिता के लिए दंड और अपने लिए निष्कासन ऑजित किया था। मीरांबाई की ग्यारह मोहरों की भेंट इन्होंने इसलिये अस्वीकार कर दी थी कि वे अन्यमार्गीय थीं। एक बार इन्होंने भीषण ज्वर की अवस्था में अन्यमार्गीय वैष्णव ब्राह्मण का जल अस्वीकार करके पृष्टिमार्गीय भंगी का जल ग्रहण किया था। व्यवहारकुशलता तथा सिद्धान्तित्रयता के साथ-साथ कृष्णदास में कवित्व-गुण और सैद्धान्तिक ज्ञान भी कम नहीं था। कविता में वे सुरदास से होड़ करते थे और पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तों के लिए बड़े-बड़े भक्त उनके उपदेश सुनने के इच्छुक रहते थे।

अष्टछाप के अन्य चार किवयों में, जो गुसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे, नंददास (अनुमा-मानतः १५३३-१५८६ ई० = १५९०-१६४३ वि०) का नाम सर्वप्रमुख है। ये जाति के ब्राह्मण और संस्कृत के अच्छे पंडित थे। नंददास के संप्रदाय-प्रवेश की घटना से सूचित होता है कि किस प्रकार लौकिक प्रेम ही भिक्त में परिणत करके उदात्त बनाया जा सकता है। यदि इनमें सौन्दर्य पर मुग्व होने की प्रवृत्ति न होती तो कृष्ण की उत्कट भिक्त संभव नहीं थी। इनका किसी खन्नानी के रूप पर मुग्व होना तथा रूपमंजरी नामक अकबर की बाँदी से मैनी-पंबंध रखना इनके रिसक स्वभाव का प्रमाण है तथा भक्त-हृदय की राग-वृत्ति का सूचक है। नंददास की रचनाएँ उनके प्रखर पांडित्य, अनुपम भाषाधिकार और भावुक भिन्त की द्योतक हैं।

अपने पिता कुंभनदास की भाँति चतुर्भुजदास (अनुमानतः १५२७-१५८५ ई० = सं० १५८४-१६४२ वि०) भी गृहस्थ-जीवन बिताते हुए श्रीनाथजी की सेवा में संलग्न रहते से। भक्ति और कविता, दोनों उन्हें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई थीं तथा जन्म के समय

ही उन्हें संप्रदाय-प्रवेश का सौभाग्य मिल गया था। कहते हैं कि गोस्वामी विट्ठलनाथ के साथ ही इन्होंने भी देह छोड़कर नित्यलीला में प्रवेश किया था।

इन्हीं की तरह दूसरे भक्त कि गोविन्दस्वामी के विषय में भी कहा जाता है कि उन्होंने विट्ठलनाथजी की मृत्यु का समाचार सुनकर गोवर्धन की कन्दरा में प्रवेश करके देह छोड़ दी थी। गोविन्द स्वामी (अनुमानतः १५०४-१५८५ ई० = सं० १५६१-१६४२ वि०) सनाढ्य श्राह्मण थे और संप्रदाय में दीक्षित होने के पहले से ही कवीश्वर थे तथा पद बना कर गाया करते थे। संभवतः इसी कारण इनके बहुत से सेवक भी थे जो इन्हें स्वामी मानते थे। इनके सरस पदों को सुनकर विट्ठलनाथ भी बहुत प्रसन्न होते थे। इसी कारण एक बार गोविन्दस्वामी गोस्वामी जी से भेंट. करने गए तो इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनसे दीक्षा लेकर अपना 'स्वामीपन' त्याग कर पक्के 'दास' बन गए। इनका स्वभाव अत्यन्त विनोदिप्रय था। श्रीनाथजी के साथ ये उद्धत, उच्छूंबल, किन्तु प्रेमी सखा की भाँति कीड़ा-कौतुक करते रहते थे। परिवार के साथ रहते हुए भी ये विरक्त थे। इनका चित्त एकान्त भाव से श्रीनाथ जी में ही लगा हुआ था। इनकी संगीत-निपुणता इस बात से सिद्ध होती है कि प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनसे संगीत सीखता था। कहते हैं, स्वयं अकबर वेश बदल कर इनका गान सुनने आया था और जब इनके एक पर पर उसने वाह-वाह की तो वह पद उन्होंने कभी नहीं गाया, क्योंकि वह 'जुठा' हो गया था।

अन्तिम कि छीतस्वामी (अनुमानतः १५१०-१५८५ ई० = सं० १५६७-१६४२ वि०) मथुरा के चौबे थे। प्रारंभ में ये लंपट तथा कुटिल स्वभाव के व्यक्ति थे, किंतु गोस्वामी विट्ठलनाथ के सत्संग और शिक्षाओं ने उन्हें परम भक्त बना दिया। वे संभवतः निरन्तर गृहस्य बने रहे तथा संसार के माया-मोह को छोड़ नहीं सके। फिर भी उन्हें श्रीनाथजी की अनन्य भक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने वल्लभ-संप्रदाय की सेवा-प्रणाली के निर्माण में अपने गृह की बहुत सहायता की। किवत्व के अतिरिक्त छीतस्वामी संगीत में भी निपुण थे। उनके भी पद सुनने के लिए अकबर वेश बदल कर आता था। जनश्रुति के अनुसार चतुर्भजदास और गोविन्ददास की तरह छीतस्वामी ने भी अपने गृह, गुसाई जी के निधन का शोक-समाचार सुनकर प्राण त्यागे थे। इससे इनकी भक्ति की गृहता प्रकट होती है।

अष्टछाप के किवयों के अतिरिक्त वल्लभ-कुल के रसखान कि का नाम कृष्ण-भक्त किवयों में आदर के साथ लिया जाता है। जाति के मुसलमान और प्रारंभ में अत्यन्त गहित प्रेम-वासना में लिप्त होते हुए भी इन्हें कृष्ण की अनन्य भिक्त का प्राप्त होना यह सूचित करता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण पतितों के उद्धारक और पापियों के तारक हैं।

पुष्टिमार्गीय भक्तों के चिरत्रों से स्पष्ट है कि उनमें राधा-कृष्ण की युगल प्रेमलीला का महत्व कम नहीं था। किन्तु कृष्ण-भिक्त के अन्य समसामियक संप्रदायों में यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण राधावल्लभी संप्रदाय है। इसके संस्थापक गोस्वामी हित हरिबंश (सन १५०२–१५५२ ई० = सं०१५५९–१६०९ वि०) स्वयं एक रस सिद्ध कि होने के साथ वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और सूरदास की भाँति हिन्दी कृष्ण-भिक्त साहित्य के अन्यतम प्रेरणा-स्रोत थे। इनके पिता श्रीव्यास मिश्र देववन (वर्तमान सहारतपुर जिले के देवबन्द) के एक वैभवसंपन्न सम्मानित गौड़ ब्राह्मण थे। जब वे अपनी पत्नी तारारानी के साथ

क्रज्-यात्रा कर रहे थे, तभी मथुरा के पास बादगाँव में हरिवंश का जन्म हुआ। हरिवंश के शैशव काल के अनेक चमत्कार जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है।

बंगाली बैष्णवों की साक्षी के आधार पर प्रसिद्ध रहा है कि हरिवंश मध्वाचार्य के अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। परन्तु राधावल्लभी संप्रदाय के विद्वानों ने इस कथन की अप्रामाणिकता सिद्ध की है तथा इस जनश्रुति को प्रामाण्य ठहराया है कि श्रीराधा से ही इन्होंने स्वप्न में दीक्षा-मंत्र ग्रहण किया था, वे ही इनकी गुरु तथा इष्टदेवी थीं। उस समय इनकी अवस्था केवल पाँच वर्ष की थी।

हरिवंश का पहला विवाह सोलह वर्ष की अवस्था में हुआ। ३२ वर्ष की अवस्था होने पर, जब इनके माता-पिता का निकुंज-गमन हो चुका था, इन्होंने राधाकृष्ण की लीला-भूमि के लिए प्रस्थान किया। परन्तु इनकी पत्नी रुक्मिणी देवी अपने तीन पुत्रों और एक पुत्री के साथ देवबन्द में ही रह गई। मार्ग में श्रीराधा की प्रेरणा से चिरथावल गाँव में हरिवंश ने एक शाह्मण की दो कन्याओं—कृष्णदासी और मनोहरदासी—से विवाह किया।

सन १५३३ ई० (सं० १५९० वि०) में वृन्दावन पहुँचकर हरिवंश ने सेवाकुंज नामक स्थान पर राधावल्लभ के विग्रह की स्थापना की। सन १५८५ ई० (सं० १६४१ वि०) में अब्दुर्रहीम खानखाना के आदेश से दिल्ली के सुन्दरदास भटनागर ने राधावल्लभजी का लाल पत्थर का नया मन्दिर बनवा दिया, जहाँ से उनका विग्रह औरंगजेब के अत्याचार के भय से सन १६७१ ई० (सं० १७२६ वि०) में कामवन ले जाया गया। सन १७८५ ई० (सं० १८४२ वि०) वह पुनः राधावल्लभजी की मूर्ति वृन्दावन लाई गई और एक नवीन मन्दिर में प्रतिष्ठित की गई।

वृन्दावन आकर हरिवंश ने जिस प्रेम-भिक्त का रस प्रवाहित किया उसमें भैगाँव निवासी नरवाहन जैसा अत्याचारी जमींदार निमग्न होकर परम भक्त बन गया। उसकी भिक्त-भावना से प्रसन्न होकर हरिवंशजी ने स्वरचित दो पद उसी के नाम से प्रसिद्ध कर दिए। गोस्त्रामी हरिवंश का व्यक्तित्व रूप, वाणी, शील, विद्या, कवित्व और भिक्त-भावना, सभी दृष्टियों से अत्यन्त आकर्षक और प्रभावशाली था। उनके क्रजनिवास के बाद वहाँ के वातावरण में प्रेम-काव्य, संगीत और कलात्मक सौन्दर्य की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। रासलीला की परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हींको है।

गोस्वामी हरिवंश के नाम के पहले 'हित' शब्द उनका उपनाम मात्र नहीं, उनके द्वारा उद्घाटित परम तत्व 'हित' (प्रेमतत्व) का सूचक है। राघावल्लभी भक्त उन्हें अवतार मानते हैं। प्रसिद्ध है कि वे श्रीकृष्ण की वंशी के अवतार थे। हित हरिवंश ने यद्यपि हिन्दी में केवल ८४ पद (हितचौरासी) और २७ स्फुट पद रचे हैं, परन्तु इतनी अल्प रचना होते हुए भी वे उच्च कोटि के भक्त किव माने जाते हैं। संस्कृत में भी 'राधासुधानिधि' तथा 'यमुनाष्टक' उनकी केवल दो रचनाएँ हैं। वास्तव में स्वयं सरस पद-रचना करके उत्तम आदर्श उपस्थित करने से भी अधिक हित हरिवंश का महत्व उस वातावरण के निर्माण में हैं जिससे प्रेरणा पाकर कितने ही भक्त और किव बन गए।

संस्कृत के प्रसिद्ध शास्त्रार्थी विद्वान हरिराम व्यास (अनुमानतः सन १४९२-१५९३-९८ ई० = सं० १५४९-१६५०-५५ वि०) ओरछा के राजपुरोहित-परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गोस्वामी हित हरिवंश के प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सब कुछ छोड़कर वृन्दावन में ही राधावल्लभ की उपासना में लीन हो गए। भक्तों में वे विशाखा सखी के अवतार कहे जाते है। अतिथि-सत्कार, साधु सेवा तथा भगवान के प्रसाद के प्रति असाधारण पूजा-भावना उनके व्यक्तित्व के विशेष गुण थे। जाति-पाँति, ऊँच-नीच आदि के भेद-भाव से वे सबंधा ऊपर उठे हुए थे और इस संबंध में उनकी विचारधारा निर्गुंखवादी संतों के समान थी। ७५८ पदों और १५८ दोहों की व्यासवाणी सिद्धान्त और काव्य दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि की रचना है। राधा-कृष्ण की निकुंज-लीला का उन्हें इष्ट था, जिसे जनश्रुति के अनुसार, वे सदैव देखते रहते थे। व्यासजी ने उसका अत्यन्त सरस काव्यमय वर्णन किया है। वे संगीतशास्त्र में भी निष्णात थे। 'रागमाला' नाम के उन्होंने ६०४ दोहों में संगीत-शास्त्र का प्रतिपादन किया है। 'नवरत्न' और 'स्वधर्मपद्धति' नामक उनकी दो संस्कृत रचनाएँ भी कही जाती हैं।

राधावल्लभी संप्रदाय में 'हितचौरासी' के बाद व्याख्या तथा विस्तार की दृष्टि से और उससे भी अधिक सैद्धान्तिक दृष्टि से दामोदरदास सेवक जी (अनुमानतः सन १५२०-१५५३ ई० = सं० १५७७-१६१० वि०) की 'सेवकवाणी' का विशेष महत्व है। ये गोंडवाना प्रदेश (वर्तमान जबलपुर के निकट) में गढ़ा नामक गाँव के एक ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। बाल्यावस्था से रसिक स्वभाव के भक्त-हृदय होने के कारण वृन्दावन के कुछ राधावल्लभी भक्तों के सत्संग का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने हित हरिवंश गोस्वामी से दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया। कहते हैं कि इनके वृन्दावन पहुँचने के पहले ही हितजी का निकुंज-गमन हो गया, अतः स्वयं श्रीराधा ने इन्हों स्वप्न में दीक्षा दी थी। इनकी वाणी की इतनी ख्याति हुई कि जब ये वृन्दा-वन पहुँचे तो हितजी के बड़े पुत्र और संप्रदाय के आचार्य गोस्वामी वनचन्द्र ने हर्ष-विभोर होकर श्रीजी के मन्दिर का समस्त वैभव लुटाने का निश्चय कर लिया। परन्तु सेवकजी की प्रार्थना पर केवल प्रसादी का वितरण करके इनका स्वागत किया गया। वृन्दावन की रासलीला-भूमि में ही इन्होंने ध्यानावस्थित बैठे-बैठ निकुंज-गमन किया।

सेवकजी के मित्र और कुटुम्बी स्वामी चतुर्भुजदास (अनुमानतः सन १५२८-१६३३= सं० १५८५-१६९० वि०) ने गढ़ा से वृन्दावन आकर गोस्वामी वनचन्द्र से दीक्षा ली और अपने प्रदेश (वर्तमान मध्यप्रदेश) में राधावल्लभी संप्रदाय की कृष्ण-भिन्त का व्यापक प्रचार किया। एक चोर को परम साधु बना देने तथा पकी खेती के साधुओं द्वारा उजाड़ दिए जाने पर प्रसन्न होने की घटनाएँ इनके उच्च भगवदीय जीवन का संकेत.देती है। इनका 'द्वादशयश' तथा इन्हीं के द्वारा लिखी उसकी संस्कृत टोका से इनकी धर्म-निष्ठा, प्रतिभा और विद्वता प्रमाणित होती है।

राधावल्लभी भक्त किवयों में ध्रुवदास विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देववन के एक वैष्णव कायस्थ कुल में अनुमानतः सन १५६५ या १५७३ ई० (सं.० १६२२ या १७३० वि०) में इनका जन्म हुआ था। इनके बाबा बीठलदास स्वयं श्रीहिताचार्य के शिष्य थे। ध्रुवदास के विषय में प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने भी स्वयं श्रीहिताचार्य से स्वप्न में मंत्र लिया था। परन्तु मर्यादा-रक्षा के विचार से हितजी के पुत्र गोस्वामी गोपीनाथ को इन्होंने दीक्षागुरु बनाया। युगलिकशोर के नित्य रस का गान करने की अनुमित लेने के लिए इन्होंने गोविन्दघाट के रासमंडल में तीन दिन-रात श्रीराधा का अनवरत जप किया था और जब स्वयं श्रीराधा ने प्रसन्न होकर इन्हों अनुमित दे दी

तभी ये 'ब्यालीस लीला'—छोटे-बड़े ब्यालीस ग्रन्थों—के प्रणयन में प्रवृत्त हुए। अनुमानतः इनका निकुंज-गमन सन १६४३ ई० (सं० १७०० वि०) के आसपास हुआ।

इस संप्रदाय के परवर्ती किवयों में चाचा हित वृन्दावनदास (अनुमानतः सन १७००-१७८७ ई० = सं० १७५७-१८४४ वि०) और श्री हठीजी (रचना-काल सन १७८० ई० = सं० १७२३ वि०) अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। वृन्दावनदास के जीवन के संबंध में बहुत कम विवरण ज्ञात है। इनकी जाित और निवास-स्थान के विषय में विभिन्न जनश्रुतियाँ प्रचित्त हैं। गोस्वामी हितहरिलाल से दीक्षा लेकर वे वृन्दावन में निवास करते थे, यह तथ्य उनकी रचना से प्रकट होता है। 'चाचा' नाम से प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि तत्कालीन गोस्वामी गुरू-श्राता होने के कारण इन्हें चाचा कहते थे, अतः अन्य लोग भी इन्हें इसी संबोधन से पुकारने लगे। परिमाण में इनकी रचना विपुल है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने छोटे-बड़े १५८ ग्रन्थों की रचना की थी जिनमें अनेक 'अष्ट्याम', 'समय-प्रबन्ध', वेलियाँ तथा दो सागर—'लाइसागर' और 'व्रजप्रेमानन्दसागर'—सिम्मिलत हैं। साहित्यिक दृष्टि से इन रचनाओं का मूल्य अधिक नहीं है, परन्तु जनसाधारणं में राधा-कृष्ण-भिन्त के प्रचार में इनका महत्वपूर्ण योग रहा है। इसके विपरीत श्रीहठीजी की रचनाओं का साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। इनके 'राधासुधाशतक' की, जिसमें ११ दोहे और १०३ कवित्त-सवैये हैं, यह विशेषता है कि उसमें काव्य-गुणों—भाषा-लालित्य और अलंकरण—की ओर सचेष्ट ध्यान दिया गया है।

कृष्ण-मिनत काव्य के कलेवर में राधावल्लभी संप्रदाय ने कदाचित सर्वाधिक योग दिया। सोलहवीं शताब्दी के भावप्रवण वातावरण को निर्मित करने में हित हरिवंश, हरिराम व्यास, सेवकजी और चतुर्भजदास के अतिरिक्त नेही नागरीदास और लालस्वामी भी उल्लेख-योग्य हैं। श्री हिताचार्य के द्वितीय पुत्र कृष्णचन्द्र गोस्वामी के भी व्रजभाषा के लगभग पचास पद मिले कहे जाते हैं। परवर्ती किवयों में ध्रुवदास आदि उपर्युक्त किवयों के अतिरिक्त श्री दामोदरदास, सहचरिमुख, कल्याणपुजारी, रिसकदास, हितअनूप, अनन्यअलि, कृष्णदास भावक, हित रूपलाल, चंद्रलाल गोस्वामी, प्रेमदास, लाड़िलीदास, आनंदीबाई, प्रियादास आदि अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने मध्ययुगीन भिक्त का पावन सदेश आधुनिक युग तक पहुँचाया है।

राधावल्लभी साधना-पद्धित से मिलता-जूलता सखी या टट्टी संप्रदाय भी कृष्ण-मित्त साहित्य के विकास में अन्यतम योग देता रहा है। इसके प्रवर्तक गोस्वामी हरिदास (रचना-काल सन १५४०-१५६० ई० = सं० १६००-१६२० वि० के लगभग) स्वयं एक अच्छे किंव और उससे भी अधिक अच्छे संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। सम्राट अकबर के साधु वेश में आकर इनका गान सुनने की किंवदंती प्रसिद्ध है। 'केलिमाल' नामक रचना में इन्होंने नित्य विहार और नखशिख, मान, दान आदि का वर्णन किया है तथा 'सिद्धान्त के पद' में संप्रदाय की भिक्त का निरूपण किया है। इनके शिष्य विद्विवयुल तथा प्रशिष्य बिहारिनदेव के भी कुछ फुटकर पद मिले हैं। बिहारिनदेव के शिष्य नागरीदास तथा सरसदेव, नरहरिदेव, पीतांबरदेव, रसिकदेव तथा भगवतरिसक (जन्म सन १७६८ ई० = सं० १७९५ वि० के लगभग) का नामोल्लेख किया जा सकता है।

बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्त किवयों में गदाधर भट्ट दिक्षणी ब्राह्मण औ संस्कृत के अच्छे पंडित होते हुए भी हिन्दी में पद-रचना करते थे तथा सूरदास मदनमोहन अथव सूरध्वज राज्य-कर्मचारी होते हुए भी बड़े मनमौजी और निस्पृह भक्त थे। किंवदती है कि इन्हों राज्यकोष का तेरह लाख रुपया साधु-सेवा में उड़ा कर उसके स्थान पर ईट पत्थर भरकर भें दिए थे और सम्राट अकबर के क्षमादान को कुतरा कर कहला दिया था कि राज्य की आमदर्न से वृन्दावन की गलियाँ झाड़ना हजार गुना अच्छा ह। इस संप्रदाय के अन्य किवयों में वल्लभ रिसक और माधवदास का भी नाम उल्लेखनीय है।

निम्बार्क मतानुयायी भक्तों में श्रीभट्टजी (रचना-काल सन १५६८ ई० = सं० १६२५ वि०), उनके शिष्य हरिज्यास तथा उनके शिष्य ह्रपरिसकदेव तथा तत्ववेत्तादेव ने कृष्ण-भक्ति काव्य में योग दिया।

विशिष्ट संप्रदायों में दीक्षित भक्त किवयों के अतिरिक्त उन्मुक्त प्रेमभाव से कृष्ण-भिक्त में तल्छीन किवयों में मीरांबाई (जन्म सन १४९८ ई० — सं० १५५५ वि०) का नाम अग्रगण्य है। मीरांबाई की भिक्त की दृढ़ता और प्रेम की महत्ता की कहानियाँ पौराणिक सी हो गई है। भक्त-गण उन पर उसी प्रकार विश्वास करते हैं जिस प्रकार प्रह्लाद की कथा पर। कृष्ण-भक्त किवयों में मीरांबाई का स्थान अनूठा है, उनका जीवन ही वस्तुतः कृष्ण की माधुर्य भिक्त का जीवित उदाहरण है।

अब्दुर्रहीम खानखाना राज-दरबार में उच्च पदस्थ होते हुए भी बड़े मस्त और मनमौजी जीव थे। उनके नीतिसंबंधी दोहे तो उनके विस्तृत अनुभव को प्रकट करते ही हैं, उनके प्रेमप्रवण व्यक्तित्व की सूचना 'मदनाष्टक' और 'रासपंचाध्यायी' से मिलती हैं, यद्यपि ये रचनाएँ अल्पांश में ही प्राप्त हैं। नरोत्तमदास के 'सुदामाचरित' ने न केवल सुदामा के दैन्यपूर्ण व्यक्तित्व को अमर कर दिया, बल्कि उसके यशस्वी लेखक के भावुक हृदय से भी जनसाधारण को परिचित कराया है। रामकाव्य के अद्वितीय किन गोस्वामी तुनसीदास ने भी 'कृष्णगीतावली' लिखकर कृष्णकाव्य की भावधारा का आदर किया है।

भारत के इतिहास में वह एक विलक्षण समय था जिसमें ऐसे सरल-विश्वासी, भावुकता की प्रतिमूर्ति और कल्पना के धनी व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में हुए कि उन्होंने अपनी वाणी के माधुर्य, लालित्य और संगीत से जन-जन के हृदय को सरस बना दिया और अनिर्वचनीय ब्रह्म को सौन्दर्य और आनंद की प्रतिमा में साकार करके लोक के अत्यन्त निकट ला दिया। किन्तु लोक-मन कल्पना की इस उच्चता और भव्यता को अधिक दिनों तक बनाए न रख सका। वासना का उदात्तीकरण और परिष्करण साधना का विषय है, कोरी कल्पना का नहीं। अतः, यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी तक किवता का विषय प्रायः वही रहा जो सोलहवीं शताब्दी में कुष्ण-भिन्त काव्य का था, पर उसकी आत्मा का रस सूख चुका था, बात की बात रह गई थी। फिर भी, कुछ ऐसे भावुक किव हुए हैं जिन्होंने अपने लौकिक प्रेम के आलंबन को ही प्रेम-भिन्त के उन्मेष में परम आनन्दस्वरूप श्रीकृष्ण के रूप में देखा है। किववर धनानंद (सन १६८९-१७३९ ई० = १७४६-१७९६ वि०) ऐसे ही किव थे जिनकी गंभीर प्रेमानुभूति ने सुजान वेश्या और श्रीकृष्ण के अन्तर को मिटा दिया था। किन्तु परवर्ती काल में परंपरागत भक्त किव भी हुए हैं। कृष्णगढ़ के महाराज सावर्तीसह

राजपाट छोड़कर वृन्दावन में आ बसे थे और नागरीदास (किवता-काल १७२५-१७६५ई० = सं० १७८२-८१२२ वि० ) के नाम से रचना करते थे। किंतु इनके साथ इनकी उपपत्नी बनीठनी भी रहती थीं जो स्वयं किवता रचती थीं और संभवतः नागरीदास को काव्य-प्रेरणा देती थीं। सखी भाव से कृष्ण-भिक्त करने वाले किवयों में अठारहवी शताब्दी के अलबेली अति और बख्शी हंसराज प्रेनसखी तथा उन्नीसवीं शताब्दी के शाह कुंदनलाल लितिक्योरी और शाह फुंदनलाल लितिक्यांदी के नाम उल्लेख योग्य है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में नारायणस्वामी (देहांत १९०० ई० = सं० १९५७ वि०) नाम के एक भक्त किव और हुए हैं जिन्होंने अपनी वृत्ति छोड़ कर संन्यास लिया और कृष्ण-भिक्त काव्य की रचना में प्रवृत्त हुए। हिन्दी साहित्य के आवुनिक युग के प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रेमानुभूति भी घनानंद जैसे कृष्ण-भक्तों की जैसी थी। वे वल्लभ-मतानुयायी थे।

इस प्रकार कृष्ण-भिन्त साहित्य की धारा क्षीण रूप में आधुनिक काल तक चली आई. है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह आधुनिक काल में समाप्त हो गई, किन्तु यह इस अध्याय का विषय नहीं है।

## परिशिष्ट

## १. कृष्ण-भक्ति साहित्य की सूची

- १. अलबेली अलि-समयप्रबंधपदावली।
- २. कीर्तनसंग्रह-प्र० ठाकुरदास सूरदास, बंबई।
- ३. कीर्तनसंग्रह-प्र० लल्लुमाई छगनभाई देसाई, अहमदाबाद।
- ४. कुंभनदास, कृष्णदास अधिकारी, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, छीतस्वामी— स्फुट पद (रागकल्पद्भुम, रागरत्नाकर तथा कीर्तन संग्रहों में), कुंभनदास—सं० व्रजभूषण शर्मा आदि, राजस्थान विद्या विभाग, कांकरौली। गोविंदस्वामी—वही
  - ५. गदाधर भट्ट-स्फूट पद।
- ६. गोस्वामी तुलसीदास—कृष्णगीतावली (तुलसी-ग्रंथावली—सं० रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी)।
  - ७. गोस्वामी हरिदास-केलिमाल, सिद्धान्त के पद।
  - ८. घनानंद—सुजानविनोद, सुजानहित, वियोगवेलि (घनानन्द ग्रन्यावली—सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणीवितान, वाराणसी )।
    - ९. चतुर्भुजदास--द्वादशयश।
- १०. चाचा हित वृन्दावनदास—लाड़सागर (प्र०), व्रजप्रेमानन्दसागर, वृन्दावन-जसप्रकास वेली, विवेकपत्रिका वेली (प्र०), किलचरित्र वेली (प्र०), कृपामिलाषा वेली (प्र०), रिसकपथचन्द्रिका (प्र०), जुगलसनेहपत्रिका (प्र०), हितहरि श सहस्रनाम (प्र०), छग्रलीला (रासळदाविनोद मे प्र०), आर्तपत्रिका, स्फूट पद (प्र०)।

- ११. चौरासी वैष्णवन की वार्ता—प्र० श्री लक्ष्मीवेंकटेव्वर प्रेस, बंबई तथा सं० द्वारिकादास परीख, अग्रवाल प्रेस, मथुरा।
  - १२. दामोदरदास सेवक जी-सेवकवाणी।
- १३. दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता—प्र० श्री लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, बंबई; तथा सं० व्रजभूषण शर्मा, विद्या विभाग, कांकरोली।
- १४. ध्रुवदास—वयालीस लीला: १. वृन्दावनसत, २. भजनसत, ३. भजनसिंगार सत, ४. हितसिंगार, ५. मनसिंगार, ६. नेहमंजरी, ७. रहस्यमंजरी ८. सुखमंजरी, ९. रितमंजरी, १०. रसरत्नावली, ११. रसहीरावली, १२. प्रेमावली, १३. रसमुक्तावली, १४. प्रियाजीनामावली, १५. भक्तनामावली, १६. रसिवहार, १७. रंगिवहार, १८. वनिवहार, १९. वृत्यिवलास, २०. रंगहुलास, २१. ख्यालहुलास, २२. आनंददसाविनोद, २३. रंगिवनोद, २४. आनंदलता, २५. अनुरागलता, २६. रहस्यलता, २७. प्रेमदसा, २८. रसानन्द, २९. ब्राजलीला, ३०. दानलीला, ३१. मानरसलीला, ३२. सभामण्डल, ३३. युगलघ्यान, ३४. भजनकुंडलियाँ, ३५. भजनाष्टक, ३६. आनन्दाष्टक, ३७. प्रीतिचौवनी, ३८. सिद्धान्तिवचार (गद्यवार्ता), ३९. जीवदशा, ४०. वैद्यकज्ञान, ४१. मनशिक्षा, ४२. वृहद्वामनपुराणभाषा।
  - १५. नंददास. -- सं० उमाशंकर शुक्ल, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग।
  - १६. नरोत्तमदास---सुदामाचरित, सं० प्रेमनारायण टण्डन, विद्यामंदिर, लखनऊ।
- १७. नागरीदास—सिंगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश, पदप्रसंगमाला, ब्रजबैकुंठतुला, ब्रजसागर, भोरलीला, प्रातरसमंजरी, विहारचिन्द्रका, भोजनानंदाष्टक, जुगलरसमाधुरी, फूलविलास, गोधनआगमनदोहन, आनन्दलग्नाष्टक, फागविलास, ग्रीष्मविहार, पावसपचीसी, गोपीबैनविलास, रासरसलता, नैनरूपरस, शीतसार, इश्कचलन, मजलिसमंडन, अरिल्लाष्टक, सदा की मांझ, वर्षाऋतु की मांझ, कृष्णजन्मोत्सवकवित्त, सांझी के किवत्त, रास के किवत्त, चाँदनी के किवत्त, दिवारी के किवत्त, गोवर्धनधारन के किवत्त, हीरा के किवत्त, फागगोकुलाष्टक, हिंडोरा के किवत्त, वर्षा के किवत्त, भिक्तमतदीपिका, तीर्थानन्द, फागविहार, बालविनोद, वनविनोद, सुजानानन्द, भिक्तसार, देहदशा, वैराग्यवल्ली, रिसकरत्नावली, किववैराग्यवल्लरी, अरिल्लपचीसी, छूटकविधि, पारायणविधिप्रकाश, शिख-नख, छूटककिवत्त, चचरियाँ, रेखता, मनोरथमंजरी, रामचरित्रमाला, पदप्रबोधमाला, जुगलभित्तविनोद, रसानुक्रम के दोहें, शरद की मांझ, सांझी फूलविननसंवाद, बसंतवर्णन, रसानुक्रम के किवत्त, फागखेलन, समेतानुक्रम के किवत्त, निकुंजविलास, गोविदपरचई, वन-जनप्रशंसा, छूटकदोहा, उत्सवमाला और पदमुक्तावली (नागर समुच्चय, सं० राधाकुष्णदास, ज्ञानसागर प्रेस)।
  - १८. नारायण स्वामी--न्नजिबहार।
- १९. परमानन्ददास— स्फुट पद, रागरत्नाकर, रागकल्पद्रुम, तथा कीर्तन संग्रहों में और परमानन्दसागर, प्र० विद्याविभाग, कांकरोली ।
- २०. बख्शी हंसराज प्रेमसखो—सनेहसागर, विरहविलास, रामचन्द्रिका, बारह-मासा।

- २१. ब्रजवासीदास—ब्रजविलास।
- २२. भगवतरसिक—स्फुट रचना।
- २३. मीराँबाई—पदावली (सं॰ परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; मीरां बृहद् पदसंग्रह, सं॰ पद्मावती 'शबनम', लोफ-सेवक प्रकाशन, वाराणसी।
- २४. रसस्तान-प्रेमवाटिका, सुजान रसखान (रसस्तान और घनानन्द-सं० अमीर-सिंह, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।)
  - २५. रागकल्पद्रुम—सं० कृष्णानन्द व्यास, वंगीय साहित्य परिषद्, कलकत्ता।
  - २६. लिलतिकशोरी-स्फुटपद,बृहद्रसकलिका और लघुरसकलिका।
- २७. विद्यापित पदावली—सं० रामवृक्ष बेनीपुरी, पुस्तक भण्डार, लहेरिया सराय, पटना; विद्यापित—सं० खगेन्द्रनाथ मित्र तथा विमान विहारी मजूमदार, यूनाइटेड प्रेस, पटना।
  - २८. श्री भट्ट जी-युगल शतक (प्र० बिहारी शरण), आदि बानी।
  - २९. श्री हठी जी--राधासुधाशतक।
- ३०. संगीत रागरत्नाकर—प्र०श्री लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, तया सं० व्रजभूषण शर्मा, विद्याविभाग, कांकरौली।
  - ३१. साहित्य रत्नावली--प्र० किशोरीशरण **अ**लि, वृन्दावन।
- ३२. सूरदास—सूरसागर (नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी), सूरसारावली (सं॰ प्रभुदयाल मीतल, अग्रवाल प्रेस, मयुरा) साहित्यलहरी (खड्गविलास प्रेस, बांकीपुर, पटना; पुस्तक भंडार, लेहरिया सराय, पटना)।
- ३३. सूरदास मदनमोहन—स्फुट पद (रागकल्पद्रुम तथा रागरत्नाकर में); जीवनी और पदावली, अग्रवाल प्रेस, मथुरा।
- ३४. हितहरिवंश—हिंतवौरासी, प्र० गो० मोहनलाल छोटी सरकार; प्र० गो० रूपलाल; हितामृतसिंधु—सं० महत द्वारकादास, रास मंडल वृन्दावन।
- ३५. हरिराम न्यास—न्यासवाणी, प्र० न्यासवंशीय गोस्वामी; प्र० राघावल्लभ वैष्णव सभा; महावाणी—प्र० ब्र० बिहारीशरण; रागमाला।

# २. सहायक-ग्रंथ सूची

- १. अप्टछाः।—घीरेन्द्र वर्मा, रामनारायणलाल, इलाहाबाद ।
- २. आटछाप और वल्लभ संप्रदाय—दीनदयालु गुप्त, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।
- ३. उज्ज्वल नीलमणि—श्री रूपगोस्वामी।
- ४. गुजराती और व्रजभाषा कृष्णकाव्य—जगदीश गुप्त, हिंदी परिषद्, प्रयाग विश्व-विद्यालय ।
  - ५. भक्तमाल टीका--प्रियादास, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई।
  - ६. भिक्त रसामृत सिधु-श्री रूपगोस्वामी।
- ७. भारतीय सावना और सूरसाहित्य—मुंशीराम शर्मा, आचार्य शुक्ल साधनासदन, कानपुर।

- ८. राघावल्लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य—विजयेन्द्र स्नातक, हिंदी अनु-संघान परिषद् दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली।
- श्री राधा का क्रमिक विकास—शिश्मूषणदास गुप्त, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी।
- १०. श्री हितहरिवंश गोस्वामी: सम्प्रदाय और साहित्य—लिलताचरण गोस्वामी, वेणु प्रकाशन, वृन्दावन।
  - ११. सूरदास--रामचंद्र शक्ल, नंदिकशोर ब्रदर्श, वाराणसी।
  - १२. सूरदास--व्रजेश्वर वर्मा, हिंदी परिषंद्, प्रयाग विश्वविद्यालय।
  - १३. सूर और उनका साहित्य-हरवंशलाल शर्मा, भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़।
  - १४. सूर की काव्यकला—मनमोहनलाल गौतम, भारतीय साहित्य मंदिर, दिल्ली।
  - १५. सूर की भाषा-प्रेम नारायण टण्डन, हिंदी साहित्य मंदिर, लखनऊ।
  - १६. सूर निर्णय--प्रभुदयाल मीतल और द्वारकादास परीख, अग्रवाल प्रेस, मथुरा।
  - १७. सूर साहित्य-हजारीप्रसाद द्विवेदी, मध्य भारत हिंदी समिति, इंदौर।
  - १८. हिंदी और बंगाली वैष्णव कवि—रत्नकुमारी, भारती साहित्य मंदिर, दिल्ली।
  - १९. हिंदी नवरत्न—मिश्रबन्घु, गंगा ग्रंथागार, लखनऊ।
- २०. हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—रामकुमार वर्मा, रामनारायणलाल, इलाहाबाद।
  - २१. हिंदी साहित्य का इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।
  - २२. हिस्द्री आव ब्रजबुलि लिटरेचर-- मुकुमार सेन।

# १०. रीतिकाव्य और रीतिशास्त्र

## क. रीतिकाव्य

# रीतिकाव्य की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ

हिन्दी साहित्य के उत्तर मध्ययुग में काव्य की धाराओं का बहुमुखी प्रवाह फूट पड़ा। पूर्ववर्ती काव्य-धाराओं में सभी का विकास हुआ। सन्तकाव्य का विविध संप्रदायों के प्रवर्तकों और प्रचारकों ने प्रचुर मंडार भरा। प्रेमाख्यान-परंपरा को लेकर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। इनमें शुद्ध प्रेमाख्यान भी है और सूकी प्रेमाख्यान भी, जिनमें मुस्लिम सूफी कवियों ने रूपकोक्ति (एलीगरी) के माध्यम से अपने मत का प्रचार किया है। इन प्रेमाख्यानक काव्यों में काव्य की सरल माधुरी भी उतर आई है। इनके साथ ही साथ सगुण भक्ति-वाराओं का भी वेग उमड़ा और अनेक कवियों ने राम और कृष्ण की लीला, भक्ति और चरित-माघरी को लेकर असंख्य ग्रंथों की रचना की। इन भिक्त काव्यों पर श्रुंगार काव्य का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। राम-काव्य में भी कृष्ण काव्य की शृंगारिकता देखने को मिलती है। वास्तव में यह युग ही शृंगार का युग था। राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष अब एक निश्चित स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। मुगल बादशाहों के विभव-विलास एवं ऋंगार-सजाव ने सभी को प्रभावित कर रखा था। कला और साहित्य को राजाओं और नवाबों के द्वारा व्यापक रूप से संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। इसलिए ऋंगार से ओत-प्रोत रीतिकाव्य-धारा को इस युग में विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। वैसे इस युग में वीरकाव्य भी बड़ी प्रचुरता से लिखा गया, साथ ही इस युग के वीरकान्य में एक विशेष साहित्यिक उत्कर्ष भी प्राप्त हुआ और नीतिकाव्य के ग्रंथों की भी रचना हुई; परन्तु प्रायः इस प्रकार के काव्य लिखने वाले कवियों ने भी रीति-श्रृंगार काव्य से संबंधित ग्रंथ ही अधिक लिखे। पद्माकर और चन्द्रशेखर ने जहाँ उत्कृष्ट वीरकाव्य की रचना की, वहीं पर उन्होंने अधिक मात्रा में रीति-काव्य के ग्रन्थ लिखे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रीति या श्रृगार काव्य लिखना उस समय की एक व्यापक परिपाटी बन गई थी।

रीतिकाव्य के अन्तर्गत भिन्तकाल के अलौकिक आलंबन को लौकिक घरातल पर उतार कर उसके रूप-सौन्दर्य एवं भाव-व्यापार का वर्णन किया गया। राधा और कृष्ण रीतिकाव्य में सामान्य नायक और नायिका के रूप में चित्रित किए गए और इनके माध्यम से आलंबन ओर आश्रयगत विविध चेष्टाओं, मनोभावों और अनुभूतियों की अभिव्यंजना हुई। रीतिसंबंधी प्रवृत्ति का यहाँ तक प्रभाव पड़ा कि कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं में भी रीतिकाव्य की प्रवृत्तियों का समावेश दिखलाई देता है। अष्टयाम, दिनचर्या, नख-शिख-सौन्दर्य, संयोग-वियोग की विविध स्थितियों का वर्णन, मान, ऋतु-सुलभ उद्दीपन तथा आलंकारिकता इस प्रवाह के काव्यों में प्रवृत्तिका में मिलती है।

श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकाव्य में सर्वत्र प्रचुरता के साथ परिलक्षित होती है। इस श्रृंगारिकता के मानसिक स्वरूप को भिक्तिकाव्य की प्रेम-भावना से आधार और प्रेरणा प्राप्त हुई थी। निर्गुणोपासक सन्त किव भी प्रेम को जीवन का सार कहते थे। सूफी किव भी प्रेम की पीर के साधक थे। कृष्ण-भिक्त में तो प्रेम व्यापक भाव है ही, साथ ही राम-भिक्त में भी रिसक भाव प्रवाहित था। अतः प्रेम को या रित भाव को प्रधान मान कर श्रृंगार की रसराज रूप में प्रतिष्ठा रीतिकाव्य के लिए उस युग में बड़ी स्वाभाविक सी बात थी। इसको शास्त्रीय आधारभूमि संस्कृत काव्यशास्त्र के रस, नायिका-भेद एवं अलंकार-ग्रंथों से प्राप्त हो गई। अतः यह प्रवृत्ति एक विदग्ध किव के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उस युग में एक आवश्यक उपकरण बन गई थी।

शृंगारिकता के स्थूल स्वरूप को प्रेरणा देने के लिए उस युग का समस्त वातावरण ही था। इसके भीतर नख-शिख-सौन्दर्य-चित्रण, षड्ऋतु-वर्णन, हाव, विलास, मंडन आदि का विदरण मिलता है। शृंगार-वर्णन के प्रसंग में कामशास्त्र का भी इस युग के ग्रंथों में बड़ा व्यापक प्रभाव है। रीतिशास्त्र की अनेक बातों का इस काव्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आधार या संकेत इसे सर्व-साधारण एवं किशोर बुद्धि के व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त बना देता है। नख-शिख-सौन्दर्य-चित्रण में अनेक सुन्दर पंक्तियाँ मिलती हैं, परन्तु परिपाटी बन जाने के कारण अनेक अंगों के वर्णनों में प्रचुर मात्रा में पुनरुक्ति भी दिखलाई पड़ती है। रूप-चित्रण इस युग के किव की सुक्ष्म रूपानुभूति और सौन्दर्य-कल्पना को स्पष्ट करने वाला है, जैसा कि निम्नांकित उदाहरणों में द्रष्टव्य है—

मुखससि निरिख चकोर अरु, तन पानिप लिख मीन। पद पंकज देखत भ्रमर, होत नयन रसलीन।। जनु तिय हिय ते राग बिढ़, अधरन रँग सरसाइ। विद्रुम बिंब बँधूक की, आभींह रहेउ बढ़ाइ।। अरुन बरन बरिन न परै, अमल अधर दल माँझ। कैंघों फूली दुपहरी, कैंघों फूली साँझ।। फिरि फिरि चित उतरी रहत, दुटी लाज की लाव। अंग अंग छिव झौंर में, भयो भौंर की नाव।।

हाव, भाव और चेष्टाओं के वर्णन भी इसी प्रकार के हैं। इन वर्णनों में व्यक्ति का स्वरूप आन्तरिक अनुभूति एवं मानसिक स्थिति के अनुरूप पूर्ण सजीवता के साथ अंकित हुआ है। इन चित्रणों के द्वारा कवि की सूक्ष्म दृष्टि एवं जीवन और जगत का व्यापक अनुभव व्यवत हुआ है। मानसिक जगत की झाँकी देनेवाले अंग-विकारों, सज्जा एवं प्रतिक्रियाओं का स्पष्टीकरण निम्न-लिखित छन्दों में प्राप्त हैं:—

> सटपटाति सी सिसमुखी, मुख घूँघट पट झाँकि। पावक झर सी झमिक कै, गई झरोखै झाँकि।। मानित सौति अनीति है, जानित सखी सुनीति। गुरुजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति।।

मूरित जो मनमोहन की मनमोहिनी के थिर ह्वै थिरकी सी। देव गोपाल के बोल सुने छितियाँ सियराति सुधा छिरकी सी। नीके झरोखे ह्वै झाँकि सकै निंह नैनिन लाज घटा घिरकी सी। पूरन प्रीति हिए हिरकी खिरकी खिरकी मैं फिरै फिरकी सी।। फाग की भीर अभीरन में गिह गोबिन्दै लै गई भीतर गोरी। भाई करी मन की 'पदमाकर' ऊपर नाइ अवीर की झोरी। छोनि पितम्बर कम्मर तें सु बिदा दई मीड़ि कपोलिन रोरी। नैन नचाइ कही मुसकाइ लला फिरि आइयो खेलन होरी।।

रीतिकाव्य की दूसरी प्रवृत्ति आलंकारिकता है। विभिन्न अलंकारों से अपने कथन को सजाना इस युग का फैशन था। बात को सरल स्वाभाविक रीति से कहना सम्माननीय न समझा जाता था। उक्ति-चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना ही इस युग के किवयों का लक्ष्य तथा इनकी सफलता का मापदंड था। इसका कारण यह था कि रीतिकाव्य का अधिकांश राज-दरबारों के लिए रचा गया। आलंकारिकता का दूसरा कारण था अलंकारशास्त्र के अनुसार रचना करने की प्रवृत्ति। बहुत से किवयों ने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दोनों ही रचे हैं, परन्तु जिन्होंने केवल उदाहरण रचे, उनके मन में भी अलंकारों के लक्षण और स्वरूप विद्यमान थे। अलंकारों का ज्ञान करके ही इस युग का सम्मानित किव काव्य-रचना करने बैठता था, इसलिए आलंकारिकता इस युग में खूब फली-फूली। कहीं कहीं तो अलंकारों से बोझिल पंक्तियाँ भी मिलती हैं, परन्तु कहीं कहीं अलंकारों के रूप में सुन्दर और रमणीय अप्रस्तुत विधान की योजना की गई है। उदाहरणार्थ—

तेरी और भाँति की, दीपसिखा सी देह।
ज्यों ज्यों दीपति जगमगै, त्यों त्यों बढ़त सनेह।।
तिहि पुरान नव द्वै पढ़े, जिहि जानी यह बात।
जो पुरान सो नव सदा, नव पुरान ह्वै जात।।
मानहु बिधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज।
दग पग पोंछन को कियो, भूषन पायंदाज।।

स्याम घटा लपटी थिर बीजु कि सोहै अमावस अंक उज्यारी। धूम के पुंज में ज्वाल की माल सी पै दृग सीतलतर सुखकारी। कै छवि छायो सिंगार निहारि सुजान तिया तन दीपिति प्यारी। कैसी फबी 'घनआनँद' चोंपनि सो पहिरी चुनि साँवरी सारी।।

आलंकारिकता का ही दूसरा रूप भाषा का सजाव-श्रृंगार है। इसे हम रीतिकाव्य की अलग प्रृत्ति के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस धारा का किव भाषा के प्रयोग के संबंध में अत्यधिक सजग है। वर्णमैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वन्यात्मकता, शब्दगित, शब्दशोधन, अनेकार्थता, व्यंग्य आदि की विशेषता इस काव्य में प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस धार्क्त क्रा अधिकांश काव्य ज्ञजभाषा में ही रचा गया। अतः इन किवयों के प्रयत्नों के परिणाम ं ेहम ज्ञजभाषा में

# हिन्दी साहित्य

प्रशंक विशेष निखार, प्रांजलता एवं माधुर्य समाविष्ट देखते हैं। दास ने तो ब्रजमाषा की सीमा ही बढ़ा दी थी। वे केवल ब्रजमंडल में बोली जानेवाली भाषा को ब्रजमाषा कहने को तैयार नहीं, वरन ब्रजमाषा तो अपने मधुर रूप में किवयों की रचनाओं में ही मिलती हैं। ब्रजमाषा के इस प्रकार के विकास का ही परिणाम था कि अनेक मुसलमान कियों ने भी ब्रजमाषा में रचना की तथा बंगाल के कुछ वैष्णव किवयों ने भी इसका प्रयोग किया। आधुनिक काल में भी जब आवश्यकतावश खड़ीबोली के किवता में प्रयोग का प्रश्न उठा, तब काफी दिनों तक ब्रजभाषा के प्रयोग के पक्ष में ही लोगों का मत बना रहा; क्योंकि ब्रजभाषा ने इस युग में एक विशिष्ट प्रौढ़ता, माधुर्य और विदग्वता प्राप्त कर ली थी। अतएव रीतिकाव्य के किवयों में यदि ब्रजभाषा के सुष्ठु प्रयोगों का चमत्कार मिलता है, तो आश्चर्य ही क्या है ? इन किवयों ने बड़ी तन्मयता से शब्द-साधना की थी। इससे संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं—

गगन अँगन घनाघन ते सघन तम, सेनापित नेक हू न नैन मटकत है। दीप की दमक जीगनान की झमक छाँड़ि, चपला चमक और सों न अटकत है। रिब गयो दिब मानों सिस सोई घिस गयो, तारे तोरि डारे ते कहूँ न फटकत है। मानों महातिमिर ते भूलि परी बाट ताते, रिव सिस तारे कहूँ भूले भटकत है।।

पियराई तन में परी, पानिप रह्यों न देहैं।
राख्यों नंदकुँवार ने, किर कुँवार को नेहें।।
श्रमजल कन झलकन लगे, अलकिन किलत कपोल।
पलकिन रस छलकन लगे, ललकन लोचन लोल।।
लहलहाति तन तरुनई, लिच लिग लौं लिफ जाय।
लगै लाँक लोयन भरी, लोयन लेति लगाय।।
रस सिंगार मंजन किए, कंजन भंजन दैन।
अंजम रंजन हू बिना, खंजन गंजन नैन।।
होरी हरे हरे आइ गई हिर आए न हेरि हिए हहरैगी।
बानि बनी बन बागन की किव देवि बिलोकि बिलोकि बरैगी।
नाँउ न लेउ बसन्त को री सुनि हाय कहूँ पछिताय मरैगी।।
कैसे कै जीहैं किसोरी जो केसरिनीरसों वीर अबीर भरैगी।।

इस प्रकार के उदाहरणों से रीतिकाव्य भरपूर है। अतः केवल नमूने के ही उपर्युक्त उदाहरण पर्याप्त है। शब्द और भाषा के इस प्रकार के आकर्षण ने ही इस काव्य को जीवित रखा है।

रीतिकाव्य में अधिकांशतः किवत्त, सबैया और दोहा छन्दों के प्रयोग की ही प्रवृत्ति देखी जाती है। यद्यपि बीच बीच में किन्हीं किन्हीं ग्रन्थों में अन्य छन्द—जैसे छप्पय, बरवै, हिएपद आदि—भी मिलते हैं; परन्तु रीतिकाव्य में दोहा, सबैया और किवत्त (घनाक्षरी) छन्द ही अधिक जर्ग क्रिक्सिंग कारण यही है कि ये छन्द वजभाषा की प्रकृति के विशेष अनुकूल पड़ते हैं अधिक जर्ग क्रिक्सिंग के दिशेष अनुकूल पड़ते हैं। अवधी का

बरवैं भी लालित्य में इन्हीं छन्दों के समान है। इसलिए बेनी प्रवीन, जगतिसह, यशोदानंदन आदि ने वरवै छन्दों का भी प्रयोग किया है।

रीतिकाव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है यथार्थ जीवन के प्रित गहरी अभिरुचि। अलौिककता और आध्यात्मिकता का पुट तो थोड़ा-बहुत इस काव्य में परंपरागत संस्कारवश है। मृख्य ध्येय इस धारा के किवयों का है जीवन और यौवन के वास्तिविक और रमणीय स्वरूप का यथार्थ चित्रण। नायिका-भेद और रस-निरूपण के ग्रन्थों में प्रस्तुत जो चित्र हैं, उन्हें हम जीवन में व्याप्त देखते हैं; जीवन से अलग रोमांसिक, काल्पनिक अथवा आदर्श अतीत के वे चित्र नहीं है। ऐसा लगता है कि रीतिकाव्य के रचियता यौवन और वसन्त के किव है। जीवन का फूलता हुआ सुघर रूप ही उन्हें प्रिय है। पतझड़, संघर्ष और विनाश संभवतः स्वतः जीवन में इतने घोर रूप में विद्यमान था कि किवकाव्य में भी उसकी उतारकर नैराश्य और निवृत्ति की भावना को जगाना नहीं चाहता है। वह तो फलते-फूलते जीवन का भ्रमर है। उसने जीवन का एक ही स्वरूप लिया, एक ही पक्ष लिया; यह इस धारा के किव की संकीर्णता है, दुर्बलता है, एकांगिता है। परन्तु जिस पक्ष को उसने लिया है उसके चित्रण में उसने कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी। उसके समस्त वैभव और विलास के चित्रण में उसने कलम तोड़ दी है।

इस घारा के किव ने जीवन के लिए एक अदम्य वासना जाग्रत कर दी है, सौन्दर्यानुभूति और सुरुचि की एक सुकुमार कसौटी प्रदान की हैं। रूप-विवेचन का विवेक और भावों के परख की दृष्टि हमें इस काव्य से प्राप्त होती हैं। यह काव्य रमणीय हैं। जो इसे निन्दनीय और उपेक्ष-णीय समझते हैं वे यौवन के भावों और वसन्त के विकास को भी गीहत कहने की चेट्टा करते हैं। इस काव्य की प्रवृत्तियाँ विश्व के काव्यों में भी सर्वत्र प्रचुर मात्रा में मिलती हैं और हिन्दी साहित्य के भी प्राचीन और अवीचीन दोनों ही काव्यों में इन प्रवृत्तियों की सत्ता कम या अधिक मात्रा में खोजी जा सकती हैं। केवल एक चेतावनी इस काव्य के संबंध में दी जा सकती है और वह यह कि इसे चुने हुए रूप में पढ़ना अधिक श्रेयस्कर है।

# रीतिकाव्य का स्वरूप और प्रवाह

हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत रीतिकाव्य से तात्पर्य, रीतियुग में लिखा समस्त काव्य नहीं, वरन एक विशेष उद्देश्य और प्रवृत्ति के वशीभूत लिखा गया काव्य है। इसमें काव्य के सिद्धान्तों—अलंकार, रस, ध्विन, नायिकाभेद, नखिशख, गुण आदि—को ध्यान में रखकर लिखा गया काव्य लिया जाता है। इस प्रकार का काव्य रीतियुग में हम दो काों में देख सकते हैं—प्रयम तो लक्षण को देकर उसके स्पष्ट करनेवाले उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत काव्य और दूसरे बिना लक्षण दिए केवल उनका ध्यान रखकर लिखा गया काव्य। इस प्रकार की परंपरा संस्कृत में भी देखी जा सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि काव्य के क्षेत्र में इस कोटि के काव्य की देन महत्वपूर्ण है।

हिन्दी साहित्य के उत्तर मध्ययुग में इस प्रकार की परंपरा की आवश्यकता थी, क्योंकि आध्यात्मिक जिज्ञासा की तृष्ति और धार्मिक जीवन-कम को प्रस्तुत करते हुए भी, जैसा कि हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्य ने किया, कला और सौन्दर्य की पिपासा को शान्त करने का इस काव्य का न तो उद्देश्य ही है और न प्रयत्न ही। इसी प्रकार हिन्दी के उदय काल में चारण काव्य के अन्तर्गत किसी राजा या वीर की प्रशंसा में अत्युक्तिपूर्ण काव्य की रचना की गई थी। इसमें प्रमुखतया वीरता का बढ़ा-चढ़ा वर्णन मिलता है जो चारण-वृत्ति का द्योतक है, जिसका उद्देश्य राजाश्रय और राजकृषा प्राप्ति है। इसमें झूठी प्रशंसा भी आ जाती है। ये दोनों ही प्रकार के काव्य न तो जीवन का वास्तविक रूप स्पष्ट करते हैं और न हमारी सामान्य वृत्तियों का संस्पर्श करते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार का काव्य न तो व्यापक रूप से किव-प्रतिभा को ही प्रेरणा प्रदान करता है और न अत्यन्त जनप्रिय काव्य ही बन पाता है। सूक्ष्म कलात्मक विकास को भी इसमें प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता। आल्हा इन काव्यों में सर्वाधिक जनप्रिय रहा, पर उसका प्रमुखकारण उसमें लोकगीत की विशेषता तथा प्रबल भाव-प्रवाह है।

भिक्तिकाव्य की व्यापक अपील का कारण दूसरा है। इसमें आलंबन में तन्मयता और सचाई के साथ-साथ कवित्व का भी प्रचर मात्रा में समावेश है। भिक्तकालीन कवियों में कबीर ही ऐसे हैं जिनका कवित्व की ओर कुछ भी ध्यान नहीं था, इसीलिए कबीर की बानी, नाथों और सिद्धों की बानी की परंपरा में ही कड़ी जोड़नेवाली है। कबीर की बानी में कवित्व का समावेश उनकी गहरी भावानुभृति, विलक्षण प्रतिभा और चुभती उक्ति के कारण हो गया है। शायद कबीर ही ऐसे विलक्षण व्यक्ति है जिनका काव्य, कवित्व संबंधी ज्ञान और घ्यान न होने पर भी, इतना प्रभावपूर्ण है। इसका कारण उनका व्यक्तित्व है। काव्य की ओर से इतना उदासीन रहकर ऐसा प्रभावशाली कवि मिलना कठिन है। फिर भी कबीर का काव्य आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोग ही सुनते हैं और ऐसा काव्य लिखने की प्रेरणा भी ऐसे ही लोगों को प्राप्त होती है। जायसी, आध्यात्मिक कवि होते हुए भी, काव्यशास्त्र के तथा लौकिक ज्ञान के भंडार से परिचित थे। उनके नशशिख-सौन्दर्य-वर्णन, संयोग-वियोग आदि के चित्रण रीतिकाच्य की पृष्ठभूमि बनाते हैं। सगण भिनत को लेकर चलनेवाले कवियों में तो काव्यशास्त्र का ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। तुलसी के काव्य में अलंकार, घ्वनि, रस, गुण आदि का पूर्ण परिपाक है और उसमें दोषहीन भाषा का औचित्यपूर्ण प्रयोग उनके व्यापक काव्य-ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण है। रस के मर्मज्ञ सूर तथा अष्टछाप के अन्य कवियों के लिए तो कहना ही क्या है, परन्तु काव्यशास्त्र का इतना ज्ञान होते हुए भी इनका काव्य रीतिकाव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य भिक्त-भावना का प्रकाशन है। इनमें से किसी का भी शुद्ध काव्य-रचना का उद्देश्य नहीं रहा। अतएव जो न तो किसी राजा की चारण की भाँति प्रशंसा करना चाहता है और न उसमें इतनी आघ्यारिमकता ही है कि भक्तिकाव्य लिख सके उसके लिए शुद्ध काव्य-रचना का द्वार खोलनेवाली यही रीति-काव्य की परंपरा है।

भिनतकाल में भी रीति-परंपरा पर लिखनेवाले कुछ महत्वपूर्ण किव हुए हैं, जैसे, कृपाराम, ब्रह्म, बीरबल, गंग, बलभद्र मिश्र, केशवदास, रहीम, मुबारक, तोष आदि, जिनकी कृतियों में प्रमुख घ्यान काव्य-रचना का है, यदि और कोई उद्देश्य है तो गौण। कृपाराम की 'हिततरंगिणी' तो रीतिशास्त्र की पहली रचना है जिसकी चर्चा हम रीतिशास्त्र के प्रसंग में करेंगे। बीर-बल के नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म किव की रचनाएँ अलंकार और नायिका-भेद को प्रधानतया दृष्टि में रस्तर की गई हैं। बंग का भी प्रमुख घ्यान रस और आलंकारिकता पर हैं। ब्रह्म का कुछ काव्य

भिक्त और नीति का है, कुछ समस्यापूर्तियाँ है, परन्तु अधिकांश काव्य संयोग-वियोग-वर्णन तथा आलंकारिक उद्भावना से परिपूर्ण है। संयोग-वियोग संबंधी चित्रों में नवीन उत्प्रेक्षाएँ लाना ब्रह्म के काव्य की विशेषता है। अनेक श्रुंगारिक चित्र हमें उनमें देखने को मिलते है। दरबारी काव्य की सी समस्यापूर्तियाँ भी इनमें मिलती है। वास्तव में दरबारी हिन्दी रीति-काव्य की दृढ़ परंपरा अकबर के समय ही पड़ी और इसी का आगे विकास हुआ। गंग की अधिकांश रचनाएँ रूप-सौन्दर्य, प्रेम, मान, नायिका तथा संयोग-वियोग के चित्रण से परिपूर्ण ह, तथापि युग के प्रभावानुसार भिवतकाव्य भी इन्होंने लिखा है और वीर रस की ओजपूर्ण रचना भी की है। गंग की विशेषता इनके ओजमय प्रवाह और उच्च कल्पना में देखने को मिलती है। इनका अधिकांश रीतिकाव्य ही है।

रहीम का 'बरवै नायिका-भेद' तो निश्चय ही रीतिकाव्य का एक सुन्दर ग्रन्थ है। उसमें न केवल नायिका-भेद, वरन प्रेम और सौन्दर्य के मनोमोहक चित्र है। रहीम के काव्य में उनके जीवन का व्यापक अनुभव प्रकट होता है। सरल होते हुए भी मार्मिक, भावपूर्ण कवित्व एवं उक्ति-वैचित्र्य के उदाहरण इसमें देखने को मिलते हैं। इनके दोहे और बरवै दोनों ही बड़े लोक-प्रिय हैं। रहीम ने छोटे-छोटे कई ग्रंथ लिखे। ये संस्कृत, फारसी, हिन्दी तीनों के ज्ञाता थे। इनकी विनोदिप्रयता ,मर्मस्पर्शी उद्गार और जीवन की विविध अनुभूतियों के चित्रण काव्य को स्मरणीय बनाते हैं और इनकी सहल कवित्व प्रतिभा के द्योतक हैं। रीतिकाव्य के क्षेत्र में आने-

जा दिन ते माधो मधुवन को सिघारे सिख ता दिन ते दृगिन दवागिन सी दैं गयौ। कहें किव गंग अब सब ब्रजवासिन की सोभा औं सिंगार सो तो संग लाइ लें गयौ। आछे मनभावने जे विविध विछावने जे सकल मुहावने डरावने से के गयौ। फूले फूले फूलिन में सेज के दुक्लिन में, कालिंदी के क्लिन बिसासी बिस बें गयौ।।

—गंग

मानवती वृषभानुमुता मुख माने न माने मनावै हरी। ब्रह्म भने मनमोहन को मनु मोहित यों मनौ चित्त घरी।। गलहाथ दिए सिर नाइ निरक्खित द्विष्ट चकोर ज्यों कान्ह करी। अरबिन्द बिछाइ विरुव्धिंह निन्दत मानहुँ इंदुहिं निंद परी॥

— त्रह्म

१. ब्रह्म और गंग की रचनाओं में रीतिकाव्य की विशेषताएँ हैं, इस बात के प्रमाण के लिए हम उनके कुछ छन्द यहाँ दे रहे हैं—

वाला इनका ग्रन्थ 'बरवै नायिका-भेद' है जिसमें लोक-जीवन के प्रेम और श्रृंगारपूर्ण आशा-आकां-क्षाओं से भरे विविध मधुर चित्र विद्यमान है; यथा—

> लागेज आइ नबेलियहिं, मनसिज बात । उकसन लाग उरोजवा, दृग तिरछान ॥१॥ भोरिंह होत कोइलिया, बढ़वित ताप। घरी एक भिर अलिया, रहु चुपचाप ॥२॥ बन घन फूर्लोह टेसुआ, बागन बेलि। चले बिदेस पियरवा, फगुआ खेलि॥३॥ बाहर लैके दियवा, बारन जाइ। सासु ननद घर पहुँचत, देति बुझाय॥४॥ उमिं उमिं इमिं विदसान। सावन दिन मनभावन, करत पयान॥५॥

उपर्युक्त चित्र कितने स्पष्ट और मनोमोहक है जो किव की सौन्दर्य और भाव-पारखी दृष्टि को प्रकट करते हैं। रहीम को जीवन का बड़ा व्यापक ज्ञान और गहरा अनुभव था जिसके कारण काव्य की लोक-रुचि को जगाने की वे क्षमता रखते हैं।

## बलभद्र मिश्र

बलभद्र मिश्र ओरछा के रहने वाले आचार्य केशवदास के बड़े भाई थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'नखिशख' है जिसमें नायिका के अंगों का वर्णन अलंकारपूर्ण शैली में हुआ है। बहुधा प्रयुक्त अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि है। इनके अन्य ग्रंथों में 'रसविलास' महत्वपूर्ण है। 'नखिशख' और 'रसविलास' दोनों ही में रीतिकाव्य के सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते है।

केशव की गणना रीतिशास्त्र के आचार्यों में है, रीतिकवियों में नहीं, यद्यपि इनका काव्य अपनी अलग विचित्र महत्ता रखता है। 'रिसकप्रिया' और 'कविप्रिया' के अनेक उदाहरण बड़े ही मार्मिक है। भिनतकाल की सीमा में ही रीतिकाल के प्रसिद्ध किव मुबारक का भी उल्लेख आवश्यक है। मुबारक का रचना-काल सन १६३३ ई० (सं० १६९० वि०) तक माना जाता है। ये बिलग्राम के रहने वाले थे और इनका नाम सैयद मुबारक अली था। संस्कृत, फारसी, अरबी के पंडित और हिन्दी के किव मुबारक ने मार्मिक दोहों की रचना की। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ 'अलकशतक' और 'तिलशतक' इनकी कीर्ति के स्तम्भ है, जो नखिशख के होते हुए भी आलंकि।रिक चमत्कार से युक्त है।

रीतियुग के प्रारंभ होने से कुछ ही पहले प्रसिद्ध किन तोथ के 'सुधानिधि' ग्रन्थ की रचना हुई। तोथ प्रयाग के निकट सिंगरौर या प्रशंगबेरपुर के रहने वाले थे। ये चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। सन १६३४ ई० (सं० १६९१ वि०) में इन्होंने 'सुधानिधि' ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें रीतिकाव्य के सुन्दर उदाहरण है। एक छन्द देखिए—

फूल गुलाब के फूलि रहे दृग किंसुक से अधरा अधकारे। झारि के लाज चतौवन को किसलै सम जावक है अक्नारे। तोष लखे मृग के मद की तन लीक अली अवली मतवारे। मोद अनन्त भयो उर अन्तर आए वसन्त है कन्त हमारे।।१५०॥

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रीतिकाव्य की प्रेरणा प्रमुखतया आचार्य केशवदास और अकवर के दरबारी किवयों से प्राप्त हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विशुद्ध काव्यधारा का विकास हुआ और जिसके प्रवाह ने रीतिकाल में समस्त काव्य-रिसकों को ओतप्रोत कर दिया। इस नवीन धारा का प्रभाव २० वीं शताब्दी वि० के प्रारंभ तक बना रहा। इस युग के रीतिकवियों में सबसे प्रथम सेनापित का नाम आता है।

## सेनापति

कविवर सेनापित की जीवनी के संबंध में बहुत कम बातें ज्ञात है। अब तक जो सामग्री प्राप्त है, वह अन्तःसाक्ष्य के द्वारा ही है। अपने ग्रन्थ 'किवत्तरत्नाकर' के प्रारंभ में सेनापित ने अपना परिचय दिया है, जिसके अनुसार इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित और पिता का नाम गगाधर दीक्षित था। गंगा के किनारे अनुपम बस्ती में उनका निवासस्थान था। विद्वानों में शिरोमणि, हीरामणि दीक्षित से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसे सेनापित सीतापित राम के उपासक थे और उनकी कविता का सभी आदर करते थे। सेनापित की कविता का प्रधान गुण श्लेष चमत्कार है और इस गुण में केशव को छोड़कर अन्य हिन्दी के किव सेनापित की समता नहीं कर सकते। सभंग पद-श्लेष और अभंग श्लेष दोनों का ही चमत्कार हमें इनकी रचना में देखने को मिलता है। 'किवत्तरत्नाकर' की पहली तरंग श्लेष वर्णन में ही लगी है। श्लेष के आयार पर अनेक रोचक साम्य सेनापित ने स्थापित किए है। रामकथा गंगाधर के समान, गंगा में मज्जन अंजन के समान, बचन ईख के समान तथा सीतापित साहु के समान इसमें देखने को मिलते हैं। अन्तिम श्लेष का रोचक चमत्कार देखिए——

जाके रोजनामें सेस सहसबदन पढ़े पावत न पार जऊ सागर सुमित को। कोई महाजन ताकी सिर को न पूजे नभ जल थल ब्यापि रहे अद्भुत गित को। एक एक पुर पीछे अगनित कोठा तहाँ पहुँचत आप संग साथी न सुरित को। बानिये बखानी जाकी हुण्डी न फिरित सोई नाहु सियरानीजू को साहु सेनापित को।।

उपर्युक्त वर्णनों में केशव की रचना का प्रभाव दिखाई देता है।

'कवित्तरत्नाकर' की दूसरी तरंग में शृंगार-वर्णन ह, जिसके भीतर नखिशख-सौन्दर्य, उद्दीपन, भाव, वयस्सिन्ध आदि का वर्णन है। इसमें कहीं-कहीं सुन्दर चित्र है पर अधिकांश प्रयत्न शब्द-चमत्कार-प्रदर्शन का है। रूप-चित्रण में भाव-साम्य या गुण-साम्य कम है, फिर भी सेना-पित की रचना का अद्भुत प्रभाव है। एक चित्र देखिए—

न्पुर कों झनकाइ मेदनी घरति पाइ, ठाढ़ी आइ आँगन भई ही साँझी बार सी। करता अनुप कीन्हीं रानी मैंन भूप की सी, राजे रासि रूप की बिलास कों अधार सी।

सेनापित जाके दृग दूत ह्वं मिलत दौरि, कहत अधीनता को होत है सिपारसी। गेह को सिंगार सी सुरत सुख सार सी, सो प्यारी मानो आरसी चुभी है चित आरसी।।

सेनापित की स्थाति वास्तव में तीसरी तरंग के साथ अब तक फैली है, जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट ऋतुवर्णन प्रस्तुत किया है। शब्दार्थ-चमत्कार के साथ-साथ ऋतु के सहज और यथार्थ व्यापार वर्णित ऋतु का समा बाँधने में पूर्ण समर्थ हैं, साथ ही उस ऋतु में उठने वाले लोक-मानस के सहज भाव भी इन वर्णनों में तरंगित हो उठते है। सेनापित के ये छंद अत्यंत प्रसिद्ध है; अतः इनके अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। झमक और झूम के साथ आने वाली वर्षा ऋतु का चित्रण करने वाला एक छंद है—

गगन अंगन घनाघन तें सघन तम सेनापित नेक हूँ न नैन अटकत हैं। दीप की दमक जीगनान की झमक छाँड़ि चपला चमक और सो न अटकत हैं।। रिव गयो दिब मानो सिस सोऊ घिस गयो तारे तोरि डारे से न कहूँ फटकत हैं। मानो महातिमिर तें भूलि परी बाट तातें रिव सिस तारे कहूँ भूले भटकत हैं।।

चौथी और पाँचवीं तरंगों में राम का चरित्र और राम-भिक्त-भावना का सुन्दर संक्षिप्त चित्रण हैं। इनमें श्रृंगार, वीर, शान्त और भिक्त भाव प्रधान हैं। चौथी तरंग रीतिकाव्य की विशेषता नहीं रखती। पाँचवीं तरंग भी ऐसी ही होती, यदि अन्त में आलंकारिक चमत्कार की प्रखरता न आ जाती। यमक, श्लेष, अनुप्रास, चित्र, प्रश्नोत्तर, द्व्याक्षर, अमात्रिक छंद, शब्द चमत्कार की विशेषता से यह युक्त है।

सेनापित की किवता में उनकी प्रतिभा फूटी पड़ती है। एक निश्चित लय में संतुलित गित से चलती हुई पंक्तियाँ नर्तकी के पद-संचार तथा वणों और शब्दों के ध्विन-सौन्दर्य, नृत्य की लिलत झमक और अवाध प्रवाह से युक्त है। सेनापित का शब्द-चयन उनके भाषा-संबंधी असाधारण अधिकार का द्योतक है। उनकी विलक्षण सूझ छंदों में उक्ति-वैचित्र्य का रूप धारण कर प्रकट हुई है जो छंद को स्मरणीय बनाती है। वे अपनी उक्ति-चमत्कार से मन और बुद्धि को चमत्कृत कर देते हैं। सेनापित के छंद मेंज हुए हैं। कुशल सेनापित के दक्ष सिपाहियों और ओजस्वी सैनिकों की भाँति वे पुकार कर कहते हैं कि हम सेनापित के हैं।

'कवित्तरत्नाकर' की रचना सं० १७०६ वि० (सन १६४९ ई०) में हुई। यह समय रीतिकाल का प्रारंभ ही है। रीतिकाव्य की इस प्रथम महत्वपूर्ण रचना ने हिन्दी रीतिकाव्य को अतिशय प्रेरणा प्रदान की, इसमें सन्देह नहीं।

## कविवर बिहारी

बिहारी रीतिकाव्य के सर्वश्रेष्ठ किव माने जा सकते हैं। उनकी ख्याति का आधार उनका अन्यतम प्रन्थ 'सतसई' है। संस्कृत और हिन्दी के सतसई-साहित्य में 'बिहारी सतसई' सर्वश्रेष्ठ हैं। इसकी रचना महाराज जयशाह के आदेश पर की गई, जैसा ग्रन्थ के अंत में उन्होंने स्वयं कहा है—

हुकुम पाय जयशाह को, हरि राधिका प्रसाद। करी बिहारी सतसई, भरी अनेक सवाद।।

बिहारी की 'सतसई' वास्तव में भावों से भरपूर हैं। मुक्तक रचना होते हुए भी 'सतसई' में 'सतसई'कार का प्रमुख ध्यान अलंकार, रस, भाव, नायिका-भेद, ध्विन, वकोक्ति, रीति, गुण आदि पर है और सभी के सुन्दर उदाहरण इसमें हैं। प्रमुखतया बिहारी ध्विनवादी जान पड़ते हैं। 'सतसई' का रचनाकाल सन १६६३ ई० (सं०१७१९ वि०) है। 'सतसई'कार बिहारी का जीवन-वृत्त भी पूर्ण ज्ञात नहीं है। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशवराय था, पर वे प्रसिद्ध आचार्य केशवदास नहीं थे। कुछ विद्वान बिहारी का जन्म सन १५९५ ई० (सं०१६५२ वि०) में मानते हैं 'जिसका आधार यह दोहा है—

संवत जुगसर रस सहित, भूमि रीति जिन लीन्ह। कातिक सुदि बुध अष्टमी, जन्म हमीहि बिधि दीन्ह।।

यह दोहा 'सतसई' की प्रामाणिक प्रतियों में नहीं मिलता और न यह बिहारी का रचा हुआ ही जान पड़ता है। यह किसी टीकाकार की सूझ जान पड़ती है। ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओड़ छे चले गए और वहाँ इन्होंने आचार्य केशव के प्रन्थों का अध्ययन किया। बिहारी के पिता वहीं निधिवन की गद्दी के महंत नरहरिदास के शिष्य हो गए। ओड़ छे के राजा इन्द्रजीत सिंह का रागरंग समाप्त हो जाने पर जब केशवदास गंगातट जाकर रहने लगे तो ये लोग वृन्दावन आकर रहे। बिहारी का विवाह मथुरा में हुआ था। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने मथुरा आने पर बिहारी के संबंध में सुना था और इन्हें आगरे बुलाया भी गया था और शाहजहाँ तथा अन्य राजाओं से बिहारी को वृत्ति भी मिली थी। उसके बाद ये आमेर और जयपुर गए और वहाँ अपनी नव विवाहिता रानी के प्रेम में वशीभूत, मिर्जा राजा जयशाह से प्रसिद्ध दोहे द्वारा परिचय हुआ जिसने एक साथ महाराज जयसिंह की आँखें और बिहारी का भाग्य खोल दिया। वह प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार है—

नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल। अली कली ही सों बिंघ्यो, आगे कौन हवाल।।

इसके वाद 'सतसई' की रचना हुई और विहारी की ख्याति बढ़ती गई। बिहारी न केवल राजपरिवार में, वरन किव-मंडली में सम्मानित हुए। बिहारी को लोक-जीवन के विविध अनुभव प्राप्त थे। उनकी रचनाओं में कहीं कच्चापन नहीं झलकता। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता एवं परिपक्वता का एक रूप है। हिन्दी के कला-प्रधान किवयों में बिहारी सर्वश्रेष्ठ हैं।

विहारी की कृति सतसई-परंपरा की एक उज्वल कड़ी है। 'गाथा सप्तशती' और 'आर्या सप्तशती' एवं 'अमरुशतक' आदि मुक्तकों से प्रेरणा लेकर बिहारी ने यह एक विविध रत्नमणि-माल तैयार की है जिसकी आभा के सामने आज का भी मुक्तक साहित्य श्रीहीन लगता है। मुक्तक-साहित्य की परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है।

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जनवरी १८१९।

रीतिकाव्य के रूप में बिहारी की रचना आदर्श है। अलंकार, रस, भाव, नायिका आदि का वर्णन इसमें है, परन्तु लक्षण नहीं हैं। अलंकारो के कुछ सुन्दर उदाहरण नीचे लिखे दोहों में देखे जा सकते हैं—

सघन कुंज छाया सुखद, सीतल मंद समीर।
मन ह्व जात अजौं वहै, वा जमुना के तीर।। स्मरण
अधर धरत हरि के परत, ओंठ दीठि पट ज्योति।
हरे बाँस की बाँसुरी, इंद्र धनुष रंग होति।। तद्गुण
केसरि कै सरि क्यों सकै, चंपक कितक अनूप।
गात रूप लखि जात दुरि, जातरूप को रूप।। प्रतीप
अंग अंग नग जगमगित, दीपिशखा सी देह।
दिया बढाए हैं रहै, बड़ो उजेरो गेह।। उपमा, अत्युक्ति

कुछ दोहों को छोड़कर समस्त 'बिहारी सतसई' में आलंकारिक चमत्कार है, भाव-सौन्दर्य है, नायिका का वर्णन है, साथ ही ध्वनि-काव्य के उत्तमोत्तम उदाहरण है। इनको लेकर बिहारी की व्याख्या अनेक टीकाकारों ने की है। अतः यह सिद्ध करने की बात नहीं कि बिहारी की रचना रीतिकाव्य है।

बिहारी के इस प्रकार के काव्य की निजी विशेषताएँ है। डा॰ सर जार्ज ग्रियर्सन ने लिखा है कि यूरोपियन काव्य में बिहारी के समकक्ष कोई काव्य नहीं मिला। बिहारी प्रेम और कला दोनों ही को महत्व देते थे। उन्होंने लिखा है—

तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रित रंग। अनबुड़े बुड़े तिरे, जे बुड़े सब अंग।।

बिहारी का समस्त जीवन काव्य-साधना में ही व्यतीत हुआ। यही कारण है कि उनका एक-एक दोहा हमारे अन्तस को स्पर्श करता है और आँखों के सामने एक सौन्दर्यपूर्ण प्रेमकीड़ा से भरा संसार प्रत्यक्ष कर देता है।

भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार है। शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख जितनी बिहारी को है, उतनी शायद ही किसी को हो। शब्द और वर्ण दोहों में नगों के समान जड़े हैं और रत्नों के समान चमकते है। शब्द को माँजने, चमकाने, मोड़ने और सँवारने की कला में बिहारी अत्यंत सिद्धहस्त है। इन शब्दों के द्वारा रूप प्रत्यक्ष हो जाता है।

विहारी की रचना में व्रजभाषा इठलाती और अठखेलियाँ करती हुई चलती है। उसका अपना प्रौढ़ सौन्दर्य निखरा हुआ दिखाई देता है। कहीं-कहीं उसकी मस्त गित में संगीत की झलक एक विलक्षण मिठास भर देती है। कुछ उदाहरण यों हैं—

लहलहाति तन तरुनई, लिच लिग लों लिप जाय। लगे लाँक लोयन भरी, लोयन लेति लगाय।। अंग अंग नग जगमगत, दीपसिखा सी देह। दिया बुझाए हू रहै, बड़ो उजेरो गेह।। रस सिंगार मंजन किए, कंजन भंजन देन। अंजन रंजन हू बिना, खंजन गंजन नैन।। फिरिफिरिचित उतही रहत, दुटी लाज की लाव। अंग अंग छवि झौंर में, भयो भौंर की नाव।।

बिहारी की भाषा सरस, मधुर, प्रांजल एवं प्रौढ़ है।

बिहारी के शब्द वस्तु, व्यक्ति या भाव का जगमगाता रूप निखार देते हैं। उनके एक-एक शब्द में रूप झाँकता है। उनके वाह्य रूप के वर्णन, वयस्सिन्ध के चित्रण, आभूषण-हीन सौन्दर्य, मधुर मादकता, गदराए यौवन के मधुर रूप की झलकें जीवन के यथार्थ रूप हैं। ये चित्र कोरे काल्पनिक नहीं है।

छुटी न सिसुता की झलक, झलक्यों जोबन अंग। दीपति देह दुहून मिलि, दिपत ताफ्ता रंग।। वाहि लगे लोयन लगे, कौन जुवति की जोति। जाके तन की छाँह ढिग, जोन्ह छाँह सी होति।। भई जुतन छिब बसन मिलि, बरिन सकै सुन बैन। अंग ओप आँगी अंग दुरै न।।

बिहारी की दृष्टि बड़ी पैनी है। बिहारी के भाव-वर्णन अतीव मघुर और सजीव हैं और उनके सूक्ष्म निरीक्षण के प्रमाण देते हैं। आन्तरिक भावनानुभूति से प्रभावित अंग-चेष्टाएँ, विभिन्न व्यापार, सब का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है जिससे ये चित्र मानस में उतर कर फिर अमिट हो जाते हैं। भाव और चेष्टाओं को चित्रित करनेवाले कुछ वर्णन देखिए—

> लटपटाति सी ससिमुखी, मुख घूँघट पट ढाँकि। पावक झर सी झमिक कै, गई झरोखे झाँकि।। मुख घोवत एँड़ी घँसिति, हँसित अनगवित तीर। धँसित न इन्दीवर नयिन, कालिन्दी के नीर।। बतरस लालच लाल के, मुरली घरी लुकाय। सौंह करें भौहिन हँसे, दैन कहें नटि जाय।। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लिज्यात। भरे भौन में करत हैं, नैनन ही सब बात।।

इस प्रकार रूप और भाव के चित्रण में बिहारी अद्वितीय है। प्रेम में संयोग के विविध चित्र 'सतसई' में हैं और वियोग की भी विलक्षण उक्तियाँ उनकी सूझ का परिचय देती हैं। अपने समय के प्रेम और रूप की धारणा का सफलता-पूर्वक चित्रण करते हुए भी बिहारी की धारणा सौन्दर्य के चित्रण में नीचे लिखे दोहे में प्रकट हुई है—

लिखन बैठि जाकी सबी, गहि गहि गरब गरूर। भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर।। बिहारी का काव्य हिन्दी साहित्य को अनुपम देन हैं। बिहारी का सौन्दर्य-चित्रण भावुक या भावुकतामय चित्रण नहीं, वरन जीवन का प्रौढ़ अनुभव रखनेवाले व्यक्ति द्वारा मानव की युव्यवस्था की चेष्टाओं, भावनाओं और रूपों का उद्घाटन हैं। वे अपने भावों और विचारों को सजीव कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने की एक विलक्षण प्रतिभा लेकर जन्मे थे और उनके क्षेत्र में उनकी समता करने वाला कवि ढूँढ़ने से भी मिलना संभव नहीं जान पड़ता। कवि के रूप में वे हिन्दी साहित्य के गौरव हैं।

## कविवर मतिराम

बिहारी ही के समान प्रवृत्तियों को लेकर लिखने वाले कविवर मितराम में बिहारी की प्रौढ़ता के स्थान पर किशोर-सुलभ सुकुमारता एवं मृदुल लालित्य स्पष्ट होता ह।

कोमल भावनाओं को व्यक्त करने में सुकुगार कल्पना का प्रयोग करने वाले मितराम का काव्य भी रीतिकाव्य का प्रतिनिधित्व करता है। उनके 'लिलत ललाम', 'रसराज', 'अलंकार पंचाशिका' आदि में यद्यपि लक्षण दिए हुए हैं, फिर भी प्रधानता उदाहरण काव्य की ही है। अतः उनकी गणना रीतिशास्त्रियों से अधिक रीतिकाव्यकारों में ही होती हैं। ये ग्रन्थ न भी हों तब भी मितराम की लिखी केवल 'सतसई' रीतिकाव्य का सुन्दर रूप उपस्थित करने में समर्थ हैं। इसमें अलंकार, नायिकाभेद, रस, भाव आदि का सुन्दर वर्णन है। यों भी मितराम एक आचार्य की अपेक्षा किव के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध है। उनकी सतसई के कुछ उदाहरण यों हैं:—

अटा ओर नंदलाल उत, निरखो नेक निसंक।
चपला चपलाई तजी, चंदा तजी कलंक।।
उमगी उर आनंद की, लहरि छहरि दृग राह।
बूड़ी लाज जहाज लौं, नेह नीर निधि माह।।
तेरी और भाँति की, दीप शिखा सी देह।
ज्यों ज्यों दीपति जगमगित, त्यों त्यों बाढ़त नेह।।

ऐसे ही अनेक सुन्दर अलंकारों की आभा से युक्त उदाहरण मितराम के काव्य में पाए जाते हैं। कोमला वृत्ति एवं माधुर्य गुण के साथ यमक का एक उदाहरण कितना सुन्दर है—

> श्रम जल कन झलकन लगे, अलकिन कलित कपोल। पलकिन रस छलकन लगे, ललकन लोचन लोल।।

ये समस्त उदाहरण काव्य के हैं जिनमें व्यंग्यार्थ का चमत्कार हैं। नायिका की विभिन्न चेष्टाओं और दशाओं का संकेत मितराम की विलक्षण मनोवैज्ञानिक सूझ को स्पष्ट करने वाला है। ये चित्र अत्यंत मनोमोहक हैं और एक सहज अज्ञात सोन्दर्य को स्पष्ट करने वाले हैं, जैसे—

> दिपै देह दीपित गयो, दीप बयारि बुझाय। अंचल ओट किए तऊ, चली नबेली जाय।। कोंपिल ते किसलय जबे, होइ कलिन ते कौल। तब चलाइयत चलन की, चरचा नायक नौल।।

अत्युक्ति में मितराम बिहारी से कम नहीं हैं। बिहारी का 'पत्रा हो तिथि पाइए' वाला दोहा अधिक प्रसिद्ध है, अब मितराम की अत्युक्ति देखिए—

> जब जब चढ़ित अटानि दिन, चंद्रमुखी यह बाम । तब तब घर घर धरत हैं, दीप बारि सब गाम ।।

विचित्र अत्युक्ति है। मैं समझता हूँ, 'वर्षा ऋतु में ऐसा होता है', इतना और जोड़ देना चाहिए।

मितराम में बिहारी जैसी प्रौढ़ता ओर पैनापन नहीं, पर भावुकता और कोमलता बड़ी मोहक हैं। मितराम के अविकांश चित्र एक युवक की दृष्टि से देखे हुए किशोरावस्था के चित्र हैं जिनमें अल्हड़ सुकुमारता ओर नवलता है। किव की सुकुमार भावुकता ने इन्हें स्मरणीय बना दिया है। सौन्दर्य परखने की दृष्टि मितराम की बड़ी हो बारीक है।

यौवन के सहज सुलभ चित्रगों से मितराम की रचना संगन्न है। रूप और गुणों को एक साथ पाकर मनुष्य रीझ जाता है। रूप और गुणों पर रीझने वाली एक अल्हड़ मुग्यता का भाव नीचे लिखे छंद में व्यक्त हुआ है —

> मोरपखा मितराम किरीट में, कंठ बनी बनमाल सुहाई। मोहन की मुसुकानि मनोहर, कुंडल डोलिन में छिब छाई। लोचन लोल बिसाल बिलोकिन, को न बिलोकि भयो बस भाई। वा मुख की मधुराई कहा कहीं, मीठी लगे अँखियान लुनाई॥

सहज रूप और चढ़ती युवा का प्रभाव सब पर पड़ता है। मितराम की नायिका की घारणा में इन दोनों विशेषताओं का समावेश है। मन पर पड़े मुग्ध करने वाले प्रभाव का विक्लेषण रूप की सहज झलकों के साथ नीचे लिखे एक छंद में कितनी सफलता के साथ हुआ है:—

> कुंदन को रंग फीको लगै झलकै असि अंगन चारु गुराई। आँखिन में अलसानि चितौनि में मंजु बिलासन की मयुराई। को बिन मोल बिकात नहीं मितराम लहे मुसकानि मिठाई।। ज्यों ज्यों निहारिए नीरे ह्वै नैनिन त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई।।

रूप और प्रेम से भरे उपर्युक्त चित्र मितराम की प्रमुख प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। सौन्दर्य के पारखी ओर सौन्दर्य की सृष्टि करने वाले मितराम हिन्दी रीति काव्य के श्रेष्ठ किवयों में से हैं। मितराम की किवता का हृदय पर एक सुष्ठु सुकुमार प्रभाव पड़ता है, जो उनके कोमल एवं कला-प्रिय व्यक्तित्व का परिचायक है।

# कविरत्न भूषण

यद्यपि भूषण मितराम के भाई थे पर उनकी प्रवृत्ति इनसे बिलकुल भिन्न है। रीर्ति-परंपरा का पालन भूषण ने ओजपूर्ण वीरकाव्य लिखकर किया है। उन्होंने रीतिकाव्य की श्रृंगा-रिक परंपरा का निर्वाह न करके वीर-परंपरा का मार्ग प्रशस्त किया है। यद्यपि वीर रस को लेकर लिखने वाले रीतिकाल में और भी किव हैं, पर रीति-परंपरा को लेकर वीर काव्य के प्रणेता भूषण ही हैं और इस दृष्टि से इनका रीतिकाव्य के भीतर अद्वितीय स्थान हैं। इस भाव को लेकर लिखी गई भूषण की रचना में सौन्दर्य द्रष्टव्य है। 'शिवराजभूषण' में अलंकारों के उदाहरण रूप ही काव्य-रचना है, पर उसमें भाव, रस, गुण, वक्रोक्ति, घ्विन आदि के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। वीर भाव को लेकर नायिका-भेद संभव नहीं, अतः प्रमुखतया इनका मार्ग अलंकार का ही रहा। भूषण में प्रधान है ओजगुण और वीर रस। ीर रस से संबंधित अद्भुत, भयानक, बीभत्स और रौद्र भी 'शिवराजभूषण' में प्रस्फुटित हुए हैं। इस प्रकार भूषण ने अपने युग की परंपरा का पालन विलक्षण ढंग से किया है, इसीलिए वे इतने प्रसिद्ध हैं। भूषण की प्रतिभा प्रचंड है, साथ ही उनकी सूझ वारीक। इन दोनों ही विशेषताओं ने मिलकर उनके काव्य को सहज प्रभावशील बना दिया है। एक उदाहरण देखिए—

बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाँही ठहराने रावराने देस देस के। नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनि, बाजत निसाने सिवराजजू नरेस के। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अलि छूटे लट केस के। दल के दरारे हुते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन सेस के।।

वीर के चार रूप—दान, धर्म, दया और युद्ध—माने जाते हैं। 'शिवराजभूषण' के एक छंद में चारों भावों के उदाहरण एक साथ मिलते हैं, देखिए—

दान समें द्विज देखि मेरहू कुबेरहू की, संपति छुटाइबो को हियो छलकत है। साहि के सपूत सिवसाहि के बदन पर, सिव की कथान में सनेह झलकत है। भूषन जहाँन हिंदुवान के उबारिबे को, तुरकान मारिबे को बीर बलकत है। साहिन सों लरिबे की चरचा चलति आन, सरजा के दुगन उछाह छलकत है।।

उत्साह स्थायी भाव के उपयुक्त चारों रूप इस छंद की पंक्तियों में एक साथ देखने को भिलते हैं।

भूषण को मितराम की भाँति रीति-किव ही मानना चाहिए, क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य शास्त्र-विवेचन नहीं, वरन् काव्य-रचना है। अतः काव्य-प्रतिभा-प्रधान इस प्रकार के लेखक प्रधानतया किव ही है, आचार्य नहीं। रीति-परिपाटी पर रचना करते हुए भी इनकी प्रमुख देन काव्य के क्षेत्र में ही है, शास्त्र में नहीं।

भूषण की विशेषता रीति-परंपरा पर वीर रस से संबंधित ओजपूर्ण कविता करने में हैं और इस दृष्टि से भूषण अद्वितीय हैं।

# महाकवि देव

देवदत्त का जन्म सन १६७३ ई० (सं० १७३० वि०) में हुआ था। 'भाव-विलास' की रचना देव ने १६ वर्ष की अवस्था में की, जैसा कि अन्त में दिए दोहों से प्रकट हैं :—

शुभ सत्रह से छियालिस, चढ़त सोरही वर्ष। कढ़ी देव मुझ देवता, भावविलास सहर्ष॥ दिल्लीपति अवरंग के, आजमसाह सपूत। सुन्यो सराह्यो ग्रन्थ यह, अष्ट याम संपूत।।

'भाविवलास' में भाव, नायिका-भेद, अलंकार तीनों का वर्णन हैं। मिश्रवन्धुओं की खोज के अनुसार ये इटावा के रहनेवाले थे। अब भी मैनपुरी में उनके वंशज रहते हैं। भवानीदत्त ैश्य के आश्रय में इन्होंने 'भवानी-विलास' लिखा। कुशलिंसह के नाम पर 'कुशल-विलास', उद्योतिंसह के लिए 'प्रेमचिन्द्रिका' तथा भोगीलाल के लिए 'रस-विलास' ग्रन्थ बनाए। 'रस-विलास' की रचना सन १७२६ ई० (सं० १७८३वि०) में हुई। देव के कुल ७५ ग्रन्थ माने जाते हैं जिनमें २७ ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। देव को आचार्य और किव दोनों ही रूपों म सफलता प्राप्त हुई।

मौलिकता और कवित्व शक्ति दोनों ही देव की रचनाओं में देखने को मिलती हैं। भाव की विवृति, सूक्ष्म निरीक्षण, भाषा और शब्द की प्रकृति का ज्ञान, छंद की मोहक गित, सरसता और उक्ति-चमत्कार सब मिलकर देव की रचना की विशेषता को बखानते हैं। मानव-मनोभावों की देव को अत्यन्त सूक्ष्म परख हैं। इनके भाव-वर्णन के प्रसंगों में उनके साकार चित्रण देखे जा सकते हैं। शब्दों की विशेष गित से युक्त एक रूप का चित्रण और उसका प्रभाव नीचे लिखे छंद में देखने को मिलता हैं—

आई बरसाने ते बोलाई ृषभानु सुता, निरिख प्रमानि प्रभा भानु की अर्थ गई। चक तकवानि के चका पे चक चोटन सों। चौंकत चकोर चकचौंघा सो चकै गई।। नंदजू के नंदजू के नैनिन अनंदमई। नंदजू के मंदिरिन चंदमई छै गई।। कुंजिन कलिनमई गुंजिन अलिनमई। गोंकल की गलिन नलिनमई कै गई।।

प्रेम स्थायी भाव का चित्रण मिलन की उत्कंठा और व्याकुलता के साथ नीचे लिखे छंद में कितनी सजीवता के साथ हुआ है---

मूरित जो मनमोहन की मनमोहिनी के थिर ह्वै थिरकी सी। 'देव' गोपाल के बोल सुने छितयाँ सियरात सुधा छिरकी सी। नीके झरोखे ह्वै झाँकि सकै निहं नैनिन लाज घटा घिरकी सी। पूरन प्रीति हिए हिरकी खिरकी खिरकी में फिरै फिरकी सी।

संयोग की विविव स्थितियों और वियोग की दशाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण देव ने किया है। वियोग की 'व्याधि' दशा का चमत्कारी चित्रण यहाँ प्रस्तुत हैं —

> लाल विदेस वियोगनि जाल वियोग की आगि जई झुरि झूरी। पान सों पानि सों प्रेमकहानी सों प्रान ज्यों प्रानिन यों मत हरी।

'देव' जू आजुिंह ऐबे को औधि सु बीतत देखि बिसेखि बिसूरी। हाथ उठाइबे उड़ाइबे को उड़ि काग गरे परी चारिक चूरी।।

रस और भाव की समृद्धि तो देव के काव्य में उमड़ी पड़ती हैं, पर देव की रिसकता केशव की ही भाँति हैं जिसमें वीर, भयानक आदि रस भी श्रृंगार के ही सहायक रस से हैं। इनकी स्वतंत्र परिस्थिति का वर्णन न करके नायक-नायिका के प्रसंग में ही इन रसों का वर्णन है जो मज़ाक सा लगता है। भयानक रस का एक उदाहरण देखिए —

> कंजन बेलि सी नील बधू जमुना जल केलि सहेलिन आगी। रोमावली नवली कहि 'देव' सु गोरे से गात नहात सुहानी। कान्ह अचानक बोलि उठे उर बाल के ब्याल बधू लपटानी। धाइ के धाइ गही ससबाइ दुहुँ कर झारति अंग अयानी।।

यह भयानक रस-का वर्णन क्या है, उसकी हँसी है। इसका साधारणीकरण नहीं हो सकता, यद्यि आश्रय के लिए विभावानुभाव संचारी सभी मौजूद है। वास्तव में रीतिकालीन किवयों की प्रमुख दक्षता श्रृंगार-निरूपण में ही है। इसके अतिरिक्त देव इस मत के भी हैं कि श्रृंगार ही रस है, अन्य रस उसके अंग मात्र हैं।

सौन्दर्य-वर्णन में देव की कल्पना बड़ी सजग है और अनेक मनोमोहक चित्रों का संग्रह करने में वह सफल हुई है। एक गर्वस्वभावा स्वकीया के स्वरूप का चित्रण नीचे लिखे छंद में दर्शनीय है—

> गोरे मुख गोरहरे हँसत कपोल बड़े, लोयन बिलोल बोल लोने लीन लाज पर। लोभा लागे लाल लिख सोभा किन देन छिनि, गोभा से उठत रूप सोभा समाज पर। बादले की सारी दरदावन किनारी, जगमगी जरतारी झीनी झालिर के साज पर। मोती गुहे कारेन चमक चहुँ ओरन, ज्यों तोरन तरैयन की तानी दुजराज पर।।

उत्प्रेक्षा का यहाँ सुन्दर चमत्कार है। इसी प्रकार कल्पना-चमत्कार देव ने अधिकांश दिखलाया है। राधा और उनकी सिखयाँ स्कटिक मंदिर में किस प्रकार की शोभा पा रही है, देव की कल्पना में आई उस शोभा का एक दृश्य नीचे लिखे छंद में अंकित हुआ है —

> फटिक सिलान सों सुधार्यों सुधामन्दिर, उदिध दिध की सी अधिकाई उमगें अमंद। बाहर ते भीतर लों भीति न दिखेए 'देव', दूध कैसो फेन फैडों आँगन फरसबंद।

तारा सी तहिन तामैं ठाढ़ी झिलमिल होत, मोतिन की माल मिली मिललका को मकरन्द। आरसी से अंबर में आभा से उज्यारी लागै, प्यारी राधिका के मुखचंद सो लगत चंद।।

उपर्युक्त उदाहणों से देव की प्रतिभा पर प्रकाश पड़ता है। वे एक उत्कृष्ट कोटि के किव थे, पर उनका काव्य का माध्यम किवत्त, सबैया होने से अनेक शब्द केवल छन्दपूर्ति के हेतु ही आए हैं। सेनापित और बिहारी की सी चुस्ती देव के छंदों में नहीं है, पर भाव की विवृति और रूप का विशद चित्रण देव की कविता में खुलकर हुआ है।

रीतिकाव्य के अंतर्गत घनानंद, मंडन, दीवान पृथ्वीसिंह, रसिनिधि, आलम, नागरीदास, दांस, रसिपीन, ठाकुर, पूरबी, कलानिधि, बोबा आदि की रचनाएँ हैं। मडन की रचनाएँ उपलब्ध नहीं। इनके रचे ग्रन्थ 'रसरत्नावली', 'रसिवलास', 'जनकपचीसी', 'जानकी जू का विवाह', 'नैनपचासा', 'पुरन्दर माया' है। मिश्रबन्धुओं के अनुसार, इनका जन्म जैतपुर, बुन्देलखंड में सं० १६९० वि० (सन १६३३ ई०) में हुआ था। इनकी कविता के नम्ने संग्रहों में या मौलिक रूप में मिलते हैं। इनकी कविता सरस और मधुर है। इनका एक बड़ा प्रसिद्ध छन्द है जो वचन-विदश्धा नायिका का चित्र खींचता है:—

अलि हों तो गई जमुना जल को सु कहा कहों बीच विपत्ति परी। घहराय के कारी घटा उनई इतने ही में गगरि सीस घरी।। रपट्यो पग घाट चढ्यो न गयो कवि 'मंडन' ह्वे के बिहाल गिरी। चिरजीवहु नंद को बारो अरी गहि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी।।

## कविवर घनानन्द

घनानंद का जन्म सन १६५८ ई० (सं० १७१५ वि०) के लगभग माना जाता है। ये दिल्ली के रहने वाले कायस्थ थे। ये फारसी के विद्वान और बादशाह के दफ्तर में साधारण नौकरी पर थे, पर पीछे अपनी योग्यता के बल पर ये दिल्लीश्वर मुहम्मदशाह के प्राइवेट सेक्नेटरी हो गए। बाल्यावस्था से ही इन्हें रासलीला देखने का चाव था जिसके फलस्वरूप इनके हृदय में कृष्ण की प्रेमाभित जाग्रत हुई। कहते हैं कि इनका सुजान नामक वेश्या से प्रेम था और उसी के कारण ये अपनी नौकरी से निकाले गए। फलस्वरूप इनमें वैराग्य जाग्रत हुआ। वहाँ से ये वृन्दावन गए और निम्झाक संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण-भित्त की साधना करने लगे। १७३९ ई० (सं० १७९६ वि०) में नादिर शाह के मथुरा आक्रमण के समय ये मारे गए थे। घनानंद बड़े प्रेमी जीव थे। इनका लौकिक प्रेम अन्ततगत्वा प्रेमा भित्त में परिणत हो गया।

घनानंद का ध्यान अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, नायिका-भेद, रसभाव आदि की ओर नहीं है, फिर भी इनकी रचना में आलंकारिक चमत्कार तथा श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इतना विदम्ध वर्णन है कि रीति-परंपरा का प्रभाव उसमें लक्षित होता है। सबैया और कवित्त पद्धति को ही इन्होंने प्रमुखतया अपनाया है। भक्तों का प्रमुख माध्यम पद रहा है। पद इन्होंने लिखे हैं और उनमें रीति काव्य का प्रभाव नहीं, पर किवत्त सवैयों में उसका प्रभाव अवश्य है। घनानंद में रीति काव्य की दूसरी विशेषता है सजग अभिव्यंजना। सरल मधुर व्रजभाषा में घनानंद के किवत्त का एक एक शब्द चुन चुन कर रखा जान पड़ता है और बड़ा ही मार्मिक प्रभाव डालता है। घनानंद एक कुशल किव थे, केवल भिक्तभाव-वश ही किवता इन्होंने नहीं की, वरन् प्रेम की विदग्धतापूर्ण विवृति हुई है। यह इनके 'सुजानसागर' के प्रारंभ में लिखे एक सबैया से प्रकट होता है—

नेही महा व्रजभाषा प्रवीन औ सुंदरतानि के भेद को जानै। जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद सरूप को ठानै। चाह के रंग में भीज्यो हियो बिछु मिले प्रीतम साँति न मानै। भाषा वीन सुछंद सदा रह सो घन जी के कवित्त बखानै।।

घनानंद ने रूप और भाव का चित्रण बिलकुल रीति काव्य की पद्धित पर किया है जो बड़ा ही मार्मिक है और रीति-परंपरा की काव्य-संबंधी विशेषताओं से ओतप्रोत है। नायिका के रूप और भाव-सौन्दर्य के चित्रण के समान ही घनानन्द के छन्दों में चित्र आए है, यथा —

> लाजिन लपेटी चितविन भेदभाय भरी, लसित लिलत लोल चल तिरछानि में। छिन को सदन गोरो बदन रुचिर माल, रस निचुरत मीठी मृदु मुसुक्यानि मैं। दसन दमक फैलि हिए मोती माल होत, पिय सों लड़िक प्रेम पगी बतरानि में। आनंद की निधि जगमगित छबीली बाल, अंगिन अनंग रंग हरि मुरजानि मैं।।

इसमें प्रेम का भाव, अनुभाव, संचारी आदि के साथ रूप का चित्रण है। इसी प्रकार वियोग का भाव छंदों में अनुभूति-संकुल उक्ति-चमत्कार के साथ देखने को मिलता है। घनानन्द के काव्य में विशेषता इस बात की है कि अभिव्यक्ति अत्यन्त प्रौढ़ है, मार्मिक, सहज और प्रभावपूर्ण है। ऐसा जान पड़ता है कि उस भाव की इससे अच्छी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती जैसी इन छंदों में हई है।

घनानन्द की रचना में भाव और कला दोनों का ही ऐसा सामंजस्य है कि कोई पक्ष दूसरे से घटकर नहीं। इस प्रकार की विशेषता कवित्त-स<sup>ै</sup>यों में भरने में घनानन्द को लगभग वही सफलता प्राप्त हुई है जो बिहारी को दोहों की रचना में मिली है।

घनानन्द रीति ग्रन्थ का उह्हेश्य न रखते हुए भी रीति काव्य से अप्रभावित न थे और उनका काव्य सेनापति, देव आदि की भाँति काव्य की समस्त विशेषताएँ अपनाए हुए हैं।

## भिखारीदास

आचार्य भिलारीदास कवि रूप में भी अति प्रसिद्ध हैं। अपने ग्रन्थों में इन्होंने व्विन,

अलंकार, रस, नायिका-भेद, छंद आदि के लक्षण और विवेचन प्रस्तुत किए है, पर्त्तु इनके उदा-हरणों में आई हुई कविता रीति-काव्य का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करती है। दास जी अरवर, प्रताप-गढ़ जिले के ट्योंगा ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम कृपालदास और पितामह का नाम वीरभानु था। इनके पुत्र अवघेश लाल और पौत्र गौरीशंकर थे। इनके बाद इनका अंश आगे नहीं चला। प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिन्दूपित सिंह के आश्रय में इन्होंने अपनी रचनाएँ कीं। दासजी का रचना-काल सं० १७८५ से १८०५ वि० (सन १७२८-५० ई०) तक माना जाता है।

दासजी का काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट और लिलत है। एक दो छंदों में खड़ी बोली का पुट भी मिलता है, पर इनकी अधिकांश रचना ब्रजमाषा में है। ब्रजमाषा पर इनका प्रशंसनीय अधिकार है। शब्द-चमत्कार के साथ साथ अर्थ-गौरव भी इनकी रचना का प्रधान लक्षण है। दासजी की रचना में अनेक स्थलों पर इनकी सूझ और कल्पना की सराहना करनी पड़ती है। इनकी र रचना में उक्ति-वैचिक्य के साथ साथ भाव का सरल स्वाभाविक रूप में वर्णन भी हुआ है। विरह-वर्णन का एक छंद देखिए—

> नैनिन को तरसैए कहाँ लौं कहाँ लौं हियो बिरहागि में गइए, एक घरी न कहूँ कलपैए कहाँ लिग प्रानन को कलपइए। आवै यही अब जी में विचार सखी चिल सौतिन के गृह जइए। मान घटे तें कहा घटिहैं जुपै प्रानिपयारे को देखन पइए।।

उपर्युक्त छंद में विरह की असह्य व्याकुलता का चित्रण किया गया है।

दास जी के ध्वित, रस और अलंकारों के उदाहरण में आए छंद रीति काव्य का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करते हैं। एक असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वित का सुन्दर उदाहरण नीचे के छन्द में देखने को मिलेगा जिसमें शब्द-शक्ति से पूर्व संयोग श्रुंगार व्यंग्य है—

जाति हों जों गोकुल गोपाल हू पै जैयो नेकु आपनी जो चेरी मोहि जानती तू सही है। पाय परिटापु ही सो बूझियों कुसल छेम मोपै निज ओर तें न जाति कछु कही है। दासजू बसन्त हू के आगमन आयो जो न तिनसों सँदेसन की बात कहा रही है। एतो सखी कीबी यह अंब बौर दीबी अरु कहिबी वा अमरैया राम राम कही है।

इसी प्रकार दासजी के अलंकार के उदाहरण के रूप में आए छन्द भी बड़े चित्ताकर्षक हैं। उन्होंने विभिन्न अलंकारों के भेद-प्रभेद विस्तार से दिए हैं। उनके उदाहरण कवित्व-पूर्ण और स्पष्ट हैं। आर्थी उपमा के प्रसंग में इन्होंने बहुधर्ममयी पूर्णोपमा का एक उदाहरण यह दिया है—

काढ़ि कै निसंक पैठि जाति झुंड झुंडन में, लोगनि को देखि दास आनंद पगति है। दौरि दौरि जाहि ताहि लाल करि डारति है, अंग लगि कंठ लगिबे को उमगति है। चमक झमकबारी उमक जमकबारी, दमक तमकबारी जाहिर जगति है। राय असि रावरे की रन में नरन में, निलज्ज बनिता सी होरी खेलन लगति है।

इस प्रकार भिखारी दास जी के काव्य में प्रौढ़ प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इनके अनेक छंद रीति-काव्य का उत्कृष्ट रूप व्यक्त करते हैं।

आलम, पूरबी, रसिनिधि, नागरीदास, बोधा आदि के काव्य में रीति-काव्य का प्रभाव परिलक्षित होता है और यों तो असंख्य लेखकों ने इस पद्धित पर अपने काव्य लिखे है जिनके नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं। केवल प्रतिनिधि किवयों का विवेचन ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आलम पर सूफी मत का प्रभाव है और बोधा प्रेममार्ग के स्वच्छंद किव हैं। रसिनिधि, दीवान पृथ्वीसिंह और नागरीदास प्रधानतया भिन्त-भावना से युक्त हैं। इनकी दृष्टि में किवता करते समय रीतिशास्त्र का ध्यान नहीं है और न इनकी रचनाएँ ही उस साँचे में ढली है।

## रसलीन

दास जी के समकालीन रीति-काव्य की रचना करने वाले किवयों में सैयद गुलाम नबी उपनाम 'रसलीन' को भुलाया नहीं जा सकता। ये जिला हरदोई के विलग्नाम नगर के रहने वाले थे। ये अरबी-फारसी के विद्वान् और भाषा काव्य में निपुण थे। इनके लिखे दो ग्रन्थ मिले हैं— 'अंगर्दर्गण' और 'रसप्रबोध'। 'अंगर्दर्गण' की रचना सं० १७९४ वि० (सन १७३७ ई०) में हुई थी जिनमें १०० दोहों में नखिशख-वर्णन है तथा 'रस-प्रबोध' में रस-भाव वर्णन विस्तार से हुआ है। उद्दीपन के अन्तर्गत 'बारहमासा' भी है। रसलीन का काव्य बड़ा ही चुटीला और उक्ति-चमत्कार तथा सूझ के कारण इनके दोहे अत्यन्त प्रसिद्ध है। अंगों के चित्रण करने वाले कुछ दोहे निम्नांकित हैं—

कत देखाय काभिनि दई, दामिनि को यह बाँह। थरथराति सो तन फिं, फरफराति घन माँह।। अभिय हलाहल मद भरे, सेत स्याम रतनार। जियत मरत झुकि झुकि परत, जेहि चितवत इक बार।। कुमित चंद प्रति द्योस बढ़ि, मास मास कढ़ि आय। तब मुंख मधुराई लखे, फीको परि घटि जाय।। रमनी मन पावत नहीं, लाज प्रीति को अत। दुहूँ ओर ऐंचो रहे, जिमि बिबि तिय को कत।।

रसलीन के काव्य का चमत्कार नीचे लिखे एक श्लेषपूर्ण मुद्रालंकार से युक्त सोरठे हैं व्यक्त हो जायगा— पीतम चले कमान, मोका गोसा सौंपि के। मन करिहौं कुरबान, एक तीर जब पाइहों।।

#### बेनी प्रबीन

१९ वीं विक्रमी के अन्त में लखनऊ निवासी बेनी प्रवीन की रचनाएँ रीति काव्य का सुन्दर उदाहरण हैं। इनका समय मिश्रवन्युओं ने सं० १८५६ से १८७५ वि० (सन १७९९-१८१८ ई०) तक माना है। ये कान्यकुब्ज वाजपेयी थे और इन्होंने लखनऊ के नवाव गाजी उद्दीन हैंदर के दीवान दयाकृष्ण के पुत्र नवलकृष्ण के लिए 'नवरस तरंग' की रचना सं० १८७४ वि० में की। इनके अन्य ग्रन्थ 'ग्रुंगार-भूषण', 'नाना राव प्रकाश' भी हैं, पर 'नवरस तरंग' अत्यन्त प्रसिद्ध है। अन्तिम अवस्था में ये अर्बुद गिरि (आबू) पर चले गए थे और वहीं इनका शरीरपात हुआ था। इन्हें इनके सम-कालीन प्रसिद्ध में और लेखक बेनी बंदीजन ने 'बेनी प्रवीन' की उपाधि दी थी।

बेनी प्रवीन बड़े ही सरस किव है। इनकी रचना मितराम और पद्माकर के समकक्ष ठह-रती है। 'नवरस तरंग', वास्तव में, शास्त्र ग्रन्थ न होकर काव्य ग्रन्थ ही है। इनकी भाषा चलती हुई क्रजभाषा है और ग्रन्थ में लिलत और सुन्दर भावाभिव्यक्ति है। भावों की अभिव्यंजना बड़ी सुन्दर है। इनका एक प्रसिद्ध छंद है। इसमें अज्ञातयीवना का चित्र अंकित किया गया है—

कालि ही गूंथि बबा की सौं मैं गजमोतिन की पहिरी अति माला। आई कहाँ ते इहाँ पुखराज की संग गई जमुना तट बाला। न्हात उतारी हौं बेनी प्रवीन हेंसे सुनि बैनन नैन रसाला। जानित ना अंग की बदली सब सों बदली बदली कहै माला।।

इसी प्रकार के यौवन के विकास एवं श्रृंगार के मोहक चित्रों से 'नवरम तरंग' भरी है। भाव वर्णन के समान ही आलंकारिक सौन्दर्य भी इनके काव्य में देखने को मिलता है, नीचे लिखा छंद उसका साक्षी है—

मानव बनाए देव दानव बनाए यक्ष किन्नर बनाए पशु पक्षी नाग कारे हैं। दुरद बनाये लघु दीरघ बनाए केते सागर उजागर बनाए नदी नारे हैं। रचना सकल लोक लोकन बनाए ऐसी जुगति में बेनी परवीनन के प्यारे हैं। राघे को बनाय बिधि घोयो हाथ जाम्यो रंग ताको भयो चंद कर झारे भए तारे हैं।।

उपर्युक्त पद में हेतु की कल्पना कितनी चमत्कारपूर्ण है। बेनी के छंद इसी प्रकार के चमत्कार और भावुकता से पूर्ण है।

#### पद्माकर

रीतिकाव्य के अन्तिम प्रतिभासम्पन्न कवियों में पद्माकर का नाम अग्रगण्य है। इनके ग्रन्थ 'जगद्विनोद' तथा फुटकल छंदों में रीतिकाल की प्रवृत्तियों का सुन्दर परिचय मिलता है। पद्माकर

१. मिश्रबन्धुविनोद, भाग २, पृष्ठ ८३९।

में भाविववृत्ति की विलक्षण शक्ति है और उसके विविध चित्रों के दर्शन हमें उनके काव्य में मिलते हैं। वैसे इन्होंने 'हिम्मत बहादुर विरुदावली' में भाव का और 'गंगालहरी' में भक्ति-भावना का चित्रण कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इनकी प्रतिभा केवल श्रृंगार में ही सीमित नहीं है। 'जगिंद्ध-नोद' के रस-वर्णन के प्रसंगों में भी इनके वीर, भयानक, हास्य, वीभत्स आदि के चित्रण प्रभावपूर्ण हैं। हास्य रस का एक प्रसिद्ध छन्द हैं:—

हँसि हँसि भाजै देखि दूलह दिगंबर को, पाहुनी जे आवैं हिमाचल के उछाह में। कहैं पद्माकर सू काहू सों कहैं को कहा, जोई जहाँ देखें सो हँसेई तहाँ राह में। मगन भएऊ हँसे नगन महेस ठाढ़े, और हँसे येहू हँसि हँसि के उमाह में। सीस पर गंगा हँसै भुजनि भुजंगा हँसै, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में।।

यहाँ 'हास' शब्द वाचक होने से प्रभाव अधिक नहीं पड़ता, पर किव ने हास्य की परिस्थिति का खुल कर वर्णन किया है। पद्माकर ने विविध ऋतुओं के अनुकूल दृश्यावली का वर्णन भी किया है जो भाव के उद्दीपन का कार्य करती है। सावन के हिंडोले का एक चित्र नीचे के छंद में इस प्रकार है—

भौरत को ुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारत को गावनौ लगत है। कहैं पद्माकर गुमान हूते प्रात हूते प्यारो मनभावनो सुहावनों लगत है। मोरत को सोर घनघोर चहुँ ओरन हिंडोरन को बृंद छिब छावनो लगत है। नेह सरसावन में मेंह बरसावन में सावन झूलिबो सुहावनो लगत है।

पद्माकर के अधिकांश चित्र आनन्द उल्लास के हैं। उनके द्वारा चित्रित व्रजमंडल के फाग के दृश्य बासंती मस्ती का चित्रण करने वाले हैं। परन्तु इन चित्रणों में जहाँ ऋतु-सुलम उद्दीपन है, वहीं पर भावरूप एवं चेष्टा-सौन्दर्य भी अत्यन्त मार्मिक ढंग से व्यक्त हुआ है। 'तैन नचाय कही मुसक्याइ लला फिरि आइयो खेलन होरी' वाली पंक्ति तो इनकी अत्यन्त प्रसिद्ध है। नीचे लिखे छंद में होली खेलने के उपरांत का एक आकर्षक चित्र है—

आई खेलि होरी भरे नवल किसोरी कहूँ बोरी गई रंग में सुगंधिन झकोरे है। कहैं पद्माकर इकंत चिल चौकी चढ़ि हारन के बारन ते फंद बंद छोरे है। घाँघरे की घूमनि सू अरुन दुबीचे दाबि आँगी हू उतारि सुकुमारि मुख मोरे है। दंतन अधर दाबि दुनरि भई सी चापि चौबर पत्नौबर के चूमरि निचोरे है।

यह एकान्त का रूप भी पद्माकर की आँखों से न बच सका। भाव और चेष्टाओं के ऐसे लुभावने चित्रणों के पद्माकर धनी हैं। संचारी भावों में आवेग का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है—

आई संग ग्वालिन के ननद पठाई नीठि सोहित सोहाई सीस ईंगुरी सुपट की। कहैं पद्माकर गंभीर जमुना के तीर लागी घट भरन नवेली नेह अँटकी। ताही समें मोहन सुबाँसुरी बजाई तामें मधुर मलार गाई और बंसीबट की। तान लगे लटकी रही न सुधि घूँघट की घाट की न बौघट की बाट की न घट की।

पद्माकर के इन चित्रों के प्रभाव के साथ साथ अनुप्रास-बाहुत्य भी उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। एक ही वजन के एक ही वर्ण से प्रारम्भ होने वाले शब्द पद्माकर के काव्य में खूब मिलते हैं। कहीं कहीं तो इन्होंने अपनुप्रासादिक शब्द-विशेषता के पीछे अर्थ को ही छोड़ दिया है। इनके ऋतु-वर्णन में इस प्रकार का शब्द-चमत्कार विशेषतया दर्शनीय है। पद्माकर ने इस गुण में देव और सेनापति के मार्ग का अनुसरण किया है पर उनका सा अर्थ-गौरव पद्माकर के ऐसे काव्य में नहीं आ पाया। पद्माकर रीति-काव्य के सिद्धहस्त एवं चमत्कारी कवि थे। इसी से उनका प्रभाव समवर्ती कवियों पर काफी है।

रीतिकाव्यकारों में बीसवीं शताब्दी विक्रमीय के प्रारंभ के समय में नवीन, चन्द्रशेखर और ग्वाल का नाम भी उल्लेखनीय है। नवीन ने श्रृंगारपूर्ण, तथा चन्द्रशेखर ने बीर और श्रृंगार दोनों ही पर काव्य-रचना की है। परन्तु इन सबसे अधिक प्रसिद्धि ग्वाल को मिली थी।

### कविवर ग्वाल

ग्वाल भी पद्माकर की परिपाटी पर हैं। इनके रचे १३ ग्रन्थ खोज रिपोर्टो द्वारा ज्ञात हुए हैं जिनमें कुछ तो भिक्त-संबंधी और शेष अलंकार, रस, तथा नायिका-भेद पर हैं। इनका 'कृष्णजी का नखिशख' प्रसिद्ध है, पर उसमें बलभद्र मिश्र के 'नखिशख' की भाँति उपमा, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, संदेह आदि अलंकारों की भरमार में स्वाभाविक अंग-सौंदर्य प्रकट नहीं हो पाया। 'अलंकार-म्रम-मंजन,' 'किव दर्पण' आदि अलंकार पर, 'रसरंग,' 'रिसकानंद' रस और नायिका-भेद पर लिखे ग्रन्थ हैं। कृष्ण के नखिशख वर्णन से एक दसन-सौन्दर्य-वर्णन का छन्द नीचे दिया जाता है—

कैंधो पके दाड़िम के बीज परिपूरन हैं परम पिवत्र प्रभा पुंज लमकत हैं। कैंधो भूमिसुत के अनेक तारे तेजवारे बाँधि के कतारे झलामल झमकत है। ग्वाल किव कैंथो पंचबान जौहरी को जो लिलत ललाई लिए मणि चमकत है। कैंधो वृषभान की लड़ैती प्रान प्रीतम के पान पीक पागे ये दसन दमकत है।

ग्वाल की रचना में कल्पना का पुट विशेष है। इनकी भाषा अधिक प्रांजल न होकर बाजारूपन लिए है, फिर भी इनके वर्णन सुन्दर हैं। शरद ऋतु की चन्द्रिका का एक वर्णन है—

> मोरन के सोरन की नेकौन मरोर रही घोर हूँ रही न घनघने या फरद की। अंबर अमल सर सरिता बिमल मल पंक को न अंक औ न उड़न गरद की। ग्वाल किव चित्त में चकोरन के चैन भए पंथिन की दूरि भई दूषन दरद की। जल पर थल पर महल अचल पर चाँदी सी चमकि रही चाँदनी सरद की।।

इसमें संदेह नहीं कि ग्वाल की रचना में रीतिकाव्य की समस्त विशेषताएँ देखने की मिलती हैं। भाषा-चमत्कार, ऋंगार, अलंकार, नायिका-मेद—सबके उदाहरण इनके काव्य में हैं। इनका रचना-काल सं० १८७९ से १९१८ वि० (सन १८२२-६१ ई०) तक माना जाता है। अतः ये रीतिकाल के अन्तिम कवियों में हैं।

इस प्रकार रीतिकाव्य के अन्तर्गत हिन्दी की सरस रचनाए रची गई हैं। रीतिकाव्य की परंपरा आधुनिक युग में भी चलती दिखाई देती है। परतु वर्तमान काल में इस प्रकार के रचनाओं को वह प्रेरणा और सम्मान न मिला जो उत्तर मध्य युग में इन्हें प्रदान किया गया। राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ काव्य के क्षेत्र में नूतन प्रवृत्तियों का विकास हुआ। प्रमुख परिवर्तन इसलिए उपस्थित हुआ कि आगे रीति-कवियों द्वारा परिमार्जित व्रजभाषा के स्थान पर खड़ीबोली का प्रयोग काव्य में स्वीकार हुआ। अतः रूप और तथ्य दोनों ही दृष्टियों से आधुनिक काव्य रीतिकाव्य से भिन्न है।

# ख. रीतिशास्त्र

हिन्दी रीतिशास्त्र का तात्पर्य संस्कृत काव्यशास्त्र के रीति-सिद्धान्त से नहीं है। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में मान कर काव्य का विश्लेषण करना हिन्दी रीति-शास्त्र का उद्देश्य नहीं; वरन इसका अर्थ संस्कृत अलंकारशास्त्र के समान व्यापक है। इस प्रकार से रीतिशास्त्र और रीतिकाव्य का जो वास्तविक अर्थ संस्कृत में है उससे कुछ भिन्न और विशिष्ट अर्थों में हिन्दी साहित्य के भीतर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत रीतिशास्त्र का अर्थ रीति-सिद्धान्त-संबंधी चर्चा करने वाला शास्त्र है। विशेष प्रकार की चमत्कारपूर्ण पद-रचना रीति<sup>९</sup> मानी गई  $\ddot{\mathsf{g}}$ । संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य वामन के द्वारा रीति उसी प्रकार काव्य की आत्मा मानी ग $\mathfrak{t}^{\mathsf{t}}$ जिस प्रकार अन्य आचार्यो द्वारा रस और व्विन । इस दृष्टिकोण से रीतिशास्त्र के अन्तर्गत केवल वही ग्रन्थ आ सकते हैं जिनमें रीति को काव्य की आत्मा मानकर काव्य के स्वरूप का विश्ले-षण किया गया है। परन्तु हिन्दी साहित्य के कुछ इतिहासकारों, विशेष रूप से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, ने हिन्दी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान करते हुए रीति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया ह। उन्होंने रीति या मार्ग को संस्कृत की उपलब्ध धारणा से भिन्न काव्य-रीति या काव्य-लक्षण के रूप में ग्रहण कर उस काल को रीति-काल कहा है जिसमें इस प्रकार के काव्य-लक्षण देने वाले ग्रन्थों के लिखने की प्रमुख प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ऐसी दशा में रीतिशास्त्र के अन्तर्गत केवल रीति-सिद्धान्त की चर्चा करने वाले ग्रन्थ ही नहीं आते, वरन उन समस्त ग्रन्थों का समावेश हो जाता है जिनमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया हो, चाहे वे अलंकार के प्रन्थ हों, चाहे रस, व्वनि, वक्रोक्ति अथवा रीति के प्रन्थ हों। अतएव रीतिशास्त्र का तात्पर्य उन लक्षण देने वाले या सिद्धान्त-चर्चा करने वाले ग्रन्थों से है जिनमें अलं-कार, रस, रीति, वक्रोक्ति, व्वनि आदि के स्वरूप, भेद-प्रभेद, तत्व और अंगों आदि पर विचार . प्रकट किया गया है। इन्हें रीति-ग्रन्थ इसलिए कहा गया है कि इनमें इन विषयों के निरूपण की रीति सर्वसाधारण पर प्रकट की गई है। रीति वर्णन-परिपाटी के रूप में ग्रहण की गई।

१. विशिष्टा पर रचना रोतिः —काव्यालंकार सूत्र १, २, ६।

२. रोतिरात्मा काव्यस्य— वही, १।२।७।

हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत रीति-काल (सं० १७०० से १९०० वि०) में ऐसे ग्रन्थ लिखे गए जिनमें काव्य-सिद्धान्तों में एक या अनेक सिद्धान्तों के या उनके किन्हीं अंगों या भेदों के लक्षण देकर फिर उनको स्पष्ट करनेवाले उदाहरण दिए गए हैं। ये समस्त ग्रन्थ रीतिशास्त्र के अन्तर्गत आते हैं, जिनमें लक्षण दिए गए हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी ग्रन्थ हैं जिनकी रचना स्वच्छंद रूप से अथवा किसी चरित्र के आश्रित प्रबन्ध रूप में नहीं हैं; साथ ही लक्षण ग्रन्थों की सी परिभाषाएँ भी उनमें नहीं दी गईं, वरन् किसी एक या अनेक सिद्धान्त या उसके अवयवों या भेदों के लक्षणों को दृष्टि में रखकर केवल उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे ग्रन्थ रीतिकाव्य के अन्तर्गत आते हैं। लक्षण-ग्रन्थों में केवल उदाहरण रूप लिखा गया काव्य तथा लक्षणों को घ्यान में रखकर बिना लक्षण दिए लिखा गया काव्य रीतिकाव्य कहा जा सकता है।

# १. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

हिन्दी को उपर्युक्त प्रकार के रीतिशास्त्र लिखने की परम्परा संस्कृत साहित्य से प्राप्त हई। संस्कृत साहित्य-शास्त्र के प्रमुख पाँच काव्य-सिद्धान्तों—अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, व्विन, रस-में से प्रायः सभी का कुछ न कुछ प्रभाव हिंदी रीतिशास्त्र पर पड़ा है। परन्तु जहाँ तक शास्त्रीय विवेचन का प्रश्न है वहाँ रीति और वक्रोक्ति सिद्धान्तों के आधार पर बहुत कम लिखा गया। अलंकार, रस और व्विन के ही लक्षण और उदाहरण देने की सामान्यतया प्रविति देखने को मिलती है। इन सिद्धान्तों का भी विवेचन गंभीर शास्त्रीय गवेषणा के साथ नहीं हुआ, वरन इनका परिचय ही मिलता है। रस के अन्तर्गत नायिकाभेद और शृंगार रस को लेकर लिखने वाले ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक है। परन्तु समस्त रसों का सर्वांगीण विवेचन करनेवाले ग्रन्थ बहुत थोड़े हैं। इस काल में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करने का सब से अधिक प्रयत्न हुआ है, परन्तु इन ग्रन्थों में लक्षण भाग बहुत अधिक शुद्ध, पूर्ण और मौलिक नहीं है। अधिकांशतः यह देखने में आता है कि अलंकार का रूप उसके लक्षण से उतना स्पष्ट नहीं होता जितना उदाहरण से। इसी प्रकार ध्वनि-सिद्धान्त के अन्तर्गत भी सामान्यतः शब्द-शक्ति से प्रारंभ करके रस और अलंकारों पर समाप्त करने वाले ग्रन्थ ही अधिक लिखे गए हैं। घ्वनि-सिद्धान्त की पूरी व्याख्या प्रस्तुत करने वाले, तथा शंका-समाधान कर उसे विस्तार के साथ निरूपण करने वाले ग्रन्थ अत्यल्प है। इस प्रकार हम कह सकते है कि हिन्दी के रीति-शास्त्रीय ग्रन्थों में काव्य-शास्त्र के अलंकार, रस, घ्वनि, विषयों से अपना परिचय प्रकट करना और लक्षण की धारणा के आधार पर सुन्दर हिन्दी काव्य रचना द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना इन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य था। शास्त्रीय प्रणाली को सामने रखकर कविता लिखना ही इस युग के लेखकों का प्रमुख घ्येय जान पड़ता है, साहित्य-शास्त्र के विविध अंगों तथा रूपों का विद्वत्तापूर्ण शास्त्रीय ढंग से विवेचन और निरूपण करना नहीं। आधुनिक युग के पूर्व हिन्दी में रीतिशास्त्र उतना प्रधान नही जितना रीतिकाव्य।

नवीनता और शास्त्रीय विवेचन के अभाव के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हिन्दी में रीतिशास्त्र लिखने वाले किवयों के पूर्ववर्ती तथा समकालीन संस्कृत के ऐसे विद्वान आचार्य थे जिन्होंने काव्यशास्त्र के एक या अनेक अंगों को लेकर उनकी बड़ी ही विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या की थी। ऐसी दशा में हिन्दी किवयों के सामने कोई ऐसी नवीन सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर वे संस्कृत विद्वानों की विवेचना को आगे बढ़ाते। दूसरा कारण यह था कि हिन्दी में लिखने वाले सभी काव्यशास्त्री संस्कृत साहित्य के पूर्ण विद्वान भी नहीं थे, वे संस्कृत काव्यशास्त्र की परिपाटी को हिन्दी (भाषा) में उतार कर हिन्दी काव्य का नया मार्ग विकसित करना चाहते थे। अतएव ऐसे लेखकों ने जो थोड़ा बहुत पठित और श्रुत ज्ञान प्राप्त किया था उसी के आधार पर लक्षण देकर काव्यशास्त्रीय प्रणाखी पर लिखने का प्रयत्न किया गया। ऐसे लोगों का कार्य इन लक्षणों के सहारे प्रायः अपनी कवित्व-प्रतिभा को ही प्रदिश्त करना था।

तीसरा कारण यह था कि जिन लोगों के लिए ये ग्रन्थ निर्मित किए जा रहे थे वे स्वयं बहुत कम मात्रा में शास्त्रज्ञ थे। वे शास्त्रीय विवेचन से रुचि भी नहीं रखते थे। बहुधा रीतिशास्त्रीय ग्रन्थ राजाश्रयों में लिखे गए हैं और लेखकों का उद्देश्य अपने आश्रयदाता को प्रसन्न कर उसकी कृपा का पात्र बनना था। अतः अधूरे लक्षण देकर उनको स्पष्ट करने वाले उदाहरणों में अधिकतर आश्रयदाताओं की प्रशंसा भरी रहती थी। इसके साथ ही साथ उनके वर्णन में कुछ इस प्रकार की रिसकता, चमत्कार और मनोरंजन का पुट रहता था जिससे किव की प्रतिभा का प्रभाव पड़ सके और दरबार में उसकी आवश्यकता भी बनी रहे। इसके परिणाम-स्वरूप उदाहरणों में किवत्व-चमत्कार खूब देखने को मिलता है, परन्तु लक्षणों में गंभीर शास्त्रीय ज्ञान का आभास नहीं है। अधिकांशतः इस युग की किवता सुनने पर प्रभाव डालने वाली है, मनन और चिन्तन की सामग्री प्रस्तुत करने वाली नहीं।

चौथा कारण यह है कि इसके पूर्ववर्ती हिन्दी काव्य की जो धाराएँ थीं उनमें से कोई शुद्ध काव्य की धारा नहीं कही जा सकती थी। इन पूर्ववर्ती काव्य-धाराओं के अन्तर्गत या तो किव वीरों और राजाओं की गुण-गाथा का अत्युक्तिपूर्ण बखान करता था अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भिक्त, उपदेश आदि से संबंधित रचनाएँ करता था। शुद्ध और स्वच्छंद किव इन दोनों धाराओं में अपनी रुचि का पूर्ण प्रकाशन न पा सकते थे। अतः इस शुद्ध काव्यशास्त्रीय प्रणाली पर काव्य-रचना की पद्धित प्रशस्त की गई। उसमें प्रत्येक प्रकार की रुचि वाले कि किए अपने मनोनुकूल काव्य-रचना का मार्ग खुल गया। इसीलिए रीति-काल में काव्य-रचना हेतु इस प्रणाली का स्वागत हुआ। परन्तु प्रायः किवयों ने अपने किवत्व-प्रदर्शन के लिए ही इसको अपनाया है, मौलिक तथा गम्भीर शास्त्रीय विवेचन के हेतु नहीं। इसलिए हमें इन ग्रन्थों में गहरी शास्त्रचर्च देखने को नहीं मिलती। चमत्कारपूर्ण रचना अवस्य इस धारा के ग्रन्थों में प्रचुरता से उपलब्ध है।

#### २. आघार

हिन्दी के रीतिशास्त्रे का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्यशास्त्र है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हिन्दी में रीति शास्त्र लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्यशास्त्रं का पूरा अध्ययन किया था या किसी ग्रन्थ को पूर्णतया हिन्दी में उतारा था। प्रायः अपनी योजना के अनुकूल हिन्दी रीतिशास्त्र के लेखक ने अपने आधारभूत ग्रन्थ का पठित या श्रुत ज्ञान प्राप्त किया था। अधिकांशतः यह भी गृह-शिष्य-परंपरा द्वारा अजित था। अपने ग्रन्थों की रचना

करने में लेखकों ने जिन संस्कृत ग्रन्थों का अधिकांश आधार लिया है, वे ग्रन्थ हैं—भरत का नाट्य-शास्त्र,' भामह का 'काव्यालंकार,' दंडी का 'काव्यादर्श,' उद्भट का 'अलंकार-सार-संग्रह,' केशव मिश्र का 'अलंकार-शेखर,' अमरदेव का 'काव्यकल्पलतावृत्ति,' जयदेव का 'चन्द्रालोक,' अप्पय दीक्षित का 'क्वलयानन्द,' मम्मट का 'काव्यप्रकाश,' आनन्दवर्धन का 'ध्वन्यालोक,' भानुदत्त के 'रसमंजरी' व 'रसतरंगिणी,' विश्वनाथ का 'साहित्यदर्पण' आदि । इनमें से केशव तथा कतिपय अन्य परवर्ती कवियों ने प्रायः प्रथम छः ग्रन्थों का आधार अधिक लिया है तथा अन्य कवियों ने अपने प्रत्येक विषय के अनुसार विभिन्न ग्रन्थों का। जिन हिन्दी के आचार्यों ने केवल अलंकार पर लिखा है उन्होंने प्रायः 'चन्द्रोलोक' या 'कुवलयानन्द' का आधार प्रधान रूप से ग्रहण किया है। घ्वनि को लेकर अपना विवेचन प्रस्तुत करने वाले आचार्यों ने मम्मट के 'काव्यप्रकाश' का विशेष रूप से आधार ग्रहण किया है। रस और नायिका-भेद पर लिखने वाले लेखकों ने अधिकांशतः 'श्रृंगार-तिलक,' 'रस-मंजरी,' 'रसतरंगिणी,' 'साहित्य-दर्पण,' 'दशरूपक,' 'नाट्यशास्त्र' आदि से अपनी सामग्री ली। परन्तु इनका आधार ऊपर लिखे गए काव्यशास्त्र के ग्रन्थ होने पर भी उनके लक्ष्य से इनका लक्ष्य प्रायः भिन्न साही है। संस्कृत के अधिकतर प्रन्थों का लक्ष्य विषय या सिद्धान्त को पूर्ण स्पष्ट करके उदाहरणों द्वारा अपने विषय की पूष्टि करना था जब कि हिन्दी के रीतिशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रायः विषय-विवेचन और लक्षण को जैसे-तैसे चलता कर देना, रहा; उनका मुख्य उद्देश्य तो ललित हिन्दी रचना को उदाहरण रूप में प्रस्तृत करना था। अतः दोनों के प्रयत्न में अन्तर होने से स्वभावतः परिणाम में भी अन्तर देखने को मिलता है।

कुछ भी हो, रीतिशास्त्र पर लिखे गए हिन्दी ग्रन्थों की संख्या बहुत बड़ी है और प्रारंभ से लेकर अब तक लिखे गए समस्त ग्रन्थों का लेखा उपस्थित करना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि प्रथम तो बहुत से ग्रन्थ ऐसे हैं जो प्रसिद्ध होने के कारण एकाघ बार प्रकाशित तो हए, परन्तू उसके पश्चात ऐसे लुप्त हुए कि अब अप्राप्य है। इसके अतिरिक्त बहुत से ग्रन्थ केवल हस्तलिखित रूप में रहे, वे कभी छपे नही और महत्वपूर्ण होने पर भी अब देखने को नही मिलते। वे ग्रन्थ कहीं पुस्तकालयों या राज-पुस्तकालयों के पुराने बस्तों की ही सम्पत्ति बन रहे हैं और मनुष्य की विवेकपूर्ण दृष्टि की अपेक्षा उसका सम्पर्क दीमक और चुहो से ही अधिक होता है। तीसरे कुछ ऐसे ग्रन्थ भी है जिनका हल्दी मिर्च की पुड़िया बनकर रूपान्तर हो गया है और हो रहा है। वे इस व्यापारिक युग में अपने आश्रयदाताओं की गुणग्राहकता और उदारता पर उन्हें धन्यवाद देते हैं। चौथे, कुछ ऐसे ग्रन्थ भी है जो है तो सुरक्षित, पलटे और पढ़े भी जाते हैं, पर कुछ ऐसी वस्तु समझे जाते हैं जिस पर संसार की, और विशेष कर समाली को की, आँख पड़ते ही नजर लग जाने का भय हो। अतएव वे घर के कोनो, तहखानों या मन्दिरों में अचल, अडिग और स्थानमोही देवताओं की भाँति पूजा पाते हैं। वे भाग्यशाली अवस्य है, पर संसार लाभ किस प्रकार उठावे, यह समस्या है। इस प्रकार प्रचुर सामग्री ऐसी है जिसका अभी तक या तो पता ही नहीं है और यदि पता भी है तो उसका उपयोग करना कठिन और किन्हीं-किन्हीं दशाओं में असंभव है। फिर भी जो प्राप्य और देखे-सुने ब्रन्य है, वे भी कम संस्था में नहीं हैं और उन्हीं के आधार पर हिन्दी रीतिशास्त्र का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहाँ है।

## ३. पूर्ववर्ती परम्परा

हिन्दी के पूर्ववर्ती अपम्रंश साहित्य में रीतिशास्त्र की परम्परा नहीं के बराबर है। दो-एक ग्रन्थ छन्द, व्याकरण आदि पर अवश्य हैं, तथा कुछ ऐसे भी ग्रन्थ हैं जिनमें गौण रूप से किसी ग्रन्थ के बीच में नायिका-भेद, श्रृंगार आदि का विवेचन आ गया हैं। परन्तु जिस प्रकार मिक्त और ीर-गाथा-वर्णन की धाराएँ पहले से आई हैं, उस प्रकार तिशास्त्र की परपरा अपभ्रंश साहित्य में नहीं ढूँढी जा सकती, इसकी प्रेरणा देने वाला संस्कृत साहित्य ही है। रीतिशास्त्र की परपरा को हिन्दी में ढालनेवाले प्रमुख व्यक्ति आचार्य केशवदास ही हैं। केशव का महत्व इस दृष्टि से ही अधिक माना जाता है कि उन्होंने रीतिशास्त्र या रीतिकाव्य-रचना का नवीन मार्ग खोलकर भाषा में शुद्ध काव्य लिखने की परम्परा डाल दी है। पूरे ग्रन्थ भर में आश्रयदाता या आराध्य का गुण-गान किए बिना इसके आदर्श को लेकर काव्य-रचना की जा सकती है और जिसे काव्य-रसिक रुचिपूर्वक पढ़ सकते हैं, इस बात को स्पष्ट करने का श्रेय केशवदास को ही मिलना चाहिए। और यह बात स्पष्ट हो जाने पर ही रीति-पद्धति पर रीति-युग में रीतिशास्त्र और रीतिकाव्य ग्रन्थों का इतनी प्रचुरता के साथ प्रणयन हुआ है। प्रायः अस्सी प्रतिशत कियों ने इस युग में इसी पद्धति पर अपनी रचनाएँ की है।

रोति-शास्त्र पर केशव के पूर्व भी कुछ ग्रन्थ लिखे गए है जिन्हें हम इस साहित्य के अन्त-गंत रख सकते हैं परन्तु वे विशिष्ट रचनाएँ ही है। ऐसे प्रयास के रूप में हम उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जिससे लोगों को इस प्रकार के साहित्य लिखने की प्रेरणा मिली है। 'शिवसिंह सरोज' के आधार पर जिस ग्रन्थ का उल्लेख हमारे साहित्य के इतिहासकार करते हैं वह पुंड या पुष्य किव का है जिसने संवत् ७७० के लगभग हिन्दी भाषा में संस्कृत के किसी अलंकार ग्रन्थ का अनुवाद किया था, परन्तु यह ग्रन्थ अभी तक किसी के देखने में नहीं आया। यदि वास्तव में उस समय का कोई इस प्रकार का लिखा ग्रन्थ मिल जाता है तो वह न केवल रीति-शास्त्र का, वरन् हिन्दी का पहला ग्रन्थ ठहरता है। परन्तु अभी तक इस संबंध की कोई प्रामाणिक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

रीति-शास्त्र पर प्राप्त सबसे पहला ग्रन्थ कृपाराम की 'हिततरंगिणी' ही है। यह रस-रीति का सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जा सकता है। इसमें किन ने दोहा छन्द में लक्षण और उदाहरणों की रचना की। इसकी रचना सं० १५९८ वि० (१५४१ ई०) माघ शुक्ल ३ को हुई। यह पाँच तरंगों में विभक्त हैं और प्रायः भरत के नाट्यशास्त्र के आधार पर है, कहीं-कहीं भानुदल की 'रसमंजरी' का भी आधार किन ने लिया है। विवेचन महत्त्व का नहीं, परन्तु उदाहरणों की रोचकता ही ग्रन्थ का विशेष आकर्षण है। इसके परचात् संवत् १६१६ (१५५९ ई०) का लिखा मोहनलाल मिश्र का 'शुंगारसागर,' रस और नायिका-भेद का विवरण प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त अष्टछाप के प्रसिद्ध किन नन्ददास ने 'रसमंजरी' ग्रन्थ भी इसी समय के आसपास लिखा जिसका आधार स्पष्टतया भानुदत्त की 'रसमंजरी' पुस्तक है। मिश्रवन्धुओं

१. विस्तृत सूचना के लिए देखिए 'हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास', भगीरथ मिश्र, पृद्ध ४९।

२. शिवसिंह सरोज, भूमिका, पृष्ठ ९३।

<sup>₹⊷</sup> हित त० २।

के अनुसार नरहिर के साथ अकबर के दरबार में जाने वाले करनेस बन्दीजन के 'करणाभरण,' 'श्रुतिभूषण' तथा 'भूपभूषण' नामक अलंकार-ग्रंथ भी केशव के पूर्ववर्ती ग्रन्थों में ही रक्खे जा सकते हैं। परन्तु इन आचार्यों और ग्रन्थों में कोई भी विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ता हूँ। अतः हम कह सकते हैं कि रीतिशास्त्रीय परम्परा डालने वाले सबसे पहले रीतिशास्त्र के आचार्य केशवदास ही हैं जिन्होंने भाषा-किवयों और आचार्यों के सामने हिन्दी काव्य-रचना का एक नवीन मार्ग उद्घाटित किया। अतएव रीतिशास्त्रीय हिन्दी साहित्य के भीतर केशव का ऐतिहासिक महत्व हैं। हाँ, केशवदास के बड़े भाई बलम मिश्र ने 'नखशिख' और 'रसविलास' नामक ग्रन्थ लिखे जो नायिका-भेद और भाव-वर्णन के ग्रन्थ हैं। 'रसविलास' में लक्षण दोहा छन्द में हैं, पर उदाहरण कित्त-सवैया में हैं और बड़े सुन्दर हैं।

## ४. रीतिशास्त्र के विभिन्न संप्रदाय

हिन्दी रीतिशास्त्र को विभिन्न काव्यशास्त्रीय संप्रदायों में विभाजित करना सरल नहीं है, क्योंकि अधिकांश आचार्यों ने रस, अलंकार दोनों पर लिखा है और निश्चयतः किसी एक का प्रतिपादन नहीं किया। बहुत से 'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' के समन्वित मार्ग का अनुसरण करनेवाले हैं और उन्होंने अलंकार, रस, नायिका-भेद, छन्द, गुण, दोष आदि सभी का विवेचन अपने ग्रन्थों में किया है और यह कहना कठिन है कि उनकी मान्यता में कौन सा सिद्धान्त अधिक समीचीन है। उदाहरण के लिए चिन्तामणि, मितराम, पद्माकर आदि को रसवादी अथवा अलंकारवादी कहना कठिन है, क्योंकि इन्होंने दोनों ही पर अच्छा लिखा है। फिर भी उनकी प्रमुख प्रवृत्ति के अनुसार उनका समावेश जिसमें हो सकेगा, उसी में उनका विवेचन करना अधिक समीचीन होगा।

पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी रीतिशास्त्र के भीतर रीति, वक्रोक्ति और औचित्य के सिद्धान्तों की चर्चा नहीं के बराबर है। प्रमुखतया रीतिशास्त्रीय ग्रन्थों के भीतर अलंकार, रस और व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अतः हम इन्हीं तीन संप्रदायों के अन्तर्गत हिन्दी रीतिशास्त्र का विवेचन यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हिन्दी रीतिशास्त्र के भीतर गुण, रीति एवं वृत्ति के वर्णन कहीं कहीं संक्षेप में आए हैं, पर वे व्यापक रीति से प्रतिष्ठित सिद्धान्त नहीं बन पाए। अलंकारों अथवा रसांगों के विवरण के साथ ही प्रायः उनका उल्लेख हुआ है। केशव ने 'रिसक्प्रिया' में ृत्ति या रस-वर्णन की शैली का उल्लेख किया है। चिन्तामणि ने 'किवकुल-कल्पतर' में तथा कुलपित ने 'रस-रहस्य' में वृत्ति का वर्णन किया है। ऐसे ही श्रीपित, सोमनायदास आदि ने अपने ग्रन्थों में गुणों का वर्णन किया है, पर वे रस के सहायक गुण हैं, रीति के पोषक गुण नहीं। यह वर्णन अधिकांश में 'साहित्यदर्गण' के आधार पर है और वामन के समान नहीं जिन्होंने गुण के आधार पर रीति की विवेचना की है। रीति का वर्णन जगत सिंह लिखित 'साहित्य-सुधानिधि' नामक ग्रन्थ की नवीं तरंग में मिलता है। वह भी विस्तार से नहीं है। उसमें चार प्रकार की रीति का उल्लेख इस प्रकार हुआ है—

पंच षष्ठ नग वसु करि जहाँ समास। पांचाळी छादी ऋम गौड़ी भास।। बिन समास जहँ कीजै पद निर्वाह। वैदर्भी सो जानो कविन सराहि।।

यहाँ पर समास के अनुपात और स्थिति के आधार पर रीतियों का संकेत मात्र किया गया है, अतः इनके विश्लेष विवरण के अभाव में हमें तीन संप्रदायों में ही अपने विवरण को सीमित करना पड़ रहा है।

## क. अलंकार संप्रदाय

काव्य में अलंकार का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु काव्य के प्रसंग में अलंकार के संबंध में भिन्न-मिन्न धारणाएँ देखने को मिलती है। 'अलंकरोति इति अलंकारः' अर्थात् जो शोभा को पूर्ण बना दे अथवा वस्तु को आभूषित करे वह अलंकार है। इससे यह प्रकट होता है कि अलं-कार काव्य की अनिवार्य आन्तरिक विशेषता का द्योतक नहीं माना जाता है। भामह और दंडी ने अलंकार को अत्यन्त महत्व प्रदान किया है। भामह की काव्य में अलंकार संबंधी वही धारणा हैं जो भरत की नाटक में रस संबंधी। ये काव्य की प्रमुख विशेषता और समस्त शोभा अलंकारों में ही देखते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने रस, भाव आदि को भी रसवदादि अलंकारों के भीतर समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। दंडी की धारणा अलंकार के संबंध में और भी व्यापक है, उनकी दृष्टि से काव्य-शोभा बढ़ाने वाले सभी धर्म अलंकार है—'काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते' ऐसा कह कर उन्होंने केवल उक्ति चमत्कार को ही नहीं, वरन समस्त काव्य-सौन्दर्य की समेट लिया है। अतः रसादि भी उसके अन्तर्गत हैं और स्वभावीक्ति भी। गुण और अलंकार का भेद दंडी ने स्पष्ट नहीं किया। वास्तव में इस भेद को स्पष्ट करने वाले आचार्य वामन है, जिन्होंने खपने ग्रन्थ 'काव्यालंकार' में लिखा है-- 'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। तदतिशयहेतव: स्रवलंकाराः।'' इस प्रकार काव्य के अन्तर्गत सौन्दर्य को उत्कर्ष प्रदान करने का कार्य अलंकार करते हैं, यह स्पष्ट हो गया और वेबाह्य महत्व के है,यह भी सिद्ध हो गया।इस भेद के स्पष्ट होने पर काव्य की अन्तरात्मा ढुँढने का प्रयास हुआ जिसके परिणाम स्वरूप रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि सम्प्रदायों का विकास हुआ। अलंकार और गुणों के इस स्पष्टीकरण में दंडी की धारणा का विरोध भी ऐखा जाता है; क्योंकि दडी अलंकार को काव्य की शोभा करने वाला धर्म मानते है और वामन गुण को। वामन की दृष्टि से अलंकार शोभा का प्रकर्ष करने वाले हैं, शोभा के जनक नहीं। वास्तव में यहाँ विरोध उतना नहीं है जितना धारणा-भेद। दंडी की अलंकार-संबंधी घारणा अधिक व्यापक है जिसे आगे के आचार्य रीति, घ्वनि, वक्रोक्ति के काव्यात्मा रूप में प्रतिष्ठित होने पर स्वीकार न कर सके। इस प्रकार अलकार की धारणा का, काव्य की शोभा करने वाली विशेषता से लेकर अतिशयता, वक्रोक्ति, चमत्कार, वैचित्र्य और शब्दार्थ का उपकार करने वाली विशेषता के रूप में विकास हुआ। ै विभिन्न संप्रदायों के विकसित होने के बाद काव्य में अलंकार का स्थान

१. साहित्य-सुवानिधि, ९, ५४, ५५।

२. देखिए---वकाभिवेयशब्दोक्तिरिष्टादाचामलंकृतिः---भामह का० १-३७।

३. सौन्दर्यमलंकारः —वामन।

गौण हो गया। मम्मट ने तो अपनी काव्य-परिभाषा में 'तददोषो शब्दार्थी' सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' कह कर काव्य से अलंकार की अनिवार्यता ही हटा दी। परन्तु मम्मट की इस परिभाषा का विरोध भी किया गया। विशेष रूप से जयदेव, अप्पय दीक्षित, विद्याधर आदि ने अलंकार की फिर प्रतिष्ठा की।

जयदेव ने तो 'चन्द्रालोक' में स्पष्ट प्रतिष्ठित किया है कि-अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती। असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती।।

अलंकार की इस प्रकार की धारणा आगे चलकर केशव की परंपरा में आने वाली हिन्दी रीति-शास्त्र के आचार्यों की भी है। केशव की धारणा भी अलंकार के संबंध में व्यापक है जैसा कि उनकी 'कविप्रिया' में स्पष्ट है। केशव ने स्पष्ट कहा है—

> यद्यपि जाति सुलच्छनी, सुबरन सरस सुवृत्त। भूषन बिना न सोहही, कविता बनिता मित्त।।

यह धारणा हिन्दी के अन्य आचार्यों ने स्वीकार नहीं की।

अलंकार संबधी घारणा के विकास के साथ साथ अलंकारों के वर्गीकरण के संबंध में भी विभिन्न आचार्यों की देन महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। सब से पहला प्रयत्न इस दिशा में आचार्य घद्रट का है जिन्होंने न केवल रस की स्थिति काव्य के अन्तर्गत अलग स्वीकार करके उसे अलंकारों से बाहर किया, वरन अलंकारों का वर्गीकरण चार तत्त्वों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो है—वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। अलंकारों और रस की संख्या में भी विकास करने का श्लेय घद्रट को प्राप्त है। अलंकारों का यह वर्गीकरण न तो पूर्ण ही है, और न वैज्ञानिक ही है, फिर भी उनके इस क्षेत्र के प्रयास को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। वर्गीकरण के क्षेत्र में दूसरा प्रयत्न राजानक ख्यक का है जिन्होंने औपम्य या सादृश्यगर्भ, विरोधगर्भ, प्रशंखलाबद्ध, न्यायुक्त, गूढार्थप्रतीतिमूल तथा संकर-समृष्टि, इन छः आधारों पर वर्गीकरण किया है। ख्यक के इस वर्गीकरण को अधिकांश आचार्यों ने आगे भी स्वीकार किया। अन्य आचार्यों ने भी परिवर्तन और विकास किए। विश्वनाथ ने अपने 'साहित्य-दर्गण' में 'न्याय-मूल' के तीन रूप—तर्क न्यायमूल, वाक्यन्यायमूल और लोक-न्यायमूल—माने हैं। विद्याघर ने अपने ग्रन्थ 'एकावली' में ख्यक के वर्गीकरण को बौर भी अधिक सूक्ष्म विकास प्रदान किया है।

रुय्यक के मत से 'सादृश्यगर्भ' के तीन भेद हैं:—(१) भेदाभेदतुल्य प्रधान,(२) अमेद प्रधान और(३) गम्यमान औपम्य। 'अभेद प्रधान' के दो रूप हैं—(१) आरोप मूल,(२) अध्यवसाय मूल। 'गम्यमान' के पाँच रूप हैं—(१) पदार्थगत,(२) वाक्यार्थगत,(३) भेद प्रधान,(४) विशेषण-वैचित्रय युक्त और (५) विशेषण-विशेष्य-वैचित्रय युक्त। शेष वर्गों के भेद नहीं। उनके अन्तर्गत अलंकारों का ही निरूपण हैं। विश्वनाथ ने रुद्रट की भाँति चार भेद माने हैं—(१) वस्तुप्रतीतियुक्त, (२) औपम्यप्रतीतियुक्त, (३) रसभावप्रतीतिमूल, (४) अस्फुटप्रतीतियुक्त। इसके साथ ही रुय्यक और विद्याधर की भाँति अलंकारों का नौ आधारों पर वर्गीकरण किया हैं—साधम्यंभूल, अध्यवसाय मूल, विरोध मूल, वाक्य न्याय मूल, लोक व्यवहार मूल, तर्कन्यायमूल,

श्रृंखलावैचित्र्यमूल, अपृद्धवमूल, विशेषण वैचित्र्य मूल। अलंकारों के वर्गीकरण का यह प्रयत्न वैज्ञानिक है, यद्यपि इसमें और अधिक विकास की अपेक्षा है। इसमें मतभेद भी सूक्ष्म और साधारण ही हो सकता है और प्रायः दृष्टिकोण समान ही है। हिन्दी रीति-शास्त्र के भीतर वर्गीकरण का प्रयत्न केशव और भिखारीदास ने किया है पर उसे हम न तो वैज्ञानिक ही कह सकते हैं और न मनोवैज्ञानिक ही। केशवदास ने सामान्य और विशेष दो वर्गों के मीतर अलंकारों को रखा है। सामान्य में वर्ण और वर्ण्य का तथा विशेष में प्रचलित अलंकारों का वर्णन किया है। भिखारीदास ने नाम के आधार पर वर्णन किया है—जैसे उपमादि, उत्प्रेक्षादि वर्ग।

आगे हम हिन्दी रीतिशास्त्र के भीतर अलंकार के क्षेत्र में प्रमुख आचार्यों के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का परिचय देंगे। सर्व प्रथम आचार्य केशवदास आते हैं।

## केशवदास

यह ओड़छा के राजा इन्द्रजीत सिंह के आश्रित और उनके गुरुथे। राजपरिवार में केजव का बड़ा सम्मान था। वे राजसी ठाट-बाट से रहते थे। केजव हिन्दी के प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं। ये कठिन काव्य के रचिता भी हैं। केजवदास का महत्व अनेक दृष्टियों से हैं। इन्होंने आचार्य के रूप में रीतिज्ञास्त्रीय ग्रन्थ भी लिखे और किव के रूप में परंपरागत सभी घाराओं में अपनी किव-प्रतिभा को भी निमण्जित किया। इन्होंने वीर-गाथा वर्णन की परंपरा में वीरसिंह-देव-चरित्र' तथा 'जहांगीरजसचित्रका' लिखी। भिक्त और ज्ञान-काव्य की परंपरा में 'विज्ञान-गीता' का प्रणयन किया, और प्रवन्ध-रचना की पद्धित पर 'रामचित्रका' महाकाव्य रचा। परन्तु 'किविप्रया' और 'रिसकिप्रया' की रचना द्वारा इन्होंने रीतिज्ञास्त्र के आधार पर काव्य-रचना की नवीन पद्धित प्रचलित की। केजव ने अपनी उपर्युक्त दोनों पुस्तकों द्वारा काव्यज्ञास्त्र के लगभग सभी अंगों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने भाषा का कार्य, किव की योग्यता, कितता का स्वरूप और उद्देश्य, किवयों के प्रकार, काव्य-रचना के ढंग, किवता के विषय, वर्णन के प्रकार, काव्यदोष, अलंकार, रस, ृत्ति आदि विषयों को अपने ढंग से स्पष्ट किया है। इस स्पष्टीकरण में विषय का गंभीर और प्रामाणिक विवेचन नहीं हो पाया, केवल केशव का इन विषयों पर ज्ञान ही चमत्कारपूर्ण ढंग पर प्रकट हुआ है।

आचार्य केशवदास काव्य को चमत्कार मानने वाले प्राचीन आलंकारिकों के सिद्धान्त पर श्रद्धा रखते थे। अतः इन्होंने प्राचीन संस्कृत के आलंकारिकों—भामह, दंडी, उद्भट आदि—को ही अपने निवेचन का आधार बनाया, परवर्ती आचार्यो—आनन्दवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि—के ग्रन्थों को नहीं। परन्तु केशव के उपरान्त चिन्तामणि के साथ जो काव्य की परंपरा चली उसमें 'चन्द्रालोंक,' 'कुवलयानन्द,' 'काव्यप्रकाश,' 'साहित्य-दर्पण' का आधार विशेष रूप से लिया गया। केशव से प्रेरणा प्राप्त करने पर भी केशव के आधार को आगे के आचार्यों ने अधिक प्रहण नहीं किया। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि केशव का समकालीन अथवा परवर्ती किवयों पर प्रभाव नहीं पड़ा। केशव के द्वारा लिखित रीतिशास्त्र के दोनों ग्रन्थ बड़े ही समादृत हैं, और परवर्ती आचार्यों और किवयों ने इन ग्रन्थों को पढ़कर ही कुछ लिखने का साहस किया। किसी भी आचार्य अथवा किन की योग्यता प्रमाणित हो जाती थी यदि वह प्रकट कर देता था कि उसने

'किविप्रिया' और 'रिसकिप्रिया' ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया है। अपने इस दोनों ही ग्रन्थों के अन्तर्गत केशव ने काव्यशास्त्र का गंभीर विवेचन नहीं किया, इसका कारण यह नहीं कि केशव का संस्कृत का ज्ञान छिछला था वरन इसका प्रमुख कारण यह है कि वे हिन्दी के माध्यम से काव्यशास्त्र को सर्वसाधारण को सुलभ करना चाहते थे। वे काव्यशास्त्र का ज्ञान जन-साधारण को सुलभ करके साहित्यिक अभिरुचि जाग्रत करना चाहते थे, विद्वानों के लिए सिद्धान्त-ग्रन्थ लिखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने इस प्रकार के प्रयत्न के लिए क्षमा-याचना भी की है—

समुझे बाला बालकहुँ, वर्णन पंथ अगाध। 'कवि प्रिया' केशव करी, छमियो कवि अपराध।।

आधुनिक समालीचकों के एक दल ने इन समस्त परिस्थितियों को हृदयंगम किए विना ही केशव के संबंध में अपने कच्चे निष्कर्ष निकाले हैं जो प्रायः हिन्दी साहित्य के अध्येताओं को कुछ भ्रम में डाल देते हैं। किव और आचार्य दोनों ही रूपों में केशव का दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट था और जब हम उन्हें समझ लेते हैं तब हम यही कह सकते हैं कि केशवदास अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। उनमें विलक्षण सूझ और प्रतिभा थी जिसका सम्मान हमें करते ही बनता हैं। 'किविप्रिया' और 'रिसकिप्रिया' दोनों में ही रीतिशास्त्रीय प्रसंगों पर विचार के साथ साथ उदाहरण हिन्दी काव्य के सामने आए। काव्य में इस प्रकार की सूझ स्पष्ट दीखती है। शब्दों पर उनका असाधारण अधिकार था और उनका शब्द-भंडार भी बड़ा ही विस्तृत था। हाँ, यह अवस्य था कि वे तुलसीदास के समान सरल किवत्व पर विश्वास नहीं करते थे। वे वस्तु के चमत्कारपूर्ण वर्णन को ही काव्य मानते थे और काव्य में अलंकार को विशेष महत्व देते थे। उन्होंने लिखा है—

भूषण बिना न सोहही कबिता बनिता मित्त।

जनका विचार है कि वस्तु का जो स्वरूप किव के चमत्कारपूर्ण वर्णन द्वारा स्पष्ट होता है, वह सुन्दर होता है। चन्द्रमा और कमल स्वयं इतने सुन्दर नहीं, परन्तु किव की कल्पना के बीच से आकर इतने सुन्दर हो गए है। 'देखे मुख भा , अनदेखे ही कमल चंद'—अतः वस्तु का सामान्य नहीं, वरन विलक्षण वर्णन ही किव का उद्देश्य होना चाहिए, यह केशवदास का विचार था। और उनकी अपनी निजी समस्तु रचनाएँ इस बात का उदाहरण है।

# कवित्रिया

'कविप्रिया' में केशव ने कवि-शिक्षा की बातें लिखी हैं। इसके १६ प्रभावों में कवि के लिए कार्व्य-रचना में उपयोगी अनेक बातों का विवरण दिया गया है, जिसमें प्रमुख प्रसंग कार्व्य-

१. कविप्रिया, ३ प्रभाव।

२. सरल कचित कीरित विमल, सुनि आदर्रीह सुजान। सहज बैर बिसराय रिपु, जे सुनि करें बखान॥१४॥

दोष, किव-भेद, वर्णन के प्रकार, सामान्यालंकार, विशिष्टालंकार, जिसमें वास्तव मे अलंकारों का विविध भेदों सहित वर्णन हैं। नखिशिख, चित्रालंकार आदि के वर्णन भी इसमें आए हैं। दोष और अलंकार दंडी के 'काव्यादर्श' के आधार पर हैं तथा अन्य वर्णनों आदि के प्रसंग संस्कृत के आचार्य केशव के 'अलंकारशेखर' तथा अमरचन्द्र की 'काव्यकल्पलतावृत्ति' के आधार पर लिखे गए हैं। 'किविप्रिया' में विशेष प्रयत्न अलंकारों के वर्गीकरण का है। यह वर्गीकरण उक्ति, उपमा, तुलना, शब्दावृत्ति, अनेकार्थता विरोध तथा कार्य-कारण-संबंध आदि के आधार पर किया गया है। 'किविप्रिया' में केशव की इन विषयों की जानकारी स्पष्ट होती हैं परन्तु अपनी चमस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति के फेर में पड़कर अपने विवेचन को वे गंभीरता प्रदान नहीं कर पाए। रिसकिप्रिया

'रिसकप्रिया' में रसांगों, वृत्तियों और रसदोधों का वर्णन है। 'रिसकप्रिया' का उद्देश 'किविप्रिया' से भिन्न है। 'किविप्रिया' में जहाँ पर साधारण लोगों और नौसिखुओं को काव्य-संबंधी बातें बताने का उद्देश्य है वहाँ पर 'रिसकप्रिया' रिसकों की तृष्ति के लिए लिखी गईं। केशव ने स्पष्ट कहा है —

अति रित गित मित एक करि, बिबिध बिबेक बिलास। रिसकन को 'रिसिकप्रिया', कीन्ही केशवदास।।

परन्तु इस संबंध में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें कृष्ण और राधा के रस का वर्णन है, मनुष्य मात्र के भीतर होने वाली रसानुभूति का विश्लेषण नहीं। रसमग्न राधा और कृष्ण के रसानुभव को ही प्रकाशित करने का प्रयत्न केशव ने इसमें किया है और इस प्रकार रस-वर्णन परनिष्ठ है स्वनिष्ठ नहीं। फिर भी केशव की 'रसिकप्रिया' का महत्व किविप्रिया से अधिक माना गया है। आगे के विद्वानों ने 'किविप्रिया' का उतना उल्लेख नहीं किया जितना 'रसिकप्रिया' का।

'रसिकप्रिया' में केशव ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा प्रकाशित स्थायी भाव है:---

> मिल विभाव अनुभाव पुनि, संचारी सु अनूप। व्यंग करें थिर भाव जो, सोई रस सुख रूप।। र

'रसिकप्रिया' के पहले प्रकाश में नव रसों के नाम तथा उन सब में प्रमुख श्रुंगार का वर्णन है। दूसरे प्रकाश में नायक-नायिकाओं के लक्षण तथा भेद आदि हैं, जो पाँचवें प्रकाश तक चले गए हैं। छठवें प्रकाश में भावों और हावों का वर्णन है, उसके उपरान्त वियोग श्रुंगार तथा उसकी विभिन्न अबस्थाओं का विवरण देकर बारहवें और तेरहवें प्रकाश में सखी और उसके कार्यों का विवरण दिया गया है। चौदहवें प्रकाश में श्रुंगारेतर रसों का विवरण है। करुण और हास्य को छोड़कर अन्य रसों का वर्णन अति संक्षेप में किया गया है। पन्द्रहवें प्रकाश में वृत्ति तथा श्रुंगलहवें प्रकाश में रस-दोषों का वर्णन है। 'रसिकप्रिया' के उदाहरण अवस्य बड़े ही सरस हैं।

भाषा और छन्द की गति बड़ी ही मनोहारी है, परन्तु विवेचन अधिक महत्व का नहीं है। केशव ने रस पर लिखा अवश्य है पर उन्हें अलंकारवादी ही मानना चाहिए।

केशवदास के बाद अलंकार पर प्रसिद्ध ग्रन्थ जसवन्त सिंह का 'भाषाभूषण', मितराम-कृत 'लिलितललाम', तथा भूषण का 'शिवराजभूषण' हैं। ये ग्रन्थ 'चन्द्रालोक' की पद्धित पर हैं। 'भाषाभूषण' में लक्षण और उदाहरण दोनों ही दोहों में हैं। यह ग्रन्थ अलंकारों को कंठस्थ करने के लिए बड़ा उपयोगी समझा जाता रहा है। इसका रचना-काल अठारहवीं शताब्दी का प्रारंभ है। 'भाषाभूषण' के दूसरे प्रकरण में भेदों सिहत १०८ अलंकारों का वर्णन किया गया है। 'भाषाभूषण' की अनेक टीकाएँ हुई है और इसका प्रचार काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में सबसे अधिक हुआ।

### मतिराम

मितराम चिन्तामणि त्रिपाठी के छोटे भाई थे और कानपुर जिले में जमुना के किनारे स्थित टिकमापुर ग्राम के निवासी थे। प्रसिद्ध किव भूषण भी इनके भाई थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की हैं। इनका काव्य सुकुमारता और लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। किववर मितराम की प्रवृत्ति रस की ओर ही अधिक हैं और वे लक्षणकार की अपेक्षा किव ही अधिक हैं। फिर भी उनके ग्रन्थ 'अलंकारपंचाशिका' और 'लिलतललाम' अलंकार पर लिखे गए हैं। 'अलंकारपंचाशिका' कुमायूं नरेश उद्योतचन्द्र के पुत्र ज्ञानचन्द्र के लिए लिखी गई और इसका आधार 'चन्द्रालोक' हैं। 'लिलित ललाम' ग्रन्थ बूंदी नरेश भावसिंह की प्रशंसा में लिखा गया। इसमें लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कित्त-सवैयों में हैं। इसमें चित्र को छोड़कर समस्त अलंकारों को अर्थालंकार ही माना गया है। इसके अन्तर्गत सौ अलंकारों और उनके भेदों का वर्णन है। इसमें संदेह नहीं कि उदाहरण अत्यन्त सुन्दर हैं। अलंकारों के लक्षण भी मितराम के स्पष्ट शुद्ध हैं। एकाध स्थलों पर यह अवश्य देखने को मिलता है कि उदाहरण लक्षण के मेल में नहीं हैं। अधिकांश उदाहरण बूंदी नरेश छत्रसाल के पुत्र भावसिंह की प्रशंसा में हैं। पर उनके साय ही साथ सामान्यतः नायिका के भाव, रूप, सौन्दर्य के वर्णन भी इनमें खूब हैं। अविकांश लक्षण ठीक होने पर भी चलताऊ ही हैं। एकाध लक्षण मितराम की सूक्षम ग्रहणशीलता प्रकट करते हैं। उपमा अलंकार का लक्षण कुछ अधिक विस्तृत रूप में देते हुए मितराम ने लिखा है '—

जाको वर्णन कीजिए, सो उपमेय प्रमान। जाकी समता दीजिए, ताहि कहत उपमान।। जहाँ बरिनए दुहुन को, सम छवि को उल्लास। पंडित कवि मितराम तहुँ, उपमा कहत प्रकास।।

यहाँ पर 'सम छवि को उल्लास' पद से उपमालंकार की आन्तरिक विशेषता प्रकट होती हैं। उपमेय और उपमान के बीच जो समान छवि या सादृश्य संबंघी विशेषता है उसका सुन्दर प्रकाशन या अभिव्यक्ति उपमालंकार में होती है। इसका उदाहरण भी ऐसा ही सुन्दर है।

१. ललित ललाम, ३९-४०।

मितराम ने केवल अर्थालंकारों का ही वर्णन किया है, शब्दालंकारों को उन्होंने नहीं लिया। मितराम के क्रम और लक्षण को प्रायः अक्षरशः भूषण ने 'शिवराज भूषण' में ग्रहण किया है।

## भूषण

मितराम और चिन्तामणि के भाई टिकमापुर निवासी प्रसिद्ध किव भूषण वीररस की किविता के लिए प्रख्यात हैं। ये अनेक राजाओं के यहाँ गए, परन्तु रीझने वाली विशेषताएँ शिवाजी और छत्रसाल में ही इन्हें प्राप्त हुई। इनकी रचनाएँ ओजपूर्ण हैं। भूषण को आलंकारिक ही कहना चाहिए। यद्यपि इनकी उक्तियाँ वीर रस-पूर्ण है फिर भी इनके प्रमुख ग्रन्थ 'शिवराज भूषण' में अलंकारों के ही लक्षण-उदाहरण है। 'शिवराजभूषण' की रचना सं० १७३० वि० (सन १६५३ ई०) में हुई थी। इस ग्रन्थ पर मितराम के 'लिलत ललाम' का प्रभाव स्पष्ट है; अनेक लक्षण और उदाहरण वहीं है। लक्षण तो अधिकांश रूप में 'लिलतललाम' के ही 'शिवराजभूषण' में पाए जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए मालोपमा, उल्लेख, छेकापह्नुति, दीपक निदर्शना आदि के लक्षण देखे जा सकते हैं, जिनमें न केवल भाव-साम्य है, वरन शब्दावली भी एक सी है। कहीं कहीं तो केवल किव नाम का ही भेद हैं, जैसे मालोपमा का लक्षण लीजिए:-

जहाँ एक उपमेय को, होत बहुत उपमान।
तहाँ कहत मालोपमा, किन मितराम सुजान।। (लिलत ललाम)
जहाँ एक उपमेय को, होत बहुत उपमान।
ताहि कहत मालोपमा, भूषण सुकिन सुजान।। (शिवराजभूषण)

इसके साथ ही साथ अलंकारों का कम भी दोनों किवयों का एक ही प्रकार का है। अर्था-लंकार 'लिलत ललाम' में कुछ अधिक है पर 'शिवराज-भूषण' में शब्दालंकार भी अर्थालंकार के बाद दिए हुए है, यह विशेषता है। कुल मिलाकर भूषण ने भी सौ अलंकारों का वर्णन किया है और बहुत से लक्षण भी गड़वड़ हैं, जैसे परिणाम, भ्रम, निदर्शना, संम, परिकर, विभावना, कार्व्यालग, अर्थान्तरन्यास आदि। कुछ लोगों का विचार है कि भूषण ने भाविक छिव आदि कुछ नवीन अलंकार रखे हैं, पर उनमें कोई ऐसी नवीनता नहीं, केवल एक भेद मात्र ही यह भाविक अलंकार का कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के अलंकार-ग्रन्थों में भाविक छिव इसी रूप में मिलता है। मितराम के लक्षण इनके लक्षणों से अधिक अच्छे है। हाँ, इनके उदाहरण अधिकांश वीर भाव के हैं, यह इनकी मौलिकता अवश्य है, जो भूषण को किव-समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान और गौरव प्रदान करती है।

आचार्य कुलपित ध्विन और मुखदेव तथा देव प्रमुखतः रस सिद्धान्त पर आस्था रखने वाले आचार्य है। पर इन्होंने अलंकार का खण्डन नहीं किया है। देव के 'काव्य-रसायन' में अलंकारों का वर्णन विस्तार के साथ है। इसमें अर्थालंकार के दो भेद हैं। मुख्यालंकार तथा गौण मिश्रालंकार। प्रथम वर्ग में रसवत अलंकारों का ही वर्णन है। कुल मिलाकर ८० अलंकार और उनके भेदों का वर्णन है। इन्होंने सन्देह अलंकार के अतिरिक्त एक अलंकार संशय अलग रक्खा

देखिए जयदेव-कृत 'चन्द्रालोक', ५ मयूख, ११४।

है। संशय जहाँ उपमा देने में अनिश्चय रहता है, वहाँ माना गया है। भूषण के भाविक छवि की भाँति इसे भी एक मुख्य अलंकार का एक भेद ही मानना अधिक उपयुक्त है। इसे सर्वथा एक अलग अलंकार मानना उपयुक्त नहीं।

गोप

हिन्दी अलंकार-शास्त्र के क्षेत्र में कितिपय कम प्रसिद्ध आचार्य किवयों के ग्रन्थ अधिक महत्वपूर्ण हैं और विशेष रूप से वे जिनमें केवल अलंकारों का निरूपण हुआ है। सन १७१६ ई० (१७७३ वि०) तथा उसके आसपास ओरछा नरेश महाराज पृथ्वीसिंह के आश्रय में गोप किव ने तीन ग्रन्थों— रामालंकार, रामचन्द्रभूषण और रामचन्द्राभरण—की रचना की। ये ग्रन्थ 'चन्द्रालोक' की पद्धित पर है। प्रथम दोहार्द्ध में लक्षण और द्वितीय में उदाहरण दिए गए है। संक्षेप में होने पर भी लक्षण और उदाहरण स्पष्ट है। गोप किव द्वारा अपने ग्रन्थ 'रामचन्द्रभूषण' में दी गई अलंकार की परिभाषा उसके यथार्थ स्वरूप और महत्व को स्पष्ट करने वाली है। उन्होंने लिखा हैं—

शब्द अर्थ रचना रुचिर, अलंकार सो जान। भाव भेद गुन रूप तें, प्रगट होत है आन।।

यहाँ पर अलंकार को शब्द और अर्थ की कलापूर्ण रुचिर रचना माना गया है जिसकी अभिव्यक्ति भावादि की स्थिति से होती है। इस लक्षण से भाव और गुण के साथ अलंकार का संबंध प्रकट हो जाता है। वे बाह्यरूप होते हुए भी रसभावादि से भिन्न नहीं है, वरन् उनका रूप अन्तस्य भाव के अनुरूप एवं उसी का सहचारी होता है। काव्य के सर्वागीण विश्लेषण में अलंकार का यह रूप अपना स्पष्ट स्थान रखता है। अलंकारों का अधिकांश विवरण इन ग्रन्थों में परंपरा-गत रूप में ही है, परन्तु स्वभावोक्ति के गोप कवि ने चार भेद -जाति, किया, गुण और द्रव्य के आधार पर किए हैं। इनका यह वर्णन केशव के द्वारा किए गए अलंकारों के वर्गीकरण में किंचित विकास प्रस्तुत करता है। केशव ने सामान्य और विशिष्ट अलंकार माने है। सामान्य में स्वाभाविक वर्णन का सौन्दर्य है और विशिष्ट में उक्ति-वैचित्र्य का। यहाँ पर काव्य के दो भेद—स्वभावोक्ति एवं वकोक्ति—किए जा सकते हैं। वकोक्ति में उक्ति-वैचित्र्य पर आधा-रित समस्त अलंकार हैं और स्वभावोक्ति में स्वभाविक यथातथ्य वर्णन आते है। दोनों ही अलं-कारों में शब्दार्थ की रुचिर रचना और रस भावादि का समावेश रहता है। अतः अलंकारों की यह घारणा अलंकार के व्यापक महत्व को स्पष्ट करती है और अलंकार की काव्य में अनिवार्यता सिद्ध करती है। मम्मट की परिभाषा—'सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि'—इस दृष्टि से उचित नहीं ठहरती। वास्तव में अलंकार-संप्रदाय का दृष्टिकोण यही है जिसे गोप ने अपने ग्रन्यों में प्रकट किया है।

अलंकारों को लेकर एक दूसरे प्रकार के 'रस भूषण' ग्रन्थ लिखे गए जिनमें अलंकार और रस दोनों के ही लक्षण और उदाहरण देने का चमत्कार पूर्ण प्रयत्न किया गया। इस दिशा में दो रस-भूषण प्रसिद्ध है—एक याकूब खाँ का 'रस भूषण' और दूसरा शिवप्रसाद का । याकूब खाँ का 'रस भूषण' संवत १७७५ वि० (सन १७१८ ई०) की रचना माना जाता है और

शिवप्रसाद की रचना का निर्माण-काल संवत १८७९ वि० (सन १८२२ ई०) है, जो दितया में राजा परीक्षित के आश्रय में लिखी गई। इन ग्रन्थों को कोई विशेष शास्त्रीय महत्व नहीं दिया जा सकता। हाँ, अलंकार और रस का एक संबंध इन ग्रन्थों के प्रयत्न द्वारा ढूँढ़ा जा सकता है। किस अलंकार के साथ कौन रस अधिक निष्पन्न होता है, इस समस्या पर भी ऐसे ग्रन्थों द्वारा प्रकाश पड़ता है। याकूब ने अपने ग्रन्थ 'रस-भूषण' में उपमालंकार और नायिका-भेद को एक साथ प्रारंभ किया है। वे लिखते हैं—

पूरण उपमा जानि, चारि पदारथ होहिं जिहि। ताहिं नायिका मानि, रूपवन्ति सुन्दर सुछिव।। है कर कोमल कंज से, सिस सी दुति सुख ऐंदू। कुंदन रेंग पिक वचन से, मधुरे जाके और ।।

इसमे तीन पूर्णोपमाओं में नायिका-वर्णन किया गया है। लक्षणों में कोई विशेषता नहीं है। इसी परिपाटी में इससे भी अधिक चमत्कार प्रदर्शित करने वाली 'व्यंग्यार्थकौमुदी' है जिनमें शब्द-शक्ति, नायिका-भेद, और अलंकार—तीनों का वर्णन एक साथ चलता है। निश्चय ही ये काव्य बुद्धि के व्यायाम हैं। न तो शास्त्रीय दृष्टि से इनमें कोई मौलिक चिन्तन ही हो पाया है और न हार्दिक काव्योद्गार ही इनमें प्रकट हुआ है। इस चमत्कारवादिता ने रीतिकाव्य और रीतिशास्त्र दोनों को ही हानि पहुँचाई है।

## श्रीवर

श्रीघर किंव प्रसिद्ध वीर काव्य 'जंगनामा' के रचयिता थे। ये तीर्थराज प्रयाग के रहने वाले ओझा ब्राह्मण थे। वहाँ के नवाब मुशल्लेहखान के कहने पर इन्होंने 'भाषा-भूषण' नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में १५० दोहरा या दोहा छन्द है। इसके आधार 'चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' ग्रन्थ हैं। जसवन्त सिंह के 'भाषा-भूषण' के समान इसमें भी दोहे के अर्थ भाग में लक्षण और आधे भाग में उदाहरण दिए गए है।

# रसिक सुमति

'कुवलयानन्द' के आधार पर लिखा गया रिसक सुमित का 'अलंकार चन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ हैं। ये मथुरिया टोला, आगरा के रहने वाले ईश्वरदास उपाध्याय के पुत्र थे। इन्हें अलंकार पर ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा 'कुवलयानन्द' से प्राप्त हुई थी, यह ग्रन्थ के प्रारम्भिक दोहे से ही प्रकट हैं—

रसिक कुवलयानन्द लिख, असि मन हरष बढ़ाय। अलंकार चन्द्रोदर्याह, बरनत् हिय हलसाय।।

'अलंकार चन्द्रोदय' संदत १७८६ वि० (सन १७२९ ई०) का लिखा ग्रन्थ है और १८७ छंदों में समाप्त हुआ है। पुस्तक की समाप्ति पर रचना-काल इस प्रकार अंकित है— लिषि लषहु रस<sup>६</sup> बसु<sup>6</sup> रिषि<sup>8</sup> शशि<sup>1</sup> संवतई सावन मास। कुज पुष्य तेरिस असित को यह कियो ग्रन्थ प्रकास।।

'अलंकार चन्द्रोदय' में १८७ दोहे हैं। १८० दोहों में अर्थालंकार का और शेष में शब्दालंकार-वर्णन है। यह 'भाषा-भूषण' की पद्धति पर है।

रिसक सुमित के विचार से शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। उपमालंकार से प्रारंभ करके उसके अनेक भेद देते हुए ८० अर्थालंकार और उनके भेदों तथा अनुप्रास का वर्णन किया गया है। बीच बीच में अलंकारों को स्पष्ट करने के लिए पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट किया गया है; जैसे, उपमेय-उपमान, विशेष्य-विशेषण, वाक्य-पद आदि। सामान्यतः 'अलंकारचन्द्रोदय' अलंकार का अच्छा ग्रन्थ है।

## रघुनाथ

वाराणसी के राजा के आश्रित एवं सभाकिव रघुनाथ बन्दीजन ने 'रसिकमोहन' नामक अलंकार-ग्रन्थ की रचना सं० १७९६ वि० (सन १७३९ ई०) में की थी। इस ग्रन्थ में केवल श्रृंगार के ही नहीं, वरन अन्य रसों के भी उदाहरण देने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। 'रसिक-मोहन' ग्रन्थ में कुल ४८२ छन्द है। इसमें लक्षण दोहों में और उदाहरण कित्त-सवैया छन्दों में दिए गए है। 'रसिक मोहन' ग्रन्थ के अध्यायों का नाम रघुनाथ किव ने मंत्र रखा है। यह अलंकार का अच्छा ग्रन्थ है।

# गोविन्द

गोविन्द कवि का 'कर्णाभरण' नामक ग्रन्थ सं० १७९७ वि० (सन १७४० ई०) की रचना है। रचना-तिथि का निर्देश ग्रन्थ के अन्त में इस प्रकार है —

नग" निधि रिषि विधु बरष में, सावन सित तिथि संभु। कीन्ही सुकवि गुविन्द जू, कर्णाभरण अरंभु॥३३८॥

इनके जीवन से संबद्ध अन्य विवरण प्राप्त नहीं है। मिश्रबन्धुओं ने केवल उनका रचना-काल और ग्रन्थ का नाम दिया है। शुक्ल जी के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। शिवसिंह सरोज में तीन छन्द और रचना-तिथि दी हुई है। उनका 'कर्णाभरण' ग्रन्थ भारत जीवन प्रेस से सं० १८-९४ वि० में मुद्रित हुआ था। 'कर्णाभरण' एक प्रसिद्ध ग्रन्थ रहा है। अधिकांश दोहों के प्रथम भाग में लक्षण और द्वितीय में उदाहरण दिए हुए है। यह 'भाषाभूषण' की शैली पर है, किन्तु उससे अधिक स्पष्ट लक्षण देने वाली पुस्तक है। उदाहरण भी स्पष्ट और सुन्दर है। एकाध स्थान पर लेखक की मौलिकता भी देखने को मिलती है, जैसे गोविन्द किन के अनुसार क्लेप के तीन भेद हैं—प्रकृतप्रकृत, प्रकृताप्रकृत और अप्रकृताप्रकृत। ये शब्दों से निकलने वाले प्रकृत अथवा अप्रकृत अर्थों के आधार पर किए गए भेद है। इनका सापह्मनवातिशयोक्ति का उदाहरण पर्यस्तापह्मनृति का सा है। इसी प्रकार तुल्ययोगिता और दीपक के लक्षणों में भी भ्रम हो सकता

सब्द अरथ की चित्रता, विविध भाँति की होइ।
 अलंकार तासों कहत, रसिक विबुध कवि लोइ।।
 शिवसिह सरोज, नवलिक्शोर प्रेस, पुष्ठ ७८।

है, यदि उनका ठीक से अर्थ न किया जाय। पर ऐसे स्थल बहुत कम हैं। अधिकांश लक्षण स्पष्ट और उदाहरण सुन्दर है।

# बूलह कवि

दूलह हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध आलंकारिक हैं। ये हिन्दी के प्रसिद्ध आचार्य किव कालि-दास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ की न्द्र के पुत्र थे। मिश्रवन्धुओं के अनुसार ये कान्यकुब्ज थे और वनपुरा के रहने वाले थे। रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार इनका रचना-काल सं० १८०७— १८३२ वि० (सन १७५०—१७७५ ई०) हैं। इनका ग्रन्थ 'कविकुल कंठाभरण' अत्यिकि प्रसिद्ध हैं। इस ग्रन्थ में अलंकार की परिभाषाएँ और उदाहरण अत्यन्त संक्षेप में दिए हुए हैं। दूलह ने प्रारंभ में ही कह दिया है कि:—

> जो या कंठाभरण को, कंठ करे सुख पाय। सभा मध्य सोभा लहें, अलंकृती ठहराय।।

इसके उदाहरण अलग से कोई काव्यगत महत्व नहीं रखते, क्योंकि वे लक्षण की लपेट में ही आए हैं, अलग नहीं। प्रायः एक ही पंक्ति का आधा भाग लक्षण और आधा भाग उदाहरण है। कुछ ही छन्द है जिनमें उदाहरण लक्षण से अलग हैं। यह ग्रन्थ 'चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' के आधार पर हैं जिसका उल्लेख लेखक ने स्वयं ही स्थान स्थान पर किया है। दूलह ने अपने ग्रन्थ में सात रसवदादि तथा आठ प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य अलंकारों का विवरण दिया है। अन्तिम आठ मीमांसा, योग आदि दर्शन की शब्दावली पर आधारित है। इनका स्पष्टीकरण भेदों से और भी हो जाता है जैसे क्षीर-नीर न्याय पर संकर और तिल-तंडुल न्याय पर संसृष्टि अलंकार है। इसमें कुल ११७ अलंकारों का वर्णन हुआ है और यह इनकी प्रौढ़ धारणा को व्यक्त करते है।

## रसरूप

रसरूप ने संवत् १८११ वि० (सन १७५४ ई०) में 'तुलसी भूषण' नामक अलंकार-ग्रन्थ की रचना की। इसमें लक्षण तो 'काव्यप्रकाश,' 'चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' के आधार पर लेखक द्वारा रचे गए हैं, परन्तु अलंकारों के उदाहरण तुलसीदास की रचनाओं— 'रामचरितमानस,' 'गीतावली' और कहीं कहीं 'बरवै रामायण'—से लिए गए हैं। कभी कभी एक ही लक्षण के उदाहरण में 'मानस' और 'गीतावली' दोनों से ही उदाहरण लिए गए है। इसमें अलंकारों का वर्णन अकारादि कम से किया गया है।

# रामसिंह

नरवरगढ़ राज्य के राजा रामसिंह, जो महाराज छत्रसिंह के पुत्र थे, रस पर लिखते वाले प्रसिद्ध कवियों में से है। इन्होंने 'अलंकार-दर्पण' नामक अलंकार ग्रन्थ सं० १८३५ वि० (१७७८ ई०) में लिखा। इसमें ४०० छन्दों में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। 'अलंकार-दर्पण' में विचित्रता यह हैं कि इसमें लक्षण तो सोरठा, चौपाई, गाथा, दोहा आदि छंदों में दिए गए हैं, परन्तु उदाहरण दोहा छन्दों में है। अलंकार संबंधी धारणाएँ केशव के

समान हैं। फिर भी काव्य में अलंकार को ये सहायक अंग ही मानते हैं, अनिवार्य नहीं। 'अलंकार-दर्पण' में ३८३ छंदों में केवल अर्थालंकारों का वर्णन है। इसका आधारभूत ग्रन्थ अधिकतर 'कुवलयानन्द' है।

## सेवादास

प्रसिद्ध राम-भक्त अलबेले लाल के शिष्य सेवादास ने 'रघुनाथ अलंकार' नामक ग्रन्थ राम-भिक्त के उदाहरण देते हुए लिखा है। लक्षण 'चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' के आधार पर है। इसका रचना-काल सं० १८४० वि० (सन १७८३ ई०) है। लक्षण या अलंकार शास्त्र की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, पर उदाहरण भावपूर्ण हैं, इसमें सन्देह नहीं। बेरीसाल

बैरीसाल असनी के निवासी ब्रह्मभट्ट थे। इनके वंशज और हवेली अब तक विद्यमान है। इनका रचा हुआ प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भाषाभरण' अलंकार का उत्तम ग्रन्थ है। लक्षण स्पष्ट और उदाहरण अत्यंत सुन्दर है। 'भाषाभरण' में अधिकांश दोहे हैं और कुल ४७५ छंद है। 'भाषाभरण' का रचना-काल सं० १८२५ वि० (सन १७६८ ई०) है, जैसा कि नीचे लिखे दोहे से प्रकट होता है—

शर' कर<sup>र</sup> वसु<sup>e</sup> बिघु<sup>र</sup> वर्ष में, निर्मेल मधु को पा**ह**। त्रिदिश और बुध मिलि कियो, भाषाभरण सुभाइ<sup>र</sup>।।

बैरीसाल के अनुसार शब्द और अर्थ में जिसकी प्रधानता है वही अलंकार मानना चाहिए। प्रमुखतया यह कवि के अभिप्राय पर निर्भर करता है। इस तथ्य को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है—

> ज्यों ब्रज में ब्रज-बधुन की, निकसति सखी समाज। मन की चि जापर भई, ताहि रुखत ब्रजराज।।

'भाषाभरण' में वर्णन का ढंग 'भाषाभूषण' के समान है। इसका आधार 'कुलयानन्द' है। लुप्तोपमा के प्रसंग में इन्होंने एक भेद पूर्ण लुप्तोपमा भी माना है जिसमें कि उपमा के चारों अंग लुप्त हों और इसका उदाहरण इस प्रकार दिया है—

जहाँ न चार्यो है तहाँ, पूरण लुप्ता नाम। ज्यहिलिख लाजत कोकिला, ताहिलीजिए स्याम।।

उपर्युक्त प्रकार के भेद की कल्पना की जा सकती है, पर ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता। प्रस्तुत उदाहरण प्रतीप की विशेषता रखता है और कोकिला के रूप में उपमान प्रकट ही है, लुप्त नहीं। अतः यह पूर्ण लुप्तोपमा का उदाहरण नहीं हुआ। 'भाषाभरण' में रसवदादि अलंकारों का भी वर्णन है। अधिकांश अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दोगों ही महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत ग्रंथ 'कुवलयानन्द' की शैली पर लिखा गया है, इसका उल्लेख उन्होंने अन्त में इस प्रकार किया है —

१. मिश्रबन्ध् विनोद, २, ७२९।

२. भाषाभरण, छन्द ८।

तेहि नारायण ईस की, करि मन मांह सुमर्ण। रीति कुवलयानन्द की, कीन्ही भाषामर्ण॥

इस ग्रन्थ की अलंकार के प्रामाणिक ग्रन्थों में गणना होनी चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकार पर लिखे जाने वाले ग्रन्थों की संख्या कम नहीं है। अलंकार गंगा (श्रीपति), कंठाभूषण (भूपित), अलंकार रत्नाकर (ंशियर), अलंकार दीपक (शम्भूनाथ), अलंकार दर्पण (गुमान मिश्र, हिर्नाथ, रतन, रामिसह किवयों का), अलंकारमिण-मंजरी (ऋषिनाथ), काव्याभरण (चन्दन), नरेन्द्र भूषण (भान), फतेहभूषण (रतन), अलंकार-चिन्तामणि (प्रतापिसह), अलंकार आभा (चतुर्भुज), अलंकार प्रकाश (जगदीश) तया अन्य अनेक ग्रन्थ अलंकारों पर लिखे गए जो आज दुर्लभ हैं। इनमें से अधिकांश के आधार चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' अथवा हिन्दी के ग्रन्थ हैं। पद्धित सब की अधिकांश वही है। जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलंकार की धारणा में कोई महत्वपूर्ण विकास या नवीन मौलिक व्याख्या इनमे प्रस्तुत नहीं की गई होगी।

# रामसहाय

रामसहाय भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे, और काशी के रहने वाले थे। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रामसतसई,' 'वृत्ततरंगिणीं' तथा 'वाणीभूषण' हैं। 'वाणीभूषण' प्रमुखतया अलंकार का ग्रन्थ हैं जिसे किव ने 'काव्य प्रदीप', 'कुवलयानन्द' तथा कुछ अन्य ग्रन्थों के आधार पर लिखा था। लक्षणों तथा उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिए व्रजभाषा में वर्णित अलंकारशास्त्र पर यह वृहत् ग्रन्थ है। सब से पहले अर्थ, प्रयोग, शब्द शक्ति आदि का संकेतितार्थ के रूप में वर्णन है फिर उपमाभाव के अन्तर्गत उपमा तथा अन्य सादृश्यमूलक अलंकारों का वर्णन है। इस ग्रन्थ में अलंकारों के लक्षणों का, विभिन्न भेदों का तथा उनको स्पष्ट करने वाले उदाहरणों का बहुत ही बारीक विश्लेषण और विवेचन किया गया है। गद्य वार्ता में इतना बारीक विवेचन करने वाले ग्रन्थ अत्यत्प हैं। इस अकेले ग्रन्थ से किव रामसहाय की विद्वत्ता प्रमाणित होती है।

#### पद्माकर

पद्माकर को रीति-काल का अन्तिम आलंकारिक कहना चाहिए। किव तथा रीति-ग्रन्थकार दोनों के ही रूप में पद्माकर का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, आगे के किवयों पर भी पद्माकर की वाणी की कि रही। इनके 'पद्माभरण' के आधार-ग्रन्थ 'चन्द्रालोक', 'भाषाभूषण', 'किविकुलकंठाभरण' और 'भाषाभरण' हैं—बैरीसाल के 'भाषाभरण' का आदर्श इसमें अधिक ग्रहण किया गया है। कहीं कहीं तो ऐसा जांन पड़ता है कि पद्माकर ने 'भाषाभरण' के ही छन्दों को थोड़ा बदल कर रख दिया है। तुलना के लिए देखिए—

कहुँ पद ते कहुँ अर्थ तें, कहूँ दुहुन के जोइ।
अभिप्राय जैसो जहाँ, अलंकार त्यों होइ।।
अलंकार यह ठौर में, जो अनेक दरसाहि।
अभिप्राय किन को जहाँ, सो प्रधान तिनि माँहि।। (भाषाभरण्)

अब पद्माकर के 'पद्माभरण' को देखिए--

शब्दहुँ ते कहुँ अर्थ तों, कहूँ दुहूँ उर आनि। अभिप्राय जिहि भाँति जहाँ, अलंकारसो मानि।। अलंकार इक थलहि में, समुझि परै जुअनेक। अभिप्राय कि को जहाँ, वहैं मुख्य गति एक।।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'भाषाभरण' का आधार पद्माकर ने ग्रहण किया है। 'चन्द्रालोक' का भी कहीं कहीं पूरा का पूरा भाव मिलता है, जैसे अपह्मुति का उदाहरण दोनों में एक है जो इस प्रकार है—

नायं सुधांशुः किं तर्हि ? व्योमगंगासरोश्हम्। (चन्द्रालोक) यह न ससी तो है कहा ? नभगंगा जलजात। (पद्माभरण)

इस प्रकार हम देखते हैं कि केशव के उपरान्त देव आदि आचार्यों को छोड़ कर हिन्दी के अधिकांश रीति ग्रन्थकारों के लिए अलंकार-निरूपण के लिए आधारभूत ग्रन्थ 'चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' रहे। रीति युग के उपरान्त आधुनिक युग में जो ग्रन्थ अलंकारों पर लिखे गए वे अधिकांश 'काव्य-प्रकाश' या 'साहित्य-दर्पण' के आधार पर हैं। वास्तव में जिन्होंने रीतिकाल में केवल अलंकार पर ही अलग ग्रन्थ लिखे, उन्होंने 'चन्द्रालोक' और 'कुवलयानन्द' का आधार ग्रहण किया, परन्तु जिन्होंने काव्यशास्त्र के अन्य विषयों के साथ अलंकार को लिया है उनके आधार प्रायः 'काव्य प्रकाश', 'साहित्य दर्पण' आदि ग्रन्थ रहे हैं।

#### ख. रस-सम्प्रदाय

संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने रस को नाटक से संबंधित प्रमुख प्रतिपाद्य के रूप में देखा और काव्य के अन्तर्गत रस की स्थिति की चर्चा सब से पहले नाटक के प्रसंग में हुई। भरत मृनि का 'नाट्यशास्त्र' काव्यशास्त्र का सब से प्राचीन ग्रन्थ माना जा सकता है। इस ग्रन्थ में रस का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 'नाट्यशास्त्र' के अनुसार नाटक में आठ रस हैं—श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स और रौद्र। रस-निष्पत्ति नाटक का प्रमुख घ्येय है, यह बात 'नाट्यशास्त्र' से स्पष्ट हो जाती है। इसका संबंध नाटक से स्वीकृत होने पर प्राचीन आचार्यों ने काव्यशास्त्र के क्षेत्र में किवता से अलंकार का संबंध ही विशेषतः माना। बहुत समय तक तो रस नाटक का ही विषय माना जाता रहा। इसीलिए काव्यशास्त्र का अलंकार शास्त्र नाम प्रसिद्ध हुआ। काव्यालंकारशास्त्र के प्रारंभिक आचार्यों—भामह, दंडी, वामन, उद्भट आदि—ने अलंकारों के भीतर रस की साधारण स्थिति रसवदादि अलंकारों के रूप में स्वीकार की। काव्य के भीतर रस की, अलंकारों से भिन्न स्वतंत्र स्थिति सब से पहले आचार्य रुद्ध के द्वारा प्रतिपादित की गई और यह प्रकट किया गया कि रस नाटक तक ही सीमित नही, वरन वह काव्य के लिए भी आवश्यक है। रद्धट के विचार से रसहीन काव्य शास्त्र की कोटि में आना चाहिए। उन्होंने

१. काव्यालंकार, १२२।

रसों की संख्या दस मानी। ज्ञान्त और प्रेयस ये दो रस आठ नाट्य रसों के अतिरिक्त उन्होंने प्रति-ष्ठित किए। इतना ही नहीं, रुद्रट की दृष्टि में अन्य संचारी भाव भी रस में परिणत हो सकते हैं। र रस को अलंकार के भीतर रखने के वे विरोधी थे।

ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने यद्यपि ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, परन्तु उन्होंने काव्य के क्षेत्र में रस का महत्व स्वीकार किया है। ध्वनि-सिद्धान्त के अन्तर्गत तो रस स तिम ध्वनि है। राजशेखर ने भी अपनी 'काव्यमीमांसा' नामक पुस्तक में रस को काव्य-पुरुष की आत्मा के रूप में संबोधित किया है—

'शब्दाथों ते शरीरं, संस्कृतं मुखं, प्राकृंतं बाहु.... उक्ति चरणं च ते वचः, रस आत्मा,रोमाणि छन्दांसि।' दसवीं शताब्दी वि० के प्रारंभ तक काव्य में रस की महत्ता स्थापित हो चुकी थी। व्विन-सिद्धान्त का विरोध करने वाले आचार्यो—जैसे प्रतिहारेन्द्रराज, भट्टनायक, धनंजय, धनिक आदि—ने भी रस के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे काव्य की आत्मा माना। भट्टनायक ने तो रसानुभूति का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया और साधारणीकरण के सिद्धान्त द्वारा रसानुभूति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार कर दी। आचार्य अभिनव गुष्त ने यद्यपि व्विनिवरोधी आचार्यों के मतों का खण्डन किया; पर उन्होंने रस को काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। रस व्विन-काव्य का श्रेष्ठ और सब से अधिक प्रभावकारी रूप है। इसमे सन्देह नहीं कि व्विन का एक रूप हो कर रस का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हो जाता है, अतः रसवादियों को इस रूप में रस की स्थिति मान्य नहीं हुई।

काव्य रस को अत्यन्त गंभीर महत्व तथा व्यापक मान्यता प्रदान करने वाले आचार्य भोजराज (सं० १०७५—१११ वि० = १०१८-१०५४ ई०) है। उनकी दृष्टि से रस-काव्य सर्वोपरि है, यथा—

> वकोक्तिरच रसोक्तिरच स्वभावोक्तिरच वाडमयम्। सर्वांस ग्राहिणीः तासू रसोक्तिं प्रतिजानते।

रस को सर्वोपरि प्रतिष्ठित कर के भोज ने अपने ग्रन्य'श्रुगार प्रकाश' में रस का गंभीर दार्शन्ति विवेचन किया है। भोज के विचार से रस एक है—श्रुगार। काव्य में गुण के समान रस का अवियोग भी नित्य है। रस की पहली अवस्था अहंकार है। दूसरी अवस्था इससे उत्पन्न विभिन्न भावों की व्यवहार-अवस्था है जिसमें रस अनेक है। तीसरी स्थिति उत्तरा अवस्था है जिसमें अहंकार प्रेम में परिणत हो जाता है। द्वितीय अवस्था भावों की तथा तृतीय अवस्था भावना की अवस्था है। श्रुगार के संबंध में भोज की धारणा अत्यन्त उच्च है। श्रुगार उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला है—पेन श्रुगं रीयते। भोज ने श्रुगार को पूर्ण रस के रूप में स्वीकार किया।

१. श्रृंगारवीरकरुणबीभत्सभयानकार्भुतहास्यरोद्रशान्तत्रेयानितिमन्तव्यरसः । रसनाद्रस स्वमेषां मनुरावीनामिवोक्तमाचार्यनिवेदादिष्वपितन्त्रिकाममस्त्येवेतितेपिः रसाः ।

२. काव्यमीमांसा, पुष्ठ ६ ।

३. सरस्वती कंठाभरण, ५-८।

इसके बाद आचार्यं विश्वनाथ ने रस की महत्वपूर्ण स्थापना की । उनकी काव्य की परिभाषा— वाक्यम् रसाह्मकम् काव्यम् — बड़ी प्रचलित हुई । उनके मतानुसार रसानुभूति के लिए सत्वोद्रेक और आत्मप्रकाश आवश्यक हैं। यह रसानन्द ब्रह्मास्वाद-सहोदर है। भवभूति की चित्तविद्रुति के समान विश्वनाथ ने चमत्कार या चित्तविस्तार को महत्वपूर्ण माना। विश्वनाथ के विचार से अद्भुत रस प्रधान और अन्य रस उसी के विविध रूप माने जाने चाहिए। पंडितराज जगन्नाथ ने अपनी धारणा वेदान्त-सम्मत प्रकट की। उनके विचार से रस निजस्वरूपानन्द हैं जो चित्त के भग्नावरण रूप होने पर प्रस्कृटित होता हैं। यह भग्नावरणता विभावादिकों द्वारा संपादित होती हैं। इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि काव्य के भीतर रस का महत्व धीरे धीरे सर्वमान्य होता गया। रसात्मक काव्य की सर्वोत्कृष्ट काव्य के रूप में प्रतिष्ठा हुई और इस धारणा का हिन्दी के रस-ग्रन्थ के रचयिताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हैं।

# हिन्दी के आचार्य

रस-विवेचन के प्रसंग में भी सब से प्रसिद्ध स प्रथम आचार्य केशवदास ही माने जाते हैं। केशव के पूर्व रस, नायिका-भेद पर कुछ ग्रन्थ लिखे गए। कुपाराम की 'हिततरंगिणी', नन्ददास की 'रसमंजरी', रहीम का 'बरवै नायिका-भेद', बलभद्र कृत 'रस-विलास' आदि ग्रन्थ विश्लोष शास्त्रीय महत्व के नहीं है। बलभद्र मिश्र केशवदास के बड़े भाई थे। इनका 'शिखनख' ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है। 'रस-विलास' ग्रन्थ भी काव्य की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है। इसमें रस के अंग-रूप भावों का नए ढंग से वर्णन है जैसा कि आगे के आचार्यों का वर्णन नहीं। यह कहा जा सकता है रस के संबंध में विचार प्रकट करने वाले ग्रन्थों में केशवदास की 'रसिकप्रिया' महत्वपूर्ण है। रस-वर्णन में राधा और कृष्ण के भावों का वर्णन है। केशव ने ब्रजराज कृष्ण की नव रसमय माना है, अतः समस्त रसों का वर्णन कृष्ण राधा के प्रसंग से ही हुआ है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिल कर के जो स्थायी भाव व्यंजित करते हैं वही आनंददायी रस होता है। केशव यह मानते हैं कि रुचि और शत्रुता का ध्यान रख कर जो सरस कविता की जाती है वहीं सज्जनों के चित्त को वश में करती है। ऋंगार सब रसों का नायक है। इसमें प्रेम-संबंधी दक्षता और चतुराई तथा कामशास्त्र का ज्ञान अ।वश्यक है। संयोग और वियोग प्रुंगार को प्रच्छन्न और प्रकाश इन दो भेदों में केशवदास ने प्रकट किया है। प्रच्छन्न तथा प्रकाश भेदों में वर्णन केशव की नवीनता कही जा सकती है। भोजराज ने 'शृंगारप्रकाश' में अनुराग के दो भेद प्रच्छन्न और प्रकाश किए हैं। उसी के आधार पर ही केशव का यह भेद जान पड़ता है। 'रसिकप्रिया' में भाव की परिभाषा बड़ी व्यापक है। मुख, नेत्र, वचन के मार्ग से मन की बात प्रकट होना भाव है जिसके केशव ने पाँच भेद माने हैं ---विभाव, अनुभाव, स्थायी, सात्विक और व्यभिचारी। केशव के अनुसार विभाव वे हैं जिनसे जगत में अनेक रस अनायास ही प्रकट हों। यहाँ केशव का जगत

से तात्पर्य सहृदय समाज और आश्रय है। केशव ने रस को अतन माना है। इस प्रकार उनका विचार है कि अशरीरी रस जिसका सहारा लेकर प्रकट होता है, वह आलम्बन और जिससे प्रकर्ष को प्राप्त होता हो, वह उद्दीपन विभाव है। आलम्बन और उद्दीपन के अनुकरण अर्थात बाद में प्रकट होने वाले भाव अनुभाव हैं और जो सभी रसों में बिना नियम के उत्पन्न होते है, वे व्यक्तिचारी भाव हैं। केशव ने सात्विक को अनुभाव से अलग माना है, पर इसकी व्याख्या नहीं की। 'रिसकप्रिया' के प्रसिद्ध टीकाकार सरदार किव ने दोनों का भेद स्पष्ट करते हुए इस प्रकार लिखा है-- अरु सात्विक को अनुभाव को इतनो भेद है सात्विक रस को ज्ञापक नहीं जैसे कंप स्तंभ स्वेद भयो तो यह **यह** नहीं जानी जात कि भय ते या क्रोध ते है या ते न्यारी है अरु अनुभाव से जान परत या ते भयो है या ते रस के सब पाँच अंग कहे।" वियोग शुंगार के पाँच भेद--पूर्वा-नुराग, करुणा, मान, प्रवास-केशव ने बताए है। उन्होंने करुण और करुण विरह का अन्तर समझाते हुए लिखा है कि जहाँ पर प्रेम के कारण दु:खानुभूति होती है वहाँ करण विरह और बहुाँ विपत्तियों, मरण के कारण दु:खानुभूति हु। वहाँ करुण रस होता है। हास्य रस के केशवदास ने मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास ये चार भेद माने हैं, परन्तु इनके उदाहरण हास्य के नहीं है, क्योंकि हास कथित है, व्यंग्य नहीं। अन्य रसों का चलताऊ वर्णन है। रस-वर्णन की पद्धतियों के रूप में वृत्तियों का वर्णन 'रसिकप्रिया' में हुआ है। रस-दोषों के वर्णन के साथ यह ग्रन्थ समाप्त हुआ है।

# सुन्हर कवि

सुन्दर शाहजहाँ के दरबारी किव थे। इन पर प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने इन्हें महाकिव की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने अपने 'सुन्दर ऋंगार' ग्रन्थ में ऋंगार रस तथा नायिका-भेद का वर्णन किया है। भाव की परिभाषा इनकी केशव के समान ही है। 'सुन्दर ऋंगार' ग्रन्थ सन १६३१ ई० (सं० १६८८ वि०) में रचा गया। इस ग्रन्थ में लक्षण दोहा और हरिपद छन्दों में तथा उदाहरण कित, सबैना छन्दों में दिए गए हैं। संचारी भावों को छोड़कर ऋंगार रस का पूरा वर्णन इस ग्रन्थ में भिलता है। रस पर प्रारंभिक ग्रन्थ होने से इसका काफ़ी प्रचार रहा।

# चिन्तामणि त्रिपाठी

चिन्तामणि त्रिपाठी हिन्दी के प्रसिद्ध रीतिकालीन श्रृंगार और वीर रस के किव मितराम और भूषण के बड़े भाई थे। इनकी गणना रीतिकालीन प्रसिद्ध आचार्यों में हैं। इनका रचना-काल विकमीय १८ वीं शताब्दी का प्रारंभ है। चिन्तामणि ने अनेक ग्रन्थ लिखे, परन्तु इनके सब ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध ग्रन्थों में रस-संबंधी इनके विचार 'कविकुलकल्पतरं' और 'श्रृंगारमंजरी' में मिलते हैं। 'कविकुल कल्पतरुं' में तो इन्होंने काव्य की परिभाषा ही रस के आधार पर दी हैं—

बतकहाउ रस में जु है, कवित कहावै सीय।

१. रसिकप्रिया, ६-१४ पर सरदार कवि की टीका।

इस ग्रन्थ के छठें अध्याय में नायिका-भेद, हाव-भाव तथा सातवें-आठवें अध्यायों में क्रमशः श्रुंगार तथा अन्य रसों का वर्णन किया गया है। उनका उपनाम 'मनि' तथा 'श्रीमनि' भी मिलता है।

चिन्तामणि की 'श्रुंगारमंजरी' श्रुंगार रस और नायिका-भेद पर लिखी गई अत्यन्त प्रौढ़ पुस्तक है। परन्तु यह मौलिक ग्रन्थ नहीं। यह हैदराबाद के प्रसिद्ध साहित्य-रिसक बड़े साहिब अकबर साहि के आश्रय में किया गया संस्कृत (मूल तेलु ) की 'श्रुंगारमंजरी' नामक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। इसमें लक्षण और व्याख्या भाग तो अनुवादित है, किन्तु उदाहरण भाग चिन्तामणि द्वारा स्वयं विरचित है।

'शुंगारमंजरी' प्रमुखतया भानुदत्त की 'रसमंजरी' पर आधारित है। यद्यपि इसकी रचना 'रसमंजरी' के अतिरिक्त 'आमोद-परिमल', 'शुंगारितलक', 'रिसकप्रिया', 'रसार्णव', 'प्रतापहद्री', 'सुन्दर शुंगार', 'सरस काव्य', 'विलास रत्नाकर', 'काव्य परीक्षा', 'काव्य प्रदाश' आदि ग्रन्थों के अध्ययन के बाद हुई है, पर प्रमुख ढाँचा 'रसमंजरीं' का सा हो है और उसी. के अनुसार लक्षण दिए है। 'शुंगारमंजरीं' में महत्वपूर्ण अंश वह है जिसमें इन्होंने लक्षणों की मौलिक और सरल व्याख्या की है। यह ग्रन्थ सरल और प्रामाणिक है, पर नवीन भेद-प्रभेदों के अतिरिक्त धारणा को स्पष्ट करनेवाला नहीं। इसमें शुंगार का वर्णन है। शुंगार दा लाँकिक-अलाँकिक दो भेदों में विश्लेषण किया गया है, जो इस ग्रन्थ की विश्लेषता है।

## तोष

तोष किन श्रुंगवेरपुर (सिंगरौर) के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इनका संवत १६९४ वि० (सन १६३७ ई०) का लिखा हुआ ग्रन्थ 'सुघानिधि' है। यह १८३ पृष्ठों का बड़ा ग्रन्थ है और ५६० छन्दों में इसमें रस-निरूपण हुआ है। 'सुघानिधि' ग्रन्थ की सरसता उदा-हरणों में है, लक्षणों में कोई विवेचन संबंधी नवीनता नहीं। इसमें नव रसों, भावों, भावोदय, भावशान्ति, भावशबलता, रसाभास, रसदोष, ृत्ति और नायिका-भेद का वर्णन है। रस-वर्णन में इन्होंने रस-संबंधी सभी बातों का वर्णन किया है, पर इनके लक्षणों में कोई मौलिक विशेषता नहीं है। 'सुघानि।धे' तोष किन का प्रसिद्ध ग्रन्थ है, इसके उदाहरण इनकी किनत्व प्रतिभा के द्योतक है।

## मतिराम

कवि मितराम की प्रसिद्धि प्रधानतया उनके ग्रन्थ 'रसराज' के कारण है। कोमल शब्दावली में सुकुमार भावों को प्रकट करने वाले रीति-काल के प्रसिद्ध किव चिन्तामणि की 'श्रृंगारमंजरी' के समान मितराम का 'रसराज' है। इसमें श्रृंगार का नायक-नायिका-भेद रूप में वर्णन है। मितराम के लक्षण अधिक महत्वपूर्ण नहीं, हाँ, उदाहरण अवश्य बड़े ही सरस, कोमल, कल्पना-युक्त और लिलत हैं। नायिका की परिभाषा देते हुए मितराम ने लिखा है—

# उपजत जाहि विलोकि कै चित्त बीच रस भाव।

जिसे देखकर रस के भाव उत्पन्न हों वह नायिका है, यह लक्षण किया गया है जो ीक नहीं। चत्रु को देख कर कोध का भाव उत्पन्न होता है, उसे नायिका कौन कहेगा ? यहाँ रस का तात्पर्य मधुर, सरस्, कोमल ही लेना पड़ेगा। अन्य लक्षण भी ऐसे ही है। भाव की परिभाषा 'रसराज' में केशव और सुन्दर की परिभाषा से भी व्यापक है:—

> लोचन वचन प्रसाद मृदु, हास, वास, घृत मोद। इनते परगट जानिए, बरनत सुकवि विनोद।।

यह लक्षण भी ठीक नहीं। 'रसराज' को प्रमुखतः काव्य-ग्रन्थ ही कहा जा सकता है, शास्त्र-ग्रन्थ नहीं। श्रृंगार और नायिका-भेद पर लिखे ग्रन्थ अधिकांशतः इसी प्रकार के हैं। मुखदेव मिश्र का 'रसाणंव' भी विस्तार से नायिका-भेद का ही विवरण प्रस्तुत करता है। श्रृंगारेतर रसों का वर्णन अत्यन्त साधारण है। 'रसाणंव' के अतिरिक्त सुखदेव कृत 'रसरत्नाकर' ग्रन्थ भी रस का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसके प्रारंभ में 'रसमंजरी' के आधार पर नायिका-भेद दिया गया है। कुछ प्रभेद इन्होंने अवश्य नए दिए है। रस-वर्णन में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शान्त का कम से उल्लेख है। सभी विवरण दोहा छन्दों में है। सात्विक भावों का अत में केवल नामोल्लेख ही हुआ है।

रामजी का 'न। थिका-भेब', गोपालराम का 'रस-सागर', बिलराम का 'रस-विवेक', कल्यानदास का 'रसचंद,' आदि ग्रन्थ भी ऐसे ही है। १७ वी शताब्दी ईसवी के अंत और आ रहवीं शदाब्दी के प्रारंभ में रस के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आचार्य देव का है।

## देव

महाकिव देव ने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में अनेक ग्रन्थ लिखे। ये प्रधानतथा रसवादी आचार्य किव थे। देव ने रस पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें अधिकार श्रृंगार और नायिका-भेद की ही चर्चा है और एक ही प्रकार के भाव अन्य ग्रन्थों में भी आए हैं। रस-संबंधी इनकी धारणा प्रमुखतथा 'भाद-विलास', 'भवानी-विलास' और 'काव्य-रसहन' नें प्रकट हुई हैं। देव ने रस के दो भेद माने हैं '—लाकिक और अलौकिक। नेत्रादि इहि गों के संयोग से आस्वाद्यमान रस अलोकिक तथा आत्मा और मन के द्वारा आस्वाद्यमान रस अलोकिक होता है, यह देव का विचार है। अलौकिक रस तीन प्रकार का है—स्वापनिक, मनोरथ, औपनायक तथा लौकिक रस के श्रृंगारादि नौ भेद हैं। देव का यह वर्णन भानुदत्त की 'रसतरंगिणी' के आधार पर है। देव ने धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से सुख की उत्पत्ति मानी है और सुख का रस श्रृंगार स्वीकार किया है। देव के विचार से रस नौ नहीं, वरन श्रृंगार ही अकेला रस है। वहीं सब का मूल है। श्रृंगार के प्रति उत्साह से वीरादि और निर्वेद या विरक्ति से बान्तादि उत्पन्न होते हैं—

भूलि कहत नव रस सुकवि, सकल मूल प्रुंगार। तेहि उछाह निरवेद लै, वीर शान्त संचार॥ र

<sup>🏌</sup> सावविलास, पुष्ठ ६४।

<sup>109-</sup>१ त्याज्ञेंब्रीकारेट हु

देव के ये विचार बहुत कुछ भोज की रस-संबंधी धारणा से मेल खाते हैं। देव संसार को नवरसमय तथा श्रृंगार को उसका सार रूप मानते हैं। 'काव्य रसायन' में नौ रसों का वर्गी-करण 'नाट्घशास्त्र' के आधार पर है, पर श्रृंगार के वर्णन में इनकी मौलिकता स्पष्ट है। देव कहते हैं कि श्रृंगार आकाश के समान है जिसमें अन्य रस पिक्षयों के समान उड़कर भी उसका अन्त नहीं पाते। 'प्रकृति पुरुष के श्रृंगार में नवरस का संचार होता है और वे उसी के भीतर प्रकट और विलीन होते रहते हैं। देव ने श्रृंगार की गंभीर महत्ता प्रकट की है। उन्होंने जीवन, काव्य और रस का संबंध स्थापित करते हुए लिखा है कि कि वित्वपूर्ण शब्दार्थ के वशीभूत सज्जनों का चित्र होता है और काव्य के द्वारा समाज को द्वित किया जा सकता है। इस प्रकार सहृदयों के हृदय को द्वित करने वाले काव्य का सार रस है। इसी भाव को प्रकट करते हुए 'काव्य रसायन' में देव ने लिखा है—

भाविन के बस रस बसत, बिलसत सरस कित्त। किवता शब्द अर्थ पद, तिहि बस सज्जन चित्त।। काव्यसार शब्दार्थ को, रस तिहि काव्यै सार। सो रस बरसत भाव बस, अलंकार अधिकार॥

इस प्रकार देव को रस-संबंधी घारणा अपना निजी महत्व रखती है । देव के पश्चात कालिदास, कृष्णभट्ट, कुमारमणि, श्रीपिति, सोमनाथ, उदयनाथ, कवीन्द्र, दास आदि अनेक आचार्यों ने नायिका-भेद और रस पर लिखा है। परन्तु रस के संबंध में कोई इनमें महत्त्वपूर्ण नहीं लगते हैं।

# कृष्णभट्ट देवऋषि

कृष्णभट्ट देवऋषि विदवंती के राजा बुद्धसिंह देव के आश्रय में थे। ये बड़े विद्वान् एवं प्रतिभा-संपन्न किव थे। इनको 'कविकोविद चूड़ामणि सकल कलानिधि' की उपाधि दी गई थी। महाराज बुद्धसिंह की आज्ञा से सं० १७६९ वि० (सन १७१२ ई०) में इन्होंने 'भ्रुंगाररसमाधुरी की रचना की। इस ग्रन्य में श्रुंगार के भेद (संयोग, वियोग), नायक-भेद, अनेक आधारों पर नायिका-भेद, दर्शन, दूती आदि का वर्णन है। श्रुंगार के संयोग पक्ष के बाद विप्रलंभ का वर्णन बड़ा ही सुन्दर है। इसके बाद अन्य रसों, वृत्तियों और रस-दोषों का वर्णन है। ग्रन्थ सोलह स्वादों में समाप्त हुआ है। इनके उदाहरण बड़े कवित्वपूर्ण है।

## उजियारे

वृन्दावन निवासी उजियारे किव ने संवत १९३७ वि० (सन १७८० ई०) में 'जुगलरसप्रकाश' नामक ग्रन्थ लिखा। इसमें रस का विवेचन भरत के 'नाट्यशास्त्र' के आधार पर है। इसकी विशेषता यह है कि रस-संबंधी बातों को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने प्रश्न

१. काव्यरसायन, पुष्ठ ३।

२. वही, पृष्ठ ३।

करके शंकाओं को उठाया है और फिर उनके उत्तर दिए हैं यह प्रश्नोत्तर प्रणाली हमारी स्पष्ट भारणा बनाती है। १

# यशवन्त सिंह

यशवन्त सिंह का ग्रन्थ 'श्रृंगारिशरोमणि' संवत १८५७ वि० (सन १८०० ई०) के लगभग लिखा ग्रन्थ है। इसमें श्रृंगार रस का विस्तारपूर्ण विवेचन है। श्रृंगार को शिरोमणि मानकर उसका विवरण इसमें अच्छी तरह दिया गया है। स्थायी भाव की परिभाषा उनकी यह है—

प्रगटत रस के प्रथम ही, उपजत जौन विकार। सो थाई तासों कहत, नवधा नाम प्रकार।।

उत्पन्न होते हुए रस के प्रथम जो विकार प्रकट हो वह स्थायी भाव है। वास्तव में 'स्थायी भाव प्रकट हुआ', यह कहना कठिन है, वह तो संचारी भावों, अनुभावों के रूप में ही प्रकट होता है; और प्रकट होना ही रस की स्थित है, अतः उसके पहले 'प्रकट हुआ' नहीं कहा जा सकता, उसकी आन्तरिक अनुभूति हो सकती है। रित के दो भेद—श्रवण और दर्शन—इन्होंने माने हैं। इसमें उद्दीपन का वर्णन भी विस्तारपूर्वक हुआ है। नायक के सहायक नर्भ, सचिव, आदि के अनेक भेद जैसे व्याकरणी, नैयायिक, पूर्वमीमांसक, उत्तरमीमांसक; वेदान्ती, योगशास्त्री, ज्योतिषी, सामु-द्रिकी, वैष्णव, शैव, आरण्य, तीर्थाश्रयी, पौराणिक आदि माने गए हैं जो अपने अपने सिद्धान्तों के अनुकूल प्रेम की बातें बताते हैं।

## रामसिंह

हिन्दी काव्यशास्त्र के भीतर रस-संप्रदाय में देव के बाद हमें महत्वपूर्ण विचार राम-सिंह के 'रसिनवास' प्रन्थ में मिलते हैं। इसका रचना-काल सं०१८३६ (१७८२ ई०) हैं। इसमें रसानुकूल मनोविकारों को ही भाव की संज्ञा दी गई हैं। हास्य रस के निरूपण में रामसिंह ने महत्वपूर्ण योग दिया हैं। हास्य के स्थायी सहता के दो भेद स्विनष्ठ और परिनष्ठ इन्होंने माने हैं और इनमें से प्रत्येक के छः भेद—मुसुकानि, हँसिनि, विहसिन, उपहसिन, अपहसिन और अतिहसिन—कहे हैं। इनमें प्रथम दो उत्तम, द्वितीय दो मध्यम तथा अन्तिम दो अधम हैं। रामसिंह ने भानुदत्त की 'रसतरंगिणी' के अनुसार मायारस का भी निरूपण किया है जिसका स्थायी भाव मिथ्या ज्ञान है। वास्तव में शान्त को छोड़कर सभी रस माया रस ही माने जाने चाहिए, क्योंकि इनका संबंध प्रवृत्ति से हैं। ऐसी दशा में माया रस की अलग स्थापना करना उचित नहीं ठहरता।

रामसिंह ने रस के आधार पर काव्य-कोटि-निर्णय भी किया है। यह निर्णय व्वनि-सिद्धांत में निरूपित काव्य-कोटि के समान महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर इन्होंने काव्य की तीन कोटियाँ निर्धारित की हैं—अभिमुख, विमुख और परमुख। जिसमें रस की निष्पत्ति हो, वह काव्य

१. विश्वेष विवरण के लिए देखिए—हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ १४४।
 २. श्रुंगार श्रिरोमणि, १-८।

रसाभिमुख है, इसमें प्रमुखतः रस-निरूपण होता है। जिसमें रस का पूर्ण अभाव हो, वह काव्य रसिवमुख, परन्तु जिसमें रस नहीं, वरन भाव, अलंकार, रीति आदि की प्रधानता हो, वह परमुख है। परमुख के दो प्रधान भेद हैं—(१) अलंकारमुख, (२) भावमुख। इस प्रकार यह कोटि-निर्णय 'काव्यप्रकाश' की ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और अव्यंग्य के समान है।

देव की भाँति रामसिंह ने भी लौकिक और अलौकिक दो भेद रस के किए है और श्रृंगा-रादि को लौकिक रसों मे परिगणित किया है। रामसिंह का स्थान रस-संप्रदाय में महत्वपूर्ण है। इनका अधिकांश विवेचन भानुदत्त की 'रसतरंगिणी' के आधार पर हुआ है।

#### पद्माकर

महाकिव पद्माकर का रस पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रन्थ 'जगतिवनोद' है जो जयपुर सूर्यवंशी कछवाहे राजा प्रतापिसह के पुत्र जगतिसह की आज्ञा से रचा गया था। रचना-काल सन १८१० ई० (सं०१८६७वि०) के लगभग है। 'जगतिवनोद' रसराज के समान ग्रन्थ है जिसमें शास्त्रीय विवेचन नहीं, वरन अत्यन्त सुन्दर उदाहरणों का महत्व है। पद्माकर ने युग की परिपाटी के अनुसार रीति पद्धित पर लिखा है, पर वास्तव में है वे किव ही और प्रमुखतया उनकी देन रीतिकाव्य के क्षेत्र में समझनी चाहिए।

## बेनी प्रवीन

इसी परंपरा का ग्रन्थ बेनी प्रवीन कृत 'नवरसतरंग' है जो १८७४ वि० (सन १८१७ ई०) में आश्रयदाता नवलकृष्ण के लिए रचा गया। इसका उल्लेख 'नवरसतरंग' के इन दोहों में हुआ है—

> समय देखि दिग दीप युत, सिद्धि चन्द्र बल पाइ। माघ मास श्रीपंचमी, श्रीगोपाल सहाइ।। नवरस में ब्रजराज नित, कहत सुकवि प्राचीन। सो नव रस सुनि रीझिहै, नवलकृश्न परवीन।।

इस ग्रन्थ में लक्षण दोहा, बरवै छन्दों में तथा उदाहरण सबैया और मनहरण छन्दों मे है। इसमें ऋंगार और नायिका-भेद का वर्णन अधिक विस्तार से है। अन्य रसों का वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त है। लक्षण स्पष्ट और उदाहरण बड़े सरस और मनोमोहक है। 'नवरसतरंग' अपने काव्य-सौन्दर्य के कारण ही अधिक प्रसिद्ध है।

# रसिक गोविन्द

रिसक गोविन्द वृन्दावन वासी महात्मा हरिदास के गद्दी शिष्य थे। इनका कविता-काल सन १७९३ से १८३३ ई० तक (सं० १८५०-१८९० वि०)माना जाता है। इनके बनाए नौ ग्रन्थों का पता चलता है जिनमें अधिकांश कृष्ण-भिक्त संबंधी है। एक ग्रन्थ 'रिसक गोविन्दा-नन्दघन' में काव्यशास्त्र विषयक सामग्री है। 'रिसकगोविन्दानन्दघन' की रचना सं० १८५८ वि०

१. देखिए भानुदत्त कृत रसतरंगिणी की छठवीं और सातवीं तरंगें।

(सन १८०१ ई०) में हुई थी। इसके अन्तर्गत अलंकार, गुण, दोष, रस तथा नायक-नायिकाओं का बड़ा विशद वर्णन है। इनमें लक्षण व्रजभाषा में तथा उदाहरण सरस व्रजभाषा पद्य में हैं। प्रश्नोत्तरों द्वारा काव्यशास्त्र संबंधी अनेक शंकाओं का समाधान किया गया है। लक्षण और उदाहरण दोनों में ही संस्कृत के ग्रन्थों से किए लक्षण-उदाहरणों के अनुवाद से हैं, और बीच-बीच में ग्रन्थकर्ता का मत देकर अपने निजी विचार रिसक गोविन्द ने दिए हैं। प्रमुखतया इस ग्रन्थ के आधारमूत 'नाट्यशास्त्र', 'अभिनवभारती', 'ध्वन्यालोक', 'काव्यप्रकाश', 'साहित्य दर्पण' आदि हैं। प्रधानतया ये रसवादी लेखक है और 'रिसकगोविन्दानन्द घन' १९ वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रन्थों में है।

## नवीन कवि

नवीन किव ने सं० १८९९ वि० (सन १८४२ ई०) में नाभानरेश मालवेन्द्रदेव सिंह की आजा से 'रंगतरंग' नामक रस-ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें नायिका-भेद, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तथा रस का वर्णन है। सभी रसों का वर्णन है, परन्तु प्रधानतया श्रृंगार और वीर रसों का अधिक सुन्दर है। इस ग्रन्थ के उदाहरण अत्यन्त कवित्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार २० वीं शताब्दी के प्रारंभ तक नायिका-भेद और प्रमुखतया श्रृंगार-वर्णन की प्रवृत्ति रही। इसके बाद भी, ग्वाल, चन्द्रशेखर बिहारीसरन आदि के ग्रन्थ रस पर लिखे गए ज़ो कि बीसवीं शताब्दी में आई रीतिशास्त्रीय परंपरा के उदाहरण है।

### न. व्यति-सम्प्रदाय

संस्कृत के काव्यशास्त्र के अन्तर्गत घ्विन की सबसे अधिक शास्त्रीय व्याख्या हुई। घ्विनि सिद्धान्त काव्य-शास्त्र संबंधी समस्याओं की प्रौढ़ चिन्तना का परिणाम है और अनेक दृष्टियों से यह बड़ा व्यापक और पूर्ण सिद्धान्त है जिसने अपने अन्तर्गत काव्य की लगभग सभी विशेषताओं को स्वीकार कर लिया। घ्विन की काव्यात्मा के रूप में चर्ची सबसे पहले किसने की, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। परन्तु सबसे पहले व्यवस्थित रूप में घ्विन संबंधी विचारों को व्यक्त करने का श्रेय आचार्य आनन्दवर्धन को है। आनन्दवर्धन के अनुसार यह पूर्व प्रतिष्ठित सिद्धान्त था जो समय के बीतने पर लुप्त हो गया था, और जिसे उन्होंने सहृदयों के लिए फिर से प्रतिपादित किया था। 'घ्वन्यालोक' में स्पष्ट कहा गया हैं:—

> काव्यस्यात्मा घ्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्व-स्तस्यामावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये। केचिद्वाचां स्थितिमविषये तत्वमूचुस्तदीयं।। तेन बूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्।।१<sup>१</sup>।।

काव्य में ध्विन की प्रेरणा व्यांकरण के स्फोटवाद से प्राप्त हुई। स्फोट पूर्ववर्ती वर्णों के अनुभव से युक्त संस्कार के आधार पर अन्तिम वर्ण के अनुभव द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति है—पूर्वपूर्ववर्णानुभवाहितसंस्कारसचिवेन अन्त्यवर्णानुभवेन अभिव्यंज्यते स्फोटः। क्रम क्रम से उच्चिति होते हुए वर्णों के अर्थ का वाचक पहला है या इसरा या तीसरा, यह कहना कठिन है। अन्तिम

वर्ण के उच्चरित होने पर अर्थ की अभिज्यक्ति होती है, पर अकेले नहीं। जब पूर्वगामी वर्णों का कम विद्यमान होता है तभी अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि कम से उच्चारित होते हुए वर्ण उच्चारणोपरान्त नष्ट होते रहते हैं। समुच्चय का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। अतः वर्णों के साथ पूर्वोच्चारित वर्णों के संस्कार से अर्थ का प्रस्फुटन होता है। यही स्कोट कहलाता है। इस प्रकार स्फोट को प्रकट करनेवाला वर्णों का उच्चारण ध्विन है। जिस प्रकार वर्णों के अलग अलग उच्चारण से अर्थ प्रकट नहीं होता उसी प्रकार काव्य में सामान्य वाच्यार्थ से उसका मर्मस्पर्शी अर्थ प्रकट नहीं होता। यह अर्थ व्यंजना द्वारा प्राप्त होता है। इस अर्थ को वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के बाद प्रकट करने वाली शक्ति व्यंजना है। व्यंग्यार्थ की विशेषता की स्थित ध्विन द्वारा ही प्राप्त होती है। यह ध्विन एक प्रकार का अनुरणन है। घंटे पर चोट करने से जैसे टंकार के बाद मधुर झंकार कमशः निकलती है वैसे ही सहदय के मन में किसी उक्ति के उपरान्त एक से एक मधुर अर्थ उद्भासित होता है। वह झंकार की ध्विन के समान है—एवं घंटानादः स्थानीयः अनुरणनत्मोपलक्षितः व्यंग्योप्यर्थः ध्विनरिति व्यवहृतः (ध्वन्यालोक लोचन, पृ० ४७)। ध्विन शब्द प्रमुखतया ऐसे काव्य के लिए व्यवहृत हुआ है जिसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता है। आचार्य आनन्दवर्धन ने लिखा है—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स घ्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥–घ्वन्यालोक, १–१३ ।

इसी प्रकार आचार्य मम्मट का भी कहना है—वाच्यातिशयिन व्यंग्ये घ्विनः तत्काव्य-मृत्तमम्। घ्विन-सिद्धान्त के द्वारा रसानुभव की प्रिक्रिया संबंधी एक समस्या हल हुई है। हम शोक, हँसी, प्रेम आदि शब्द कहकर किसी को शोकित, हास्ययुक्त या प्रेम से ओतप्रोत नहीं बना सकते हैं, पर जब वर्णित परिस्थितियों द्वारा रस की व्यंजना होती है, तब उसकी स्थिति भी स्पष्ट और महत्वपूर्ण हो जाती है। काव्य की आत्मा घ्विन है, इसे माननेवाले सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए भी आनन्दवर्धन और अभिनव गुप्त ने वस्तुतः रस को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है।

१. क्रमेणोच्चार्यमाणेषु वर्णैं व्वर्थस्य वाचकः। आदिमः कि द्वितीयः कि तृतीयः कि तथान्तिमः॥ प्रत्यायकत्वशक्तिस्तु कस्मिन्नेतेषु वृश्यते। स वर्णव्यंजनद्वारा तमर्थव्यंजयेत्स्फुटम्॥ स व्वतिः स्कोट इत्यत्र शाब्दिकः परिभाष्यते॥—भाव प्रकाशन, ६, पृष्ठ १७६।

२. काव्य प्रकाश।

३. कान्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा। कौंचद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः॥—श्वन्यालोक, १-५। स एवेति प्रतयमानमात्रेपि प्रकान्ते तदीय एव रस ध्वनिरिति मन्तव्यम्। इतिहासबलात् प्रकान्त वृत्तिग्रन्थबलाच्व। तेन रस एव वस्तुत आत्मा, वस्त्वलंकारध्वनी तु सर्वथा रसं प्रतिप्रयंवस्थेते इति वाच्यादृत्कृष्टौ तौ इत्यभिप्रायेण ध्वनिः।

ध्विन-सिद्धान्त की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत रस-ध्विन का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। वस्तु, अलंकार, ध्विनयाँ रस के सहायक के रूप में ही महत्वपूर्ण है। शब्द-शिक्तयों — अभिघा, लक्षणा और खंजना में व्यंजना का व्यापार पूर्ववर्ती दो शिक्तयों पर आश्रित रहता है। अतः ध्विन के दो भेदों — अभिघामूला खौर लक्षणामूला — के भी दो भेद हैं — १. संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्विन और २. असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्विन। असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्विन के भीतर रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावाद्य, भावसंधि, भावशान्ति और भावश्वलता है। संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्विन में अलंकार और वस्तु ध्विनयाँ है। उपर्युक्त ध्विन अथवा व्यंग्यार्थ-प्रधान काव्य को उत्तम कोटि का माना गया है, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य है जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान न होकर गौण रहता है और तीसरा चित्र-काव्य है जिसे 'अवर काव्य' कहा गया है। इसमें व्यंजना नहीं, वरन अन्य प्रकार का चमत्कार रहता है। संक्षेप में यही ध्विन-सिद्धान्त की रूपरेखा है।

ध्वनिकार के सिद्धान्त का खूब खण्डन-मण्डन हुआ। पहले तो प्रतिहारेन्द्रराज भटट-नायक, धनंजय और धनिक ने इसका खण्डन किया। परन्तु अभिनवग्प्त ने इनके द्वारा ध्वनि-सिद्धान्त के ऊपर एकत्र किए हुए कुहरे को अपनी प्रतिभा के सूर्य और तर्क के प्रभंजन से दूर कर, इसकी सुदृढ़ प्रतिष्ठा की। उनका 'ध्वन्यालोक-लोचन' काव्यशास्त्र के अन्तर्गत अत्यन्त महत्व-पूर्ण ग्रन्थ है जिसमें 'ध्वन्यालोक' की टीका के साथ-साथ समस्त शंकाओं का समाहार किया गया है। घ्वनि-सिद्धान्त का पुनः खण्डन करके कुतक ने वक्रोक्ति और महिम भट्ट ने अनुमिति सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा की। कुंतक ने 'वकोक्तिजीवितम्' में ध्वनि को वकोक्ति के अन्तर्गत माना . है और महिम भट्ट ने अपने 'व्यक्ति-विवेक' में व्यंजना को अनुमान ही माना है और सिद्ध किया है कि घ्वनि नहीं, वरन काव्यानुमिति ही रसानुभृति में सहायक होती है। इस काव्यानुमिति . या अनुमान-सिद्धान्त का जोरदार खण्डन मम्मट ने अपने 'काव्यप्रकाश' में किया और रस ए ंघ्वनि की सर्वोत्कृष्ट महत्ता स्थापित कर दी। 'काव्यप्रकाश' में बड़ी योग्यता और गंभीरता के साथ ध्वनिसिद्धान्त का स्वरूप प्रकट हुआ और हम आगे देखेंगे कि हिन्दी के ध्वन्याचार्यों ने प्रमुखतया 'काव्यप्रकाश' का आघार ग्रहण किया है। 'साहित्य दर्पण' और 'रसगंगाधर' दोनों ही ग्रन्थों में रस और घ्वनि की महत्ता स्थापित रही, यद्यपि इनमें समस्त काव्यांगों का विवेचन हैं। 'रसगंगा-घर' में पंडितराज ने व्वनिकार के द्वारा प्रस्तृत तीन भेद--उत्तम, मध्यम और अवर को, जिनमें गुणीभूत काव्य को मध्यम कोटि का माना गया है, स्वीकार नहीं किया तथा एक और श्रेणी, उत्तमोत्तम, की स्थापना की। इनके अनुसार गुणीभूतव्यंग्य भी उत्तम काव्य के अन्तर्गत है। इस प्रकार ध्विन-सिद्धान्त की स्थापना बड़े खण्डन-मण्डन के उपरान्त हुई और हिन्दी के प्रमुख रीतिशास्त्रियों ने भी इसका निरूपण किया।

# हिन्दी के ध्वन्याचार्य

हिन्दी काव्यशास्त्र के अन्तर्गत घ्वनि का निरूपण करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कुलपति मिश्र हैं। केशव, चिन्तामणि, भूषण, मतिराम, तोष आदि ने रस ब्रीट अलंकारों की चर्चा करते हुए भी घ्वनि का वर्णन नहीं किया।

# कुलपति सिश्च कृत 'रस-रहस्य'

कुलपित आगरे के रहने वाले माथुर चौबे तथा भूषण के समकालीन थे। इनके पिता

का नाम परशुराम था और कूर्मवंशी राजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह के लिए इन्होंने 'रस-रहस्य' की रचना की। 'रस-रहस्य' का रचना-काल सं० १७२७ वि० (सन १६०० ई०) है। अपने आश्रय-दाता से यह आदेश पाकर कि देववाणी में किवता-संबंधी जो विचार है, उन्हें भाषा में लिखी जिससे उसका मर्म समझा जा सके, कुलपिंत ने मम्मट के मत का सार अपने ग्रन्थ 'रस-रहस्य' में प्रकट किया। ' 'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' के आधार पर काव्य की परिभाषाएँ देकर उनकी विवेचना करने के साथ कुलपिंत ने काव्य का निजी लक्षण भी इस प्रकार दिया—

जग ते अद्भुत सुख सदन, सब्दर अर्थ कवित्त। यह लच्छन मैंने कियो, समझि ग्रन्थ बहु चित्त।।

उसके बाद प्रथम वृत्तान्त में व्विन के आधार पर काव्य-पुरुष का रूप स्पष्ट करते हुए कुलपित ने लिखा है कि शब्दार्थ उसका शरीर और व्यंग्य उसका प्राण है। गुण और अलंकार आभूषण है तथा दोष दूषणों के समान है। इस प्रकार व्यंग्य प्रधान उत्तम काव्य; व्यंग्यवाच्य-. समान मध्यम काव्य तथा व्यंग्यहीन शब्द अर्थ की विचित्रता से युक्त अवर काव्य होता है।

'रस-रहस्य' के दूसरे वृत्तान्त में शब्दार्थ-निर्णय है। जो सुना जाय वह शब्द और जो समझ में आवे वह अर्थ है। वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्दों का वर्णन तथा तात्पर्य वृत्ति का भी संकेत इस ग्रन्थ में किया गया है। ध्वनि के विचित्र भेदों के अन्तर्गत भावों का वर्णन है। स्थायी भाव जिनके द्वारा प्रकट हों वे विभाव हैं और जो दूसरों पर स्थायी भाव प्रकट करें वे अनुभाव हैं तथा सब रसों में संगरण करने वाले संवारी भाव हैं। कुलपित की परिभाषाएँ प्रामाणिक हैं और इन्होंने एक-एक करके समस्त रसों का वर्णन किया है। इनका रौद्र रस का वर्णन युद्ध वीर का सा है। कुलपित ने रौद्र और युद्धवीर का भेद बताते हुए कहा है—

समता की सुधि है जहाँ सुहै जुद्ध उत्साह। जह भूले सुधि सम असम, सुहै कोध निर्वाह।

यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह बात सत्यहैं कि समान के साथ उत्साह का भाव होता है जो वीरता से संबंधित हैं और असमानता में कोध का। रसध्विन के बाद भावध्विन तथा अन्य रूपों का विस्तार से वर्णन हुआ है। तीसरे वृत्तान्त में उत्तम और चतुर्थ वृत्तान्त में मध्यम काव्य का वर्णन है। पाँचवें में काव्य-दोष, छठें में गुण तथा सातवें और आठवें में अलंकारों का वर्णन किया गया है। लक्षण अधिकांशतः दोहों और उदाहरण कित्त-सवैयों में हैं। कुलपित के विचार प्रौढ़ और प्रामाणिक है। पर कोई नवीनता देखने को नहीं मिलती।

## देव कृत 'काव्यरसायन'

कुलपित के बाद रीतिकाव्य के प्रसिद्ध किव और रसाचार्य देव ने ध्वनि पर 'काव्यरसायन'

१. रस-रहस्य, १, ११-१२।

२. वही, १, १६।

३. वही, २, १४५।

ग्रन्थ लिखा है। यह ध्विन-सिद्धान्त का ही निरूपण करने वाला ग्रन्थ है, यखिप उसमें प्रधानतया रस का महत्व ही स्पष्ट है। 'काव्यरसायन' में ध्विन के साथ रस, गुण, अलंकार और छंद का भी विवेचन है। देव के 'काव्यरसायन' का आधार 'काव्यप्रकाश' नहीं, वरन 'ध्वन्यालोक' जान पड़ता है। इन्होंने तात्पर्य वृत्ति का भी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के साथ वर्णन किया है। देव के विचार से शब्दार्थमय काव्य कामधेनु हैं जिसका दूध रस है और आनन्द माखन हैं। अधिकांश आचार्यों ने काव्यपुरुष का रूपक बाँधा है, पर देव ने कामधेनु का रूपक बाँधकर अपनी मौलिकता प्रकट की है। लक्षण के विवेचन के प्रसंग में देव ने प्रयोजनवती के दो भेद शुद्ध और मिश्रित किए हैं। गौणी को इन्होंने मीलित नाम दिया है, जो नया है। शुद्धा के साथ मीलित शब्द अधिक उपयुक्त जान पड़ता है,शेष भेद परंपरागत रूप में है। देव ने वृत्तियों के शुद्ध भेदों के अतिरिक्त संकीणें या सूक्ष्म भेद भी किए हैं, जिनमें अभिधा में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना; लक्षणा में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और व्यंजना में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के ए में हैं। इसके साथ ही साथ इन वृत्तियों के मूल भेदान्तर भी बताए हैं। अमिधा के जाति, किया, गुण, यदृच्छा, लक्षणा के कार्य-कारण, सदृशता, वैपरीत्य, आक्षेप तथा व्यंजना के वचन, किया तथा स्वर-चेष्टा मूल भेदान्तर है। तृतीय प्रकाश में रस का निरूपण है जो महत्वपूर्ण है।

देव के विचार से रस-युक्त शब्द घने काले बादलों के समान है जो अमोध अर्थ रूपी जल की वर्षा करते हैं। रस का आनन्द बिना यत्न के नहीं रहता। जैसे बहुमूल्य रत्न को यत्न से रक्खा जाता है और गुण से पिरोकर निपुण के हृदय को अलंकृत करता है, वैसे ही रस भी है। रस भावों के वश में हैं और किवता शब्दार्थ के! शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। देव के विचार से प्राचीन विद्वान रस को नव भेदीं में और खुनिन उसे तीन भेदों में वर्णन करते हैं। देव कहते हैं कि संसार नव रसों से युक्त है, उनमें मुख्य प्रगार हैं जिसमें नायक-नायिका प्रधान हैं—

र्श्यगार को देव ने निर्मल, शुद्ध और अनन्त प्रकाश के समान माना है जिसके अन्तर्गत अन्य रस पक्षियों के सदृश उड़ उड़ कर भी उसका अन्त नहीं पाते। यह विचार भोज की घारणा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। रस के अलग-अलग वर्णन के बाद देव ने रस-दोषों का भी वर्णन किया

१. काव्यरसायन, १-३।

२. वही, ३-२८।

३. वही, ३-३०।

४. वही, ३, ३२

है तथा नवरस की विविध वृत्तियों का विवेचन भी । श्रृंगार का अलग से विस्तृत वर्णन देव ने किया है और उसी के साथ नायिका-भेद का भी वर्णन हुआ है ।

देव ने अभिया और व्यंजना दोनों का ही महत्व प्रदर्शित किया है और प्राचीन एवं नवीन आचार्यों के मतों को देते हुए लिखा है—

> अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। अधम व्यंजना रस कुटिल, उलटी बहत नवीन।।

अपनी भावना उनकी अभिधा के पक्ष में ही प्रकट होती है जिसमें रस का स्वाभाविक, सहज, स्वच्छंद, निर्बाध वर्णन हो। व्यंजना से रस कुछ कुटिल रूप में आता है। पर देव का यह मत ध्वनि-सिद्धान्त के पूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ समीचीन नहीं कहा जा सकता।

सातवें, आठवें और नवें प्रकाशों में गुण और अलंकारों का तथा दशम और एकादश प्रकाश में छन्दों का वर्णन है। गुण का वर्णन देव ने रीति कहकर किया है। इस प्रकार 'काव्य-रसायन' में देव के रस और ध्वनि पर प्रौढ़ एवं महत्वपूर्ण विचार देखने को मिलते है।

# सूरति मिश्र

सूरित मिश्र आगरे के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। काव्यशास्त्र पर इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे. जैसे 'अलंकारमाला', 'रसरत्नमाला', 'काव्यसिद्धान्त', 'रसरत्नाकर', 'सरसरसं', 'जोरा-वर प्रकाश' आदि हैं। इसके अतिरिक्त 'रसग्राहकचिन्द्रका' 'रिसकप्रिया' की टीका है जिसे इन्होंने जहानाबाद के नवाब नसीखल्ला के कहने पर सं० १७९१ वि० में लिखी। 'जोरावर प्रकाश', 'रिसकप्रिया' की दूसरी टीका है जो १८०० वि० (१७४३ई०) में जोबपुर नरेश जोरावर सिंह के लिए लिखी गई। 'अमरचिन्द्रका' सूरित मिश्र द्वारा लिखी गई 'सतसई' की टीका है। इनकी 'वैताल-पर्वासी' १८ वी शताब्दी के हिन्दी गद्य का नमूना है जिसे पहला उपन्यास माना जा सकता है। 'रसरत्नाकर' सं० १७६८वि० (१७११ ई०) का लिखा श्रृंगार व नायिका-भेद का ग्रन्थ है। घ्विन का वर्णन करने वाला इनका ग्रन्थ 'काव्य-सिद्धान्त' हैजिसमें 'काव्य प्रकाश' के आधार पर काव्य का विवेचन और घ्विन का निरूपण है। काव्य की इन्होंने अपनी निजी परिभाषा प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है—

बरनन मनरंजन जहाँ, रीति अलौकिक होइ। निपुन कर्म कवि को जु तिहिं, काव्य कहत सब कोइ।।

किव का वह निपुण कर्म जिसमें अलौकिक रीति से मनोरंजक वर्णन हो, काव्य है। यह बड़ी व्यापक परिभाषा है जो किसी भी सिद्धान्त विशेष से संबंध नहीं रखती। ग्रन्थ में काव्य-प्रकरण-प्रयोजन, शब्दार्थ तथा शब्द-शिक्तयों, दोष, गुण, अलंकार आदि का वर्णन प्रमुखतया 'काव्य प्रकाश' के आधार पर है। अन्त में छन्दों का भी वर्णन है। काव्यशास्त्र के सभी अंगों पर प्रकाश डालने वाला यह एक प्रामाणिक ग्रन्थ है।

१. काव्यरसायस, ६, ७२

# कुमारमणि भट्ट

कुमारमणि भट्ट वत्सगोत्री तैलंग ब्राह्मण हरिवल्लभ जी के पुत्र थे जो कि प्रसिद्ध सप्त-शतीकार गोवर्षनाचार्य के छोटे भाई वल्लभ जी की छठ ों पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। कुमारमणि संस्कृत के अच्छे विद्वान और किव थे। इनका लिखा ग्रन्थ 'रिसक-रसाल' कांकरौली से छपा है। यह काव्यशास्त्र का अच्छा ग्रन्थ है और 'काव्य प्रकाश' के आधार पर लिखा है। रचना-काल सं० १७७६ वि० (१७१६ ई०) है। 'काव्यप्रकाश' के अनुसार ही इसमें काव्यप्रयोजन, कारण, भेद, शब्दशक्ति, रस, नायिका-भेद आदि का वर्णन है। बीच-बीच में कहीं-कहीं गद्य में व्याख्या भी दी है जो इनके लक्षण और उदाहरण को स्पष्ट करती है।

## श्रीपति

श्रीपित मिश्र कालपी नगर के रहने वाले ब्राह्मण थे। इनके द्वारा रिचत 'काव्य-सरोज' काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थों में है। इसके अतिरिक्त श्रीपित ने 'किविकुल कल्पद्रुम,' 'रस-सागर,' 'अनुप्रास-विनोद,' 'विक्रम विलास', 'सरोज लितका,' 'अलंकार गंगा' आदि ग्रन्थ लिखे हैं। 'काव्यसरोज' की रचना संवत १७७७ वि० (सन १७२० ई०) में हुई थी। 'काव्य सरोज' 'काव्य प्रकाश' के आधार पर है। काव्य की परिभाषा श्रीपित ने यह दी है —

> शब्द अर्थ बिनु दोष गुन, अलंकार रसवान। ताको काव्य बलानिए, श्रीपति परम सुजान।।

काव्य का प्रस्फुटन प्रतिभा, निपुणता, लोकशास्त्रज्ञान और अभ्यास से होता है। निपुणता श्रीपित के विचार से वह कुशलता है जिसके द्वारा उसे शब्द और शब्दार्थ का तुरंत भान हो जाय। तर्क की नई सूझ प्रतिभा है। शक्ति, निपुणता और प्रतिभा—ये तीन रूप श्रीपित ने सामान्यतया कहीं जाने वाली प्रतिभा के कर दिए है और इस प्रकार श्रीपित के विचार से काव्य के छः कारण हो जाते हैं। श्रीपित ने उत्तम, मध्यम और अधम इन तीन काव्य-भेदों में घ्विन, गुणीभूत व्याग्य और अवर या चित्र काव्य का विवेचन किया है, जिसमें कोई नवीनता नहीं।

'काव्य सरोज' के चतुर्थ और पंचम दल दोष-वर्णन में लगे हैं। इसकी विशेषता इस बात में हैं कि इसमें श्रीपित ने हिन्दी के प्रसिद्ध किवयों—जैसे केशव, ब्रह्म, सेनापित आदि—की रचनाओं में दोष दिखाए है। आठवें, नवें दलों में काव्य-गुणों तथा दसवें, ग्यारहवें और बारहवें दलों में अलंकारों के वर्णन हैं। तेरहवें दल में रसों का वर्णन हैं जिसमें नाट्यशास्त्र का भी आधार लिया गया है।

## सोमनाथ

जयपुर नरेश महराज रामसिंह के मंत्र-गुरु छिरौरा वंश के माथुर ब्राह्मण तथा नरोत्तम मिश्र के वशंघरों में से सोमनाथ थे। ये नीलकंठ मिश्र के पुत्र गंगाघर के छोटे भाई थे। इन्होंने भरतपुर के महाराज बदनसिंह के किनष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के लिए 'रसपीयूषनिधि' नामक ग्रन्थ बनाया जिसकी रचना संवत १७९४ वि० (सन १७३७ ई०) में हुई। इस विस्तृत ग्रन्थ में काव्यलक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द-शक्ति, घ्वनि, माव रसरीति, गुण, दोष तथा छन्द का वर्णन है। 'रसपीयूषनिधि' काव्यशास्त्र पर एक पूर्ण ग्रन्थ है। प्रथम पाँच तरंगों में छन्दों का वर्णन है। छठवीं तरंग में सोमनाथ ने कविता की परिभाषा इस प्रकार दी है —

> सगुन पदारथ दोष बिन, पिंगल मत अविरुद्ध। भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित्त कहि बुद्ध।।

काव्य की यह धारणा मम्मट के आधार पर है। काव्य-प्रयोजन भी ऐसे ही हैं। ये ध्विनवादी है और काव्य का प्राण व्यंग्य ही मानते हैं। सोमनाथ ने लिखा है—

व्यंग प्राण अरु अंग सब, शब्द अरथ पहिचान। दोष और गुण अलंकृत, दूषणादि उर आनि।।

इस प्रकार शब्द-शक्ति और भेदों का वर्णन इसमें विस्तार के साथ किया गया है। रस और भावघ्विन के भीतर रसों एवं भावों का विशद वर्णन है। उन्नीसवीं तरंग में गुणीभूत . व्यंग्य के आ रूपों का तथा बीसवीं तरंग में दोषों का वर्णन है। लक्षण और उदाहरण पूर्ण स्पष्ट हैं। इक्कीसवी तरंग में गुणों और बाईसवीं में अलंकारों का वर्णन करते हुए यह ग्रन्थ समाप्त किया गया है। काव्यशास्त्र पर यह एक बृहत ग्रन्थ है।

#### भिखारीदास

रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य किव दासजी प्रतापगढ़ के ट्योंगा गाँव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुपालदास था। दासजी ने 'रससारांश', 'छदार्णव पिंगल', 'काव्यनिर्णय', 'श्रृंगारनिर्णय' नामक ग्रन्थ काव्यशास्त्र पर लिखे। काव्यशास्त्र की दृष्टि से सब से प्रौढ़ और प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्य-निर्णय' है जिसमें घ्वनि का विवेचन और रस, अलंकार, गुण, दोष आदि का वर्णन है। यद्यपि इन्होंने समस्त विषयों पर लिखा है, पर ये मम्मट के द्वारा 'काव्यप्रकाश' मे प्रतिपादित घ्वनि-सिद्धान्त के अनुयायी है। 'काव्यनिर्णय' में दास ने सबसे पहले काव्य-प्रयोजन पर विचार किया है। काव्य-कारण में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि व्युत्पत्ति और अभ्यास रथ के दोनों पहियों के समान है जिनके बिना रथ नहीं चल सकता, प्रतिभा सारथी चाहे कितना बली क्यों न हो। दासजी के विचार से रस कविता का अंग, अलंकार आभूषण, गुण रूप-रंग तथा दोष कुरूपता है। 'यद्यपि दासजी ने स्पष्ट नहीं कहा, पर वे काव्य की आत्मा घ्वनि मानते है, ऐसा जान पड़ता है। दूसरे उल्लास में पदार्थ-निर्णय है। अभिया शक्ति और वाच्यार्थ का भी दासं ने विस्तार से वर्णन किया है और लक्षणा,व्यंजना का भी विस्तृत विवेचन है। इनके लक्षण संकेतपूर्ण है, पर है स्पष्ट। इनके उदाहरण सुन्दर है।

दास ने लिखा है कि व्यंजना या तो अभिया पर आश्रित रहर्त है या लक्षणा पर। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ पात्र के समान हैं जिन पर व्यंग्यार्थ रूपी जल टिकता है। इस प्रकार अभिवामूला और लक्षणामूला ये दों व्यंजना के भेद हैं। इसके बाद अलंकार मूल और रसांगों का वर्णन दास जी ने किया है। इसके भीतर रस, भाव, भावाभास, भावशान्ति, भावसंधि, भावोदय आदि

१. काव्य-निर्णय, प्रथम उल्लास, १६ वाँ छन्द ।

के साथ-साथ अपरांग, रसवदादि का वर्णन भी उन्होंने किया है, जिन्हे कि बहुत से आलंकारिकों ने अलंकार में रखा है। घ्वनि-भेदों का दासजी ने विस्तार से वर्णन छठे उल्लास में किया है। कुल मिलाकर ४३ प्रकार की घ्वनि का निरूपण है। सातवें उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य का वर्णन है, जो 'काव्यप्रकाश' के समान है। अष्टम उल्लास में अलंकारों का वर्णन दास ने किया है। इनका वर्गीकरण इन्होंने प्रथम अलंकार के नाम पर किया है, जैसे उपमादि, उत्प्रेक्षादि। अनेक उल्लास अलंकार-वर्णन में लगे हैं। उन्नीसवें उल्लास में गुणों का वर्णन हैं। दासजी ने गुणों को रस का सहायक और उपकारी माना है। उनका विचार हैं कि गुणों के द्वारा ही रस प्रकट होता है। २०वें उल्लास में चित्र को छोड़कर कुछ शब्दालंकारों का वर्णन हैं। इक्कीसवें में चित्रालंकार एवं वाईसवें में तुक-निरूपण हैं। तुक दास जी की निजी विवेचना है और इनके पहले किसी ने भी इसका विवेचन नहीं किया। तेईसवें उल्लास में दोष-वर्णन, चौबीसवें में दोषोद्धार के उपाय तथा पच्चीसवें में रसदोष का वर्णन हैं। दासजी के विचारों में मौलिकता चाहे न हों, पर हैं वे बड़े स्पष्ट। साथ ही इनके उदाहरण बड़े चुटोले हैं और इनकी कवित्व-प्रतिभा को स्पष्ट करते हैं।

दास के बाद जगतीं सह का 'साहित्य मुघानिघ' और रणवीरीं सह का 'कविरत्नाकर' ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें ध्विन का विवेचन हुआ है। 'साहित्य मुघानिघ' में भरत, भोज, मम्मट, जयदेव, विक्वनाथ, गोविन्द भट्ट, भानुदत्त, अप्पय दीक्षित आदि का आघार लिया गया ह। इसका उल्लेख स्वयं लेखक तो कर दिया है। ग्रन्थ की रचना सं० १८५८ वि० (सन १८०१ ई०) में हुई थी। इसमें ध्विन का वर्णन 'काव्यप्रकाश' के आघार पर ही है। लक्षणा का नाम इन्होंने कुटिला वृत्ति और अभिधा का सरला वृत्ति रखा है। इस ग्रन्थ में विवेचन साघारण है, अधिकांश लक्षण स्पष्ट है और अनुवाद से लगते है। रणधीरींसह का 'काव्यरत्नाकर,' 'काव्यप्रकाश' और 'चन्द्रालोक' के आधार पर है। इस ग्रन्थ को लिखने में कुलपित के 'रसरहस्य' ग्रन्थ का आदर्श सामने रखा गया है। लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने वार्ता लिखी है।

# त्रतापसाहि

ध्विन-सिद्धान्त के परिणामस्वरूप कुछ व्यंग्यार्थ प्रकाशक ग्रन्थ लिखे गए—जैसे, 'व्यंग्यार्थकोमुदी', 'व्यंग्यार्थकोमुदी' अति । इस संबंध में प्रतापसाहि की 'व्यंग्यार्थकोमुदी' प्रसिद्ध है । प्रतापसाहि का एक ग्रन्थ 'काव्यविलास' मम्मट के आधार पर काव्य का विवेचन करता है, परन्तु 'व्यंग्यार्थकोमुदी' में एक साथ नायिका-भेद, व्यंग्यार्थ और अलंकार चलते हैं । इसमें ध्विन-काव्य की महत्ता स्पष्ट होती है । उत्तम काव्य इसमें ध्विन ही मानी गई है, जैसा कि उनका विचारहें—

बिंगू जीव है कवित में, सब्द अर्थ गति अंग। सोई उत्तम काव्य है, बरनै बिंग प्रसंग।।

प्रतापसाहि ने इस ग्रन्थ में अलंकार की विचित्र घारणा प्रकट की है। उनका कथन है कि व्यंग्यार्थ और इससे पृथक जो कोई चमत्कार दिखलाई दे, वह अलंकार है।

> रस अरु बिंग दुहुन तें, जुदौ परै पहिचानि। अर्थ चमत्कृत सब्द में, अरुंकार सो जानि।।

इस प्रकार यह एक काव्य का चमत्कार प्रकट करने वाला ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की रचना १९ वीं शताब्दी ईसवी के मध्य में हुई। इनके ग्रन्थ 'काव्यविलास' का रचना-काल सं० १८८६ वि० (सन १८२९ ई०) है।

'काव्यविलास' ग्रन्थ ११३६ छन्दों में समाप्त हुआ है। इसके अन्तर्गत प्रमुखतया 'काव्य-प्रकाश' के आधार पर व्यक्ति-सिद्धान्त का निरूपण किया गया है। प्रताप सुकिव ने इसे चरखारी-नरेश विक्रमाजीत के आश्रय में लिखा था। 'काव्यप्रकाश' के अतिरिक्त अन्य आधारमूत ग्रन्थ 'काव्यप्रदीप,' 'साहित्यदर्पण,' 'रसगंगाधर,' 'चन्द्रालोक,' 'कुवलयानन्द,' 'रसमंजरी,' 'रसतरंगिणी' आदि हैं। काव्य-लक्षण, काव्य-कारण, शिक्त, काव्य-मेद आदि का वर्णन करके उत्तम काव्य के लक्षणों का वर्णन किया गया है। 'काव्यविलास'में शब्दशक्ति का विद्वत्तापूर्ण विवेचन है। संक्षिप्त व्याख्याओं में प्रतापसाहि ने लक्षणों और उदाहरणों को स्पष्ट किया है। हिन्दी के आधार पर किए गए हैं। विषय-निरूपण और स्पष्ट लक्षणों के साथ-साथ 'काव्यविलास' में उदाहरण भी अत्यन्त सुन्दर और कित्वपूर्ण हैं। इन्होंने रस का भी वर्गीकरण अभिमुख, विमुख और परमुख के रूप में किया है। 'काव्यविलास'सात प्रकाशों में समाप्त हुआ है और यह हिन्दी काव्यशास्त्र के प्रौड़ ग्रन्थों में से है।

#### रामदास

रामदास का असली नाम राजकुमार था। ये काशी और प्रयाग के बीच स्थित हरिपुर के निवासी थे। इनके गुरु का नाम नन्दकुमार था। इन्होंने 'कविकल्पहुम' या 'साहित्यसार' ग्रन्थ की रचना सं० १९०१ वि० (सन १८४४ ई०) में आगरे में की। यह ग्रन्थ काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालता है। व्वनि-सिद्धान्त को मुख्य आधार मान कर इसमें अनेक गुगो का विवेचन किया गया है। लेखक ने हिन्दी और संस्कृत के अनेक ग्रन् ों का अध्ययन करने के उपरान्त इसे लिखा है। इस ग्रन्थ में गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई—आखर अरथ अलंकृत नाना। छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना। भावभेद रसभेद अपारा। किवत दोष गुन विविध प्रकारा। —का आधार मान कर कम से काव्य-स्वरूप, काव्य-हेतु, फल, भाषाभेद (संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तया लोकभाषाएँ), काव्य-भेद, शब्दार्थ-भेद, भाव, रस, अलंकार आदि का वर्णन है। विषयों के विवेचन में रामदास की शैली बड़ी ही सरल और सुस्पष्ट हैं और प्रत्येक स्थल पर लेखक की विद्वत्ता झलकती है। दोहों में भी इनके लक्षण गद्य की भाँति स्पष्ट हैं और उदाहरण समुचित कवित्व-पूर्ण है। रीतिकाल के अन्तिम ग्रन्थों में 'कविकल्पदुम' का महत्वपूर्ण स्थान है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग के पूर्व हिन्दी रीतिशास्त्र के अन्तर्गत अलंकार, रस और ध्विन पर अनेक ग्रन्थ लिखे गए, जिनमें कुछ में तो संस्कृत के ग्रन्थों के भाव ही पूर्ण या अपूर्ण रूप में प्रकट करते हैं और कुछ में महत्वपूर्ण विचारों का प्रकाशन हुआ है। हिन्दी रीतिशास्त्र के भीतर संस्कृत काव्यशास्त्र की इन्ही उपर्युक्त तीन धाराओं का स्पष्ट प्रवाह दिखलाई देता है।

# ११. नीति तथा जीवनी साहित्य

# क. नीतिकाव्य

हिन्दी में वीर, संत, सूफी तथा श्रुंगार आदि की धाराओं की भाँति ही नीतिकाव्य की भी एक धारा आदिकाल से चली आ रही हैं.। इस धारा में समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने तथा व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति कराने के लिए देश, काल और पात्र के संदर्भ में समाज, व्यवहार, धर्म-आचार एवं राजनीति आदि विषयक विधि या निषेधमूलक नियमों का विधान किया गया है।

नीतिकाव्य के प्राचीनतम सूत्र भारतीय साहित्य के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। इसकी कई ऋचाओं में दान की महत्ता गाई गई है। ८ वें मंडल के ३३ वें सूक्त में इंद्र का एक कथन हैं जिसका अर्थ है, 'स्त्री के मन का शासन करना असंभव हैं उसकी बुद्धि छोटी होती है।' इसी प्रकार बहुत से अन्य विषयों पर भी इसमें नीतिपूर्ण सूक्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। सूक्तियों के अतिरक्त ऋग्वेद की बहुत सी आख्यायिकाएँ भी नीति और उपदेशपरक हैं। द्याद्विवेद ने अपनी 'नीतिमंजरी' में विधि-निषेधमूलक नियमों को उदाहृत करने के लिए सारी कथाएँ ऋग्वेद से ही छी हैं। इस प्रकार नीति-कथन की दोनों ही प्रधान शैलियों—सूक्ति रूप में नीति-कथन तथा किसी कहानी द्वारा उपदेश-कथन—के बीज उस आदि ग्रन्थ में वर्तमान हैं।

यह परंपरा अन्य वैदिक संहिताओं, विशेषतः अथर्ववेद संहिता, से होती हुई ब्राह्मण ओर उपनिषदों में आई है। ब्राह्मण और उपनिषद, दोनों ही नीतिपूर्ण वाक्यों, क्लोकों तथा आख्या-ियकाओं से बहुत संपन्न हैं। इनके प्रधान नीति-विषय उद्योग, नियम, मिताहार, सत्य, स्त्री, अभिनान, राजा, धर्म, दान, दया, दम, शम, विवेक, लेभ, गुरु तथा अतिथि-सत्कार आदि हैं। वेदांग के अन्तर्गत आने वाले स्मार्त सूत्र तथा उपवेद के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेद और अर्थवेद में नीतियों का और भी अधिक विकास हुआ है। सच्च पूछा जाय तो ये तीनों नीतिकाव्य की तीन शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गृह्म तथा धर्म आदि स्मार्त सूत्रों में सामाजिक, व्यावहारिक तथा आचारिक नीति है, तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य संबंधी एवं अथर्ववेद में राजा संबंधी। यह अवस्य है कि इनमें नीति की बातें साहित्य की अपेक्षा शास्त्र के अधिक निकट हैं।

संस्कृत (लैंकिक) साहित्य नीति की सूक्तियों और कथाओं की दृष्टि से बहुत संपन्न है। यों तो पुराणों, स्मृतियों, प्रबंधकाव्यों, मुक्तकों तथा कथा-साहित्य आदि सभी में इनका प्राचुर्य है, पर विशेष रूप से नीति की सूक्तियों के लिए 'महाभारत' की धौम्य-नीति, विदुर-नीति, भीष्म-नीति तथा विदुलोपास्थान तथा इनके अतिरिक्त मन्स्मृति, बृहस्पति-नीति, शौनकीय नीतिसार,

शुक्र-नीति, चाणक्य-नीति, भर्तृहरि का 'नीतिशतक', कामंदक का 'नीतिसार', गुमान का 'उपदेश शतक' तथा घुनश्याम, गनपति तथा वीरेश्वर के 'अन्योक्तिशतक' आदि प्रधान हैं और औपदेशिक कथाओं के लिए 'पंचतत्र' तथा 'हितोपदेश' प्रसिद्ध हैं।

संस्कृत साहित्य की यह परंपरा पालि में भी अक्षुण्ण रूप से मिलती हैं। यों तो पालि साहित्य धर्मप्रधान है, पर बौद्ध धर्म में आचार और व्यवहार का बहुत महत्व था, अतः इस साहित्य में विणित नीति भी जीवन के प्राप्य संभी अगों का स्पर्ध करती है। नीति की दृष्टि से पालि साहित्य के दो ग्रन्थ विशेष उल्लेख्य हैं। औपदेशिक कथाओं के लिए 'जातक' तया नीतिपूर्ण गाथाओं के लिए 'धम्मपद'।

नीति-कथन की यह उर्वर परंपरा संस्कृत और पालि से होती हुई प्राकृत तथा अपभ्रंश में आती हैं। किंतु इन दोनों ही भाषाओं के साहित्यों में उसे पूर्व प्राप्त सम्मान्य स्थान नहीं मिल सका है, यद्यपि इनके साहित्य भी नीति की दृष्टि से सर्वथा शून्य नहीं कहे जा सकते। पूर्ववर्ती साहित्यों की भाँति प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी कथात्मक तथा सूक्त्यात्मक (या उपदेशपरक) दोनों ही प्रकार की शैलियों में नीति की बाते कही गई हैं। इस प्रसंग में प्राकृत की उल्लेख्य पुस्तकें 'कथा-क्शेश प्रकरण' 'पद्म वरित्र', 'गाथासप्तश्चती', तथा 'वज्जालग्ग' एवं अपभ्रंश की 'पाहुडदोहा', 'सावय- चम्म दोहा' तथा 'उपदेशरसायन' आदि है। प्राकृत तथा अपभ्रंश सा हत्य के नीति-अंश का धर्म और आवार नीति से अपेक्षाकृत अधिक संबंध है और व्यवहार तथा समाज नीति से कम। संम- वतः जैन धर्म के निकट संपर्क के कारण ऐसा हुआ है।

प्राचीन तथा मध्यकालीन आर्यभाषा के साहित्य से रिक्थ रूप में मिली नीति-कथन की यह परंपरा आधुनिक आर्यभाषाओं में केवल हिंदी में ही उचित रूप से विकसित हो सकी है। हिंदी ने इस धारा का जीवन-रस अपने पूर्ववर्ती साहित्यों से ग्रहण किया है, पर उसे वह समग्र रूपेण नहीं ले सकी है। औपदेशिक कथाएँ, जिनका इस धारा में विशिष्ट स्थान रहा है और जो अनेक रूपों में विश्व के अनेक संपन्न साहित्यों में अपने चरण-चिह्न छोड़ चुकी हैं, हिंदी में प्रायः नहीं के बराब र हैं। इसका कारण कदाचित हिंदी के आदि तथा मध्य युगों में गद्य का अभाव है। आधुनिक काल में, आरंभ में, इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य हुए, पर साहित्य के प्रति उपयोगितावाद का दृष्टिकोण युगोंचित न होने के कारण उन्हें प्रोत्साहन न मिला। छंदबद्ध नीति-वचनों की प परा को हिंदी ने अवश्य पूरी तरह अपनाया और यह अपनाना इस सीमा तक पहुँच गया कि यह कहना तिनक भी अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि हिंदी में ऐसे किव बहुत ही कम होंगे जिनके काव्य में नीति के अंश बिल्कुल न हों।

हिंदी का नीतिकाव्य तीन रूपों में मिलता है—पहला प्रबंध काव्य के अंश रूप में, दूसरा अन्य विषयक मुक्तकों के साथ और तीसरा स्वतंत्र नीति-मुक्तक रूप में। 'पृथ्वीराजरासों, 'पदमावत', 'रामचरितमानस' तथा 'रामचदिका' आदि में यत्र तत्र बिखरे नीति-छंद पहले प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार के नीति-छंद कबीर, नानक, व्यास, तुलसी, अग्रदास, रत्नावली, गंग दादू, बिहारी के हैं और रस्निधि तथा चरनदास आदि के भिक्त या शृंगार विषयक मुक्तक संग्रहों के साथ मिलते हैं और तीसरे प्रकार के, जो हिंदी के प्रतिनिधि नीतिकाव्य है, देवीदास, रहीम, वृंद, जान, बैताल, घाष, गिरिधर, सम्मन तथा दीनदयाल गिरि आदि की रचनाओं में पाए जाते हैं।

आदिकालीन नीतिकाव्य प्रथम दो रूपों में उपलब्ध है। इतिहास के विद्यार्थी से यह बात खिपी नहीं है कि हिंदी का आदिकाल राजनीति और धर्म की दृष्टि से उथल-पुश्वल का काल था। राजनीति में युद्धों का बोलबाला था; धर्म में नाथों तथा जैनों का प्राधान्य था। इस प्रकार उस युग में जीवन की सार्थकता प्रधानतः तलवार या भिक्त के धनी होने में थी—

# 'जननी ऐसा बेटा जिनए कै सूरा कै भक्त कहाय'--आल्हखंड

तत्कालीन नीति-साहित्य भी इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उस काल के सिद्धों के जीवन में संयम का अभाव था तथा उनमें तरह-तरह के अनाचार फैल रहे थे, अतः उसे रोकने के लिए गोरखनाथ (लगभग १० सबी ई०) को चित्त की शुद्धि तथा उसे दृढ़ रखने, मन के विकारों को जीतने, ब्रह्मचर्य-पालन करने एवं नशा-सेवन न करने के संबंध में उपदेशात्मक छंद लिखने पड़े। जैनों में भी आचार और संयम की परंपरा टूट रही थी, अतः जैन कवियों को सीधे या अपने महापुरुषों की जीवन-गाथा वर्णित करने के बहाने अपने धर्म के अनुकूल उपदेश की बातें लिखनी पड़ीं। यह धर्म के क्षेत्र की बात रही। राजनीति में युद्धों और वैयक्तिक वीरता का प्राधान्य था। यहीं कारण हैं कि 'पृथ्वीराजरासों' (१२ वीं सदी ई०) एवं 'आल्हखंड' (१३ वीं सदी ई०) जैसे प्रबंध काव्यों में स्थान-स्थान पर वीरत्व का पाठ पढ़ाया गया है। 'आल्हखंड' की प्रसिद्ध पंक्ति— 'बिरस अठारह क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार।'—तत्कालीन वीरता और युद्ध में मर मिटने में ही जीवन की सफलता मानने की भावना की चरम परिणति प्रदर्शित करती है।

किंतु आदिकाळीन हिंदी साहित्य में प्राप्त नीतिकाव्य प्रायः आनुषंगिक सा है। इस धारा का यथार्थ रूप हमें भिक्तकाल (या पूर्व मध्यकाल) में मिलता है। यह उपर्युक्त तीनों ही रूपों में प्राप्त है। इस समय तक आते आते देश में कुछ शांति स्थापित हो चकी थी। वीरता एवं युद्ध के आदिकालीन रूप तिरोहित हो चके थे, अतुएव स्वभावतः आदिकालीन हिंदी साहित्य में जहाँ इनसे संबद्ध नीति एवं उपदेश का अपेक्षाकृत आधिक्य है, वहाँ भिक्तकाल में भिक्त की भूमिका में समाज एवं व्यवहार नीति का प्राधान्य है। भिक्त-आन्दोलन इस कारु में पहले की तुलना में अधिक व्यापक तथा शक्तिशाली हो गया था। इसकी जड़ें समाज में गहराई तक प्रवेश कर चुकी थीं। इसी कारण तत्कालीन भिक्तकाव्य के नीति अंश में समाज के विभिन्न स्तर के लोगों की आवश्यकता ही मुखरित हो उठी। कबीर (१५ वीं सदी ई०) के उपदेश एवं नीति के छंदों में प्रायः विद्रोह के स्वर का प्राधान्य दृष्टिगत होता है। उस विद्रोह में समाज की आत्मा बोल रही है। रैदास (१५ वीं सदी ई०), नानक (जन्म १४६९ ई० = सं० १५२६ वि०), व्यास जी (१५१० ई० ---१६१२ ई० == सं० १५६७-१६६९ वि०) तथा दादू (१५४४---१६०३ ई० =सं० १६०४-१६६० वि०) के नीति-उपदेश के छंड़ों में कबीर का विद्रोही स्वर तो नहीं है, पर उनके सामान्य नीति-उपदेशों की भाँति ये भी तत्कालीन भक्तों तथा सामान्य लोगों की सांसा-रिकता में लिप्तता एवं यथार्थ भिक्त से पराद्धमुखता को देखकर ही प्रधानतया लिखे गए हैं। तुलसी (१५३२ ई०---१६२३ ई० = सं० १५८९-१६८० वि०) के नीति छंद भारतीय संस्कृति-सम्मद अदर्श समाज के निर्माण का पथ प्रशस्त करते हैं। एक नए धर्म के प्रवेश से तत्कालीन समाज में इस दृष्टि ते अनेकानेक स्खलन आ गए थे और उसका विकास विपरीत दिशा में हो रहा था। इसी स्थिति ने तुलसी को इस प्रकार के छंद लिखने को बाध्य किया।

उसमान (रचना-काल १६ वीं सदी ई० का प्रथम चरण) तथा जायसी (१४९४ — १५४२ ई० = सं० १५४१-१५९९ वि०) आदि सूफी कवियों के भी कुछ नीति-उपदेश के छंद हैं, पर वे प्रायः कथा-प्रवाह में या तो आनुषंगिक रूप से आ गए हैं या उनके सूफीमत के सिद्धान्तों से संबद्ध हैं। इनमें ऐसे स्थल प्रायः नहीं के बराबर हैं जिनकी नीति पूर्णतया समाज-सापेक्ष हो।

भिक्त-काल के उपर्युक्त कवियों में धर्म-भावना का प्राधान्य है, अतः इनके नीति-उपदेश के छंदों की आत्मा भी प्रायः घर्म और आचार तथा कहीं-कहीं घर्म-सापेक्ष समाज-नीति से संयुक्त है। इस काल के नीति-कवियों की एक दूसरी घारा भी है जो प्रमुखतः समाज और व्यवहार नीति की है। इनमें देवीदास (रचना-काल १६ वीं सदी ई० पूर्वार्द्ध), नरहरि (१५०५-१६१० ई० = सं० १५६३-१६६७ वि०), बीरबल (१५२८-१५८५ ई०=सं० १५८५-१६४२ वि०), गंग (१५३९ ई०-१६२५ ई०=सं० १५९६-१६८२ वि०) तथा रहीम (१५५६ ई०-१६२६ ई०=सं० १६१३-१६८३ वि०) उल्लेख्य है। इन सभी ने नीति के फुटकर छंद लिखे है। रहीम के संबंध में प्रसिद्ध है कि उन्होंने नीति की पूरी सतसई लिखी थी, जिसमें से अब केवल २८७ के लगभग दोहे और सोरठे उपलब्ब है। इनमें सभी ऐसे है जिनका राज-दरबारों से संबंध था। अतः इनके लिए तत्कालीन शिष्ट समाज की व्यवहार तथा राजनीति के संबंध में रचना करना स्वाभाविक था। इन सभी में तथ्य की बातों को मात्रा और तुक के साँचे में कस दिया गया है। किसी में काव्यानुभूति की गहराई नहीं है। रहीम ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनमें यह दोष नहीं है और जिनका नीतिकाव्य सच्चे अर्थ में नीतिकाव्य कहलाने का अधि-कारी है। शुक्ल जी की शब्दावली का प्रयोग करें तो अन्य सभी को नीति कवि न कह कर नीति के पद्यकार कवि कहना पड़ेगा। ऊपर के भक्त कवियों की भी स्थिति इससे बहुत भिन्न नहीं है। कबीर, तुलसी तथा दादू के कुछ थोड़े से ही छंद रहीम की कोटि के है। इनके अन्य नीति-छंदों में इनका उपदेशक रूप ही प्रधान है। रैदास, नानक तथा व्यासजी तो कुछ अपवादों की छोड़कर पूर्णतः उपदेशक कवि है।

भक्तिकाल की एक और रचना 'दोहावली' मिली है, जिसे डॉ॰ दीनदयालु गुप्त तथा कुछ अन्य लोगों ने तुल्सी की स्त्री, रत्नावली की रचना माना है। इस रचना का प्रधान विषय स्त्री विषयक नीति है। इसकी नीति भी तत्कालीन स्त्री विषयक सामान्य भावना कः, जिसे बहुत अंशों में पौराणिक युग की भावना कह सकते हैं और जो नई सामाजिक परिस्थिति की प्रतिकिया स्त्ररूप कड़ाई के साथ पुनः प्रतिष्ठित की गई थी, प्रतिचित्र मात्र है।

रीतिकाल या उत्तर मध्ययुग में देश में लगभग पूर्ण शांति थी और सामंतवर्ग भोग-विलास में डूबा हुआ था। कला के क्षेत्र में बारीकी अपनी चरम सीमा पर पहुँच रही थी, यद्यपि उसमें मौलिकता तथा जीवंतता का अभाव था। इस काल में आदि तथा भिक्त काल की हिंदी की वीर, निर्गुण, सूफी, कृष्ण, राम, जैन, श्रुंगार तथा नीति आदि सभी घाराएँ प्रवाहित हो रही थीं, किंतु उनमें प्रायः पुरानी बातों का शब्द एवं शैली भेद से अंधानुकरण हो रहा था। यदि कहीं कुछ मौलिकता थी,तो कैवल कलात्मक बारीकी के क्षेत्र में। श्रुंगार घारा में कला के अतिरिक्त भावपक्ष में भी कुछ मौलिकता विकसित हुई जो युग के अनुरूप थी। उसका न विकसित होना ही अस्वाभाविक होता। इस काल का नीतिकाव्य भी इसका अपवाद नहीं है। इसकी अधिकांश बातें संस्कृत तथा प्राकृत या फारसी —'गुलिस्तां' तथा 'करीमा' आदि— के नीतिकाव्य की जूठन हैं जिन्हें भाषा, छंद और अलंकार आदि के नवीन आवरण में प्रस्तुत कर दिया गया है।

रीतिकालीन नीतिकाव्य प्रबंध के अंश, अन्य विषयों - भिक्त तथा श्रृंगार आदि फटकर काव्य-संग्रहों-के अंश तथा नीति मुक्तकों के स्वतंत्र संग्रहों, इन तीनों ही रूपों में मिलता है। इनमें नीति के प्रधान कवियों की रचनाएँ तीसरे वर्ग में आती है। इस दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंय वन्द (१६४३-१७२३ ई० = सं० १७००-१७८० वि०) की 'वृन्दसतसई', छत्रसाल (जन्म १६४९ ई० = सं० १७०६ वि०) की 'नीतिमंजरी', जान (१७ वीं सदी ई०) के 'सिषसागर छंदनामा' तथा 'चेतननामा', बैताल (जन्म १६००ई० ≔सं० १७२४ वि०) के छप्पय, घाघ' (जन्म १६९६ ई० = सं० १७५३ वि०) की कहावतें, गिरिधर (जन्म १७१३ ई० = सं० १७-७० वि०) की कूंडलियाँ, परमानंद (रचना-काल १८०० ई० = सं० १८५७ के आसपास) के 'नीतिसारावली', 'नीतिमुक्तावली' तथा 'राजनीति-मंजरी', सम्मन (रचना-काल १९ वीं सदी ई० प्रथम चरण) के दोहे, बाँकीदास (१७८१ ई०-१८३३ ई० चसं० १७३८-१३९० वि०) के 'नीतिमंजरी', 'कृपणदर्पण' तथा 'सन्तोषछावनी', विश्वनायर्सिह (जन्म १७८९ ई० = संo १७४६ वि०) के 'ध्रुवाष्टक', 'अवाधनीति' तथा 'उत्तमनीतिचंद्रिका', निहाल(रचना-काल १९ वीं सदी ई० पूर्वार्द्ध) का 'सुनीति-रत्नाकर', दीनदयाल गिरि (१८०२-१८५८ ई० = सं० १८५९-१९१५ वि०) के 'अन्योक्तिकलपद्रुम' तथा 'दृष्टांततरंगिणी,' भड़डरी के खेती तथा शकृत के फुटकर छंद और लक्ष्मणसिंह (जन्म १८०७ई० = सं० १८६४ वि०) के 'नृपनीतिशतक' तथा 'समयर्नातिशतक' आदि हैं। प्रथम तथा द्वितीय वर्ग की रचनाएँ वीर, शृंगार तया भक्ति घारा के कवियों की रचनाओं के अंश रूप में मिलती है। इनमें प्रमुख किव रज्जब जी (१५६७-१६८९ ई०=सं० १६२४-७४६ वि०), बनारसीदास जैन (जन्म १५८६ ई०=सं० १६४३ वि०), सुंदरदास (१५९६-६८९ ई० = सं० १६५३-१७४६ वि०). बिहारी (१६०३-१६६३ ई०≕सं० १६६०-१७२० वि०), रसनिधि (रचना-काल १६६० ई०≕सं० १७१७ वि० के लगभग) तथा भगवतीदास (रचना-काल १७ वीं सदी ई० उत्तराई) है।

इस काल के नीति-किवयों के आचार एवं धर्म विषयक छंद प्रायः भिन्तिकालीन कबीर तथा तुलसी आदि की उद्धरणी मात्र हैं। कहीं कुछ नवीनता है भी, तो उसके पीछे भिन्त की वह गहरी अनुभूति नहीं है जो कबीर जैसे नीतिकारों का मूल आधार है। सामाजिक एवं व्यावहारिक नीतियों में, जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, प्राचीन साहित्यों का अत्यधिक प्रभाव है; यों ृन्द, बिहारी, दीनदयाल, घाघ एवं विशेषतः गिरिधर जैसे कुछ कवियों में मौलिकता भी हैं।

१. आसाम तथा उड़ीसा में 'डाक' नाम के लोककवि प्रसिद्ध हैं। दोनों ही भाषाओं में इनके नीति-वचनों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन संग्रहों के नीति-छंदों एवं हिंदी में प्रचलित घाघ के नीति-छंदों में केवल भाषा-भेद हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है कि मूलतः 'घाघ' या 'डाक' किस भाषा के कवि हैं।

इन बातों के साथ ही रीतिकालीन नीतिकाव्य में एक ऊपरीपन है। रहीम और वृन्द की तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती कि जहाँ रहीम के नीति-छंदों में चितन और स्वानु-भूति की छाप है, वहाँ वृन्द में ऊपरी व्यावहारिकता अधिक है और गहराई कम।

परिगणन की प्रवृत्ति भी इस काल की एक विशेषता है। वीर रस के किवयों ने भाँति-भाँति के घोड़ों एवं अस्त्रों की सूचियाँ प्रायः बनाई है। नीति के किवयों में विशेषतः राजनीति या राजा के कर्तव्यों के गिनाने में इस प्रवृत्ति का आभास मिलता है।

इन न्यूनताओं के बावजूद भी रीतिकालीन नीति-साहित्य बहुत उपयोगी है। स्वास्थ्य तथा कृषि विषयक सामान्य ज्ञान तथा सामान्य मनुष्य के दैनिक जीवन की व्यावहारिक बातों का समावेश करने के कारण घाघ और गिरिधर किवराय हिंदी प्रदेश के चिर साथी बन गए हैं। यदि धर्म के क्षेत्र में कबीर ओर विशेषतः तुलसी उसकी समस्याओं का समाधान उपस्थित करते हैं तो अन्य क्षेत्रों में गिरिधर और घाष।

हिंदी नीतिकाव्य का संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय पा लेने के पश्चात विषय और कला की दृष्टि से उसपर विहंगम दृष्टि डाल लेना अप्रासगिक न होगा।

हिंदी नीतिकाव्य के प्रधान विषय धर्म-आचार, समाज-व्यवहार, राजनीति, सामान्य ज्ञान (स्वास्थ्य, कृषि तथा ऋतु विषयक) एवं शकुन, इन पाँच शीर्षकों के अंतर्गत रक्खे जा सकते हैं।

धर्म और आचार में भिक्त, मन और शरीर की शुद्धि तथा खान-पान-विचार संबंधी विषय आते हैं। इन विषयों के संबंध में नीति-निर्देश करने मे नीतिकारों का दृष्टिकोण तात्कालिक और सार्वकालिक, दोनों ही रहा है। भिक्तकालीन कबीर तथा तुलसी आदि की इस वर्ग की रचनाएँ अपेक्षाकृत अधिक सशक्त है, यों रैदास, नानक, व्यास, दादू, आदि भिक्तकालीन तथा सुंदरदास, चरनदास आदि बहुत से रीतिकालीन किवयों ने भी इस प्रकार के नीति और उपदेश के छंद लिखे हैं।

समाज और व्यवहार विषयक नीति-छंदों की रचना हिंदी में अन्यों की अपेक्षा अधिक हुई है। इस क्षेत्र में भिक्तकाल में विशेष स्थान देवीदास, नरहिर तथा रहीम का है; यों कबीर, तुलसी, टोडरमल, बीरबल तथा गंग आदि ने भी इस प्रकार के छंद लिखे हैं। रीति-काल में इस विषय पर लिखने वालों में प्रमुख नाम वृन्द, दीनदयाल, घाघ तथा गिरिघर के लिये जा सकते हैं। कुछ अच्छे छंद विहारी, बाँकीदास तथा भगवतीदास आदि ने भी लिखे हैं। समाज और व्यवहार विषयक नीति में तात्कालिक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम और शास्वत अधिक है।

राजनीति में बातें राजनीति विज्ञान जैसी न होकर सामान्य है, जिनमें प्रमुख राजा के व्यक्तित्व, गुणावगुण, दंड, न्याय, शासन, व्यय, कर, प्रजापालन, शत्रु तथा मंत्री आदि से संबद्ध हैं। इस वर्ग की रचनाएँ भिक्तिकाल में तुलसी तथा देवीदास एवं रीतिकाल में घाघ, छत्रसाल तथा विश्वनाथिसह आदि द्वारा लिखी गई है। इनमें तुलसी द्वारा विणित राजनीति की बातों की पृष्ठभूमि में धर्म है और अन्यों में शुद्ध व्यवहार तथा सांसारिकता है। इस वर्ग की नीति का अधिकांश तात्कालिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु कुछ बातें सार्वकालिक भी हैं।

स्वास्थ्य, कृषि तथा ऋतु आदि विषयक सामान्य ज्ञान की बातें हिंदी नीति-साहित्य में प्रमुखतः केवल घाघ और भड्डरी द्वारा लिखी गई है। ये बाते प्रायः सार्वकालिक है।

शकुन संबंधी नीति भिक्त और रीति दोनों ही कालों के साहित्य में लिखी गई है। इस दृष्टि से प्रमुख नाम भड्डरी तथा चरनदास का लिया जा सकता है; यों जायसी, तुलसी आदि ने भी इस प्रकार की बातें यत्र-तत्र दी है। कहना न होगा कि इनका संबंध फलित ज्योतिष से है और ये परंपरागत लोक-प्रचलित अंधविश्वास पर आधारित है। सभ्यता के विकास के साय इन पर से लोगों की आस्या उठती जा रही है।

नीतिकाव्य के संबंध में एक प्रश्न यह भी उठता है कि नीति के छंद काव्य के अंतर्गत आ भी सकते हैं या नहीं। इस विषय को लेकर कभी कभी संदेह भी प्रकट किया गया है।

इस संबंध में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि नीति एक विषय है और किसी भी विषय पर काव्य की रचना की जा सकती है, यदि रचियता में वास्तविक काव्य-प्रतिभा हो। यह बात दूसरी है कि नीतिकाव्य के क्षेत्र में वास्तविक काव्य-प्रतिभा के लोग अधिक नहीं आए और इसीलिए हिंदी नीतिकाव्य का अधिकाश पद्य मात्र है। कहीं तो तथ्य की बातें सीधे रख दी गई हैं और कहीं उन्हें उपदेश का रूप दे दिया गया है। कबीर, तुलसी, देवीदास, घाष, गिरिधर किवराय तथा विश्वनाथिंसह आदि का नीतिकाव्य इसी श्रेणी का है। किन्तु साथ ही इसमें काव्यत्व या काव्य-कला का पूर्णतः अभाव भी नहीं कहा जा सकता। रहीम, वृन्द, बिहारी, जान तथा दीनदयाल गिरि के बहुत से छंद शुद्ध काव्य हैं।

कहना न होगा कि काव्य की कई कोटियाँ होती है जिनमें रस-काव्य श्रेष्ठतम है। नीति-काव्य उस कोटि का नहीं है, क्योंकि उसमें प्रायः रसानुभूति नहीं होती। निष्कर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि नीतिकाव्य उत्तम काव्य या रस-काव्य न होता हुआ भी काव्य ही है।

हिंदी नीतिकाव्य में प्रधान रूप से दो प्रकार की शैलियों के प्रयोग मिलते हैं। पहली शैली सीधी-साधी या पद्यात्मक है, जिसमें बिना किसी काव्य-विधान की सहायता के निरीक्षित बात सीधे या उपदेश के रूप में पद्य-बद्ध रहती है। हिंदी नीतिकाव्य में इसी शैली का प्रधान्य है। कबीर, तुलसी, देवीदास, घाघ, गिरिधर तथा विश्वनाथिसह आदि ने प्रायः इसी का प्रयोग किया है। इसीलिए पंडित रामचंद्र शुक्ल अधिकांश नीतिकारों को पद्यकार कहने के पक्ष में हैं। दूसरी शैली में किसी काव्य-विधान के सहारे नीति के विषय को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाकर रक्खा जाता है। वृन्द और रहीम ने प्रधान रूप से इसी शैली का प्रयोग किया है।

· उदाहरणों से इन दोनों का अंतर स्पष्ट हो जायगा। गिरिधर की एक कुंडलिया है—

बिना बिचारे जो करै, सो पाछे पछिताय। काम बिगारै आपनो, जग में होत हॅसाय। जग में होत हॅसाय, चित्त में चैन न पावै। खान पान सम्मान, राग रँग मनींह न भावै।

१. दे० हिंदी सर्वे किमटी की रिपोर्ट--लाला सीताराम, पृ० ६४, १९३०, प्रयाग ।

कह गिरिघर कविराय, दुःख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माहिं, कियो जो बिना विचारे।

इसमें बात तो बड़ी सुदर एवं अनुभूतिपूर्ण है, किन्तु सीघे पद्यात्मक ढंग से कही जाने के कारण चुभने की शक्ति नहीं रखती। वृन्द ने भी अपने दो दोहों में कार्य करने के पूर्व उसके परि-णाम एवं कार्यसिद्धि में अपनी क्षमता पर विचार करके प्रारंभ करने का उपदेश दिया है—

> फल विचारि कारज करौ, काहु न व्यर्थ अमेल। तिल ज्यों बारू पेरिए, नाही निकसै तेल।। पीछे कारज कीजिए, पहिले पहुँच विचार। कैसे पावत उच्च पद, बावन बींह पसार।।

इन दोनों दोहों में उदाहरण देने के कारण शैली में आकर्षण एवं प्रभविष्णुता आ गई है। मानना पड़ेगा कि पहली की अपेक्षा जिसे पद्यात्मक शैली कह सकते है, दूसरी, जिसे सूक्त्या-त्मक शैली कह सकते है अधिक अच्छी और काव्योपयोगी है। उपदेशात्मक छंद भी पहली शैली के ही अंतर्गत आते है।

साहित्य में अलंकार-प्रयोग की दो प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती है। एक तो अभिव्यक्ति की पूर्णता के लिए साधन रूप में और दूसरी चमत्कार के लिए साध्य रूप में। पहली प्रवृत्ति ही काव्योचित है। हिंदी नीतिकाव्य में प्रधान रूप से यही प्रवृत्ति मिलती है।

हिदी नीतिकाव्य का सबसे प्रिय और प्रचिलत अलंकार अन्योक्ति है। इसका कारण भी है। नीति में उपदेश की बाते रहती हैं। उन्हें सीधे शब्दों में कहने की अपेक्षा अन्योक्ति के सहारे कहना अधिक शोभन लगता है। इस प्रकार इस अलंकार द्वारा कहीं गई बातें 'शुगर कोटेड पिल्स' की भाँति बुरी भी नहीं लगतीं और प्रभाव भी डालती है। इस अलंकार का प्रयोग तुलसी, रहीम, बिहारी तथा वृन्द आदि बहुत से नीति के कवियों ने किया है किन्तु इस क्षेत्र में सम्राट कहलाने के अधिकारी दीनदयाल गिरि हैं।

हिंदी नीतिसाहित्य में अन्योक्ति के लिए अप्रस्तुत पुराण, व्यवसाय, पशु, ऋतु, वाद्य, नदी, पुष्प तथा कीट आदि अनेकानेक क्षेत्रों से लिए गए हैं।

अर्थान्तरन्यास, उदाहरण तथा दृष्टांत भी नीति-साहित्य में वहुत्रयुक्त अलंकार है। अन्य अलंकारों में लोकोक्ति, प्रतिवस्तूपमा, विशेषोक्ति, काव्यिलग, विकल्प तथा विनोक्ति आदि के भी प्रयोग मिल जाते है।

हिंदी नीतिकाव्य के प्रधान छंद दोहा तथा कुंडलिया हैं। कबीर, तुलसी, रहीम तथा दृन्द आदि ने दोहा छंद का प्रयोग किया है और दीनदयाल तथा गिरिघर आदि ने कुंडलिया का। यथार्थतः दोहा ही नीति के लिए सबसे उपयुक्त छंद है। यह न तो इतना छोटा है कि इसमें उचित रीति से भाव व्यक्त ही न किया जा सके और न कियत तथा कुंडलिया आदि की भाँति इतना बड़ा है कि विस्तृत रूप देने से भावों की चुभन-शक्ति समाप्त हो जाय। कुंडलिया छंद नीति साहित्य के लिए वही अच्छा लगता है जहाँ अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाय। अन्योक्ति के प्रयोग में वात फैलाकर कहने की भी काफी गुंजाइश रहती है। गिरिघर ने विना अन्योक्ति अलंकार का

प्रयोग किए भी कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है और छंद अच्छे तथा नीति साहित्य में महत्व रखने वाले भी हैं। किंतु ययार्थतः उनमे फैलाव के कारण ही प्रभविष्णुता की वह मात्रा नही है जो नीति के दोहों एवं अन्योक्ति की कुंडलियों में है। हिंदी नीतिकाव्य में इन छंदों के अतिरिक्त छप्पय, सोरठा, कवित्त तथा सवैया आदि का भी प्रयोग हुआ है। अपवादस्वरूप चौपाई तथा चौपई छंद भी मिल जाते हैं।

हिंदी नीतिकाव्य का अधिकांश ब्रजभाषा में लिखा गया है। रहीम, बीरबल, टोडरमल, रत्नावली, वृन्द, बिहारी, सुदरदास तथा दीनदयाल गिरि के नीति-छंदों की भाषा ब्रज ही है। तुलसी, नरहिर तथा गिरिधर आदि कुछ थोड़े से किवयों की भाषा अवधी है। नीतिकाव्य के लिए डिंगल का प्रयोग करने वाले प्रमुख किव बाँकीदास है। संत किवयों में सुंदरदास को छोड़कर प्रायः सभी के नीति-छंदों की भाषा में कई बोलियों का मिश्रण है। शब्द-समूह की दृष्टि से इस काव्यधारा की भाषा अत्यंत सरल तथा सुबोध है। इसके जनता में बहुप्रचिलत होने का एक रहस्य यह भी है। नीतिकाव्य की भाषा में लोकीवितयों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इसके कारण वह अधिक आकर्षक, सशक्त तथा व्यावहारिक हो गई है।

समवेत रूप से हिंदी का नीतिकाव्य भाव की दृष्टि से जीवन के प्रायः सभी पक्षों का स्पर्श करने वाला है तथा कला की दृष्टि से वह अपनी आवश्यकता के सर्वथा अनुरूप है।

# ख. जीवनी-साहित्य

उपन्यास, नाटक तथा कहानी की भाँति जीवनी-साहित्य आज के युग में साहित्य का एक महत्वपूर्ण तथा रोचक अंग स्वीकृत किया गया है। जीवनी-साहित्य का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि साहित्य के अन्य रूपों में कल्पना के आधार पर लेखक यथातथ्यता एवं स्वाभाविकता लाने का प्रयास करता है, किंतु जीवनी-साहित्य में, यदि ईमानदारी से काम लें तो उसे प्रयत्नशील होने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवनी में किसी जीते-जागते, हाड़-मांस के आदमी के यथार्थ जीवन का चित्र प्रस्तुत किया जाता है।

आज का जीवनी-साहित्य प्रमुखतः जीवनचरित्र, आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, यात्रा-विवरण तथा पत्र, इन अनेक रूपों में मिलता है।

भारतीय साहित्य में संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तो 'जीवन-चरित्र' विषयक सामग्री का पूर्णतः अभाव नहीं है किंतु जो सामग्री उपलब्ध है, उसे आज के अर्थ में जीवनी-साहित्य नहीं माना जा सकता। इसका प्रधान कारण यह है कि जीवनी-साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचनाओं में यथातथ्य चित्रण का होना अत्यन्त आवश्यक है, किंतु इनमें उसका अभाव है। उदाहरण के लिए राम के जीवन को लें। इन्हें लेकर 'वाल्मीकिरामायण' से लेकर 'अगस्त्यरामायण', 'अद्भुतरामायण' और 'घटरामायण' आदि कितने ही ग्रंथ लिखे गए और सभी में राम के चरित्र का ही चित्रण है, किंतु सभी एक दूसरे से प्रायः दूर और कही-कहीं तो विरोधी भी हैं, साथ ही उनमें किंव की कल्पना और काव्यत्व का यथातथ्यता से कहीं अधिक महत्व है। पुराणों के पाँच लक्षणों में 'वंशानुचरित' भी एक है, इसीलिए उनमें सूर्य और चंद्रवंशों के अनेकानेक राजाओं के चित्रण हैं, किंतु वहाँ भी यथार्थता की कमी और अतिश्योक्ति का बाहुल्य है। संस्कृत से लेकर

अपभ्रंश तक और भी बहुत से महाकाव्य और खंडकाव्य, जिनमें अश्वघोष का 'बुद्धचरित', वाण का 'हर्षचरित', स्वयंभू का 'पउमचरिउ' तथा पुष्पदंत का 'जसहरचरिउ' एवं 'णयकुमारचरिउ' आदि चरित्र-काव्य भी है। ये विभिन्न व्यक्तियों की जीवनियो के आधार पर लिखित हैं, किन्तु सभी में उपर्युक्त कमी दिखाई देती है।

हिदी में आदि, भिवत तया रीति कालों में एक ओर तो 'रामचिरतमानस' जैसे पौराणिक व्यक्तियों के जीवन विषयक ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें पिछले साहित्यों की भाँति ही कल्पना और अति-श्योक्ति का ही प्राधान्य है और दूसरी ओर पृथ्वीराज, खुमान तथा हम्मीर आदि रासो-ग्रंथ तथा 'सुजानचिरत', 'छिताईचरित', 'वीरदेविसहचरित' आदि चिरत-ग्रंथ या वीरकाव्य की धारा में आने वाले भूषण के 'शिवराजभूषण' की भाँति के ग्रंथ हैं जिनके आधार तो ऐतिहासिक हैं और रचियता भी प्रायः उन ऐतिहासिक पुरुषों के समकालीन रहे हैं, किंतु किसी में भी तटस्थता के साथ यथार्थ चित्र देने का प्रयास नहीं है। वीर-पूजा की भावना, आश्रय पाने की इच्छा या आश्रय-दाता से अपने संबंध को और स्थायी एवं घनिष्ठ बनाने के प्रयास के कारण रचिताओं ने एक ओर तो नायक की इच्छाओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न किया है और दूसरी ओर उनकी त्रुटियों का उल्लेख तक नहीं किया है। साथ ही काव्यत्व के कारण भी इन रचनाओं में यथार्थता को ओझल होना पड़ा है।

ऊपर वर्तमान काल में प्रचलित जीवनी-साहित्य के छः रूपों का उल्लेख किया जा चुका है। इनमें दो रूपों, जीवनचरित तथा आत्मचरित, की ही झलक हमें हिंदी आलोच्य काल में मिलती है।

'जीवनचरित' में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। १८५० ई० के पूर्व के प्रमुख जीवनचरित्रों को निम्नांकित वर्गों में रक्खा जा सकता है—

## वार्ता

वार्ताओं में अधिक प्रसिद्ध 'चौरासी वैष्णवन की' तथा 'दो सौ वावन वैष्णवन की' वार्ताएँ हैं। इनमें भक्तों या सामान्य लोगों के लिए प्रसिद्ध वैष्णव भक्तों की वार्ताएँ या जीवन घटनाएँ विणत हैं, कहीं-कही चमत्कारपूर्ण अस्वाभाविकता भी है। वार्ताओं के लेखन में लेखक का ध्येय प्रचार है, इसीलिए ये वर्णन निष्पक्ष नहीं हैं और न उनमें किसी ऐसी घटना का वर्णन है जिसमें नायक के अवगुण पर भी प्रकाश पड़े। अन्य वार्ताओं में 'गोवर्वननाथ की प्राकट्य वार्ता' तथा 'गुसाई जी की चार सेवकन की वार्ता' आदि के नाम लिए जा सकते हैं।

# परचई

परचइयों में भी भक्तों का परिचय है। परचई-साहित्य की विशेषता यह है कि प्रायः ये बातचीत के ढंग पर लिखी गई है। इनका उद्देश्य भी वैष्णव धर्म का प्रचार है। इनमें भी वार्ताओं के दोष वर्तमान हैं। कुछ प्रसिद्ध परचइयाँ 'अष्टसखान' (सूर तथा परमानंद आदि) की परचई, अनंतदास द्वारा लिखित कबीर, धना, त्रिलोचन, नामदेव, पीपा, रैदास तथा राँका बाँका की परचइयाँ तथा रघुनायदास लिखित हरिदास निरंजनी की परचई है। षेम द्वारा लिखी

हुई 'संत सिंगा जी की परचुरी' भी वस्तुतः 'परचई' ही है और इस प्रसंग में उल्लेखनीय है।

## अन्य भक्तचरित

भक्तों के चिरत संबंधी अन्य ग्रंथों में प्रमुख नाम 'भक्तमाल' का आता है, जिसमें लग्भग २०० भक्तों की जीवन-घटनाएँ (पूरी जीवनी नहीं) चित्रित हैं। धर्म-प्रचार ही इसका भी उद्देश्य है, अतः चमत्कारपूर्णता एवं गुणों को बढ़ाकर दिखाने की प्रवृत्ति इसमें भी है। 'भक्त-माल' की टीकाओं—प्रियादास की 'भक्तिरसबोधिनी' या रघुराजिसह, मिर्यासह एवं ध्रुवदास की टीकाओं—में भी वही रूप है, केवल कुछ कथानक या घटनाएँ बदल दी गई हैं। इस प्रसंग में बेणीमाधवदास का 'गोसाईचरित', तुलसी साहब का 'तुलसीचरित', रूपदास के 'सेवादासचरित्रबोध', 'कबीरचरित्रबोध' तथा ध्रुवदास की 'भक्तनामावली' आदि भी उल्लेख्य हैं। कहना न होगा कि इन सभी में वे ही तुटियाँ हैं। इनमें कुछ तो अधिकांशतः किल्पत हैं।

#### ख्यात तथा वात

ख्यातों और वातों के बहुत से संग्रह राजस्थान तथा कुछ अन्य स्थानों में मिले हैं जिनके विवरण सभा तथा हिंदी विद्यापीठ, उदयपुर की खोज-रिपोटों में दिए गए हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में है। इनमें राजस्थान के विभिन्न राजाओं के संक्षिप्त परिचय है, जिनमें कुछ तो ऐतिहासिक आधार पर लिखे जाने के कारण अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ है और कुछ पूर्णतया किल्पत है। उदाहरणार्थ 'उदयपूर की ख्यात' में मेवाड़ के राजाओं का परिचय है। इसमें आरंभ के बहुत से नाम पूर्णतया किल्पत हैं। कुछ अन्य ग्रंथ भी, जिनके नाम के साथ 'ख्यात' या 'वात' नहीं है, इसी श्रेणी में आते हैं। 'विडपसागर' इसी प्रकार का ग्रंथ है जिसमें जोधपुर के राजा अभयिंसह का जीवन-चरित्र है।

# बीतक

जीवनी के लिए ख्यात, वात, वार्ता, परचई या स्वयं जीवनी के अतिरिक्त एक शब्द 'बीतक' भी है। 'बीतक' शब्द सं० 'वृत्त' से बना ज्ञात होता है और संत साहित्य में जीवन-वृत्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका इस अर्थ में प्रयोग प्रणामी साहित्य में किया गया है। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ के तथा उनके गुरु देवचंद के जीवन को लेकर प्रणामी साहित्य में लालदास, ज्ञजभूषण, हंसराज, मुकुंद या नोरंगस्वामी तथा लल्लूमहराज द्वारा पाँच बीतकें लिखी गई हैं। इनमें अंतिम बीतक तो गुजराती में है, शेष हिदी में हैं। जीवनी की दृष्टि से लालदास की बीतक ही सबसे सुंदर है जिसमें पूरा वर्णन है। धर्म तथा प्रचार की दृष्टि से लिखे होने के कारण बीतकों में भी निरपेक्षता नहीं है, इसी कारण केवल गुणों का, वह भी प्रायः बढ़ाचढ़ाकर, वर्णन है।

#### आत्मकया

अपने द्वारा लिखी हुई अपनी जीवनी आत्मकथा है। आत्मख्याति से दूर रहने की भावना के कारण आत्मकथा-लेखन की परंपरा भारतवर्ष में बिलकुल नहीं मिलती। यों कालिदास, बाण, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी तथा बिहारी आदि बहुत से लेखकों में उनके जीवन से संबंधित यत्र-तत्र कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं जिनके आधार पर उनके जीवन की कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं, किंतु उन संकेतों को आत्मकथा नहीं माना जा सकता। भारत में लिखे गए प्राचीन जीवनचिरतों में 'तुजुकेबाबरी' तथा 'तुजुकेजहाँगीरी' के नाम लिए जा सकते हैं। हिंदी में लिखित प्राचीनतम आत्मकथा कविवर बनारसीदास जैन का 'अर्द्ध कथानक' (सन १६४१ ई० = सं० १६९८ वि०) है। भारत की किसी भी भाषा में इससे पुराना आत्म-चिरत नहीं मिलता।

'अर्द्ध कथानक' हिंदी के जीवनी-साहित्य का अमूल्य ग्रंथ है। इसकी सबसे बड़ी विशे-षता यह है कि रचयिता ने बिना किसी दुराव-छिपाव के अपने जीवन को पाठक के समक्ष रखा है, यहाँ तक कि अपने दुश्चरित्र तथा उसके कारण भयंकर बीमारी में फँस जाने को भी उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है।

पत्र का भी जीवनी-साहित्य में स्थान है और हमारे आलोच्य काल में भी अपने विचिष्ठों को अपने जीवन से संबद्ध पत्र अवश्य ही लोगों द्वारा लिखे गए होंगे, कितु इस तरह के उदा-हरण अभी तक नही मिल सके हैं, या कम से कम प्रकाश में नहीं आए हैं। यदि मीरां और तुलसी के पत्र-व्यवहार की बात प्रामाणिक हो तो उसे इसका अच्छा उदाहरण माना जा सकता है।

# १२. जैन<sup>.</sup> साहित्य

हिन्दी जैन साहित्य का प्रारम्भ सही रूप में १५वीं शताब्दी से होता है। इसके पहले की रचनाएँ या तो अपभ्रंश में है या अपभ्रंश से प्रभावित भाषा में हैं. जिसे पुरानी हिन्दी या पुरानी राजस्थानी भाषा भी कहा जा सकता है। यों तो पंद्रहवीं शताब्दी की रचनाओं में भी अपभ्रंश का प्रभाव है, किंतू संवत १४११ वि० (सन १३५४ ई०) की भादौं बदी पंचमी को एलिचपुर में रचित कवि सधारू या साधारू के 'प्रद्युम्नचरित्र' की भाषा हिन्दी-प्रधान है। अभी तक प्राप्त हिन्दी जैन रचनाओं में यह सबसे पहली और उल्लेखनीय बड़ी कृति है। इसका रचना-स्थान मध्यप्रदेश का एलिचपूर ही प्रतीत होता है। वास्तव में हिन्दी भाषा का मूल उद्गम स्थान दिल्ली के आसपास उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश ही है और इन प्रदेशों में रची गई कृतियों की भाषा ही हिन्दी या हिन्दी के अधिक निकट की होना स्वाभाविक है। राजस्थान में अपने प्रदेश की भाषा मारवाड़ी या डिंगल राजस्थानी थी, अतः वहाँ की अधिकांश रचनाएँ राजस्थानी में है एवं वहाँ की हिन्दी रचनाओं में राजस्थानी का प्रभाव पाया जाना स्वाभाविक है। अपभ्रंश भाषा जैन विद्वानों द्वारा प्राचीन काल से एक साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाई गई थी और दिगम्बर विद्वानों ने उसे सं० १७०० वि० (१६४३ ई०) तक जारी रखा। श्वेताम्बर किवयों ने १३वी शताब्दी से जब अपभ्रंश या बोलचाल की भाषा में ज्यादा अन्तर हो गया तो जन-साधारण की सुविधा के लिए तत्कालीन गुजरात और राजस्थान की बोलचाल की भाषा को अपना लिया, क्योंकि क्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रचार राजस्थान और गुजरात में ही अधिक था। दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रधान केन्द्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में थे।

#### कवि साधारू

संवत १४११ वि० (१३५४ ई०) में रचित 'प्रद्युम्नचरित्र' की जिन सात प्रतियों का अभी तक पता लगा है, उनमें से दो में तो परवर्ती परिवर्तन पाया जाता है, शेष पाँच में कुछ पाठ-भेद होते हुए भी समानता ही अधिक है। किव ने अपना नाम, रचना-काल, रचना-स्थान, वंश और पिता, माता आदि का परिचय इस प्रकार दिया है—

अठदल कमल सरोवर बासु, कासमीरपुर लियो निवासु। हंसा चिंद कर पुस्तक लेइ, किव साधारू सारद प्रणमेइ।। संवत चवदस दुइ गए, ऊपरि अधिक अग्यारह भए। भादव बिद पंचमी तिथि सारू, स्वाति नक्षत्र सिनश्चर वारू।। अगरवाल की मेरी जाति, पुरि आगरोह मोहिं उत्पत्ति। सुधनु जाणि गुणवइ उर धरयउ, साह महराज घरइ अवतियउ।। एरच्छ नगर वसंते जाण, सुणउ चिरत मइ रिचंड पुराण।

इस चरितकाव्य की पद्य-संख्या लगभग ७०० है।

इसके बाद सोलहवीं शताब्दी की रचनाओं में हिन्दी का विकसित रूप दिखाई देता है। अभी तक इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध की कुछ ही रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें किव ठाकुरसी, छीहल, धर्मदास और गोरखदास के नाम उल्लेखनीय हैं।

# छीहल

छीहल राजस्थान के किव थे। उनकी रिचत 'पंचसहेली की बात' एक सुन्दर रचना है। उसमें चन्देरी नगर की मालिन, तँमोलिन, छीपिन, कलालिन और सुनारिन, इन पाँच जातियों की स्त्रियों का पारस्परिक संवाद दिया गया है। इसका रचना-काल सम्वत १५७४ या ७५ वि० (सन १५१७ या १८ ई०) है। इसमें ६५ से ६८ पद्य है। प्रस्तुत लेखक के संग्रह की प्रतियों से इसमें काफी पाठ-भेद पाया जाता है और २-४ पद्यों में कमी-बेशी भी है। निम्नलिखित उद्धरण से इसकी भाषा का नमूना देखा जा सकता है—

देख्या नगर सुहावना, अधिक सुचंगा थान। नाम चंदेरी परगड़ी, सुर नर लोक समान॥ ठामि ठामि मन्दिर शत खड़ा, सोने लखिया जेह। छीलह ताकी उपमा, कहत न आवै छेह॥ मालण अरु तम्बोलिनी, तीजी छीपन नारि। चौथी जात कलालिनी, मिली पंचमी सोनारि॥ मिठ्या मन को भावता, कीया सहज बखाण। अनजाना मूरख हँसै, रीझै चतुर सुजाण॥ संवत पंदरह चहुतरेइ (पचोहतरइ), पुन्यु फागुण मास। पंचसहेली वर्णनी, छीहल किया प्रकास॥

कवि ने अपना परिचय 'बावनी में' इस प्रकार दिया है-

चउरासी अगलइ सइ, जु पन्द्रह संवच्छर।
सुकल पक्ष अष्टमी, मास कातिक गुरु वासर।।
हृदय ऊपनी बुद्धि, नाम श्रीगुरु को लीन्हउ।
नाल्हिग बंसिनाथू सुतनु, अगरवाल कुल प्रगट रवि।
बावनी सुधा रचि बिस्तरी, कवि कंकण छीहल कवि।।५३।।

अन्य रचनाओं में से 'पंथी गीत' में मृघु बिन्दु वाला दृष्टान्त नौ छप्पयों में दिया गया है। तीन और छोटी रचनाएँ 'रे मन गीत', 'उदर गीत' और 'जग सपना गीत' प्राप्त हैं। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित हिन्दी है। इनमें से 'पंचसहेली की बात' बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी

१. भारतीय विद्या, वर्ष २, अंक ४ में प्रकाशित।

अनेक प्रतियाँ क्वेताम्बर भंडारों में हैं। 'बावनी' की प्रति प्रस्तुत लेखक के संग्रह में है। शेष रचनाएँ जयपुर के दिगम्बर भंडार में प्राप्त हुई है।<sup>१</sup>

# कवि ठाकुरसी

ठाकुरसी किव दिगम्बर जैन खण्डेलवाल पहाड्या गोत्र के जगल्ह किव के पुत्र थे। इनका 'कृपण चित्रित्र' प्रसिद्ध है। सं० १५८० वि० (१५२३ ई०) में ३५ छण्पयों में एक कृपण पित और यात्रोत्सुक पत्नी की कथा वर्णित है। दूसरी रचना 'पंचेन्द्रिय बेलि' सं० १५८५ वि० (१५५८ ई०), कार्तिक सुदि १३ की है, जिसमें पाँचों इन्द्रियों के विषयों से होने वाली हानि का वर्णन किया गया है। तीसरी रचना 'नेमीक्वर बेलि' में नेमिनाथ और राजुल का जीवन वर्णित है। चौथी रचना 'मेघमाला वृत्तकथा' अपभ्रंश में है। उसकी रचना सं० १५८० वि० (१५२३ ई०), प्रथम श्रावण सुदि ६ को ११ कडवकों में हुई है। इसकी प्रशस्ति के अनुसार ढूँढार देश की चम्पावती (चाटसू नगरी) के मिल्लदास की प्रेरणा से और भट्टारक प्रभाचन्द के उपदेश से यह कथा रची गई। किव की भाषा के नमूने के लिए 'पंचेन्द्रिय बेलि' का एक पद्य दिया जा रहा है—

दोहरा—वन तरुवर फल खातु फिर, पय पीवतो सुछंद। परसण इन्द्री प्रेरियो, बहु दुख सहइ गयन्द॥१॥

चालि - बहु दुख सहे गयन्दो। तसु होइ गई मित मन्दो।।
कागद के कुंजर काजै। पिड खाड़ै सक्यो न भाजै।।
तिहि सही घणी तिसि भूखो। किव कौन कहैं तसु दुखो।।
रखवाला वलम्यो जाण्यो। वेसासि राय धरि आण्यो।।
बंघ्यो पिग संकूल घालै। सो किया स सकै चालै।।

लेखक के संग्रह की प्रति में इसका रचना-काल सं० १५८५ की जगह 'पन्द्रह सौ पंचासे' लिखा मिलता है, पर पिचासी वाला पाठ ही अधिक ठीक जान पड़ता है। सं० १५०८ वि० (१४५१ ई०) में रचित 'पार्श्वनाथ राजुल सतावीसी' जयपुर भंडार में सुरक्षित है।

### घर्मदास

धर्मदास किव ने सं० १५७८ वि० (१५२१ ई०) में 'धर्मोपदेश श्रावकाचार' ग्रन्थ बनाया, जिसमें छीहल और ठाकुरसी से हिन्दी का अधिक विकसित रूप मिलता है। धर्मदास नारसैनी जाति का था। पिता का नाम राम और माता का नाम शिवी था। उपर्युक्त ग्रंथ में जैन धर्म के श्रावकों के आचार का वर्णन है। इस किव की दूसरी रचना 'मदनयुद्ध' लेखक के संग्रह में है जिसके प्रारम्भिक दो पद्य नीचे दिए जा रहे हैं —

१. वीरवाणी, वर्ष ८, अंक २४।

२. दे० कवि ठाकुरसी और उनकी रचनाएँ।

३. 'धर्मोपदेश श्रावकाचार' का आदि अंत प्रबन्धकारिणी कमेटी श्री महावीरजी तथा जयपुर से प्रकाशित प्रशस्ति संग्रह के पू० २२० में प्रकाशित है।

मुनिवर मकरध्वज दुहुन माड़ी रारि, रितकंत बली अत, उतिहं नवल ब्रह्मचार। दोउ सुभट दल साजि चले संग्राम, तप तेज सहसय तउ तिह महा भद्र काम ॥१॥ प्रथम जपु परमेष्ठी पंच पंचम गित पाउँ, चतुर्विश जिन नाम चित धिर वरण मनाउँ। सारद गिन मिनगुन गंभीर गवरी सुत मंचो, सिद्धि सुमित दातार बचन अमृत गुन पंचो॥ गरुगावत मुनि जन सकल जिनको होइ सहाइ, मदन जुझ धर्मदास को वरणतु मिहिपसार।

ग्वालियर के **चतुरूमल** द्वारा रिचत 'नेमीश्वर गीत' का रचना-काल सं० १५७१ वि० (१५१४ ई०) बतलाया गया है, पर वह संदिग्ध है। उसमें महाराजा मानसिंह के राज्यकाल का उल्लेख है।

फफोद के गौरवदास रिवत 'यशोघरचिरत' के सं० १५८१ वि० (१५२४ ई०) में रचे जाने का उल्लेख कामताप्रसाद जैन ने किया है। यह ग्रन्थ लेखक के देखने में नहीं आया, पर हिन्दी का ही होना चाहिए। अन्य बहुत सी रचनाएँ इस सोलहवीं शताब्दी की मिलती हैं, पर उनकी भाषा अपभ्रंश-प्रधान या राजस्थानी है। बहुत सी रोचक वृत्तकथा इसी शताब्दी में अपभ्रंश में लिखी गई, यद्यिप पूर्ववर्ती अपभ्रंश से इनकी भाषा में काफी सरलताएँ दिखाई देती हैं।

१७वीं शताब्दी में हिन्दी जैन साहित्य बहुत अच्छे परिमाण में रचा गया। यद्यपि इस शताब्दी की पूर्वार्घ की रचनाएँ अधिक नहीं मिलतीं, पर उत्तरार्घ में किव बनारसीदास जैसे प्रौढ़ और उच्चकोटि के किव उल्लेख योग्य हुए हैं।

### मालदेव

श्वेताम्बर हिन्दी रचनाओं का प्रारम्भ तो किन मालदेव से माना जा सकता है। इनकी भाषा राजस्थानी-प्रधान है। ये किन भटनेर के बड़गच्छीय शाखा के आचार्य भावदेव सूरि के शिष्य थे। सं०१६१२ नि० (१५५५ ई०) के आसपास इन्होंने प्राकृत, संस्कृत और राजस्थानी में करीब २० रचनाएँ लिखीं। ये बहुत अच्छे किन थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने सुभाषित भी बहुत से दिए हैं जिनमें से कुछ इनके स्वरचित भी हैं। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जा रही हैं—

मीठा भोजन शुभ वचन, मीठा बोली नारि। सज्जन संगति माल कहै, किस ही न प्यारे चारि।। मुओ सुत्त खिण इक दहै, बिन जायो पुनि तेउ। देह जनम लगु मूढ़ सुत, सो दुख सहीयइ केउ॥ आगति थोड़ी खर्च बहु, जिसि घरि दीसै एम। तिस कुटुम्ब का माल कहि, महिमा रहसी केम॥ माल न पहीलइ कछु किय, पीछेइ आवइ गालि। पाणी जइ किरि बहि गयउ, तऊ क्या बंधइ पालि॥

१. आदि अंत, वही पृ० २३१।

२. हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ६८।

मालदेव रचित राजस्थानी हिन्दी की रचनाएँ इस प्रकार हैं — १. पुरन्दर चौपाई, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई, २. सुरसुन्दरी चौपाई, ३.वीरांगद चौपाई (सं० १६१२ वि० = १५५५ ई०), ४.भोजप्रबन्ध (२००० क्लोक पंचपुरी), ५.विकमपंचदंड चौपाई (१७३७ या १७२५ गाथा), ६.देवदत्त चौपाई, ७.धनदेव पद्मरथ चौपाई, ८.सत्य की चौपाई, ९.अंजना सुन्दरी चौपाई, १०.मृगांकपदमावती रास, ११.पद्मावतीपद्मश्री रास, १२.अमरसेन वयर-सेन चौपाई, १३.स्यूलिभद्र धमाल चौपाई, १४.राजुलनेमिनाथ धमाल, १५. बालिक्षा चौपाई, १६.शीलबावनी, १७.बृहद्गच्छीयगुर्वावली, १८. महावीरपारषा आदि।

#### रायमल

इसी प्रकार रायमल नाम के दिगम्बर किव की रचनाएँ भी राजस्थानी-हिन्दी मिश्रित भाषा में हैं, जिनका रचना-काल सं० १६१५ से १६३३ वि० (१५५८ से १५७६ ई०) है। 'प्रद्युम्नरासो' (सं० १६६८ वि०=१६११ ई०) हरसोर गढ़ में, 'श्रीपाल रासो' (सं० १६३० वि०=१५७३ ई०) रणथंभोर में और 'भविसयत्त कथा' (सं० १६३३ वि०=१५७६ ई०) सांगानेर में रची गई। अतः निश्चित है कि वे राजस्थान के निवासी थे। वे मुनि अनन्तकीर्ति के शिष्य थे। इनकी अन्य रचनाओं में 'नेमीश्वर रास' (सं० १६१५ वि०=१५५८ ई०), 'हनुमंत कथा' (सं० १६१६ वि०=१५५९ ई०), 'सुदर्शन रासो' (सं० १६२८ वि०=१५७१ ई०), 'निर्दोष सप्तमी कथा' (सं० १६स्वप्न) आदि जयपुर के भण्डारों में प्राप्त हैं। रे

#### पांडे राजमल

सं० १६२० वि० (१५६३ ई०) के आसपास पाण्डे राजमल एक अच्छे विद्वान हो गए हैं, जिनके रचे हुए संस्कृत ग्रंथ 'लाटीसंहिता', 'जम्बूस्वामी चिरित्र', 'आघ्यात्मकमलमार्तण्ड' और 'पंचाघ्यायी' प्रसिद्ध हैं, पर हिन्दी साहित्य को भी इन्होंने एक बहुमूल्य देन दी है। श्वेताम्बर विद्वानों ने तो अपने लोकोपयोगी ग्रन्थों की भाषाटीकाएँ १५वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही लिखनी शुरू कर दी थीं और वे पुरानी राजस्थानी के गद्य में हैं। दिगम्बर विद्वानों में हिन्दी में भाषा टीका बनाने का सबसे पहला श्रेय पांडे राजमल को ही प्राप्त है। इन्होंने कुन्दकुन्दाचार्य के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ 'समयसार' की भाषा टीका बनाई। कविवर बनारसीदास को सबसे पहले आध्यात्माभिमुख करने वाली यही टीका थी। उन्होंने 'आत्मकथा' में और 'समयसार' के अपने पद्यानुवाद में इसका उल्लेख किया है। उनके साथ कुँअरपाल के कहने से सं० १७०९ वि० (१६५२ ई०) में जो 'प्रबन्धसार' की वचिनका हेमराज ने बनाई उसमें भी इससे पहले की एकमात्र भाषा टीका के रूप में इसका उल्लेख है। हिन्दी जैन गद्य की प्राप्त रचनाओं में यह प्राचीनतम रचना है। इस दृष्टि से राजमल की देन उल्लेखनीय है। इस बालबोधिनी भाषा टीका का गद्य इस प्रकार है—

"यथा कोई जीव मदिरा पीवाइ करि अविकल कीजै छै, सर्वस्व लिनाइ लीजै छै।

१. दे० शोधपत्रिका में प्रकाशित लेखक का 'वाचक मालदेव और उनके ग्रन्थ' शीर्प्रक लेख।

२. दे० वीरवाणी, वर्ष २, प० २३१।

पद तें भ्रष्ट कीजै छै तथा अनादि ताई लेई करि सर्व जीव राशि राग द्वेष मोह अशुद्ध परिणाम करि मतवालो हुओ छै, तिहि तै ज्ञानावरणादि कर्म को बंघ होइ छै।"

आपकी दूसरी उल्लेखनीय रचना 'छन्दोविद्या' है जो छन्द-शास्त्र की अनुपम रचना है। किव ने इसे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी, चार माषाओं में ग्रन्थित किया है। अनेक भाषाओं में ऐसी रचना शायद ही कोई अन्य हो। किव और उसकी अन्य रचना के सम्बन्ध में 'आध्यात्मकमलमार्तण्ड' की भूमिका देखनी चाहिए। राजमल नागौर, वैराट आदि में रहे थे, इसलिए उनकी 'समयसार' की भाषा टीका में ढूंढारी के "छैं आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इस टीका की सं० १६५३ वि० (१५९६ ई०) की लिखी प्रति अजमेर भंडार में है।

#### पांडे जिनदास

सं० १६४२ वि० (१५८५ ई०) में पाण्डे जिनदास ने 'जम्बूस्वामीचरित्र' बनाया। ये ब्रह्मचारी शान्तिदास के शिष्य थे। मथुरा में इस ग्रन्थ की रचना हुई। अतः इसकी भाषा शुद्ध हिन्दी है। इसकी पद्य संख्या ५०३ है। इनकी दूसरी रचना 'जोगी रासा' भी बहुत सुन्दर है। 'मालीरासा', 'पदसंग्रह' आदि इनकी अन्य रचनाएँ भी प्राप्त हैं। 'जोगीरासा' के दो पद्य इस प्रकार हैं—

चेतन पड़ियो अचेतन की फंदि, जित खँचै तिह जाई। मोहफंद गले लगै रे भाई, में में में विललाई॥ तत्त ग्रंथ महि बसूं निरंतर, चेतन दीपग जोऊं। मिथ्या तम बल दूरि करे पिउं, परम समाधिन्ह सोऊं॥

### कवि कृष्णदास

सं० १६५१ वि० (१५९४ ई०) में लाहौर में भोजग कृष्णदास ने 'दुर्जन सप्त बावनी' बनाई। इन्हीं की संवत १६६९ वि०' (१६१२ ई०) की एक अन्य रचना 'दानादि रास' भी है। इस रचना में किववर समयसुन्दर के 'दानादि संवादशतक' का अनुकरण किया गया प्रतीत होता है। दान, शील, तप और भाव, इन चार धर्मों का पारस्परिक संवाद इस रचना में कराया गया है, यथा—

दान शील तप भाव का, रासा सुणे जि कोई। तिसके घर में सदाही, अक्षय नवनिधि होई॥

कृष्णदास की 'दुर्जनसाल बावनी' में, ओसवाल जड़िया गोत्र के दुर्जनसाल की प्रशंसा और उसके वंश तथा उसकी सुकृतियों का वर्णन है। इसी किव की सं० १६६८ वि० (१६११ ई०) में लाहोर में लिखी हुई 'आध्यात्म बावनी' भी, जो हीरानन्द संघपित के नाम से रची गई है, प्राप्त है।

१. आदि अंत के लिए दे० जैन गुर्जर कवियो, भाग १, पृ० ३००।

२. वही, भाग १, पृ० ४०७।

#### कवि दामो

सं० १६६५ वि० (१६०८ ई०) में अंचलगच्छ के भीमरत्न के शिष्य उदयसमुद्र के शिष्य दामों किव ने जिनका दीक्षा नाम दयासागर था, 'सुरपितकुमार चौपाई' पद्मावतीपुर में और 'मदनकुमार रास' लाहौर में रचा। 'मदनकुमार रास' की प्रशस्ति में जिस 'मदनशतक' वार्ता के १०१ दोहे इससे पहले रचे जाने का उल्लेख है, वह हिन्दी की रचना है। उसमें कथा-प्रसंग को जोड़ने के लिए गद्य का भी प्रयोग हुआ है। उदाहरण इस प्रकार है—

"अमरपुर नगर तिहा रत्नसिंह राजा गुनमंजरी नाम रानी ताको सुत मदनकुमार यौव-नवंत भयो। तब श्री कामदेव सुपने में आइकै कह्यौ। मदनकुमार तूं अपनो राज्य देश छोंड़ि कै परदेश जाहु तोकूं नफा है अरु वहाँ रह्याँ तोकूं केइक दिन सुख नाहीं कष्ट है। एतो किह कामदेव अदृस भयो। अरु मदनकुमार प्रात समें मातिपता सुं बिना मिल्यां एक सुक साथि लेकै चल्यौ। आगे चलतां श्रीपुर नगर के विषे जनानन्द वन ताकै बीचि श्री कामदेव को प्रसाद तहाँ मदनकुमार 'सूआ कुं दरवाजे बैठाय कै आप देवल भीतर सोया तिन समै नगरराय की बेटी रितसुन्दरी नाम पूजा करन कुं आई।"

जैसा कि पहले कहा गया है, श्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रचार राजस्थान और गुजरात में अधिक होने से श्वेताम्बर रचनाओं की भाषा राजस्थानी गुजराती ही अधिक रही है, पर माल-देव किव भटनेर में रहता था और उसके गुरु भावदेव सूरि मुसलमान कामरां के यहाँ पहुँचे थे। भटनेर, सरसा का पंजाब से निकट सम्पर्क था। अतः मालदेव की रचना में हिन्दी भी दिखाई देती है। इस समय के आसपास हिन्दी के गेय पद खूब लोकप्रिय बन चुके थे। इसलिए कई श्वेताम्बर किवयों ने भी हिन्दी में गेय पदों की रचना की है। सं० १६६८ वि० (१६११ ई०) में जैनाचार्य हरिविजय सूरि सम्राट अकबर से मिले थे। इसके बाद जैन मुनियों से उनका निरन्तर सम्बन्ध बना रहा। सं० १६४८-४९ वि० (१५९१-९२ ई०) में खरतरगच्छ के जिनचन्द्र सूरि ने भी अकबर से भेंट की थी। उनके साथ किववर समयसुन्दर आदि भी थे। यह भेंट लाहौर में हुई थी। सम्राट अकबर और उनके सभासद हिन्दी भाषी थे। उधर पंजाब में नहन्दी प्रचलित थी। श्वेताम्बर जैन किवयों को इसी कारण हिन्दी में पत्र लिखने की अधिक प्रेरणा मिली।

### समयसुन्दर

कविवर समयसुन्दर के जिनचन्द सूरि और अकबर के मिलन के गीत और अष्टक आदि हिन्दी में हैं। सं० १६५६ वि० (१५९९ ई०) में अहमदाबाद में रचित २४ तीर्थंकरों के गेय पद भी हिन्दी में ही हैं। समयसुन्दर के 'ध्रुवपद छत्तीसी' के पद और अन्य फुटकर रचनाएँ भी प्राप्त हैं। आपके पदों की भाषा ब्रज है, पर कुछ खड़ीबोली की भी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, उदाहरणार्थ—

दे० कल्पना वर्ष ६, अंक ४, में लेखक का 'मदनशतक का गुप्त प्रेम-पत्र' शीर्षक लेख।

बे मेवरे काहेरी सेवरे, अरे कहाँ जात हो उतरवरे, टुक रहो नइ खरे। हम जाते बीकानेर साहि जहांगीर के भेजे, हुकम हुया फुरमाण जाइ मार्नासघ कुं देजे। सिद्धसाधक हउ तुम्ह चार मिलगे की हमकुं, वेगि आयउ हम पास लाभ देऊँगा तुमकुं॥१॥ वे साहुकार काहे खूनकार, अरे हमको वतावइ नइ कहां जिन संघसूरि का दरबार॥२॥

समयसुन्दर १७वीं शताब्दी के बहुत बड़े किव और विद्वान थे। इनकी सं० १६४१ से सं० १७०० वि० (१५८४ से १६४३ ई०) तक की सैकड़ों छोटी-मोटी रचनाएँ, जिनका परिमाण लाखों क्लोकों के बराबर है, प्राप्त हुई है। रे

#### कुशललाभ

समयसुन्दर से पूर्ववर्ती किव कुशललाभ की 'ढोलामारू चौपाई', 'माधवानल चौपाई' आदि रचनाएँ राजस्थानी में है। पर इनकी एक हिन्दी रचना भी 'स्यूलिभद्र छत्तीसी' नाम की प्राप्त हुई है, जिसका विवरण प्रस्तुत लेखक द्वारा सम्पादित 'राजस्थान में हिन्दी के हस्त-लिखित ग्रन्थों की खोज' (भाग ४, पृ० १०५) में प्रकाशित है।

#### कविवर बनारसीदास

सर्वोत्तम जैन किव बनारसीदास क्वेताम्बर श्रीमाल कुल में माघ सुदी ११ को जौनपुर में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम खरगसेन और गुरु का नाम खरतरगच्छीय भानुचन्द्र था। किव-प्रतिभा इनमें बहुत छोटी उम्प्र में ही प्रकट हो चुकी थी। चौदह वर्ष की उम्प्र में नवरसमय १००० दोहा चौपाई बना लेना इनकी असाधारण प्रतिभा का द्योतक है। पाँच वर्ष बाद आत्म-क्यान होते ही इन्होंने इस श्रृंगारिक प्रथम रचना को गोमती की घारा में प्रवाहित कर दिया। आपकी प्राप्त रचनाओं में 'नाममाला' ही सर्वप्रथम है, जो मित्र नरोत्तम दास खोवरा और थानमल दालिया के कहने से सं० १६७० वि० (१६१३ ई०) की विजयदशमी को रचकर समाप्त की गई थी। यह घनंजय की 'नाममाला' और 'अनेकार्थनाममाला' के आधार पर रचित १७६ दोहों का एक छोटा सा शब्दकोश है। उपलब्ध हिन्दी जैन कोश ग्रन्थों में यह सबसे पहला है। वीर सेवा मन्दिर से यह प्रकाशित हो चुका है।

इनकी फुटकर रचनाओं का संग्रह 'बनारसीविलास' में हुआ है। सं० १६८० वि० (१६२३ ई०) में ये अपनी ससुराल खैराबाद में गए तो वहाँ के अध्यात्म-प्रेमी अर्थमल ढोर ने इन्हें 'समयसार' की राजमल्ली भाषा टीका की प्रति दी और तभी से इनमें शुद्ध आध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ा, यहाँ तक िक धार्मिक नित्यनियम, प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ छोड़ ये निश्चयनया-वलम्बी अध्यात्म में सराबोर हो गए। उस समय की विचित्र सी परिस्थिति के कारण लोग इन्हें खोसरा मित कहने लगे थे। सं० १६९२ वि० (१६३५ ई०) में पंडित रूपचंद आगरा आए। उनके सम्पर्क में आने से ये अपने एकान्त निश्चय को अयुक्त समझ निश्चय और व्यवहार के समन्वय मार्ग के पथिक बन गए। सं० १६९३ वि० (१६३६ ई०) में अपने आध्यात्मक साथी

१. दे० लेखक द्वारा संपादित समयसुन्दर कृत 'कुसुमांजलि' जिसमें ५६३ रचनाएँ संगृहीत हैं।

रूपचंद, चतुर्भुजदास, भागवतीदास, कुंवरपाल और धर्मदास, इन पाँच व्यक्तियों की प्रेरणा से इन्होंने अपना सर्वोत्कृष्ट और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'नाटक समयसार' रचा। यह विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ है। मूल ग्रन्थ के हार्द को पूर्णतया आत्मसात करके एक स्वतंत्र शैंली में इसकी रचना की गई है। इसमें दोहा, सोरठा, छप्पय, अडिल्ल, कुंडलिया, चौपाई, सवैया और कवित्त छंदों में लिखे गए १७६० पद्ध हैं। काव्य-कला की दृष्टि से यह सर्वागसुन्दर रचना है। इसमें स्वानुभव को ही आत्मसिद्धि का द्वार बतलाया गया है। सकवि और कुकवि के सम्बन्ध में किव ने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किए हैं—

प्रथमिह सुकिव कहावै सोई, परमारथ रस वरणे जोई। कलपित भाव हिए नींह आनै, गुरु परम्परा रीति बखानै। सत्यारथ शैली नींह छांड़ै, मृषा वाद सों प्रीति न मांड़ै।। छंद सबद अच्छर अरथ, कहै सिद्धान्त प्रमान। जो यह विधि रचना रचै, सो है सुकिव सुजान।। अब सुनु कुकिव कहौ है जैसा, अपराधी हिय अंध अनैसा। मृषा भाव रस बरनै हित सों, नई उकित उपजावै चितसों। ख्याति लाभ पूजा मन आनै, परमारथ पद भेद न जानै। बानी जीव एक किर बूझै, जाको चित जण ग्रंथ न सूझै।।

इससे जैन किवयों की रचना के आदर्श का स्पष्ट चित्र खिच जाता है। रस-रीति, नायिका-भेद आदि प्रुंगारिक विषयों को न अपनाकर शान्त रस और चिरतकाव्यों की ओर ही उनका अधिक झुकाव क्यों रहा, इसका कारण भी स्पष्ट हो जाता है। भैया भगवतीदास ने तो केशवदास के प्रुंगारिक वर्णन की आलोचना करते हुए यहाँ तक कह दिया है——

बड़ी नीति लघु नीति करत है, बाय सरत बदबोय भरी। फोड़ा आदि फुनगुनी मंडित, सकल देह मनु रोग दरी॥ शोभित हाड मांस मय मूरत, तापर रीझत घरी घरी। ऐसी नारि निरख कर केशव, 'रिसकप्रिया' तुम कहा करी?

जिस साहित्य से मनुष्य की तामिसक वृत्तियों को प्रोत्साहन मिले वह शब्द, अलंकार आदि से कितना भी सुन्दर और सरस हो, सच्चे साहित्य की परिभाषा में नहीं आ सकता। जिसके निर्माण में मानव के कल्याण की भावना हो, वही साहित्य है। इसी कारण कविवर बनारसीदास ने अपने विलासी जीवन की प्र्यंगारिक कविताओं को गोमती में बहा दिया था।

हिन्दी साहित्य को बनारसीदास की एक महत्वपर्ण देन उनका 'अर्घ कथानक' नामक आत्मचरित है। ६७५ पद्यों की यह रचना सं० १६९८ वि० (१६४१ ई०) में हुई थी। इसमें ५५ वर्ष के जीवन की सभी अच्छी-बुरी उल्लेखनीय घटनाओं को खुले दिल से प्रकट किया गया है। हिन्दी साहित्य में ही नहीं, भारतीय साहित्य में भी इतना पुराना और इस ढंग का कोई आत्म-चरित नहीं मिलता। इस ग्रन्थ के अन्त में इन्होंने तीन तरह के मनुष्य बतलाते हुए अपने को मध्यम

जे पर दोष छिपाइकै, परगुन कहैं विशेष।
गुन तिज निज दूषन गहैं, ते नर उत्तम भेष।।६६७।।
जे भार्खीह पर दोष-गुन, अरु गुन-दोष सुकीउ।
कहींह सहज ते जगत में, हमसे मध्यम जीउ।।६६८।।
जे परदोष कहैं सदा, गुन गोर्पीह उर बीच।
दोस लोपि निज गुन कहैं, ते जग में नर नीच।।६६९।।

इस ग्रन्थ का नाम 'अर्घ कथानक' क्यों रखा गया, इसके विषय में किव ने स्वयं कहा है कि शास्त्र के अनुसार वर्तमान समय में मनुष्य की अधिक से अधिक आयु ११० वर्ष है। इस ग्रन्थ में अपनी आधी आयु अर्थात ५५ वर्ष का वृत्तान्त दिया गया है, इस कारण इसका नाम 'अर्घकथा-नक' रखा गया है। स्पष्ट है कि किव इसके बाद अधिक नहीं जिए। उनकी अन्तिम रचना सं० १७०० वि० (१६४३ ई०) की है और उनकी फुटकर रचनाओं का संग्रह जगजीवन अग्र-वाल ने सं० १७०१ वि० (१६४४ ई०) की चैत सुदी २ को 'बनारसीविलास' नाम से तैयार किया। अतः वि० सं० १७०० और १७०१ (सन १६४३ और ४४ ई०) के बीच में ही इनका स्वर्ग-वास हो गया जान पड़ता है। 'बनारसीविलास' में ५७ रचनाओं का संग्रह है, जिनमें से 'सूक्ति-रत्नावली' का अनुवाद इन्होंने अपने आध्यात्मिक मित्र कुँबरपाल के साथ मिल कर किया था। 'ज्ञानबावनी' की रचना कदाचित पीताम्बर किव ने इनके आशय को लेकर सं० १६८६ वि० (१६२९ ई०) में की थी।

'बनारसीविलास' में दो रचनाएँ—'परमार्थवचिनका' और 'निमित्तउपादान शुद्धाशुद्ध-विचारउपिनका' गद्य में हैं। तत्कालीन गद्य शैली को जानने के लिए इनका विशेष महत्व है। उसके कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

"मिथ्या दृष्टि जीव अपनो सरूप नाहीं जानतो ताते पर स्वरूप विषे मगन होय करि कार्य मानतु है। ता कार्य करतो थको अशुद्ध व्यवहारिक कहिए। सम्यक दृष्टि अपनौ स्वरूप परोक्ष प्रमाण करि अनुभवतु है। आगम वस्तु कौ जो स्वभाव सो आगम कहिए। आत्मा को जो अधिकार सो अध्यात्म कहिए।

अनन्तता को स्वरूप दृष्टान्त किर दिखाइयतु है, जैसे बट वृक्ष को बीज एक हाथ विषै लीजै, ताको विचार दीर्घ दृष्टि सीं कीजे। तौ वा बट वृक्ष के बीज वीषै एक वट को वृक्ष है। सो वृक्ष जैसो कुछ भावी काल होनहार है तैसो विस्तार लिए विद्यमान वामैं वास्तव रूप छती है। अनेक शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल संयुक्त है। फल फल विषै अनेक बीज होई।"

बनारसीदास एक आघ्यात्मिक पुरुष होने से कबीर आदि सन्तों की भाँति समन्वयवादी थे। उन्होंने कहा है----

एक रूप हिन्दू-तुरुक दूजी दशा न कोय, मन की द्विविधा मानकर भए एक सों दोय। ७। दोऊ भूले भरम को करें वचन की टेक, राम राम हिंदू कहैं, तुर्क सालामालेक। ८। इनके पुस्तक बाँचिए, वोहू पढ़ें कितेब, एक वस्तु के नाम द्वय जैसे शोभा जेब। ६। तिनको द्विविधा जे लखै, रंग-बिरंगी चाम, मेरे नैनन देखिए, घट घट अन्तर राम। १०।

कुँबरपाल स्वयं भी किव थे। सं० १६८५ वि० (१६२८ ई०) में रचित इनका एक गुटका लेखक के संग्रह में हैं, जिसमें इनकी एक रचना 'सम्यक बत्तीसी' और दो गेय पद मिले हैं। 'सम्यक बत्तीसी' की रचना सं० १६८१ वि० (१६२४ ई०) की फाल्गुन सुदी २ को हुई। इसमें इन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है—

> खिति मिध ओसवाल अति उत्तम, चोरोडिया विरुद्ध बहु दिज्जइ। गोडीदास अंस गरवातन, अमर्रीसह तस नन्द कहिज्जइ।। पुरि पुरि कुँवरपाल जस प्रकटौ, बहु विधि तास वंश वरणीजै। धरमदास जस कँवर सदा धनि, बरस आखा जिन कीजइ॥

कुँवरपाल के भाई धर्मदास थे और उनका उल्लेख भी बनारसीदास ने अपने पाँच मित्रों में कुँवरपाल के बाद ही किया है। 'अर्घकथानक' के अनुसार आगरे में बनारसीदास ने कुछ समय तक इन धर्मदास के साझे में जवाहरात का व्यापार किया था। पाँच पुरुषों में उल्लिखित चतुर्भुंज और भगवतीदास, दो और थे। इनमें चतुर्भुंज की तो कोई रचना नहीं मिलती किंतु भगवतीदास नाम के दो-तीन किंव हो गए हैं, जिनमें से एक इनके सम-सामियक अच्छे किंव थे। यद्यपि उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक प्रभाव नहीं दिखाई देता, इसलिए वे बनारसीदास के उल्लिखित भगवतीदास से भिन्न भी हो सकते हैं, पर समकालीन होने के नाते उनका परिचय भी यहाँ दिया जाता है।

#### भगवतीदास

भगवतीदास अग्रवाल बंसल गोत्रीय किशनदास के पुत्र थे। मूलतः वे महेन्द्र बूढ़िया जिला अम्बाला के निवासी थे, किंतु बाद में दिल्ली आ बसे थे। वहाँ के भट्टारक सेन का उल्लेख उन्होंने अपने गुरु के रूप में किया है। जहाँगीर और शाहजहाँ के राज्यकाल में निर्मित उनकी २३ रचनाएँ मिली है। इनमें से अन्तिम 'मृगांकलेखाचरिउ' अपभ्रंश की रचना है जो १७०० वि० (१६४३ ई०) में लिखी गई थी। शेष रचनाएँ हिन्दी की हैं। अधिक रचनाएँ रास संज्ञक हैं। रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं—१. टदाणां रास, २. आदित्यव्रत रास, ३. पखवाड़ा रास, ४. दस लक्षण रास, ५. खिचड़ी रास, ६. समाधि रास, ७. जोगी रास, ८. मनक-रहा रास, ९. रोहिणीव्रत रास, १०. चतुर वणजारा, ११. द्वादस अनुपेक्षा, १२. सुगन्ध दसवीं कथा, १३. आदित्यवार रास, १४. अनथमी कथा, १५. चूनड़ी (सं० १६८० वि०=१६३३ ई०), १६. राजिमित नेमिसर धमाल, १७. सज्ञानी धमाल, १८. आदिनाथ स्तवन, १९. शान्तिनाथ स्तवन, २०. लघु सीतासतु (सं० १६८७ वि०=१६३० ई०), २१. बृहद सीतासतु (सं० १६८४ वि०=१६३० ई०), २२. अनेकार्थ नाममाला (सं० १६८७, वि०=१६३० ई०, पद्य २५६)। 'सीतासतु' में सीता के सतीत्व का वर्णन बहुत सरस और सजीव है और 'अनेकार्थ नाममाला' तीन अध्यायों का सुन्दर कोश ग्रन्थ है। '

इन्हीं भगवतीदास के हाथ का लिखा ग्रन्थ, एक गुटका मैनपुरी के शास्त्र-भंडार में

१. दे० अनेकान्त, वर्ष ११, पू० २०५।

है, जो सं० १६८० वि० (१६२३ ई०) की जेठ सुदि नवमी को संकिसा में लिखा गया था। इसमें इनकी १९ रचनाएँ तथा उनके अतिरिक्त 'अनन्तचतुर्दशी चौपाई' और 'वीरिजनेन्द्र गीत' संकलित हैं।

कुँवरपाल के कहने से पांडे रूपचंद के शिष्य, पांडे हेमराज ने 'चौरासी बोल' और 'प्रवचन-सारटीका' (सं० १७०९ वि० = १६५२ ई०) की रचना की । 'भाषा भक्तामर पंचास्तिकाय टीका' तथा 'सन्देहसार नयचक वचनिका' नामक इनकी दो रचनाएँ और मिलती हैं। इसी प्रकार 'बनारसीविलास' के संग्रहकर्ता **जगजीवन** की प्रेरणा से **हीरानन्द** ने 'पंचास्तिकाय' की भाषा टीका सं० १७११ वि० (१६५४ ई०) में आगरे में लिखी । जगजीवन जाफरखाँ के दीवान थे।

#### नाहर जटमल

पंजाब में श्वेताम्बर ओसवाल नाहर जटमल हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध किव हो गए हैं, जिनकी 'गोराबादल की बात' (सं० १६८० वि० = १६२३ ई०, सिम्बुल ग्राम) अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रकाशित रचना है। ये मूलतः लाहौर के निवासी थे, पीछे जलालपुर में रहने लगे थे। लाहौर नगर का वर्णन इन्होंने 'लाहौर गजल' में बहुत ही सुन्दर रूप में किया है। उपलब्ध नगर-वर्णनात्मक हिन्दी गजलों में यह सबसे पहली रचना है। बाद में इसके अनुकरण में इसी छंद, शैली और भाषा में विविध नगरों से संबंधित ५० से भी अधिक नगर वर्णनों की गजलों अनेक जैन किवयों ने लिखीं। इस साहित्य रूप की परम्परा के जनक होने के नाते भी जटमल का बहुत महत्व है। 'गोराबादल की बात' एक अर्द्ध-ऐतिहासिक चरित-काव्य है। जटमल का दूसरा प्रेम-काव्य 'प्रेमविलास चौपाई' (सं० १६९४ वि० के भाद्र शुक्ल पंचमी रविवार को जलालपुर में रचित) लेखक के संग्रह में है। अन्य रचनाओं में 'बावनी' पंजाबी मिश्रित हिन्दी में है। इनके अतिरिक्त 'भिगोर गजल', 'सुन्दरी' गजल' और फुटकर सवैया आदि भी प्राप्त हुए है। जटमल के हाथ का लिखा एक गुटका भी मिला है।

# भद्रसेन

सं० १६७५ वि० (१६१८ ई०) के आसपास खरतरगच्छीय श्वेताम्बर किव भद्रसेन ने 'चन्दन मलयागिरि' नामक लोककथा-काव्य बीकानेर में लिखा, जो 'आणन्द शंकर ध्रुव स्मारक ग्रन्थ' में चित्रों सहित प्रकाशित हो चुका है। यह कथा भी बहुत लोकप्रिय हुई। इसकी कई सचित्र प्रतियाँ भी मिलती हैं।

#### उदयराज

सं० १६७० वि० (१६१३ ई०) के लगभग खरतरगच्छीय मथेन महात्मा भद्रसार के शिष्य और पुत्र उदयराज भी एक अच्छे किव हो गए हैं। इनकी राजस्थानी रचना 'भजन छत्तीसी' (सं० १६६७ वि० = १६१० ई०) के अनुसार इनके पिता भद्रसार, माता हरखा, भ्राता सूरचन्द, मित्र रत्नाकर, पत्नी पूखणी, पुत्र सुधन तथा आश्रयदाता जोधपुर-नरेश उदयसिंह थे। सं०

१. इनकी रचनाओं के परिचय के लिए देखिए हिन्दुस्तानी, वर्ष ८ अंक २ में प्रस्तुत लेखक का निबंध।

१६३१ वि० (१५७४ ई०) में इनका जन्म हुआ था। इनकी दूसरी राजस्थानी रचना 'गुणबावनी' (सं० १७७६ वि० = १६१९ ई०) लेखक के संग्रह में है। उदयराज की हिन्दी रचनाओं में 'वैद्यविरहिणी प्रबन्ध' और लगभग ४०० फुटकर दोहे मिलते है। 'चौबीस जिन सवैया' आदि का भी एक संग्रह मिला है, पर उनके रचयिता उदय यही उदयराज थे या अन्य, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

### मानसिंह 'मान'

सं० १६७५ वि० (१६१८ ई०) के लगभग खरतरगच्छीय शिवनिधान के शिष्य, मार्नासह 'मान किव' के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी अनेक संस्कृत और राजस्थानी की रचनाएँ उपलब्ध हैं। हिन्दी में इनका 'भाषा किवरसमंजरी' नामक नायक-नायिका-भेद विषयक ग्रन्थ जैन किवयों की इस विषय की सबसे पहली हिन्दी रचना है।

इस समय के लगभग जिनराज सूरि आदि कई श्वेताम्बर सुकवियों द्वारा रचित पद और बत्तीसी, बावनी आदि फुटकर रचनाएँ प्राप्त हैं। दिगम्बर कवियों में ब्रह्मगुलाल, परिसल, बनवारीलाल, हरिकृष्ण, शालिवाहन, नन्द, भानुकीर्ति, हर्षकीर्ति आदि कई कवियों की रचनाएँ मिली हैं। विस्तार भय से उन सब का विशेष परिचय न देकर केवल उनकी रचनाओं का नामो-ल्लेख किया जा रहा है—

### ब्रह्मगुलाल

ये मध्यदेश के टापू के निवासी थे। वेष बदल कर विविध रूप घारण करने में ये सिद्ध-हस्त थे। अन्त में उसी से विराग हुआ। इनका जीवन-चरित्र छत्रपति किव ने लिखा है। इनकी रचनाओं के नाम हैं—-१. कृपण जगावल कथा (सं० १६७१ वि० = १६१४ ई०), २. तेपन किया (सं० १६६५ वि० = १६०८ ई०), ३. गोपाचल जलगालन विधि आदि।

### परिमल

यें बढ़ैया गोत्र के थे। अकवरकालीन मानसिंह ग्वालियरी के समय में रिचत इनका 'श्रीपालचरित्र' बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है जो प्रकाशित हो चुका है। प्रेमी जी की सूची में इनके 'श्रेणिक चरित्र' का भी उल्लेख हुआ है।

### नन्द कवि

ये अग्रवाल गोयल गोत्रीय भैरूँ की पत्नी चन्दा के पुत्र थे तथा आगरे में रहते थे। इन्होने सं० १६७० वि० (१६१३ ई०) में 'यशोघरचरित्र' की रचना की।

### छीतर ठोलिया

ये मौजाबाद के निवासी थे। इन्होंने सं० १६६० वि० (१६०३ ई०) में १०१ पद्यों की 'होलिका कथा' लिखी।

### हर्षकीति

सं० १६८३ वि० (१६२६ ई०) में रचित इनकी 'पंचमगीत बेलि' तथा अन्य कई रच-नाएँ प्राप्त हैं।

### शालिवाहन

ये भदावर गाँव के पंचमपुर के रावतसेन के पुत्र थे। इन्होंने सं० १६९५ वि० (१६३८ ई०) में 'हरिवंश पुराण' की रचना आगरे में की।

#### बनवारीलाल

ये माखनपुर निवासी थे। इन्होंने खतोली में सं० १६६६ वि० (१६०९ ई०) में 'भविष्यदत्त-चरित्र' की रचना की।

### बालचन्द और हंसराज

इनके द्वारा रचित 'बावनियाँ' और पद आदि भी मिलते हैं।

# विनयसागर, हेमसागर और केशव

१७वीं शताब्दी में जैन किवयों की रचनाओं का जो प्रवाह वेगवान हुआ उसकी प्रबलता और अधिक बढ़ गई। जैसा कि पहले कहा गया है, गेय पद और छंद, कोश, अलंकार, वैद्यक आदि सार्वजिनक विषयों के लिए हिन्दी भाषा रूढ़ सी हो गई थी। हिन्दी के व्यापक प्रसार के कारण जिन किवयों ने अन्य रचनाएँ गुजराती-राजस्थानी में की हैं, उन्होंने भी इन विषयों के ग्रन्थ हिन्दी में ही लिखे, भले ही उनकी रचना गुजरात आदि अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हुई हो। उदाहरणार्थ १८वीं शताब्दी की सब से पहली जैन रचना सं० १७०२ वि० (१६४५ ई०) में रिचत अचल गच्छ के विनयसागर की 'अनेकार्थ नाममाला' है। यह तीन अधिकारों में विभक्त है और इसकी पद्य-संख्या १६९ है। इसी प्रकार अंचल गच्छ के सुकवि हेमसागर हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचना में संक्षिप्त नाम सुकवि हेम दिया है। इन्होंने सं० १७०६ वि० (१६४९ ई०) में सूरत बन्दर के पास हंसपुर में छंदमालिका नामक एक छन्द-ग्रन्थ लिखा। इसमें ८७ छन्दों का विवरण है। लेखक के संग्रह की प्रतिलिपि में १९४ पद्य हैं, पर हरिसागर सूरि भंडार, लोहावट की सं० १७०७ वि० (१६५० ई०) की लिखित प्रतियों में ८५ छन्द और २०७ पद्य हैं। हेमकि रिचत 'मदन युद्ध' प्रकाशित हो चुका है। सं० १७०४ वि० (१६४७ ई०) में खरतरगच्छीय किव केशव द्वारा रिचत 'चत्रिप्रया' नायक-नायिका-भेद संबंधी एक ग्रन्थ मिलता है।

### मनोहरलाल और हेमराज

प्रेमी जी और कामताप्रसाद के लेखानुसार सं० १७०५ वि० (१६४८ ई०) में किव मनोहरलाल ने 'धर्मपरीक्षा' नामक संस्कृत का हिन्दी पद्यानुवाद किया। ये खंडेलवाल सोनी जाति के थे और सांगानेर में रहते थे। कुँअरपाल के अनुरोध से रूपचन्द के शिष्य हेमराज ने सं० १७०९ वि० (१६५२ ई०) में 'प्रवचनसार भाषाटीका' और 'चौरासी बोल' की रचना की। इनकी अन्य रचनाओं में 'भाषा भक्तामर', 'पंचास्तिकाय टीका' (सं० १७२१ वि०=१६६८ ई०), 'गोमट्टसार वचनिका '(सं० १७०६ वि०=१६४९ई०), 'दोहाशतक' (सं० १७२५ वि०=१६६८ ई०)और 'चक्रवचिनका' नामक गद्य-पद्य ग्रन्थ हैं। अन्तिम वचनिका की रचना सं० १७२६ वि० (१६६९ ई०), फाल्गुन सुदी १० को खरतरगच्छ के उपाध्याय लिखरंग के शिष्य नारायणदास के कहने से की गई थी।

# हीरानंद और खड्गसेन

सं० १७११ वि० (१६५४ ई०) में जगजीवन की प्रेरणा से हीरानन्द ने 'पंचास्तिकाय' का अनुवाद आगरे में किया। लाहौर निवासी खड्गसेन ने सं० १७१३ वि० (१६५६ ई०) में 'तिलोकदर्पण' लाहौर में रचा। उन दिनों आगरा, लाहौर, दिल्ली और जयपुर आदि के जैन मन्दिरों में शास्त्र-स्वाध्याय होता था। इससे नवीन साहित्य-निर्माण को यथेष्ट प्रेरणा मिलती थी। परिणामतः गद्य और पद्य के सैकड़ों प्रन्थ तैयार हो गए। उन प्रन्थों की प्रशस्तियों में प्रेरक व्यक्तियों की वंश-परम्परा के साथ किव अपने निवासस्थान, वंश आदि की जानकारी भी देते थे। इस प्रकार इन ग्रन्थों की प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़े महत्व की हैं। 'तिलोकदर्पण' के रचियता खड्गसेन ने एक विस्तृत प्रशस्ति दी है। उसका कुछ अंश उदाहरणार्थ नीचे दिया जाता है—

यही लाभपुर नगर में, श्रावक परम सुजान।
सब मिलि के चर्चा करें, जाको जो अनुमान।।
जिनवर चैत्य लाभपुर माँहि, महा मनोहर उत्तम ठाँहि।
तहाँ आय बैठे सब लोग, गुन गावै पढ़िए बहु थोक।।
तहाँ बैठि यह कियो विनोद, तीन लोक का है यह मोद।
पंडित राय नरेन्द्र समान, मिसर गिरधर जगत प्रमाण। इत्यादि

किव ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि बागड़ देश के नारनौल में पापड़ीवाल के मान् शाह के दो पुत्र लूणराज और ठाकुरसीदास हुए। ठाकुरसीदास के तीन और लूणराज के दो पुत्र हुए। खड्गसेन लूणराज के पुत्र थे। आगरे के चतुर्भुज वैरागी से सं० १६८५ वि० (१६२८ ई०) में इनका बहुत उपकार हुआ। ये प्रायः लाहौर आते जाते थे। संभव है, बनारसीदास द्वारा उल्लिखित चतुर्भुज यही हों।

### टीकम और रायचंद

सं० १७०८ वि० (१६५१ ई०) में साँभर के पास काल गाँव के निवासी टीकम ने प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान चन्द्रहास की कथा को 'चन्द्रहंस की कथा' के नाम से लिखा। इनकी दूसरी रचना सं० १७१२ वि० (१६५५ ई०) में रचित 'चतुर्दशी चौपाई' है। इनकी भाषा में राजस्थानी का प्रभाव है। सं० १७१३ वि० (१६५६ ई०) में रायचन्द्र द्वारा रचित 'सीताचरित्र' भी प्राप्त हुआ है।

### जोघराय गोदी

सांगानेर के जोधराज गोदी ने 'प्रीतंकरचरित्र' सं० १७२१ वि० (१६६४ ई०) में 'कथाकोश', सं० १७२२ वि० (१६६५ ई०) में 'वर्मसरोवर', 'सम्यक्तकौमुदी भाषा' सं० १७२४ वि० (१६६७ ई०) में और 'प्रवचनसार की भावदीपिका' एवं 'ज्ञानसमुद्र' की रचना की। जगतराय, अभयकुशस्त्र और काशीराम

आगरे में जगतराय नामक राजमान्य साहित्य प्रेमी हुए, जिन्होंने विद्वानों से अनुरोध करके कुछ ग्रन्थ अपने नाम से बनवाए। ये अग्रवाल सिंघल गौत्र के श्रावक माईदास के पुत्र रामचन्द्र

के पुत्र थे। मूलतः ये मुहाणा के निवासी थे, बाद में पानीपत में आकर रहे। आगरे में इनका अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। सं० १७२२ वि० (१६६५ ई०) में इन्होंने काशीदास से 'सम्यक्त-कौमुदी कथा' बनवाई जिसका परिणाम ४३३६ क्लोकों का है। इसी तरह सं० १७२२ वि० (१६६५ ई०) की फागुन सुदी १० को खरतरगच्छ के उपाध्याय पुण्यहर्ष या उनके शिष्य अभयकुशल ने इन्हीं जगतराय के लिए 'पद्मनन्दीय पंचिविशिका भाषा' नामक ग्रन्थ बनाया। जगतराय के पुत्र का नाम टेकचंद था। सं० १७३० वि० (१६७३ ई०) के कार्तिक शुक्ल पक्ष में आगरे में हिम्मतखान के कहने से जुगतराय ने 'छन्दरत्न।वली' नामक महत्वपूर्ण छन्द-ग्रन्थ बनाया। ये जुगतराय पूर्वोक्त जगतराय ही जान पड़ते हैं। 'छन्द रत्नावली' में सात अध्याय हैं जिनमें छठा अध्याय फारसी छन्दों से सम्बन्धित है तथा सातवाँ तुक-मेद विषयक है। संभवतः हिन्दी में कोई अन्य छन्द ग्रन्थ नहीं हैं जिसमें फारसी छन्दों का इतना विस्तृत विवरण हो। इस ग्रन्थ की गुटकाकार प्रति (९९ पत्रों की) दिल्ली के जैन भंडार में मिली है। आदि, अन्त के कुछ महत्वपूर्ण पद्य इस प्रकार है —

आदि

जुगतराइ सौं यों कह्यो, हिम्मतखाँन बुलाय। पिगल प्राकृत कठिन है, भाषा ताहि बनाय।। छंदोग्रन्थ जितै कहे, करि इक ठौरे आनि। समुझि सबन को सार ले, रत्नावली बखानि।

अंत

संवत सत सहस सात तीस, कातिक मास सुकल पछ दीस। भयो प्रन्थ पूरन सुभथान, नगर आगरो महा प्रधान।। दान मान गुणवान सुजान, दिन दिन बाढ़ौ हिम्मतखाँन। जुगतराइ कवि यह जस गायौ, पड़त सुनत सब ही मन भायौ।।

कामताप्रसाद जैन ने पहली दोनों रचनाएँ जगतराय द्वारा रचित मानी हैं। परन्तु उनकी प्रशस्तियों से स्पष्ट हैं कि वे इनके लिए रची हुई काशीराम और अभयकुशल की रचनाएँ हैं। जगतराय की तीसरी रचना 'आगमविलास' बतलाई गई है, किन्तु वास्तव में वह दयानत-राय की कृतियों का 'धर्मविलास' के बाद का दूसरा संग्रह है। जगतराय उसके संग्रहकर्ता थे। सं० १७८५ वि० (१७२७ ई०) में मैनपुरी में यह ग्रन्थ तैयार हुआ था।

# जिनहर्ष

इसी समय के आसपास दो-तीन श्वेताम्बर विद्वान भी अच्छे किव हो गए हैं, जिनमें से जिनहर्ष जिनका नाम जसराज भी था, राजस्थानी और गुजराती के बहुत बड़े किव हुए हैं। इनके रचे हुए पचासों चिरत काव्य और लक्षाधिक श्लोक पिरमाण की सैकड़ों फुटकर रचनाएँ प्राप्त है। उन्होंने कुछ रचनाएँ हिन्दी में भी की हैं, जिनमें से सं० १७१४ वि० (१६५७ ई०) में रचित 'नन्दबहोत्तरि', सं० १७३८ वि० (१६८१ ई०) में रचित 'जसराज बावनी', 'चौबीसी', सं० १७१३ वि० (१६५६ ई०) में रचित 'उपदेशबत्तीसी' तथा सं० १७३० वि० (१६७३ ई०) में रचित 'मातृका बावनी', 'नेमराजमित बारहमासा' आदि उल्लेखनीय हैं।

### माहिमसमुद्र

इसी प्रकार माहिमसमुद्र भी, जिनका आचार्य पदानत्तर जिन समुद्रसूरि नाम हुआ, राजस्थानी के बहुत बड़े किव हुए हैं। इनका जन्म सं० १६७० वि० (१६१३ ई०) में आगरे में, दीक्षा सं० १६९२ वि० (१६३५ ई०) में आचार्य-पद सं० १७१३ वि० (१६५६ ई०) में और स्वर्गवास सं० १७४१ वि० (१६८४ ई०) में हुआ। इनकी हिन्दी रचनाओं में १८१ पद्यों का 'तत्वप्रबोध नाटक' सं० १७३० वि० (१६७३ ई०) में जैसलमेर में रचा गया। दूसरी रचना 'वैद्यचिन्तामणि चौपाई' या 'समुद्रप्रकाश सिद्धान्त' नामक है जिसकी एक अपूर्ण प्रति मिली है। तीसरी रचना 'वैराग्यशतक' की 'सर्वार्थसिद्धि मणिमाला' टीका है जो संस्कृत एवं हिन्दी दोनों में हैं। सं० १७४० वि० (१६८३ ई०) में इसकी रचना हुई थी। चौथी कृति ४२ पद्यों की 'नारी गजल' है। इनके अतिरिक्त कुछ फुटकर पद्यादि भी मिलते हैं। इनकी राजस्थानी रचनाओं का परिमाण लक्षाधिक रलोक का है।

#### लक्ष्मीवल्लभ उपाध्याय

खरतरगच्छ के एक अन्य विद्वान लक्ष्मीवल्लभ उपाध्याय भी इसी शताब्दी के अच्छे विद्वानों में से हैं। इनकी 'कल्पसूत्र' और 'उत्तराध्यापन' की टीकाएँ बहुत सरल और विशिष्ट होने से खूव प्रसिद्ध है। सं० १७१४ से १७४७ वि० (१६५७ से १६९० ई०) तक की इनकी रचनाएँ मिलती है। इनका जन्म-नाम हेमराज था। कविताओं में उपनाम राजकिव भी मिलता है। राजस्थानी में इनके कई रास आदि प्राप्त हैं। इनकी हिन्दी रचनाएँ निम्नलिखित हैं—

१. भावनाविलास, ५२ सवैया (सं० १७२७ वि०=१६७० ई०), २. राजबावनी (सं० १७६८ वि०=१७११ ई०), ३. दोहाबावनी, ४. कालज्ञान पद्यानुवाद (सं० १७४१ वि०=१६८४ ई०), ५. नवतत्वभाषा, ८२ पद्य (सं० १७४७, वि०, १६९० ई०, हिसार), ६. चौबीसी, २५ पद, ७. जिनस्तवन, २४ सवैया, ८. बारहमासा, ९. उपदेस बन्तीसी तथा कुछ फुटकर पद्य प्राप्त हैं।

### उपाध्याय धर्मवर्द्धन

इसी गच्छ के उपाध्याय धर्मवर्द्धन, जिनका जन्म-नाम घरमसी था, बहुत अच्छे विद्वान किव थे। सं० १७०० वि० (१६४३ ई०) में इनका जन्म हुआ। सं० १७१९ से १७७३ वि० (१६६२ से १७१६ ई०) तक इन्होंने संस्कृत, राजस्थानी और हिन्दी, तीनों भाषाओं में काव्य-रचना की। हिन्दी में इन्होंने 'जीवराज परमात्मप्रकाश' सं० १७६२ वि० (१७०५ ई०) में जीवराज के लिए लिखा जो अजमेर के दिगम्बर जैन भण्डार में मिला है। पुटकर रचनाओं में सं० १७२५ वि० (१६६८ ई०) में रचित 'धर्मबावनी', 'वैद्यकविद्या', 'बारहमासा', तथा पद, प्रासंगिक समस्यापूर्तियाँ एवं सवैया आदि प्रस्तुत लेखक के संग्रह में हैं।

प्रेमीजी ने इसे जीकराज द्वारा रचित लिखा है, पर प्रशस्ति में उनके लिए घर्मवर्द्धन
 द्वारा रचे जाने का उल्लेख भीं है।

#### आनन्दघन

अठारहवीं शताब्दी में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक जैन योगी आनन्दघन अपर नाम लाभानन्द हो गए हैं। 'बहोत्तरी' के पदों में इनके आत्मानुभव की गहरी अभिव्यक्ति हुई हैं। 'बौबीती' में इन्होंने २२ तीर्थकरों का स्तवन राजस्थानी में किया है। यद्यपि इनकी ये दो ही रचनाएँ मिली है, परन्तु उनकी भावाभिव्यक्ति उच्च स्तर की है। मारवाड़ प्रदेश में ये अधिक रहे थे और वहीं पर १७३० वि० (१६७३ ई०) में स्वर्गवासी हुए। सुप्रसिद्ध यशोविजय उपाध्याय इनसे मिलकर इतने आत्मविभोर हो गए थे कि इन्होंने उनकी स्तुति में अष्टपदी की रचना कर डाली। इनका आध्यात्मिक चिन्तन बहुत ऊँचा था। वे कहते हैं—

राम कहो रहमान कहो, कोउ कान कहो महादेव री। पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्मा स्वयमेव री। भाजन-भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री। तैसें खण्ड कल्पना रोपित, आप अखण्ड सरूप री॥ निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहेमान री। कर से करम कान से कहिए, महादेव निर्वाण री॥ परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चीन्हें सो ब्रह्म री॥ इस विध साधो आप आनंदधन चेतनमय निःकर्म री॥

#### विनयविजय

संत-साहित्य के अध्येता आचार्य क्षितिमोहन सेन ने इन्हें जैन मर्मी किव कहा है। तपागच्छ के उपाध्याय विनयविजय जैन तत्वज्ञान के बहुत बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। इनके पिता का नाम तेजपाल और माता का नाम राजश्री था। सं० १६८९ या ९६ से सं० १७३८ वि० (१६३२ या ३९ से १६८१ ई०) तक इन्होंने संस्कृत और गुजराती में बहुत से ग्रन्थों की रचना की। इनके संस्कृत ग्रन्थों में 'लोकप्रकाश' और 'कल्पसूत्र' की 'सुखबोधिनी टीका' बहुत प्रसिद्ध है। हिन्दी में भी इनके कुछ गेय पद मिले हैं जो 'विनयविलास' के नाम से प्रकाशित हुए हैं।

### उपाध्याय यशोविजय

इसी गच्छ के दूसरे प्रसिद्ध विद्वान न्यायाचार्य उपाध्याय यशोविजय दर्शन शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित थे। सं० १७०० से १७४५ वि० (सन १६४३ से १६८८ ई०) तक आपके रचे हुए शताधिक ग्रन्थ संस्कृत और गुजराती में मिलते हैं। इनकी हिन्दी रचनाओं में 'समाधिशतक', 'समताशतक', 'दिग्पट्टखण्डन' 'आनन्दघन अष्टपदी' और फुटकर गेय पद प्राप्त हुए हैं जो 'जस-विलास' के नाम से प्रकाशित हैं। पदों में भिनत और अध्यात्म का स्रोत बड़े अच्छे रूप में प्रवाहित हुआ है। इनका एक पद है—

परम प्रभु सब जन सबदै ध्यावै। जब लग अन्तर भरम न भाजै, तब लग कोउ न पावै। सकल अंस देखै जग जोगी, जो ख़िनु समता आवै। ममता अंध न देखै याको, चित चहुँ ओरे ध्यावै। पढ़त पुराण वेद अरु गीता, मूरख अर्थ न पावै। इत उत फिरत गहत रस नाहीं, ज्यों पसु चरवित चावै।। पुद्गल से न्यारो प्रभु मेरो, पुद्गल आपु छिपावै। उनसे अन्तर नाहिं हमारे, अब कहाँ भागो जावै।।

#### रामचन्द्र

खरतरगच्छ के यितयों का विहार राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब-सिंध में भी था और वहाँ वैद्यक विषय के कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ हिन्दी में रचे गए। इनमें से रामचन्द्र का 'रामिवनोद' काफी प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। वह प्रकाशित भी हो चुका है। सं० १७२० वि० (१६६३ ई०) में इसकी रचना हुई थी। इनका दूसरा वैद्यक ग्रन्थ 'वैद्यविनोद' सं० १७२६ वि० (१६६९ ई०) में मेरठ में रचा गया। तीसरी हिन्दी रचना २११ पद्यों की 'सामुद्रिक भाषा' सं० १७२२ वि० (१६६५ ई०) में रची गई।

#### मान कवि

खरतरगच्छीय विनयमेरु के शिष्य मान किव ने सं० १७४५ वि० (१६८८ ई०) में लाहौर में 'कवित्रनोद' और १७४६ वि० (१६८९ ई०) में 'कवित्रमोद' नामक महत्वपूर्ण वैद्यक ग्रन्थ रचे। इनकी ७३ पद्यों की एक अन्य उपलब्ध रचना 'संयोग द्वार्तिशिका' नायक-नायिका-भेद संबंधी है, जो सं० १७३१ वि० (१६७४ ई०) में अमरचन्द मुनि के आग्रह से लिखी गई थी।

### भैया भगवतीदास, भूधरदास और ध्यानतराय

अठारहवीं शताब्दी के दिगम्बर किवयों में ये तीनों विशेष रूप से उल्लखनीय हैं। भैया भगवतीदास आगरे के ओसवाल कटारिया गोत्रीय दसरथ साहु के पुत्र थे। 'भैया' इनका उपनाम था। इनकी रचनाएँ भावपक्ष और कलापक्ष, दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि की हैं। उनमें सिद्धान्त, अध्यात्म, नीति और वैराग्य की काफी ऊँची अभिव्यंजना हुई है। इनकी छोटी-बड़ी ६७ रचनाओं का संग्रह 'ब्रह्माविलास' के नाम से प्रकाशित हुआ है।

कविवर ध्यानतराय भी आगरे के निवासी थे। ये अग्रवाल गोयल गोत्रीय वीरदास के पौत्र और स्यामदास के पुत्र थे। सं० १७३३ वि० (१६७६ ई०) में इनका जन्म हुआ और सं० १७४२ वि० (१६८५ ई०) में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। परन्तु सौभाग्य से १३ वर्ष की उम्र में ही जैन धर्म के ज्ञाता पंडित बिहारीलाल और शाह मानसिंह से इनका परिचय हो गया। किविवर बनारसीदास के समय से जो अध्यात्म शैली आगरे में तथा अन्यत्र विकसित हुई थी उसके प्रभाव से जो अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति सैद्धान्तिक और आध्यात्मिक रचनाएँ करने में प्रवृत्त हुए, उन्हीं में ध्यानतराय भी हैं। १५ वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया, परन्तु अध्यात्म शैली और सत्संग के प्रभाव ने इन्हें प्रगारिक विषयों से हटाकर आत्माभिमुख बना दिया। सं० १७५२ से १७८० वि० (१७२३ ई०) तक की इनकी ४५ रचनाओं का संग्रह 'धर्मविलास' नाम से पंडित जगतराय ने सं० १७८४ वि० (१७२० ई०) में इनकी मृत्यु के पश्चात किया। 'चर्चान

शतक' भी इनकी एक सुन्दर कृति है। इनके ३२३ आध्यात्मिक और भिक्तिपूर्ण गेय पदों के संग्रह तथा १२-१३ 'पूजाओ' का प्रकाशन हो चुका है। 'आगमविलास' अभी तक अप्रकाशित है। वि० सं० १७८३ (१७२६ ई०) कार्तिक सुदी १३ को ये स्वर्गवासी हुए। 'धर्मविलास' की प्रशस्ति के निम्नोक्त पदों से इनकी निरिभमानिता का परिचय मिलता है —

अच्छर सेती तुक भई, तुक सौं हूए छन्द। छन्दिन सौं आगम भयौ, आगम अरथ सुछन्द।। आगम अरथ सुछन्द, हमौं ने यह नींह कीना। गंगा का जल लेंद्र, अरघ गंगा कौ दीना।। सबद अनादि अनन्त, ग्यान कारन बिन मच्छर। मैं सब सेती भिन्न, ग्यानमय चेतन अच्छर।।

इनके सम-सामयिक आगरे के खण्डेलवाल किव भूघरदास बहुत उच्च कोटि के किव थे। सं० १७८१ वि० (१७२४ ई०) में शाह हिर्सिह के घर्मानुरागी वंशज और हाकिम गुलावचंद की प्रेरणा से इन्होंने 'जिनशतक' की रचना की थी। इनका दूसरा उल्लेखनीय प्रन्थ 'पार्व-पुराण' सं० १७८९ वि० (१७३२ ई०) में रचा गया जो किवत्व की दृष्टि से उच्च कोटि का है। इनके अतिरिक्त कुछ गेय पदों का संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इनकी भावना कितनी ऊँची थी, यह निम्नोक्त सवैयों से सूचित होता है—

कब गृहवास सौं उदास होय बन सेऊँ,
वे ऊँ निज रूप गित रोकूँ मन-करि की।
रिहहौं अडोल इक आसन अचल अंग,
सिहहौं परीसा शीत-धाम-मेघ-झिर की।।
सारंग समाज खाज कब धौं खुजैहे आनि,
ध्यान-दल जोर जीतूँ सेना मोह अरि की।
एकल बिहारी जथा जात लिंगधारी कब,
होऊँ इच्छाचारी बलिहारी हौं वा घरि की।।

यों इस शताब्दी में और भी बहुत से किव हो गए हैं। उन सबकी रचनाओं का परिचय देना यहाँ सम्भव नहीं है, अतः कुछ अन्य प्रमुख किवयों का ही उल्लेख किया जा रहा है।

### विवोदीलाल अन्नवाल

स्माहिजादपुर के निवासी कविवर विनोदीलाल अग्रवाल गर्ग गोत्रीय मण्डण के प्रपौत्र, पार्श्व के भौत्र और दुर्गमल के पुत्र थे। इन्होंने 'श्रीपालविनोदकथा' सं० १७५० वि० (१६९३ ई०) में लिखी, उस समय इनकी आयु ७०-७२ वर्ष की बताई गई है। अतः इनका जन्म सं० १६७८ वि० (१६२१ ई०) में हुआ होगा। इन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरी पूर्वावस्था प्रायः भोग-विलास और बिनोद में व्यतीत हुई थी, अब पिछली वय में सुमति प्राप्त हुई है। सं० १७४४ कि सं० १७५० वि० (१६८७-१६९३ ई०) तक के ६ वर्षों में ही आषने कुछ रचनाएँ बनाई। ये हैं—'नेमिनाश्वमंगल' (४२ पद्य, सं० १७४४ वि० = १६८७ ई०) 'विष्णुकुमारकश्वा' (२० पद्य), 'भक्तामरचरित्र' (५५०० क्लोक परिमित, सं० १७४७ वि० = १६९०ई०), श्रीपाल विनोद कथा (१३५४ पद्य, सं० १७५० वि० = १६९३ ई०), 'राजुलपचीसी', 'नेमिनाथ जी के रेखते', 'नेमराजुमित बारहमासा' तथा 'सम्यक्त कौमुदी' (सं० १७४९ वि० = १६९२ ई०)। गोदी

सॉगानेर के खण्डेलवाल भावशा गोत्रीय गोदी द्वारा सं० १७२४ वि० (१६६७ ई०) में रिवत ७२५ पद्यों का 'प्रवचनसार' पद्यानुवाद प्राप्त हैं, जो पांडे हेमराज की 'प्रवचनसार' की टीका के आधार ५र रचा गया हैं। सांगानेर से ये भरतपुर राज्य चल्ले गए थे। वहाँ अध्यात्म- शैली या मंडली चल रही थी जिसके ये भी सदस्य हो गए। इन्होंने लिखा है —

अध्यातम शैं श्री सहित, बनी सभा सह धर्म।
चरचा प्रवचन सार की, करै सबै लहि मर्म।।
अरचा अरहंत देव की, सेवागुरु निरग्रन्थ।
दया धर्म उर आचरै, पंचमगित को पंथ।।
ऐसी सभा जुरै दिन-राती, अध्यातम चरचा रस पाती।
जब उपदेस सबनिकौं लियो, प्रवचन कवित बंध तब कियो।।

#### कवि लक्ष्मीचंद

खरतर गच्छ के किन लक्ष्मीचन्द ने जिनका दीक्षा नाम लिब्बिवमल था, फतेहपुर के दीवान श्रीमाल बदलिया गोवीय ताराचन्द की अभ्यर्थना से शुभचंद्र कृत 'ज्ञानार्णव' नामक आध्यात्मिक ग्रन्थ का पद्यानुवाद किया। यह लगभग ३००० श्लोकों के परिमाण का है। स० १७२८ वि० (१६७१ ई०) की विजयादशमी को इसकी समाप्ति हुई थी।

### श्रीदेवचंद

इसी गच्छ के अध्यात्म तत्ववेत्ता श्रीदेवचन्द ने बीकानेर में सं० १७६७ वि० (१७१० ई०) में 'द्रव्यप्रकाश' नामक तात्विक ग्रन्थ बनाया। ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी प्राकृत संस्कृत, राजस्थानी और गुजराती की रचनाएँ भी दो-तीन भागों में उवत 'द्रव्यप्रकाश' के साथ प्रकाशित हो चुकी हैं।

# पंडित खुशालचन्द काला

ये मूलतः टोडा के निवासी थे, बाद में साँगानेर में आ बसे थे। ये खण्डेलवाल काला गोत्रीय सुन्दरदास के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुजान दे था। पहले इन्होंने 'श्रेणिकचरित्र' के लेखक लिखमीदास चाँदवाड के पास साँगानेर में विद्याभ्यास किया, फिर दिल्ली (जिहाना-बाद) के जयसिंघपुरा में रह कर सुखानन्द के पास शास्त्र का अध्ययन किया। खुशालचन्द के रचे हुए 'हरिवंश पुराण' (९००० क्लोक, सं० १७८० वि० = १७२३ ई०), 'यशोवरचरित्र' (सं० १७८१ वि० = १७२४ ई०), 'व्रतकथा कोश' (चौबीस कथा, २६०० क्लोक, सं० १८७७ वि० = १७३० ई०), 'जम्बूस्वामीचरित्र',

'धन्यकुमारचरित्र' (१७८० श्लोक, सं० १७९२ वि० = १७३५ ई० के बाद), 'चौबीस महाराज-पूजा', 'सद्भाषितावली' (सं० १७९४ वि० = १७३७ ई०) और 'उत्तरपुराण' (१३०० श्लोक, सं० १७९९ वि० = १७४२ ई०) उपलब्ध है।

# किशनसिंह

रामपुर के खण्डेलवाल पाटनी संगही कल्याण के पौत्र और आणुर्सिह के पुत्र किशनसिंह द्वारा रचित ५३ 'कियाकोश' (सं० १७८४ वि० = १७२७ ई०), 'भद्रबाहुचरित्र' (सं० १७८० वि० = १७२३ ई०) तथा 'रातिभोजनकथा' प्राप्त हैं।

# दिलाराम, लोहट और दौलतराम पाटनी

पाटनी गोत्र के दिलाराम बूँदी नगर में रहते थे। इनकी 'दिलारामिवलास' (सं० १७६८ वि० = १७११ ई०) और 'आत्मद्वादशी', ये दो रचनाएँ प्राप्त हैं। प्रथम ग्रन्थ की प्रशस्ति में बूंदी नगर और वहाँ के राजवंश का भी वर्णन मिलता है। बूंदी में और भी कुछ किव हुए है, जिनमें बवेरवाल-वंशी लोहट द्वारा रचित 'यशोधरचरित्र' (सं० १७२१ वि० = १६६४ ई०) और दौलतराम पाटनी द्वारा रचित 'व्रतविधान रासो' (सं० १७६३ वि० = १७०६ ई०) नामक ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

# जिनरंग सूरि, मथेन उदयचंद और जोंगीदास मथेन

द्वेताम्बर किवयों में जिनरंग सूरि की 'प्रबोधवावनी' (सं० १७३१ वि० = १७७४ ई०) और 'रंगबहोत्तरी' हिन्दी में प्राप्त हैं। बीकानेर के महाराज अनूपिंसह के आश्रित खरतर-गच्छीय मथेन उदयचन्द ने स० १७२८ वि० (१६७१ ई०) में 'अनूपरसाल' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें नायक-नायिका और अलंकार का वर्णन है। महाराज सुजानिंसह के समय में सं० १७६५ वि० (१७०८ ई०) में इन्होंने 'बीकानेर गजल' बनाई। महाराजा सुजानिंसह के आश्रित जोगीदास मथेन का सं० १७६२ वि० (१७०५ ई०) में रचा हुआ। 'वैद्यकसार' और 'सुजानिंसह रासा' अनूप संस्कृत लायब्रेरी में हैं।

### नैनसिंह

बीकानेर राजवंश के महाराज आनन्दिसह के लिए खरतरगच्छीय यित नैनिसह ने सं॰ ' १७८६ वि० (१७२९ ई०) में भतृहरिशतकत्रय-भाषा 'आनन्दभूषण' के नाम से बनाई। इसकी भी एक प्रति अनूप संस्कृत लायब्रेरी में है। इसके गद्य का कुछ अंश उदाहरणार्थ दिया जाता है—

"फल की महिमा कही जो यह खाय। सो अजर अमर होई। तब राजा ये स्वकीया राणी पिंगला कुं भेज्यो। तब राणी अत्यन्त कामातुर अन्य पर पुरुष तें रक्त है, ताहि पुरुष को फल दे भेजो अरु महिमा कही। वह जन वेश्या तें आसक्त है, तिन वाको फल दीनो तिहि समें वेश्या तें फल लेके अद्भुत गुण सुनि के विचारघो जो यह फल खायोहुं बहुत जीवी तो कहा ताते प्रजा

<sup>12.</sup> दे० वीरवाणी, वर्ष १, अंक ४।

पालक, दुष्टग्राहक, शिष्ट-सत्कारकारक, षटदर्शनरक्षक, ऐसो भतृहरजी राज बहुत करै अजर अमर ह्यै तो भले।''

### विनयलाभ, दामोदर कवि, रत्नशेखर, जयधर्म और लालचंद

इनसे पूर्ववर्ती इसी गच्छ के कि विनयलाभ द्वारा रिचत 'शतकत्रय' का पद्यानुवाद और 'सर्वयाबावनी' लेखक के संग्रह में हैं। रीति ग्रन्थों में अंचल गच्छ के दामोदर किव द्वारा सं० १७५६ वि० (१६९९ ई०) में रिचत 'रसमोह श्रृंगार' की अपूर्ण प्रति भी संग्रह में है। इसी गच्छ के किव रत्नशेखर ने शंकरदास के लिए 'रत्नपरीक्षा' सं० १७६१ वि० (१७०४ ई०) में सूरत नगर में बनाई। इसकी पद्य संख्या ५७० है। पानीपत के गोवर्द्धनदास के लिए लक्ष्मीचंद के शिष्य जयधर्म ने 'शकुनप्रदीप' सं० १७६२ वि० (१७०५ ई०) में बनाया। किव लालचंद ने अक्षयराज के लिए 'स्वरोदय भाषा टीका' बनाई और बीकानेर के कोठारी जेंतसी के लिए 'लीलावती' नामक गणित ग्रन्थ की रचना की। 'अंकपास' नामक एक और गणित ग्रन्थ इनका मिला है। इनका दीक्षा-नाम लाभवर्द्धन था।

### गद्यकार अक्षयराज श्रीमाल और दीपचंद साह

इस शताब्दी में कुछ गद्य-लेखक भी हो गए हैं जिनमें अक्षयराज श्रीमाल और दीपचन्द शाह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दीपचन्द शाह खण्डेलवाल जाति के कासलीवाल गोत्रीय थे। पहले साँगानेर में रहते थे फिर आमेर में बस गए। इनके द्वारा रचित 'अनुभवप्रकाश' (सं०१७८१ वि०=१७२४ ई०), 'चिद्विलास' (सं०१७७९ वि०=१७२२ ई०), आत्मावलोकन' (सं०१७७७ वि०=१७२० ई०), 'परमात्मप्रसंग', 'ज्ञानदर्गण', 'उपदेशरत्नमाला' और 'स्वरूपा-नन्द' नामक ग्रंथ हैं। इनमें से कुछ गद्य ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनके गद्य का उदाहरण इस प्रकार है—

"जैसे वानर एक कांकरा के पड़े रोवें तैसे याके देह का एक अंग भी छीजें तो बहुतेरा रोवें। ये मेरे और में इनका झूठ ही ऐसे जड़न के सेवन तें सुख मानें। अपनी शिवनगरी का राज्य भूल्या, जो श्री गुरु के कहे शिवपुरी कौं संभालें, तो वहाँ का आप चेतन राजा अविनाशी राज्य करें।"

अखयराज श्रीमाल का समय निश्चित ज्ञात नहीं है, पर उनके 'विषापहार स्तोत्र' की गद्य-टीका सं० १७३१ वि० (१६७४ ई०) की लिखी हुई मिली है। इन्होंने 'कल्याणमन्दिर भाषा टीका', 'एकीभावस्तोत्र भाषाटीका', 'भूपालचौबीसी', 'बालावबोध भक्तामर भाषाटीका' की रचना की। इन टीकाओं के अतिरिक्त एक स्वतंत्र रचना 'चतुर्देश गुणस्थान चर्चा' भी गद्य में है जिसके छोटे और बड़े दो संस्करण मिलते हैं। इनके गद्य का उदाहरण इस प्रकार है—

"आगे मुनि की मुद्रा का बर्णन करें हैं। सो कहे हैं। जिन चिन्हिन मुनि पदवी जानी जाइ ऐसा बाह्य दोइ प्रकार के लिंग कहिए चिन्ह सो बताए हैं। प्रथम ही बाह्य लिंग कैसा है जिहाँ परमाणु मात्र भी परिग्रह नाहीं ऐसा जथा जात रूप दिगम्बर मुद्रा धारी।'

# गद्य टीकाकार--मार्नासह और रूपचंद

हिन्दी गद्य में टीका लिखने वालों में दो और लेखक—विजयगच्छीय मानसिंह और खरतर गच्छीय रूपचन्द—भी उल्लेखनीय हैं। मानसिंह सुकवि और सफल टीकाकार थे। इनका बनाया हुआ ऐतिहासिक काव्य 'राजविलास' (रचनाकाल सं० १७४६ वि० = १६८९ ई०) उदयपुर सरस्वती भण्डार से प्राप्त होकर नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हो चुका है। इन्होंने 'बिहारी सतसई' की भाषा टीका भी बड़ी सुन्दर लिखी है जो करीब ४५०० क्लोक परिमित है। इसकी एक प्रति बीकानेर में मोतीचन्द खजांची के संग्रह में भी है।

रूपचन्द खरतरगच्छीय कविवर जिनहर्ष की परम्परा में दयासिंह के शिष्य थे। ये ओसवाल आँचिकया गोत्र के थे जिस गोत्र का एक मोहल्ला बीकानेर के देशनोक नामक गाँव में आज भी है। इनका जन्म सं० १७४४ वि० (१६८७ ई०) और दीक्षा सं० १७५५ वि० (१६९८ ई०) में विल्हावास में हुई। दीक्षा नाम रामविजय रखा गया। ये सस्कृत तथा राजस्थानी के बहुत अच्छे किव और टीकाकार थे। सं० १७६७ से १८२६ वि० (१७१०—१७६९ ई०) तक की आपकी रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें 'जिनसुखसूरि' (सं० १७७२ वि०=१७१५ ई०), 'समयसार बालावबोध' (सं० १८९२ वि०=१७३५ ई०), 'लघुस्तव टब्बा' (सं० १७९८ वि०=१७४१ ई०) आदि हिन्दी रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। इनमें से किववर वनारसीदास के 'समयसार की भाषा टीका बहुत प्रसिद्ध है और प्रकाशित हो चुकी है। 'जिनसुखसूरि मजलस' जिसका दूसरा नाम 'द्वावैत' भी है, बड़ी मनोरंजक रचना है। थोड़ी सी वानगी देखिए—

"अहो आवो ये यार, बैठो दरबार, स चांदणी रात, कहौ मजलस की बात। कहौ कौण कौण मुलक, कौण कौण राज देखे। कौण कौण पातिस्याह देखे, कौण कौण दईवान देखे, कौण कौण महिबान देखे।"

### दीपचंद

वैसे तो और भी बहुत से गद्य ग्रन्थ मिलते हैं, पर यहाँ खरतरगच्छ के वाचक दीपचन्द द्वारा रचित 'बालतत्र भाषा वचिनका' (सं० १७९२ वि० १७३५ ई०) जो विशेष रूप से उल्ले-खनीय है, करीब २००० श्लोक परिमित है और लेखक के संग्रह में है।

अन्य स्फुट कवि--

बुलाकी दास--मीयल गोत्रीय थे। इनके पूर्वज बयाने में रहते थे। ये नन्दलाल के पुत्र थे, जिन्हें पं० हेमराज ने अपनी जेनल नामक कन्या ब्याही थी। इनकी माता बहुत ब्युत्पन्न और धर्मप्रेमी थी, उसी के आदेश से सं० १७५४ वि० (१६९७ ई०) में इन्होंने 'पांडवपुराण' की रचना की'। सं० १७४७ वि० (१६९० ई०) में रचित इनका 'प्रश्नोत्तर श्रावकाचार' भी प्राप्त है।

सिरोमिणिक्स - सिहरोन नगर में सट्टारक सागर कीर्ति के उपदेश सें इन्होंने 'कर्मसार' नामक मौलिक ग्रन्थ सं० १७३२ वि० (१६७५ ई०) में बनाया जिसमें ७६३ दोहा चौपाई हैं।

पर्वता धर्मावीं बहुत अच्छें टीकांकार थे। इनकी 'समाविद्रांत्र वचनिका', 'द्रव्यसंग्रह वचनिकां', 'सामग्रिक वचिका' नामक भाषाठींकाएँ प्राप्त हैं।

समरथ-ये खण्लारगच्छीय मिलारंता के शिष्य थे। इनका दीक्षा नाम सुन्दर माणिक्य

था। ये सिंघ प्रान्त में अधिक रहे। इनकी पंजाबी-सिन्धी भाषा की 'बावनी' प्रस्तुत लेखक ने प्रकाशित की है। सुप्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थ 'रसिकप्रिया' की संस्कृत टीका इन्होंने सं० १७६५ वि० (१७०८ ई०) में झाजीपुर में बनाई। हिन्दी में 'रसमंजरी चौपाई' नामक वैद्यक ग्रन्थ सं० १७६४-६५ वि० (१७०७-८ ई०) में इन्होंने दीराँ में बनाया।

अजयराज—इनके 'चारमित्र कया' (सं० १७२१ वि० = १६६४ ई०), 'यशोबर चरित्र', 'चर्खा चौपाई' आदि हिन्दी ग्रन्थ प्राप्त हैं।

इनके अतिरिक्त विनयचन्द, लक्ष्मीचन्द, गुणविलास, केशरीचन्द, बालक, कनककीर्ति, लक्ष्मीदास, नेमिचन्द आदि की रचनाएँ भी प्राप्त है।

### दौलतराम कासलीवाल

ं इस शताब्दी के अन्त में दो-तीन ऐसे टीकाकार और कवि हो गए है जिनकी अधिक रचना रूँ तो १९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक हुई, पर उनकी रचना का प्रारम्भ १८वीं के अन्त में ही हो चुका था। इनमें से पहले दिगम्बर किन दौलतराम कासलीवाल है। ये जयपुर राज्य के वसवा ग्राम-निवासी कासलीवाल आनन्दराम के पुत्र थे। प्रारम्भ में तो इनकी प्रवृत्ति धर्म की ओर नहीं थी, पर किसी कार्यवश आगरा जाने पर ऋषभदासजी के उपदेश से दौलतराम को जैनधर्म की विशेष प्रतीति हुई। वहाँ उन्होंने 'पुन्याश्रव कथाकोश' सुना, जिसकी भाषाटीका इन्होंने सं० १७७७ वि० (१७२० ई०) में बनाई। उसके पश्चात जयपूर नगर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर राज्य के वकील होकर ये उदयपुर गए। वहाँ महाराजा के पुत्र माघवसिंह की देखरेख का काम भी इन्हें करना पड़ा। उस समय की रचना से इन्होंने अपने को नप-मंत्री लिखा है। उदयपुर में ये तीस वर्ष रहे। वहाँ साधर्मी पुरुषों की ही नहीं, महिलाओं की शैली (शास्त्र-श्रवण-मण्डली) भी इन्होंने खड़ी कर दी। वहाँ रहते हुए सं० १७९५ वि० (१७३८ ई०) में 'कियाकोश', सं० १७९८ वि० (१७४१ ई०) में 'आघ्यात्म बारहखड़ी', सं० १८१८ वि० (१७६१ ई०) में 'बसनन्दी श्रावकाचार भाषाटीका' बनाई। फिर जयपुर आकर भाई रायमल आदि की प्रेरणा से इन्होंने कई बड़े बड़े प्रत्यों की टीकाएँ वनाई, जिनमें 'पद्मपुराण' की टीका बाईस हजार क्लोकों की (सं० १८२३ वि० = १७६६ ई०), आदिपुराण की टीका चौबीस हजार क्लोकों की (सं० १८२४ वि०=१७६७ ई०) 'पुरुषार्थिसिद्धि उपाय अवशिष्टांश' (सं० १८२७ वि०= १७७० ई०), 'हरिवंश पराण' की टीका १९ हजार क्लोकों की (सं० १८२९ वि०=१७७२ ई०) और 'परमात्मप्रकाश' की टीका सात हजार श्लोकों की विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार बावन वर्षों की छंबी साहित्य-सेवा के फलस्वरूप इन्होंने लगभग एक लाख क्लोक के ग्रन्थ रचे। आध्यात्म बारहखड़ी' वर्णानुकम से प्रारम्भ होने वाली बृहद रचना है। इनकी भाषा इस प्रकार की हैं --

"हे देव, हे विज्ञानभूषण, अत्यन्त वृद्ध अवस्था करि हीनशक्ति जो मैं सो मेरा कहा अपराध ? मोपर आप कोध करो सो मैं कोध का पात्र नाहीं। प्रयम अवस्था विषे मेरे भुज हाथी के सुंड समान

विशेष जानकारी के लिए देखिए वीरवाणी, वर्ष २, अंक २ तथा अनेकांत, वर्ष १०, अंक १।

हुतें, उरस्थल प्रबल था, अर जाँघ गजबन्धन तुल्य हुती, अर शरीर दृढ़ हुआ, अब कर्मनि के उदय करि शरीर अत्यन्त शिथिल होय गया।"

# कनककुशल और कुँवरकुशल

हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए जैन विद्वानों ने जो विशिष्ट प्रयत्न किए हैं उनमें कच्छ में ब्रजभाषा का प्रचार-कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भुज के महाराव लखपत कुमारावस्था से ही साहित्य और कला के प्रेमी थे। एक बार तपागच्छीय विद्वान किव कनक-कुशल अपने विद्वान शिष्य कुँवरकुशल के साथ भुज पधारे तो कुँवर लखपत ने उनसे ब्रजभाषा एवं छन्द-शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें गाँव और सम्मान देकर अपना गुरु माना। कनककुशल की प्रेरणा से लखपत ने अपने यहाँ ब्रजभाषा की शिक्षा के लिए एक विद्यालय चालू किया जिसके विद्यार्थियों के खाने-पीने आदि का प्रबन्ध राज्य की ओर से होता था। भट्टारक कुशल उस विद्यालय के प्रधान शिक्षक थे। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र के चारणादि विद्यार्थी वहाँ की शिक्षा से लाभ उठाने के लिए पहुँचते थे। यह विद्यालय वहुत लंबे असे तक चला और इसके द्वारा अनेक विद्यार्थियों ने ब्रजभाषा छन्द एवं काव्यशास्त्रादि का अभ्यास किया। कुमार लखपत के लिए भट्टारक कनककुशल ने 'लखपतमंजरी नाममाला' २०५ पद्यों की संव १७९४ वि० (१७३७ ई०) में बनाई और शाहजहाँ के सम्मानित किव सुन्दर द्वारा रचित 'सुन्दर-प्रंगार' की भाषाटीका कुँवर लखपत के नाम से की। मूल ग्रन्थ ३६५ पद्यों का है। उसकी विस्तृत भाषा टीका २८७५ श्लोक-परिमित है। संव १७९८ वि० (१७४१ ई०) से पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी। इसकी दो प्रतियाँ पाटण के हेमचन्द्र सूरि ज्ञानभण्डार में सुरक्षित है।

कनककुशल के शिष्य कुँवरकुशल ने अपने गुरु के कार्य को और अधिक योग्यता से आगे बढ़ाया। इनकी पृथक रचना अपने गुरु की 'लखपतमंजरी नाममाला' का बड़ा संस्करण है। इसमें १२१ पद्यों में आश्रयदाता लखपत के वंश का ऐतिहासिक वृत्तान्त है और बाद के २८ पद्यों में किव ने अपनी परम्परा का वर्णन किया है। मूल 'नाममाला' इसके बाद प्रारम्भ होनी चाहिए, पर वह अंश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, केवल प्रारम्भ के १३९ पद्यों की प्रति ही प्राप्त हुई है। अपने गुरु की 'नाममाला' के करीब छः महीने बाद ही उसी नाम की यह रचना कुँवर लखपत के कहने से इन्होंने बनाई। इनका दूसरा कोश ग्रन्थ 'पारसात नाममाला' है जो इसी नाम वाले फारसी शब्दकोश का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद है। तीसरे छन्द ग्रन्थ 'लखपित पिंगल' की रचना सं० १८०७ वि० (१७५० ई०) में हुई। चौथा अलंकार संबंधी ग्रन्थ 'लखपित जससिंधु' नाम का है जो तेरह तरंगों में समाप्त होता है। पाँचवीं विशिष्ट रचना महाराव लखपत के ही संबंध में 'महाराउ लखपत द्वावैत' है जो खड़ी बोली हिन्दी गद्य में लिखी गई है। 'द्वावैत' संज्ञक प्राप्त रचनाओं में यह सबसे बड़ी है। किव रूपचन्द रचित 'जिनसुख सूरि मजलस द्वावैत' का परिचय पहले दिया गया है। इस पर उसका प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है। इसकी दो-एक पंक्तियाँ नमूने के तौर पर यहाँ दी जा रहीं हैं—

अादि: "अहो आवो बे यार, बैठो दरबार। ये चाँदनी राति, कहो मजलसि की बात। कहो कौन कौन मुलक कौन कौन राजा देखे। कौन कौन पाल्स्या देखे।"

अंतः "जिनकी नीकी करनी, काहू तें बजाय बरनी। अतुल तेज उछहते च्यारों जुग अमर, यह सदा सफल असीस देत किव कुँअर।"

इनकी छठीं रचना महाराउ लखपित का मरिसया अथवा मृत्युकाव्य है जो ९० पद्यों में हैं। सं० १८१७ वि० (१७६० ई०) की जेठ सुदी ५ को लखपत की मृत्यु हुई और उसी के आसपास की यह रचना है। सातवीं रचना लखपत के पुत्र रावल गौड़ के नाम से रिचत छन्द ग्रन्थ 'गौड़ पिंगल' है। इसकी समाप्ति सं० १८२१ वि० (१७६४ ई०) की अक्षय तृतीया को हुई। अपने विषय का यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। आठवी रचना डिंगल भाषा में 'माता नो छन्द' या 'ईश्वरी छन्द' है जिसमे कच्छ के राजाओं की कुलदेवी आसापुरा की स्तृति है। प्राप्त रचनाओं से किव कुँवरकुशल अनेक भाषाओं और विषयों के विद्वान सिद्ध होते हैं। कोश, छन्द, अलंकार और काव्य आदि के ज्ञान के साथ ब्रज, खड़ीबोली, डिंगल और फारसी पर भी इनका अधिकार जान पड़ता है।

#### विनयभक्त

१८वीं शताब्दी के अन्त और १९वीं के प्रारम्भ में मुनि वास्तावस्तफल ने, जिनका दीक्षा नाम विनयभक्त था, 'जिनलाभ सूरि द्वावैत 'और 'अन्योक्ति बावनी' नामक सुन्दर हिन्दी कृतियाँ प्रस्तुत कीं। ये खरतर गच्छ के मतिभद्र के शिष्य थे। इनके 'द्वावैत' का कुछ अंश इस प्रकार है—

"ऐसे जिनकु सब जस अवदात। किनसे कह्यों न जात। सब दरियाव कें जल की रुस-नाई करिवावे। आसमान का कागद बनवावे। सुरगुरु से आषु लिखबें की हिम्मत करें। सो थिक जात है। इक उपमान के करे।"

इस शताब्दी में कई विशिष्ट किव और भाषा टीकाओं के निर्माता जैन विद्वान हुए, जिनमें से टोडरमल, जयचन्द, दौलतराम तथा ज्ञानसार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनका परिचय कमशः नीचे दिया जा रहा है—

#### टोडरमल

इनका जन्म सं० १७९७ वि० (१७४० ई०) में जयपुर के खण्डेलवाल भासा या बड़-जात्या गोत्र के घोलाका वंश में हुआ। इनके पिता का नाम जोगीदास और माता का नाम रम्भाबाई था। टोडरमल की प्रतिभा असाधारण थी। दस वर्ष की अवस्था में ही ये बड़े-बड़े सिद्धान्त ग्रन्थों का रहस्य समझने लगे। छः महीने में इन्होंने 'जैनेन्द्र व्याकरण' पढ़ डाला। अर्थोपार्जन के लिए टोडरमल को सिंघाणा जाना पड़ा था, जहाँ संयोगवश अत्यंत प्रेरणादायक भाई रायमल्ल से भेंट हो गई। पंडित जी की प्रतिभा से मुग्ध होकर इन्होंने पंडितजी को 'गौमट्टसार', 'लिब्धसार,' 'क्षणसार' और 'त्रिलोकसार' आदि कठिन सिद्धान्त ग्रन्थों की टीकाएँ लिखने को बाध्य कर दिया। तीन वर्षों में उस छोटे से गाँव में लगभग ६५ हजार क्लोक-परिमित इन चार ग्रन्थों की भाषाटीका पंडित जी ने समाप्त कर दी। 'गौमट्टसार टीका' (सं० १८१८ वि० = १७६१ ई०) अड़तीस हजार क्लोकों की, 'लिब्धसार', 'क्षपणसार' की तेरह हजार की और 'त्रिलोकसार' की टीका चीदह हजार क्लोकों की है। पंडित टोडरमल की जैसी प्रतिभा और रायमल्ल की सी प्रेरणा वास्तव में दुर्लभ है। आपकी अन्य रचनाओं में 'रहस्यपूर्ण चिट्ठी'

सं० १८११ वि० (१७५४ ई०) में मुल्तान के अध्यात्म प्रेमी भाइयों के प्रश्नों के उत्तर में लिखी गई थी। यह चिट्ठी अध्यात्म रस के अनुभव से ओतप्रोत है। अन्य टीकाओं में 'आत्मानुशासन' टीका में रचना-काल नहीं मिलता। 'पुरुषार्थसिद्धि उपाय' की टीका (सं० १८२७ वि०=१७७० ई०) अपूर्ण रह गई थी जिसकी पूर्ति रत्नचन्द्र दिवान की प्रेरणा से पं० दौलतराम ने की। इनका मौलिक ग्रन्थ 'मोक्षमार्गप्रकाशक' उत्कृष्ट कोटि का आध्यात्मिक ग्रन्थ है। दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ भी अपूर्ण रह गया। टोडरमल की असाधारण प्रतिभा के कारण ब्राह्मण लोग उनसे ईष्यी करने लगे और उन सबों ने उनके विरुद्ध प्रचार कर जयपुर के महाराज के द्वारा प्राण-दण्ड की आज्ञा करवा दी। प्रवाद के अनुसार हाथी से कुचलवा कर ऐसे अद्वितीय विद्वान का असमय में ही अन्त किया गया। केवल २६ वर्ष की उम्म पाने पर भी ऐसा आसाधारण कार्य उन्होंने किया। यदि वे और अधिक लंबे काल तक जीवित रहते तो न मालूम क्या कर जाते।

### . ऋषि ज्ञानसार

मस्त योगी सुकवि एवं प्रखर समालोचक श्रीमत ज्ञानसार का जन्म बीकानेर राज्य के जांगलु के निकटवर्ती जैंगलेवास नामक गाँव में हुआ था। ओसवाल साँड गोत्रीय उदयचन्द इनके पिता और जीवनदेवी इनकी माता थीं। इनका जन्म का नाम नारायण था। सं० १८१२ वि० (१७५५ ई०) में विषम दुष्काल पड़ा। उसी समय से ये खरतरगच्छीय आचार्य जिनला-भस्रि की सेवा में रहकर विद्याध्ययन करने लगे। वि० सं० १८२१ (१७६४ ई०), माघ सुदी ८ को भादर गाँव में इन्होंने यति-दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा-नाम ज्ञानसार रखा गया। सं० १८३४ वि० (१७७७ ई०) तक तो ये अपने गुरु रायचंद के साथ रहे, कितु इसी बीच इनके गुरु का स्वर्ग-वास हो गया और १८३४ वि० (१७७७ ई०) में जिनलाभसुरि भी स्वर्गवासी हो गए। फिर ये अपने गुरु के ज्येष्ठ गुरुम्नाता राजधर्म के साथ रहने लगे। पाली में चोमासा बिता कर राजधर्म नागोर आए और ज्ञानसार किशनगढ़ गए। वहाँ से फिर नागोर में दोनों मिले और सं० १८४५ वि० (१७८८ ई०) तक प्रायः साथ ही रहे। इसके पश्चात ज्ञानसार जयपुर में रहने लगे। किन्तु सं० १८४८ वि० (१७९१ ई०) में जब ये जयपुर में थे, तत्कालीन आचार्य जिनचन्द्र सूरि ने इन्हें पूर्व देश के महाजनटोली जाने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप सं० १८४९ वि० (१७९२ ई०) का चतुर्मास महाजनटोली में बिताया तथा संघ के साथ सम्मेतिशिखर की यात्रा की। मं० १८५०-५१ वि० (१७९३-४ ई०) का चतुर्मास अजीमगंज आदि में बिता कर, वसंतपंचमी को तीर्याधिराज की यात्रा कर पश्चिम की ओर विहार करते हुए सं० १९५२ वि० (१७९५ ई०) का चतुर्मास इन्होंने सम्भवतः दिल्ली में किया । पूर्व देश के नाना अनुभवों का सजीव वर्णन इनके 'पूर्वदेश वर्णन' ग्रन्थ में पाया जाता है। सं० १८५३ वि० (१७९६ ई०) में ये पुन: जयपुर पधारे जहाँ इनकी प्रतिभा की कीर्ति महाराज के कानों तक पहुँची। सं० १८५३ वि० (१७९६ ई०)की माय बदी ८ को पूर्ण होने वाला 'समुद्रवध' चित्र काव्य इन्होंने महाराजा प्रतापिसह के गुण-वर्णन में लिखा और उसकी 'स्वोपज्ञवचिनका' भी लिखी। महाराज के आग्रह से सं० १८५३ से ६२ वि० (१७९६-१८०५ ई०) तक दस चतुर्मास इन्होंने जयपुर में ही बिताए। इसी बीच 'संबोध अप्टो-त्तरि आदि नौ कृतियाँ रची गई, फिर किशनगढ़ जाना हुआ। सं० १८६३ से ६८ वि०

(१८०६-११ ई०) तक छः चतुर्मास किशनगढ़ में विताए। ये कई वर्षों से श्रीमत आनन्दघन के स्तवन और पदों पर मनन कर रहे थे। किशनगढ़ में रहकर ६५ वर्ष की अवस्था में इन्होंने 'आनन्दघन चौबीसी' पर विस्तृत 'बालावबोध भाषाटीका' सं० १८६६ वि० (१७०९ ई०) में बनाई। सं० १८६९ वि० (१८१२ ई०) में वहाँ से विहार कर शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की, फिर बीकानेर आकर शेष जीवन वहीं बिताया। आध्यात्मिक झुकाव प्रारम्भ से था ही, अतः इमशानों में घ्यानाभ्यास करने लगे। कहते हैं, इससे इन्हें पार्श्वपक्ष देव का साक्षात्कार हुआ। बीकानेर के महाराज सूरतिसह तो इन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। अपने गच्छ में भी इनका बड़ा प्रभाव था। राजस्थानी और हिन्दी, दोनों भाषाओं के गद्य और पद्य में इनकी प्रचुर रचनाएँ मिलती हैं। सौभाग्यवश इन्हें दीर्घायु भी मिली। सं० १८९८ वि० (१८४१ ई०) में ९८ वर्ष की अवस्था में बीकानेर मे ही ये स्वर्गवासी हुए। इनके अग्नि-संस्कार स्थान पर एक शाला में इनकी चरणपादुकाएँ प्रतिष्ठित हैं।

इनकी हिन्दी रचनाओं में 'मालापिंगल' नामक छन्द-प्रत्य है। 'कामोद्दीपन' एक अलंकारखचित काव्य है। 'पूर्वदेशवर्णन' तो अपने ढंग की एक ही रचना है। १३३ पद्यों में वहाँ के रीति-रिवाज, वेश-भूषा, लोक-व्यवहार तथा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन वहुत ही मजीव लगते है। 'प्रस्ताविक अष्टोत्तरी' की प्रथम पंक्ति में प्रस्ताविक सुभाषित और दूसरी पंक्ति में उसका दृष्टान्त है। इस तरह इसमें ११२ दोहे हैं। 'निहालवावनी', जिसका अपर नाम 'गूढ़ाबावनी' भी है, पहेलियों के रूप मे हैं। 'भावछत्तीसी', 'चरित्रछत्तीसी', 'आत्मप्रबोधछत्तीसी' और 'प्रभु-छत्तीसी' में जैन सिद्धान्तों एवं आध्यात्मिक रहस्यों का वर्णन है। 'वहोत्तरी' में ७३ आध्यात्मिक गेय पद है। 'वन्दचौपाई' की समालोचना के ४१६ दोहे इनके छन्द-ज्ञान, काव्यशास्त्र और समालोचना-पद्धित के उत्तम उदाहरण है। सुप्रसिद्ध 'मोहनविजय' के 'चन्दराजा रास' की समालोचना इस ग्रन्थ में बहुत ही उच्च कोटि की की गई है। हिन्दी साहित्य में अपने ढंग का यह एक ही ग्रन्थ है जो समालोचना का उत्तम आदर्श उपस्थित करता है। इन्होंने 'चन्दरास' के केवल दोपों का ही उद्घाटन नहीं किया है, प्रसंगानुसार वड़े सरस दोहे बना कर उस ग्रन्थ की शोभा में चौगुनी वृद्धि भी की है। दोहे बहुत ही सरस है। उदाहरणार्थ आदि अन्त के कुछ दोहे यहाँ दिए जा रहे है —

आदि: ए निश्चै निश्चै करौ, लिख रचना को माँझ।
छंद अलंकारै निपुण, निहं मोहन किवराज ॥१॥
दोहा छन्दे विषम पद, कही तीन दस मात।
सम में ग्यारै हू घरौ, छन्द गिरंथै स्थात॥२॥
अन्तः ना किव की निन्दा करी, ना कछु राखी कान।
कवि कत किवता शास्त्र की सम्मति लिखी सथान॥२॥

किव कृत किवता शास्त्र की, सम्मति लिखी सयान ॥२॥ दोहा त्रिक दस च्यार मौ, प्रस्ताविक नवीन । खरतर भट्टारक गच्छै, ज्ञानसार लिख दीन ॥३॥

इनके आत्मानुभव की प्रसादी 'बहोत्तरी' आदि के गेय पदों में मिलती है। नमूने के रूप में एक पद दिया जा रहा है—

अवध् आतम रूप प्रकासा, भरम रह्या नहीं मासा।
नहीं हम इन्द्री मन बच तन बल, नहीं हम साँस उसासा।। १।।
क्रोध मान माया नहीं लोभा, नहीं हम जग की आसा।
नहीं हम रूपी नहीं भवरूपी, नहीं हम हरख उदासा।। २।।
बंध मोक्ष नहीं हमरै कबहीं, नहीं उपपात विनासा।
शुद्ध सरूपी हम सब कालै, ज्ञानसार पद बासा।। ३।।

ज्ञानसार एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक किव, टीकाकार, समालीचक, आत्मानुभवी एवं मान्य महापूर्व थे।

इस शताब्दी के अन्य कवियों में कविवर दौलतराम, बुधजन आदि प्रमुख है। नीचे इनका परिचय दिया जा रहा है—

#### कविवर दौलतराम

इनका जन्म हाथरस जिले के सासनी गाँव भें सं० १८५०-५५ वि० (१७९३-८ ई०) के लगभग हुआ। पालीवाल जाति के गंगिरीवाल गोत्र के, जिसे इन्होंने फतेहपुरिया भी लिखा है, टोडरमल के ये पुत्र थे। जैन अध्यात्म और सिद्धान्त ग्रन्थों के ये मर्मज्ञ विद्वान थे। इनकी रचनाएँ यद्यपि वहुत ही थोड़ी है, पर हैं उच्च कोटि की। 'छ ढाला' आपकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें जैन धर्म और अध्यात्म का निचोड़ गागर में सागर की तरह समाविष्ट है। अन्य रचनाओं में गेय पद भाव और भाषा की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर और प्रबोधक है। इनका बहुत प्रचार है। हजारों जैन अध्यात्म-प्रेमियों के ये कण्ठहार बने हुए हैं। नमूने के लिए एक पद दिया जा रहा है—

हम तो कबहूं न निज घर आए।
पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए।।१।। टेक
पर पद निज पद मानि मगन ह्वै, पर परनित लपटाए।
शुद्ध बुद्ध सुखकन्द मनोहर, चेतन भाव न भाए।।२।।
नर पशु देव नरक जिन जान्यौ, परजय बुद्धि लहाए।
अमल अखण्ड अतुल अबिनासी, आतम गुन निहं गाए।।३।।
यह बहु भूल भई हमरी फिर, कहा काज पछताए।
'दौल' तजौ अजहूँ विषयन को, सतगृह वचन सुहाए।।४।।

सं० १८८२-८३ वि० (१८२५-२६ ई०) में मथुरा के सेठ मनीराम हायरस आए। यहाँ किविवर को 'गोमट्टसार' का स्वाध्याय करते देख वे बहुत प्रसन्न हुए और इन्हें मथुरा ले गए। पर ये भिक्त और वैराग्य के कारण आडम्बर से दूर रहना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से लश्कर और फिर सासनी आ गए। अलीगढ़ में छींटे छापने का काम करते हुए भी ये शास्त्र-स्वाध्याय और श्लोक कण्ठस्थ करते रहते थे। फिर ये दिल्ली गए जहाँ अध्यात्म-चिन्तन निर्वाघ रूप से चलता रहा। 'छ ढाला' की रचना सं० १८९१ वि० के आसपास हुई №

सं० १९१० वि० (१८५३ ई०) में इन्होंने सम्मेतिशिखर तीर्थ की यात्रा की और सं० १९२३ या २४ वि० (१८६६-६७ ई०) में ये स्वर्गवासी हुए। १

# कवि बुधजन

किव बुवजन का नाम बुवीचन्द था। ये खण्डेलवाल बजगोत्रीय सेठ निहालचन्द के तृतीय पुत्र थे। धर्मनिष्ठ, दयालु और अध्यात्म-प्रेमी होने के साथ ही ये आशुकिव भी थे। 'बुवजन सतसई', 'तत्वार्थबोध' (सं० १८७४ वि०=१८१७ ई०), 'बुवजनविलास' और 'पंचास्तिकाय पद्यानुवाद' (सं० १८८२ वि०=१८२५ ई०), ये चार रचनाएँ इनकी प्राप्त हैं। इनमें 'बुवजन सतसई' में चार प्रकरण हैं— देवानुराग शतक, सुभाषित नीति, उपदेशाधिकार और विराग-भावना। इनके सुभाषित के नीति-दोहे बहुत ही सुन्दर है। 'सतसई' की रचना सं० १८७९ वि० (१८२२ ई०) में और 'तत्वार्थबोधिनी' की १८८९ वि० (१८३२ ई०) में हुई।

'बुधजनिवलास' इनकी फुटकर रचनाओं का संग्रह है। उनमें से 'छ ढाला' सं० १८५९ वि० (१८०२ ई०) की अक्षय तृतीया को बनाया गया। 'पंचास्तिकाय पद्यानुवाद' सं० १८९१ वि० (१८३४ ई०) में रचा गया। 'बुयजनिवलास' का संकलन सं० १८९२ वि० (१८३५ ई०) में किए जाने का उल्लेख 'आध्यात्म पदावली' के आमुख में किया गया है। इनका एक आध्यात्मिक पद और सतसई के दो दोहे नीचे दिए जा रहे हैं—

में देखे आतमरामा।
रूप परस रस गंध तें न्यारा, दरस ज्ञान गुन धामा॥१॥
नित्य निरंजन जाके नाहीं, कोध लोभ मद कामा।
नहिं साहिब नहिं चाकर भाई, नहीं तात नहिं मामा॥२॥
भूल अनादि थकी जग भटकत,ले पुद्गल का जामा।
'बुधजन' संगति गुरु की कीजै, मैं पाया मुझ ठामा॥३॥

पर उपदेश करन निपुन, ते तो लखे अनेक। करैं सिमक बोले सिमक, ते हजार में एक॥ धंधा करता फिरत है, करत न अपना काज। घर की झपडी जरत है, पर घर करत इलाज॥

# कवि बृन्दावन

ये शाहाबाद जिले के बारा नामक ग्राम में सं० १८२७ वि० (१७७० ई०) में पैदा हुए थे। पिता का नाम धर्मचन्द था। १२ वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ काशी आए और वहीं रहने लगे। ये एक प्रतिभाशाली किव थे। इनकी सर्वोत्तम रचना 'प्रवचन-सार' का हिन्दी पद्यानुवाद सं० १९०५ वि० (१८४८ ई०) में हुआ। इन्होंने इसको सुन्दर बनाने के लिए तीन बार परिश्रम किया, तब इन्हें कुछ सन्तोष हुआ।

१. विशेष जानकारी के लिए देखिए अनेकान्त, वर्ष ११, अंक ३।

दूसरा ग्रन्थ 'छन्दशतक' अपने पुत्र अजितदास को छन्दों का ज्ञान कराने के लिए इन्होंने सं० १८९८ वि० (१८४१ ई०) में बनाया। अपने विषय का यह उपयोगी और अनूठा ग्रन्थ है। इनकी तीसरी रचना 'वृन्दावन विलास' है, जिसमें फुटकर कविताओं, पदों और स्तुतियों का संग्रह है। अन्य रचनाओं में 'चर्जुविशति पूजापाठ', '३० चौबीसी पूजापाठ' और 'पासा केवली' है। दोनों पूजाएँ अलंकृत शैली में रची गई हैं।

#### जयचंद

इस शताब्दी के प्रसिद्ध भाषाटीकाकार पं० जयचंद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये फागी गाँव के निवासी थे। इनके पिता मोतीराम पटवारी का काम करते थे। फिर ये जयपुर रहने लगे और वहाँ शास्त्र स्वाध्याय मण्डल के वातावरण से इनका सैद्धान्तिक ज्ञान बढ़ता गया। सं० १८६१ से ७० वि० (१८०४-१३ ई०) तक की अविध में इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों की टीकाएँ लिखीं। 'तत्वार्थसूत्र' जैसे गम्भीर ग्रन्थ की संस्कृत टीका के आधार पर इन्होंने एक विशद भाषा-टीका बनाई। फिर १८६७ वि० (१८१० ई०) में 'परीक्षासुख' नामक जैन न्याय ग्रन्थ की 'प्रमेय-रत्नमाला टीका' की भाषा, 'द्रव्यसंग्रह' की वचितका और छन्दों का अनुवाद तथा 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा की भाषाटीका' का प्रणयन किया। इनके अन्य टीका-ग्रन्थ है—'समयसार भाषाटीका' (सं० १८६४ वि०=१८०७ ई०), 'देवागमस्तोत्र टीका' (सं० १८६६ वि०=१८०९ ई०), 'अष्टपाहुड़ टीका' (सं० १८६७ वि०=१८१० ई०), 'ज्ञानार्णव भाषाटीका' (सं० १८६९ वि०=१८१२ ई०), 'भक्तामरटीका' (सं० १८६७ वि०=१८१३ ई०), 'सामयिकपाठ', 'पत्रपरीक्षा,' 'चन्द्रप्रभा चरित्र' (द्वितीय सर्ग), 'आप्तमीमांसा टीका', 'अन्तिम पदसंग्रह' (सभी सं० १८७४ वि०=१८१७ ई०)। संस्कृत, प्राकृत और सैद्धान्तिक विषयों के ये गम्भीर विद्वान थे। इनके गेय पदों में स्वानुभूति और वैराग्य छलकते रहते है। उपर्युक्त रचनाओं में 'द्रव्यसंग्रह पद्यानुवाद' तथा 'छन्दोबद्ध पत्र', ये दो ग्रन्थ पद्य में, शेष सभी ग्रन्थ गद्य में है। इनके गद्य का नमूना देखिए—

"जैसे इस लोक विषे सुवर्ण अर रूपा कूँ गालि एक किए एक पिण्ड का व्यवहार होय है तैसें आत्मा के अर शरीर के परस्पर एक क्षेत्र की अवस्था ही तें एकपणा का व्यवहार है ऐसे व्यवहार मात्र ही किर आत्मा अर शरीर का एकपणा है। बहुरि निश्चय ते एकपणा नाहीं है जाते पीला अर पांडुर है स्वभाव जिनिका ऐसा सुवर्ण अर रूपा है तिनकै जैसे निश्चय विचारिए तब अत्यन्त भिन्नपणा किर एक एक पदार्थपणा की अनुपपत्ति है, तातें नानापना ही है।" —समयसार, २८।

### उत्तमचंद तथा उदयचंद

श्वेताम्बर जैन किवयों में जोधपुर के महाराज मानसिह के मंत्री, भंडारी उत्तमचंद और उदयचंद, दोनों भाई छन्द, अलंकार आदि काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। भण्डारी उत्तमचंद महाराज भीमसिह और मानसिह के सचिव थे। इनका रचना-काल सं० १८३३ से १८८६ वि० (१७७६ से १८२९ ई०) तक का है। इनके 'अलंकार आशय' नामक अलंकार-निरूपण के उत्तम ग्रन्थ की रचना सं० १८५७ वि० (१८०० ई०) की विजया दशमी को भीमसिह के राज्य में हुई। इनकी अन्य रचनाएँ 'नाथचन्द्रिका' (सं० १८६१ वि० = १८०४ ई०), 'तारक

तत्व,' 'नाथपंथियों की महिमा' आदि नाथ-सम्प्रदाय से संबंधित हैं। 'रतना हमीर की बात' प्रकािशत हो चुकी हैं और 'नीति की बात' का भी उल्लेख मिलता है।

इनके छोटे भाई उदयचंद की छोटी बड़ी ३७ रचनाएँ प्राप्त हुई है जिनका रचना-काल सं० १८६४ से १९०० वि० (१८०७ से १८४३ ई०) तक माना जाता है। 'छन्दप्रबन्ध' और 'छन्दिवभूषण' छन्द-शास्त्र के उत्तम ग्रन्थ है। 'दूषणदर्पण', 'रसिनवासु', 'शब्दार्थचिन्द्रका' भी साहित्यिक ग्रन्थ है। कुछ अन्य ग्रन्थ नाथ-संप्रदाय संबंधी हैं और कुछ जैन धर्म संबंधी। वेदान्त के भी ये अच्छे विद्वान थे। अन्य रचनाओं में 'ज्ञानप्रदीपिका', 'जलंधरनाथ-भित्तप्रबोध', 'शिनश्चर की कथा', 'आनुपूर्वी प्रस्तारप्रबन्ध भाषा', 'ज्ञान सत्तावनी', 'ब्रह्मविनोद', 'ब्रह्मविलास', 'विज्ञविनोद', 'विज्ञविलास', 'वीतरागवन्दना', 'करणा बत्तीसी', 'साधुवन्दना', 'जुलप्रकाश', 'वीनती', 'प्रश्नोत्तर वार्ता', 'विवेकपचीसी', 'विचारचन्द्रोदय', 'आत्मरत्नमाला', 'ज्ञानप्रभाकरछत्तीसी', 'आत्मज्ञानपंचाशिका', 'विचारसार', 'षट्मतसारसिद्धान्त', 'आत्मप्रबोध भाषा', 'आत्मसारमनोपदेश भाषा', 'वृहच्चाणक्य भाषा', 'लघुचाणक्य भाषा', 'सभासार', 'सिखनख', 'कोकपद्य', 'सरोदय,' 'श्रृंगार किवत्त' तथा 'सौभाग्यलक्ष्मी स्त्रोत्र' प्राप्त हुए है। इनसे ये अनेक विषयों के ज्ञाता और सुकवि सिद्ध होते है।

### अन्य स्फुट कवि

भण्डारी परिवार में **पीरचंद, किशोरदास** आदि और भी कुछ काव्य-मर्मज्ञ और किव हुए हैं जिनकी विस्तृत जानकारी के लिए 'संयुक्त राजस्थान' (दिसम्बर, १९५६) में प्रका-शित लेखक का निबन्ध देखना चाहिए।

राजस्थान के अन्य श्वेताम्बर किवयों में से **रघुपित** की 'जैनसारबावनी' (सं० १८०२ वि० = १७४५ ई०) और देवहर्ष, गुलाबिजय, भिक्तिविजय, दोपिवजय, मनरूपिवजय आदि की बनाई हुई नगर वर्णनात्मक गजलें और मूलचंद श्रावक का 'वैद्यहुलास' नामक वैद्यक ग्रन्थ आदि प्राप्त हैं।

### पंजाब के कवि

पंजाब में भी कुछ श्वेताम्बर जैन हिन्दी किव हो गए हैं जिनमें मेघकिव और हरजसराय उल्लेखनीय हैं। मेघ किव उत्तराध गच्छ के यित थे और फगवाड़े में रहते थे। सं १८१७ वि० (१७६० ई०) में वहीं रहकर इन्होंने 'मेघमाला' नामक वर्षा-विज्ञान संबंधी ग्रन्थ बनाया। दान, शील, तप, भाव सम्बन्धी रचनाएँ भी सं० १८१७ वि० (१७६० ई०) की हैं। सं० १८२० वि० (१७६३ ई०) में रचित 'गोपीचन्द कथा' नामक रचना की एक प्रति साधु आश्रम, होशियारपुर के संग्रह में अभी मिली है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना 'मेघिवनोद' नामक वैद्यक ग्रन्थ है जो सं० १८३५ वि० (१७७८ ई०) में रचा गया। अपने विषय का यह वहुत उपयोगी ग्रन्थ माना जाता है। पंजाब के वैद्यों में इसका काफी प्रचार है। यह गुहमुखी लिपि में कई वर्षो पहले छपा था। अब इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है।

हरजसराय कसूर के निवासी ओसवाल श्रावक थे। ये छन्द और काव्य-शास्त्र के मर्मज्ञ ज्ञात होते हैं। इन्होंने सं० १८६४ वि० (१८०७ ई०) में 'साघुगुणरत्नमाला',

सं० १८६५ वि० (१८०८ ई०) में 'देवर्चना' और 'देवाधिदेव' की रचना की। इनमें 'देवर्चना' ९१२ सरस पद्यों में समाप्त हुई है। इस ग्रन्थ में विविध छन्दों के साथ अन्तर्लापिका, बहिर्लापिका, प्रहेलिका आदि का संकलन प्रशंसनीय हुआ है। नव रसों का वर्णन भी मनोहर है। बंगाल के कवि

बंगाल में १९वीं शताब्दी में जब जगत सेठ का प्रभाव मुशिदाबाद में भलीभाँति जम गया और अन्य भी बहुत से ओसवाल वहाँ जाकर रहने लगे, तो उनके धर्मोपदेश के लिए जैन यित भी वहाँ पहुँचने लगे। इनमें सर्वप्रथम पार्श्वचन्दगच्छीय निहाल किव उल्लेखनीय है, जिनकी रचनाओं में 'बंगाल की गजल', 'ब्रह्मबावनी' (सं० १८०१ वि० = १७४४ ई०), 'मानकदेवी-रास,' 'जीवविचार भाषा,' और 'नवतत्व भाषा' (सं० १८०६-७ वि० = १७४९-५० ई०) अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से अधिकांश प्रकाशित है।

राजस्थान से खरतर गच्छ के क्षमाकल्याण और ज्ञानसार भी मकसुदाबाद गए और वहीं से इनकी हिन्दी रचनाओं का प्रारम्भ हुआ। इनमें से ज्ञानसार का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। क्षमाकल्याण के नाम से 'जपभाषा', 'हितिशिक्षा', 'द्वात्रिशिका' और कुछ स्तवन आदि पद्य में और 'अम्बड़चरित्र' हिन्दी गद्य में मिलते हैं। राजस्थानी और संस्कृत में तो इनकी अनेक रचनाएँ मिलती है। इस शताब्दी के ये उल्लेखनीय ग्रन्थकारों में से है।

तपागच्छ के किव चेतनिवजय का तो जन्म ही बंगाल में हुआ था। सं० १८३० से १८५३ वि० (१७७३ से १७९७ ई०) तक की इनकी अनेक रचनाएँ मिलती है, जिनमे से 'लघुपिंगल' छन्दशास्त्र का और 'आत्मप्रबोधनाममाला' कोश का ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त 'सीताचरित्र', 'जम्बूचरित्र' तथा 'पालरास' चरित्र-काव्य है।

बंगाल के राजगंज में ओसवाल चंडालिया आसकरण के लिए खरतरगच्छीय किंव तत्वकुमार ने 'रत्नपरीक्षा' नामक ग्रन्थ सं० १८६५ वि० (१८०८ ई०) में बनाया। 'श्रीपाल-चरित्र' नाम का इनका एक अन्य ग्रन्थ भी छप चुका है।

### रायचंद

श्वेताम्बर जैन किव रायचंद भी हिन्दी के अच्छे किव थे। 'कल्पसूत्र' का हिन्दी पद्यान्वाद सं० १८३८ वि० (१७८१ ई०) में बनारस में और 'अवयवीशकुनावली' १८१७ वि० (१७६० ई०) में नागपुर में रचा हुआ मिलता है। 'कल्पसूत्र' का पद्यानुवाद राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द के पूर्वजों के लिए बनाया गया था और राजा साहब ने ही उसे 'कल्पभाषा' के नाम से प्रकाशित किया था।

# दिगम्बर शाखा के हिन्दी कवि

१९वीं शताब्दी में दिगम्बर किव बहुत से हुए है जिनमें से कुछ किवयों का यहाँ संक्षेप में उल्लेख कर दिया जाता है—

१. वितृत जानकारी के लिए देखिए-अजंता, जून १९५६ में दिगम्बर ज्ञाखा के हिन्दी

बुन्देलखण्ड के किव देवीदास और नवलसाह उल्लेखनीय हैं। किव देवीदास ओरछा स्टेट के दुगीड़ा गॉव के निवासी थे। इनके पूर्वज भदावर देश के केलगवाँ के निवासी थे। इनकी २३ लघु रचनाओं का संग्रह 'परमानन्द (यादव) विलास' के नाम से प्रसिद्ध है।

किव नवलसाह का 'वर्द्धमानकाव्य' (सं० १८२५ वि० = १७६८ ई०) एक सुन्दर महा-काव्य है जो प्रकाशित भी हो चुका है। नवलसाह खटोला ग्राम के निवासी थे और गोलापूर्व जाति के देवराय के पुत्र थे। इस श्रेष्ठ किव का कुछ परिचय 'हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन' में मिलता है।

राजस्थान के किवयों में बखतराम चाटसू के निवासी थे। इनके दो ग्रन्थ 'बुद्धिविलास' (सं० १८२७ वि० = १७७० ई०) और 'मिथ्यात्वखण्डन' (सं० १८२१ वि० = १७६४ ई०) प्राप्त है। 'बुद्धिविलास' में जयपुर के राजाओं का विवरण तथा जैन धर्म का इतिहास मिलता है। इस शताब्दी में जयपुर में लगभग २५ किव और टीकाकार हुए है जिनमें से टोडरमल और जयचंद का परिचय ऊपर दिया गया है। ऋषभदास निगोतिया, मन्नालाल पाटनी, देवीदास गोधा, गुमानीराम भावसा, भाई रायमल्ल और टेकचंद आदि का परिचय 'वीरवाणी' के प्रथम वर्ष में प्रकाशित हो चुका है। इसी पित्रका के प्रथम अंक में १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ से २०वीं के उत्तरार्द्ध तक के ५० से अधिक जयपुरी किवयों की एक सूची उनके रचना-काल आदि के निर्देश सिहत प्रकाशित हुई है।

अन्य प्रान्तों के दिगम्बर जैन किवयों में से सभी का उल्लेख यहाँ विस्तार-भय से नहीं किया जा सकता, उनमें से केवल कुछ महत्वपूर्ण किवयों के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं, जो निम्नलिखित है —

भूषर मिश्र आगरे के निकटस्थ शाहगंज निवासी ब्राह्मण थे। इन्होंने 'पुरुषार्थसिद्धि' नामक जैन धर्म की पुस्तक की टीका सं० १८७१ वि० (१८१४ ई०) में बनाई। 'चर्चासमाधान' नामक एक और ग्रन्थ भी इनके नाम से मिलता है।

भारमल फर्छलाबाद निवासी खरोवा जाति के सिघवी परसराम के पुत्र थे। इन्होंने सं० १८१३ वि० में भिण्ड नगर में 'वाहदत्तचरित्र' की रचना की। इनकी अन्य रचनाओं में 'सप्तव्यसनचरित्र', 'दानकथा', 'शीलकथा' तथा 'रात्रिभोजनकथा' प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ प्रकाशित भी है।

नथमल विलाला मूलतः आगरे के निवासी थे, बाद में भरतपुर और हीरापुर में भी रहे; पिता का नाम शोभाचंद था। इनकी रचनाओं में 'नागकुमार चरित्र' (सं० १८१० वि० = १७५३ ई०), 'जीवनघर' (सं० १८३५ वि० = १७७८ ई०), 'सिद्धानुसारदीपक' (भरतपुर में सुखराम की सहायता से रचित), 'भक्तामर भाषा' (हीरापुर में पं० लालचंद की सहायता से रचित, सं० १८२४ वि० = १७६७ ई०), 'जम्बूचरित्र,' 'जिनगुणविलास' आदि ही प्राप्त है। डालूराम माधवराजपुर निवासी अग्रवाल थे। इन्होंने सं० १८६३ वि० (१८०६ ई०)

१. विस्तार के लिए दे० अनेकांत, वर्ष १, अंक ७-८ में दिगम्बर जैन कवि।

२. अधिक जानकारी के लिए दे० कामताप्रसाद जैन का हिन्दी जैन साहित्य।

में 'गुरूपदेश श्रावकाचार', सं० १८७१ वि० (१८१४ ई०) में 'सम्यक्तप्रकाश' और अनेक पूजा-ग्रन्थों की रचना की। इनका छंद-कौशल विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

हीरालाल का 'चन्द्रप्रभचरित्र' सत्रह सिन्धियों का काव्य है। इसकी वर्णन-शैली में प्रवाह है; अनुप्रासों की योजना भी उल्लेखनीय है। प्रेमीजी की सूची के अनुसार ये बड़ौत निवासी अग्रवाल थे। 'तत्वार्थसूत्र' और 'चौबीसी पूजापाठ' इनकी अन्य रचनाएँ है।

मनरंगलाल का 'नेमिचिन्द्रका' नामक काव्य बहुत सुन्दर है। इसमें शान्त, वात्सल्य और करुण रस एवं विप्रलम्भ श्रृंगार का अच्छा परिपाक हुआ है। मानों की राग-भावनाओं का सुन्दर चित्रण है। इनके द्वारा रचित 'सप्तव्यसनचरित्र' तथा 'चौबीसी पूजापाठ' भी मिले है।

इनके अतिरिक्त विनयाभक्त, शिवचन्द, हरकचन्द्र, दलपतराय आदि अन्य अनेक कवि हुए हैं।

### सदासुख

इस काल के विशिष्ट भाषाटीकाकार पंडित सदासुख जयपुर निवासी कासलीवाल दूलीचंद के पुत्र थे। डेढ़राज नामक किसी पूर्वज के नाम से इनका वंश डेढ़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका जन्म सं० १८५२ वि० (१७९५ ई०) के लगभग हुआ, क्योंकि सं० १९२० वि० (१८६३ ई०) में रचित 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' की टीका में इन्होंने उस समय अपनी आयु ६८ वर्ष की बतलाई है। जिनवाणी और अध्यात्म के प्रति इनका बहुत अनुराग था। इनके कूटुम्बी जन बीसपंथी और ये स्वयं तेरहपंथी थे। गुरु मन्नालाल और प्रगुरु जयचंद छाबड़ा के सद्विचारों का इन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रेरणा से पंडित पन्नालाल सिघवी, नाथुलाल दोशी और पारसलाल निगोतिया स्योग्य विद्वान बन गए। इनकी सहनशीलता और सन्तोष वृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजकीय संस्था से इन्हें ८-१० रुपया महीना वेतन मिलता था। इन्होने उतने में ही संतोष कर कभी वेतन-वृद्धि की इच्छा नहीं प्रकट की। ज्ञान-गोष्ठी और तत्व-चर्चा में ही इनका समय बीतता। सं० १९०६ से १९२१ वि० (१८४९ से १९६४ ई०) तक इन्होंने सात महत्वपूर्ण ग्रन्थों की भाषाटीकाएँ बनाई। उनके नाम हैं---'भगवती आराधना' (सं० १९०० वि०=१८४३ ई०), 'तत्वार्थसूत्र' (लघु संस्करण, सं० १९१० वि०= १८५३ ई०, बृहत संस्करण, सं० १०१४ वि० = १८५७ ई०), 'नाटक समयसार', 'अकलंक स्तोत्र', 'मृत्युमहोत्सव', 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' ( सं० १९२० वि० == १८६३ ई०) और 'नित्य नियम पूजा' (संस्कृत में)।

इनकी विद्वत्ता और सद्गणों की कीर्ति दूर-दूर तक पहुँची थी। आरा के परमेष्ठी शाह अग्रवाल ने 'अर्थप्रकाशिका' नामक तत्वार्थसूत्र की पाँच हजार श्लोकों की भाषा टीका बनाई थी। उसे उन्होंने सदासुखजी के पास संशोधनार्थ भेजा था। इन्होंने योग्यतापूर्वक उसका संशोधन कर उसका आकार ११ हजार श्लोक परिमाण का बनाकर वापस कर दिया था।

वृद्धावस्था में इनके इकलौते पुत्र गणेशीलाल का २० वर्ष की आयु में अचानक स्वर्गवास हो गया। पुत्र-वियोग को भुलाने के लिए इनके शिष्य सेठ मूलचन्द सोनी इन्हें अजमेर ले गए और वृह्यं जब इन्हें अपनी आयु के अवसान का भान होने लगा तो प्रधान शिष्य पन्नालाल सिंधी को इन्होंने अन्तिम संदेश दिया कि पंडित टोडरमल जयचंद और मैंने जनता के सुबोध के लिए जो भाषाटीकाएँ बनाई है उनका देश-देशान्तर में प्रचार करना, ताकि लोग जैन धर्म के बारे में कुछ समझ सकें। योग्य शिष्य ने गुरु की अन्तिम इच्छा पूरी की और स्वयं भी 'राजवार्तिक' और 'उत्तरपुराण' आदि आठ ग्रन्थों की भाषाटीकाएँ बनाई और २७ हजार क्लोकों का 'विद्व-ज्जनबोधक' नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ रचा। ६४ वर्ष की परिपक्व आयु में पंडित सुखदास ने भाषाटीकाओं का निर्माण प्रारम्भ किया था। सं० १९२३-२४ वि० (१८६६-६७ ई०) में अजमेर में इनका स्वर्गवास हुआ।

### कविवर भागचंद

ये ईसागढ़ (ग्वालियर) के निवासी थे और ओसवाल जाति के दिगम्बर जैन थे। 'ज्ञानसूर्योदय', 'उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला', 'अमित गित श्रावकाचार', 'प्रमाणपरीक्षा' और 'नेमिनाथ पुराण' की भाषाटीकाएँ तथा 'शिवविलास' नामक ग्रन्थ सं० १९०६ से १९१३ वि० (१८४९-५६ ई०) के बीच इन्होंने लश्कर के जैन-मन्दिर में बैठ कर रचे। अन्तिम जीवन में इन्हें आर्थिक कष्ट सहना पड़ा, अतः प्रतापगढ़ के किसी उदार सज्जन ने दुकान करवाकर सहायता की। सम्भव है, वहीं इनका स्वर्गवास हुआ हो। इनके पद बहुत ही भावपूर्ण होते थे। उदाहरण के लिए एक पद नीचे उद्धृत किया जा रहा है—

जब निज आतम अनुभव आवै, और कछू न सुहावै। सब रस नीरस हो जाय ततिच्छन, अक्ष विषय निंह भावै।। गौष्ठीकथा कौतूहल विघटै, पुद्गल प्रीति नसावै। राग द्वेष द्वय चपल पक्षयुत, मन पक्षी मर जावै।। ज्ञानानन्द सुधारस उमगै, घट अन्तर न समावै। भागचन्द ऐसे अनुभव के, हाथ जोरि सिर नावै॥१॥

### सानानंद और चिदानंद

ये दोनों बनारस के खरतरगच्छीय यित थे। इनके गुरु का नाम चारित्रनन्दी था। ज्ञानानन्द (रचना-काल सं० १९०५-१९१० वि० १८४८-१८५३ ई०) के दो पद-संग्रह 'ज्ञानिवलास' और 'संजम तरंग' नाम से मिलते हैं। 'ज्ञानिवलास' में ८८ पद हैं। इसका दूसरा नाम 'ज्ञानिवनोद' भी मिलता है। 'संजमतरंग' में ३७ पदों का संग्रह है। एक पद नीचे दिया जा रहा है—

अवधू, सूता क्या इस मठ में ॥ टेक ॥
इस मठ का है कवन भरोसा, पड़ जावै चटपट में॥
छिन में ताता, छिन में शीतल, रोग शोक बहु घट में॥
पानी किनारे मठ का बासा, कवन विश्वास ये तट में॥
सूता सूता काल गमायो, अजहूँ न जाग्यो तू घट में॥
घरटी फेरी आटो खायो, खरची न बॉची बट में॥
इतनी सुनि निधि चरित मिलकर, ज्ञानानन्द आए घट में॥

ज्ञानानन्द के गुरुभाई कपूरचन्द, जिन्होंने अपनी रचनाओं में अनुभव-प्रधान नाम चिदान्तन्द दिया है, बहुत उच्च कोटि के योगी थे। गिरनार आदि की गुफाओं में ये घ्यान और योग की साधना करते थे और कई सिद्धियाँ भी इन्हें प्राप्त थीं। इनकी रचनाएँ भी १९०५ से १९१० वि० (१८४८-५३ ई०) के बीच की मिलती है। इन्हें स्वरोदय का अच्छा अभ्यास था, जिसका परिचय सं० १९०६ वि० (१८४९ ई०) में रचित ४५३ पद्यों के इनके 'स्वरोदय' ग्रन्थ से मिलता है। दूसरी रचना 'पुद्गलगीता' १०८ पद्यों की है जिसमें पुद्गल के खेल का सुन्दर और वास्तिक वर्णन हुआ है। 'बावनी' नामक कृति में अध्यात्म विषयक बावन सवैये है। 'दयाछत्तीसी' सं० १९०६ वि० (१८४९ ई०) में भावनगर में बनाई गई, जिसमें दया का स्वरूप बतलाया गया है। पाँचवी पुस्तक 'प्रश्नोत्तररत्नमाला' की रचना भी उसी वर्ष वहीं पर हुई। इस छोटी सी रचना में ११४ प्रश्न उपस्थित कर उनका बहुत ही सारगित उत्तर दिया गया है। 'अध्यात्मबावनी' और फुटकर दोहों के अतिरिक्त इनके ७२ पदों का संग्रह 'बहोत्तरी' के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने गम्भीर आध्यात्मक विषयों को बहुत ही सरलता से दृष्टान्तों के साथ व्यक्त किया है। नमूने के लिए एक पद यहाँ दिया जा रहा है—

आतम परमातम पद पावै, जो परमातम सू लय लावै।। टेक ।। सुणके शब्द कीट भूंगी को, निज तन मन की सुधि बिसरावै। देखहु प्रगट ध्यान की महिमा, सोई कीट भूंगी हो कुसुम संग तिल तेल देख पुनि, होय सुगंध फुलेल कहावै । सुक्ति गर्भगत स्वाति उदक होय, मुकताफल अति दाम घरावै ।।२।। पुन पिचुमंद पलाशादिक में, चंदनता ज्यु सुगंध थी आवै। गंगा में जल आण आण के, गंगोदक की महिमा भावै।।३।। पारस को परसंग पाय पुनि, लोहा कनक स्वरूप लिखावै। ध्याता ध्यान धरत चित्त में इमि, ध्येय रूप में जाय समावै ॥४॥ भज समता ममता कुंतज जन, शुद्ध स्वरूप थी प्रेम लगावै। चिदानन्द चित प्रेम मगन भया, द्विधा भाव सकल मिट जावै।।५।।

आनन्दघन के पश्चात श्वेताम्बर जैन योगियों में इन्हीं का नाम लिया जाता है। आनन्दघन के पद गूढ व मार्मिक होने से सहज सुबोध नहीं हैं, चिदानन्द के पद सरल और दृष्टान्तयुक्त होने से सुबोध है।

# अन्य कवि

स्थानकवासी समाज में भी इस समय पंजाब में ऋषि नन्दलाल और राजस्थान में विनय-चंद कुम्भट हो गए हैं। इनमे विनयचंद कुम्भट के २४ तीर्थंकरों के 'स्तवनों' का स्थानकवासी समाज में बहुत प्रचार है। ऋषि नन्दलाल ने कपूरथला में सं० १९०३ वि० (१८४६ ई०) में 'लब्धिप्रकाश चौपाई' और १९०६ वि० (१८४९ ई०) में वही 'ज्ञानप्रकाश' की रचना की। कवि छत्रपति के भी कुछ ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें 'द्वादशानुपेक्षा' का रचना-काल सं० १८०७ वि० (१७५० ई०) है। इनके अन्य ग्रन्थों में 'ब्रह्मगुलालचरित्र' सं० १९०९ वि० (१८५२ ई०) में, 'नयोदकपंचाशिका' सं० १९१३ वि० (१८५६ ई०) में और 'उद्यमप्रकाश' सं० १९२२ वि० (१८६५ ई०) में रचा गया।

आरा के पं० परमेष्ठीसहाय ने 'अर्थप्रकाश' की टीका पं० जगमोहनदास के लिए बनाई जिसका संशोधन पंडित सदासुख द्वारा किए जाने का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पं० जगमोहन दास भी एक अच्छे किव थे जिनकी किवताओं का संग्रह 'धर्मरतनउद्योत' प्रकाशित हो चुका है। प्रेमीजी ने नन्दराम रचित 'योगसारवचिनका' (सं० १९०४ वि०=१८४७ ई०), 'यशोधरचरित्र' और 'त्रैलोक्यसार पूजा' का उल्लेख किया है। कई अन्य किव तथा टीकाकार और लेखक इस समय के आसपास हुए है जिनकी रचनाएँ कुछ बाद की मिलती है।

# उपसंहार

अन्त में हिन्दी जैन साहित्य की कुछ विशेषताएँ बतलाते हुए इस अध्याय को समाप्त किया जाता है। प्रथमतः हिन्दी भाषा की जननी अपभ्रंश में जैन साहित्य आठवीं शताब्दी से निरंतर और प्रचुर परिमाण में रचा हुआ मिलता है और इसके वाद जब से हिन्दी का पृथक विकास होकर स्वतंत्र भाषा के रूप में उसे प्रतिष्ठा मिली तब से जैन विद्वानों ने हिन्दी में भी बराबर रचनाएँ को है। इसलिए हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास के अध्ययन में हिन्दी जैन साहित्य की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। छन्द, रचना-शैली, काव्य-शिल्प तथा अन्य साहित्यिक मान्य-ताएँ जो हिन्दी को प्राप्त हुई उनकी परम्परा को स्पष्ट करने वाले अनेक सूत्र जैन भाषा-साहित्य में मिल सकते है।

हिन्दी जैन साहित्य की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें चिरत-काव्यों की अधिकता है। ये चिरत-काव्य धर्म, नीति और आध्यात्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत है, अतः जनता के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत सी लोक-कथाओं और पौराणिक कथाओं को भी जैन विद्वानों ने अपने ढाँचे मे ढाल लिया, अतः वे सुरक्षित रह गई। इन कथाओं द्वारा जनसाधारण को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली।

हिन्दी जैन साहित्य में गद्य साहित्य की प्रचुरता भी उल्लेखनीय है। टीकाओं और अनु-वादों के रूप में तो बहुत बड़े बड़े प्रन्थ गद्य में लिखे गए, साथ ही गद्य के कुछ मौलिक ग्रन्थ भी सत्रहवीं शताब्दी से लिखे जाते रहे है। उनसे हिन्दी के प्राचीन गद्य की वहुत कुछ कमी की पूर्ति होती है। ये गद्य ग्रन्थ अनेक स्थानों में लिखे गए है और जन-साधारण के लिए सरल भाषा में लिखे होने से स्थानीय गद्य की विशेषताओं का भी इनसे अच्छा परिचय मिलता है, विशेषतः ढूँढारी राजस्थानी के अनेक शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।

शांत रस की अखण्ड धारा जैन साहित्य में जिस प्रकार बही है, अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। आध्यात्मिक भिक्त एवं वैराग्य की प्रेरणा का स्नोत बहुत ही उत्तम रीति से प्रवाहित हुआ है, जिससे जनता का बहुत बड़ा कल्याण हुआ। विलास की ओर से उसे हटा कर धर्माभिमुख किया गया। कई साहित्य-रूपों को अधिक अपनाने एवं प्रचारित करने का श्रेय हिन्दी जैन कियों को है। नगर वर्णनात्मक गजलसंज्ञक रचनाएँ सत्रहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी तक पचासों हिन्दी जैन किवयों की मिलती है। इनमें भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी

है। वर्णन बहुत सजीव है। इसी प्रकार 'द्वावैत' संज्ञक रचनाएँ भी वर्णनात्मक तुकान्त गद्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ है। १८-१९वीं शताब्दी की ऐसी छ-सात रचनाएँ मिली है जिनका परिचय प्रस्तुत लेखक ने 'भारतीय साहित्य', अंक ३ में दिया है।

कुछ विद्वानों की धारणा थी कि हिन्दी जैन किवयों ने केवल जैन धर्म संबंधी रचनाएँ की है, पर उपलब्ध रचनाओं से यह धारणा गलत सिद्ध हुई है। जैन विद्वानों के अनेक छन्द-ग्रन्थ तथा कोष, अलंकार और श्रृंगार संबंधी ग्रन्थ भी हैं। यही नहीं, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, शकुन, सामुद्रिक, स्वरोदय, वर्षा-विज्ञान, नीति, ऐतिहासिक काव्य, बावनी आदि औप देशिक और सुभाषित साहित्य, प्रहेलिकाएँ, बारहमासे, लोक-कथाएँ आदि सभी विषयों का सर्वजनोपयोगी साहित्य जैनियों ने रचा। कई किवयों ने तो जैन धर्म संबंधी कोई रचना ही नहीं की। जटमल नाहर, उत्तमचंद भंडारी, उदयचंद भंडारी, मानकविजय आदि ऐसे ही किव है।

कविवर बनारसीदास की 'आत्मकथा' और ज्ञानसार रिचत 'चंद चौपाई समालोचना' आदि ग्रन्थ तो सारे हिन्दी साहित्य में अपने ढंग के एक ही है। हिन्दी जैन साहित्य का परिमाण भी बहुत विशाल है और साथ ही विविधता भी उल्लेखनीय है। सैकड़ों कवियों की छोटी-मोटी हजारों हिन्दी जैन रचनाएँ गद्य और पद्य में प्रत्येक विषय और शैली की मिलती है।

साहित्य-निर्माण करने के साथ-साथ जैन विद्वानों ने प्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थों की संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी भाषाओं में टीकाएँ रच कर उन जैनेतर ग्रन्थों के प्रचार में भी योग दिया है। हजारों जैनेतर हिन्दी ग्रन्थों की प्राचीन, शुद्ध एवं सुन्दर प्रतियाँ जैन विद्वानों ने लिख कर अपने भंडारों में संग्रह कीं। इसी तरह अन्य लेखकों के हिन्दी जैन साहित्य का संग्रह एवं संरक्षण करके उन्होंने बड़ी सेवा की है।

अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार करने में भी जैन विद्वानों की सेवा उल्लेखनीय है। कच्छ में ब्रजभाषा की शिक्षा के लिए जैन यित भट्टारक कनककुशल, और कुॅवरकुशल ने राव लखपत से विद्यालय चालू करवाया। इसके द्वारा राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के सैकड़ों विद्याधियों ने हिन्दी भाषा तथा छन्द, अलंकार आदि की शिक्षा प्राप्त की। यह प्रयत्न अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी प्रचार के लिए वरदानरूप सिद्ध हुआ।

सैंकड़ों हिन्दी जैन किवयों में सभी उच्च कोटि के नहीं हो सकते और उनकी ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं था। पर जिस प्रकार जन-हितकारी होने के नाते संत साहित्य को महत्व दिया जाता है उसी प्रकार जैन संतों एवं किवयों को भी समुचित स्थान मिलना चाहिए। उनकी रचनाओं का समान भाव से अध्ययन कर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हिन्दी का इससे हित ही होगा।

## सहायक ग्रन्थ

- १. दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थ नामावली,
- २. दिगम्बर जैन कर्ता व उनके ग्रन्थ,
- ३. हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास,

प्र० बाबू ज्ञानचंद जैन, लाहौर, सन १९०१ ई० प्र० नाथूराम प्रेमी, बंबई, सन १९११ ई० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिए, १९२७ ई०। ४. जैन गुर्जर कविओ (३ भाग),

५. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास,

६. हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन (२ भाग),

७. कविवर भूधरदास और जैन शतक,

८. जैन कवियों का इतिहास,

९. अध्यात्म पदावली,

मोहनलाल वलीचंद देसाई ।

कामताप्रसाद जैन, प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, १९४६ ई०।

नेमिचन्द्र शास्त्री, प्र० वही।

शिखरचंद जैन, इंदौर, १९३७ ई०। मूलचंद वत्सल, जैन साहित्य सम्मेलन, दमोह,

सं० १९४४ वि०।

प्रो॰ राजकुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, वारा-णसी, १९५४ ई०।

पत्र-पत्रिकाएँ

१. अनेकांत ।

२. वीरवाणी, ।

३. जैन सिद्धान्त भास्कर ।

४. जानोदय, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी।

५. सम्मेलन पत्रिका, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।

६. हिदुस्तानी, हिदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद।

(विशेषतया पंडित परमानन्द जैन, कस्तूरचंद कासलीवाल, नाथूराम प्रेमी तथा प्रस्तुत लेखक द्वारा लिखे हुए निबन्ध )

# १३. राजस्थानी साहित्य

विक्रम की प्रारंभिक शताब्दियों से देश की राज्य-व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा, जो आठवीं और नवीं शताब्दियों के बीच अत्यधिक भयंकर होकर लोक-जीवन को संकटपूर्ण बना देता है। सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों में भी यह परिवर्तन एक नई स्थिति उत्पन्न कर देता ह। दसवीं और बारहवीं शताब्दियाँ तो इस दृष्टि से और भी विषम रही है। राजनीतिक सत्ताओं की उलट-पलट, ध्वंस और नाश से लोक-जीवन की अरक्षा, प्राण और परिवार की रक्षा के लिए भाग-दौड़, अबलाओ का सतीत्व-हरण और धर्म-संकट आदि इस युग की वे रोमांचकारी परिस्थितियाँ हैं, जिन्होंने राजस्थान में एक ऐसे नए साहित्यक युग का सूत्रपात किया, जो रक्तमय तलवारों के बीच विकसित हुआ।

अन्तिम अपभ्रंश से एक नव-विकसित भाषा में रचित युद्ध और प्रेम के गीत कहीं साहित्य की निधि बन रहे थे, तो कही धर्म और नीति के उपदेश जीवन में सामाजिक परम्पराएँ स्थापित कर रहे थे। उत्तर-पिचम से आकान्ता के रूप में आए हुए यवनों के प्रभुत्व की वृद्धि और देशी राजाओं का गृहयुद्ध में अपनी छोटी-बड़ी शक्तियों का नाश एक इतिहासिक स्थापना हो चुकी थी। इन युद्धों का क्षेत्र प्रधान रूप से दिल्ली-कन्नौज से लेकर मालवा, गुजरात और राजस्थान की वीर-मूमियों तक विस्तृत था। इसी क्षेत्र में पिचमी अपभ्रंश और उसके साहित्य का विकास हुआ, जिसकी महानता का महत्व प्रदिश्तित करते हुए राजशेखर ने 'पिचमे गापभ्रंशिनकबयः' कहा है, इसी अपभ्रंश के अन्तिम युग की परिवर्तित भाषा और उसके साहित्य में राजस्थानी भाषा और उसके अंकुर पैदा हुए।

पश्चिम अपभ्रंश के लोक-व्यवहार से दूर पड़ जाने के पश्चात उससे जिस भाषा का विकास हुआ वह विक्रम की चौदहवी-पंद्रहवी शताब्दी तक इस पूरे क्षेत्र की भाषा रही है। इतना ही नहीं, इस भाषा का प्रयोग किव राजशेखर द्वारा उल्लिखित मध्यदेश के पूर्वी विन्दु काशी तक पारस्परिक व्यवहार तथा साहित्य के लिए होता था, इसी भाषा का प्रयोग कबीर ने अपनी साखियों में दूहा परम्परा को लेकर किया। इसी भाषा को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी नाम दिया है। राजस्थानी, पुरानी हिन्दी आदि नाम उसी एक देश-भाषा के अन्तर्गत सीमित स्थानीय रूपों के नाम है। राजस्थानी, गुजराती, मालवी, मध्यदेशी आदि बोलियों की ये स्थानगत विशे-

१. दे० पुरानी हिन्दी, चन्द्रघर शर्मा गुलेरी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २, अंक १।

षताएँ विक्रम की नवीं शताब्बी के आरंभ में ही प्रकट होने लग गई थी परन्तु उनमें उस समय तक इतनी शक्ति नहीं आई थी कि उनमें कोई स्वतंत्र रूप से साहित्य-रचना हो। इन स्वतंत्र रूपों के विकास के लिए ५०० वर्षों की आवश्यकता थी। इसी बीच परवर्ती अपभ्रंश का शिहित्य में प्रयोग होता रहा। उसके साथ ही नव-विकसित भाषा में भी रचनाएँ होती रहीं, कहीं स्वतंत्र रूप में,तो कही मिश्रित रूप में। यही कारण है कि इस परवर्ती काल में भाषा के रूपों में विविधता देख पड़ती है। इसी विविधता ने आगे चलकर स्वतंत्र रूप में विकास कर विविध प्रान्तीय भाषाओं को जन्म दिया। विक्रम की आठवीं, नवी और दसवीं शताब्दियों में अपभ्रंश अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेती है, उसमें भाषा के जिन नए रूपों का विकास होता है वे धीरे घीरे प्रवल होकर अपनी पूर्ववर्ती भाषा से सर्वथा भिन्न हो जाते है और एक नई देश-भाषा को जन्म देते है। यह नई देशभाषा अन्तर्वेद, दक्षिणी पंजाब, टक्क, मादानक, मरु, राजस्थान, त्रवण, अवन्ति, पारियात्र, दशपुर, सुराष्ट्र आदि के विस्तृत क्षेत्रों में विकसित होकर साहित्य में प्रयुक्त होने लगी। इस प्रकार इस देशभाषा का रूप गोरख के समय (नवीं शताब्दी वि०) से लेकर मुज और भोज के समय तक (ग्यारहवीं शताब्दी वि०) के प्राप्त लोक-साहित्य

अ. णय-णीति-संधि-विग्गहपड्ए बहुजंपिरे य पयतीए। ξ. तेरे मेरे आउत्ति जंपरे मज्झदेसे इ. कविरे पिंगलणयणे भोजणकहमेतद्वण्णवावारे। कित्तो किस्सो जिअ जंपिरे य अह अंतवेते य।। उ. दक्किण दाण पोरुस विण्णा ण दयाविविज्ज्यसरीरे। एहं तेहं चवंते टक्के उण पेच्छय कुमारो ॥ ए. सललित-मिद्-मंदपए गंधवपिए सदेसगयचित्ते। चउडयमे मणिरे सुहए अह सेन्घवे दिट्ठे ॥ क. वंके जड़े य जड़डे बहुभोइ कठिण-पीण-यूणंगे। अप्पा तुप्पा भणिरे अह पेच्छइ मरुए तत्तो।। ख. घय लालियपुट्ठंगे धम्मपरे संधि-विगाह निउणे। णाउरे भल्काउ भणिरे अह पेच्छइ गुज्जरे अवरे।। ग. ण्हाउलित्त-विलित्ते कयसीमंते सुसोहियसुगत्ते । आहम्ह काइं तुम्हं मित्रु भणिरे अह पेच्छए छाडे ॥ घ तणु-साम-मडहदेहें कोवणए माण-जीविणो रोहे। भाउअ भइणी तुम्हे भणिरे अह माळवे दिद्ठे॥ बेट्टा बेट्टी परिणाविझ्ज्जोंह, तेवि समाणवम्म घरि दिज्जोंह। विसमधम्म-धरि जइ विवाइह, तो सम्भत्तु सु निच्छइ वाहइ ॥६३॥ थोड़इ घणि संसारियकज्जइ, साइज्जइ सब्बइ सावजज्जह। विहिधम्मत्थि अत्थु विविज्जह, जेण सु अप्पु निब्बुइ निज्जह ॥६४॥ --जिनदत्त सूरिकृत 'उपदेशरसायनसार' ।

में दूहा छन्दों में देख पड़ता है जिसका संकलन वि० सं० १३६१ (सन १३०४ ई०) में मेरुतुग की 'प्रबन्धचिन्तामणि' तथा अन्य रचनाओं में मिलता है।

राजस्थानी भाषा और साहित्य के बीज इसी दूहा साहित्य में प्राप्त होते हैं। राजस्थानी भाषा का व्यवस्थित रूप और राजस्थानी साहित्य की व्यवस्थित परम्परा का सूत्रपात इसी दूही छंद में देख पड़ता है। दूहा छंद की इसी नई प्रणाली में युद्ध की परिस्थितियों से जागिर : वीर रस की भावनाओं का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। वीर-पूजा की भावनाओं ने इस साहित्य को गेय रूप भी प्रदान किया जिससे वीर गीतों की परंपरा आरंभ हुई। इस प्रकार नई भाषा और नए विषय को लेकर जिस नए साहित्य का इस युद्धकालीन युग में निर्माण हुआ, वही हिन्दी साहित्य में 'आदिकाल' अथवा 'वीरगाथा काल' के नाम से प्रसिद्ध है। वीरगाथा काल की युद्ध-जितत परिस्थितियों में परिवर्तन होकर जब धर्म और भित्त की भावनाएँ सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित करने लगीं और उससे प्रेरित भिक्त-साहित्य का निर्माण होने लगा तो साहित्य का केन्द्र राजस्थान से हटकर बज प्रदेश हुआ और वहीं की भाषा व्रजभाषा सारे उत्तर भारत की साहित्यक भाषा हो गई। राजस्थान भी इस प्रभाव से न बचा। उसकी भाषा पर भी ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ा जिससे आगे चलकर डिगल और पिगल शैलियों का विकास हुआ। भित्त-साहित्य के निर्माण में भी राजस्थान ने अपना अपूर्व योग दिया। भिक्त-साहित्य की चरम सीमा आने पर जब उसी साहित्य से रीति साहित्य का विकास हुआ तो राजस्थान भी पुनः रीतिग्रन्थों के निर्माण में लग गया। यहाँ तक कि रीति काल की कई महत्वपूर्ण रचनाएँ राजस्थान में ही सम्पन्न हुई।

नए नए विषयों को लेकर साहित्य के जिन नए रूपों का विकास हुआ उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है —

#### गद्य

राजस्थानी साहित्य की विशेषता यह है कि जहाँ हिन्दी साहित्य में गद्य का प्राचीन रूप नहीं के बराबर है, वहाँ राजस्थानी में गद्य साहित्य मध्यकाल से ही पूर्ण विकसित रूप में मिलता है। इस गद्य का कब आरंभ हुआ होगा, यह निश्चित रूप से कहने को अभी कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर यह तो स्पष्ट है कि राजस्थानी साहित्यकारों में 'वात', 'वार्ता', या 'कहानी' तथा 'ख्यात' लिखने की प्रवृत्ति बहुत प्राचीन है। उपलब्ध साहित्य इस बात का द्योतक है कि वात गद्य और पद्य दोनों में साथ साथ लिखी जाने लगी थी। राजस्थानी का व्यवस्थित रूप में विकसित गद्य-साहित्य वि० सं० १५०० (सन १५५७ ई०) से पूर्व का नहीं मिलता। प्राप्त गद्य ख्यात, वात, ख्याल आदि के रूप में मिलता है। इसमें ख्याल तो बहुत पीछे का है, जो नाटक का पूर्वरूप कहा जा सकता है। ख्यात-साहित्य विशेष कर इतिहासिक सूचनाओं से सम्बन्ध रखता है। केवल वात-साहित्य ऐसा है जो साहित्यिक कोटि में रखा जा सकता है। यह साहित्य विषय की दृष्टि से मोटे रूप में निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है —

- १. इतिहासिक तथा अर्धइतिहासिक घटनाएँ;
- २. इतिहासिक, अर्धइतिहासिक, धार्मिक, काल्पनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दिनचर्या से संबंधित बातें;

- ३. पौराणिक तथा प्राचीन उपदेशात्मक शिक्षात्मक तथा हितोपदेश, और राजनीति से सम्बन्धित कहानियाँ;
- ४. श्रृंगार, प्रेम तथा अन्य प्रकार के मनोरंजक और आदर्शस्थापक आख्यान तथा प्रसंग;
  - ५. धार्मिक पर्व, यात्रा, उत्सव और त्यौहार आदि की कथाएँ;
  - ६. विविध प्रकार की काल्पनिक कथावस्तु;
  - ७. प्रचलित लोकोक्तियों, ओखाणों आदि से संबद्ध छोटे वडे कथानक ।

इनमें इतिहासिक वातों में 'हमीर हठीले री वात', महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दिनचर्या आदि में 'अचलदासखीची उमादे साब्तीपरणीयो तेरी वात', 'राजा सालवाहणा री वात', 'पोपा-वाई री वात', पौराणिक वातो में 'अपछरानूँ इंद्र सराप दीन्हौं तेरी वात', शृंगार और प्रेम संबंधी वातों में 'ढोलामारू री वात', 'संतवंती री वात', 'चंद्रकँवर री वात,' धार्मिक पर्व, उत्सव आदि में 'दीवाली री वात', काल्पनिक कथावस्तु में 'मारेडी हार गिलियो तेरी वात', 'काणे रजपूत री वात', प्रचलित लोकोक्तियों तथा ओखाणों से संबद्ध 'ओखाणे री वात', 'तांत वाजी अर वान वूझी तेरी वात' आदि उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती है। '

वात के समान ही इस प्रकार के साहित्य का दूसरा रूप वचनिका है। इसका उदाहरण पिडियो जग्गो कृत 'महाराज रत्नसिंह जी री वचनिका' (वि० सं०१०१५==९५८ ई०) है।

शुद्ध पद्य साहित्य में प्रेमकाव्य, वीरकाव्य, भिक्तकाव्य, नीतिकाव्य, कथाकाव्य, चरित-काव्य, प्रकृति या ऋतुवर्णन, नाममाला या कोशप्रन्थ महत्वपूर्ण है।

#### पद्य

प्रेमकाच्य: प्रेम के छोटे बड़े प्रसंगों को लेकर प्रबन्ध के रूप में ऐसे काव्यों की रचनाएँ इसमें सिम्मिलित की जा सकती हैं जिसमें संयोग और वियोग की उच्च कोटि की भावनाओं की व्यंजना की गई है। ऐसे काव्यों में 'ढोलामारू' काव्य तो इतना लोकप्रिय हुआ है कि इस कथा को लेकर कई कवियों ने रचनाएँ कर डालीं। दूसरा लोकप्रिय काव्य पृथ्वीराज राठौड़ कृत 'वेलि किसन रुक्मिणी री' है। उच्च कोटि की शृंगारप्रधान रचनाओं में चतुर्भुजदास कृत 'मधुमालती री चउपई' के कई संस्करण मिलते है।

वीरकाध्य: इन रचनाओं में राजा-महाराजाओं के वीर चरित तथा अन्य प्रकार की दिनचर्याएँ आती है जिनमें विशेषकर युद्ध और प्रेम-विलास का वर्णन रहता है। ये रचनाएँ गीतों और दूहों में, फुटकर रूप में तथा रास, रासों और रूपक आदि प्रबन्ध रूप में मिलती है। भाषा- शैली, प्रबन्ध-शैली और छन्द-रचना में राजस्थानी साहित्य की मौलिकता इन ग्रन्थों में स्पष्ट लिक्षत होती है। इन रचनाओं का विकास प्राकृत के रास, रासक, रूपक आदि गेय तथा अभिनय-

१. वातों के अन्य विषयों के लिए देखिए प्रस्तुत लेखक का राजस्थान में हिन्दी के हस्त-लिखित ग्रन्थों की खोज, भाग ३, पु० २०३, २०६।

२. देखिए वही, पष्ठ १०४।

पूर्ण दृश्य काव्यों से श्रव्य काव्य के रूप में हुआ। 'इन रचनाओं के उदाहरण के लिए 'भरतेश्वर बाहुबलि रास', 'खुमाणरासों', 'पृथ्वीराजरासों' आदि प्रस्तुत किए जा सकते हैं। छोटी वीर-रसात्मक रचनाएँ छंद के नाम से भी मिलती हैं, जैसे 'छन्द राउ जइतसी रउ'। अन्य छोटी रचनाएं जिस छंद में लिखी गई है उसी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे 'नीसाणी' छंद में रचित 'नीसाणी आगम री', 'नीसाणी वरभाण री' आदि।

भिक्तकाव्य: निर्गुण और सगुण भावनाओं की उत्तम कोटि की अभिव्यक्ति भिक्तिकाव्य में दिखाई देती है। राजस्थान का सन्त साहित्य राजस्थान में होने वाले सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों का द्योतक है। साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टि से यह साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम-भिक्त की अपेक्षा कृष्ण-भिक्त का साहित्य राजस्थान में विशेष मिलता है। निर्गुण उपासना को लेकर भी यहाँ कई पंथों का विकास हो गया था, जिनके साहित्य में धर्म और दर्शन के साथ साथ ही काव्य-लालित्य तथा कला का भी समावेश है। इन पंथों में दादू पंथ, चरणदासी पंथ, रामसनेही पंथ, लालदासी पंथ अत्यधिक प्रसिद्ध है। भिक्तकाव्यों में ऐसे काव्यों का भी समावेश है जो पुराणों और महाभारत की कथाओं को लेकर लिखे गए है। इनमें भाषा-सौन्दर्य, प्रबन्ध-पटुता, वर्णन-चमत्कार, भाव-लालित्य आदि काव्योचित गुणों का सुन्दर योग देख पड़ता है। नरहरिदास कृत 'अवतारचरित' इस दृष्टि से बहुत लोकप्रिय है।

नीतिकाव्य : 'हितोपदेश', 'नीतिशतक', 'उपदेशरसायनसार' आदि अनेक रचनाओं की परम्परा पर समय और परिस्थिति के अनुकूल जीवन-व्यवहार के लिए प्रणीत रचनाएँ इस कोटि में आती है। उदाहरण के लिए वृन्द कृत 'दृष्टान्तसतसई' अथवा 'वृन्दसतसई' बहुत ही लोक-प्रिय रचना है।

कथाकाव्य: इतिहास तथा काल्पनिक कथाओं को लेकर छोटे बड़े प्रबन्ध काव्य इस कोटि में सिम्मिलित किए जा सकते है। इनमें विशेष कर नायक अथवा नायिकाओं के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आने वाले संघर्ष का मार्मिक चित्रण मिलता है। जान कवि की अनेक रचनाएँ इस कोटि में सिम्मिलित की जा सकती है।

चिरतकाय्यः जैन साहित्य की अनेक रचनाएँ इस कोटि में आ जाती है, जो जैन महा-त्माओं तथा अन्य पौराणिक अथवा काल्पनिक चिरतों को लेकर रची गई है। ये धार्मिक सिद्धान्तों से सर्वथा मुक्त है और शुद्ध सामाजिक चिरत्रों और परिस्थितियों का चित्रण करती है। भाषा और साहित्य की दृष्टि से ये जैन जीवन-चिरित राजस्थानी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है।

प्रकृति-वर्णन या ऋतु-वर्णन : शृंगार तथा प्रेम काव्यों में ऋतु-वर्णन की प्रधानता देखी जाती है, पर राजस्थानी साहित्य में ऐसी रचनाओं का 'बारहमासा', 'फागु', 'चर्चरि' आदि के रूप में विकास हुआ है, फागु रचनाएँ जैन साहित्य की अपनी विशेषता है। जैन फागुओं

१. देखिए हिन्दी अनुशीलन, वर्ष ८, अंक ४, पृ० १६८ १७४, प्रस्तु∃ लेखक का रासो की परम्परा शीर्षक लेख ।

का विकास वि० सं० १३०० (सन १२४३ ई०) से ही देख पड़ता है। इन फागुओं में विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में रचित मालदेव का 'स्यूलिभद्रफागु' उल्लेखनीय है।'

स्थान वर्णन: विविध नगरों की विशेषता का वर्णन इस प्रकार के साहित्य में मिलता है। यह साहित्य 'गजल' कहलाता है। गजल साहित्य का विकास विक्रम की सत्रहवी शताब्दी में देख पड़ता है। इस साहित्य में 'चित्तौड़ गजल', 'उदयपुर गजल', 'जोधपुर गजल' आदि प्रसिद्ध रचनाएँ है।

कोश तथा नाममाला: हेमचन्द्र द्वारा रचित 'देशीनाममाला' के अनुकरण पर रचित ग्रन्थ इस कोटि के साहित्य में सम्मिलित किए जा सकते है। यह परम्परा भी सत्रहवीं शताब्दी से ही विकसित हुई मालूम होती हैं, उदाहरणार्थ महासिह द्वारा रचित 'अनेकार्थ नाममाला' (वि० सं० १७६० - सन १७०३ ई०), विनयसागर द्वारा रचित 'अनेकार्थ नाममाला' (वि० सं० ७१०२ - सन १६४५ ई०), कविराज मुरारीदान कृत 'डिंगलकोश' उल्लेखनीय है।

इस प्रकार राजस्थानी साहित्य के वि० सं० ७०० से लेकर १९०० (सन ६४३ से १९४३ ई०) के इतिहास को प्राप्त सामग्री के आधार पर मोटे रूप में पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है:—

- १. प्रथम उत्थान या सूत्रपात युग वि० सं० ७००-१००० (सन ६४३-९४३ ई०),
- २. द्वितीय उत्थान या नव विकास युग वि० सं० १००० से १२०० (सन ९४३-११४३ ई०),
- ३. तृतीय उत्थान या वीरगाथा युग वि० सं० १२०० से १५०० (सन ११४३-१४४३ ई०),
- ४. चतुर्थ उत्थान या भिक्त युग वि॰ सं॰ १५०० से १७०० (सन १४४३-१६४३ ई०),
- ५. पंचम उत्थान या रीति युग वि० सं० १७०० से १९०० (सन १६४३-१८४३ ई०)।

# प्रथम उत्थान या सूत्रपात युग (वि० सं० ७०० से १००० = सन ६४३-९४३ ई०)

यह समय राजस्थानी साहित्य के लिए सूत्रपात का युग कहा जा सकता है। इस काल में नवीन भाषा और उसके साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों का सूत्रपात होकर उनसे एक नवीन रूप निखर आया। फिर भी भाषा और साहित्य की दृष्टि से यह रूप ऐसा था जो किसी सीमा तक अपभ्रंशिमिश्रित ही था और उसको एकदेशीय नहीं कहा जा सकता, अर्थात इस नविकसित रूप को न तो केवल गुजराती ही कहा जा सकता है और न केवल राजस्थानी ही। इसी प्रकार उसको न केवल मालवी ही कहा जा सकता है और न केवल मध्यदेशी ही। अतः उसको पश्चिमी हिन्दी ही कहना उपयुक्त होगा। इसी पश्चिमी रूप की प्रान्तीय विशेषताओं के विकसित होने पर इन भिन्न-भिन्न भाषाओं का विकास हुआ। इस काल यें यह भाषा गुजरात, राजस्थान, मालवा, मध्यदेश आदि के सम्पूर्ण भू-भागों में बोली जाती थी। दिल्ली, मथुरा, आगरा (रायमा), अजमेर, मारवाड़, जैसलमेर (वल्ल), चित्तौड़, अन्हिलवाड़, पाटन, धार, उज्जैन, कन्नौज आदि स्थान इसके

१. अन्य रचनाओं के लिए देखिए प्राचीन फागुसंप्रह, डा० भोगीलाल सांडेसरा।

२. अम्य रचनाओं के लिए देखिए राजस्थान में हिन्दी के हस्तिलिखित ग्रन्थों की खोज भाग २, अगरचन्द नाहुदा।

साहित्यिक और राजनीतिक केन्द्र थे। इन्हीं केन्द्रों के राजाओं, मंत्रियों, सामन्तों, सेठ-साहकारों, धार्मिक मतावलंबियों और आचार्यों के आश्रय में यह भाषा पनप कर अपनी पूर्ववर्ती भाषा अपभ्रंग के समक्ष खड़ी हुई। अतः इस युग की प्रधान विशेषता यही है कि यह देशभाषा अपनी विकासो-न्मुखी शक्तियों को प्राप्त कर साहित्य-रचना के उपयुक्त बन गई। अपनी पूर्ववर्ती भाषा से इसमें सबसे बड़ा अन्तर यह था कि उच्चारण में सरलता आ गई थी। प्राकृत के संयुक्त वर्ण वाले शब्दों को इसने उच्चारण के लिए या तो सरल बना लिया था या उनके स्थान पर तत्सम या अर्धतत्सम शब्दों का प्रयोग आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार प्राकृत के 'कम्म' से 'काम' और 'घम्म'का पनः 'धर्म' और फिर 'धरम' हो गया था। पर इसी युग के अन्तिम काल में युद्ध की परिस्थितियाँ इत्नी प्रवल हो गई कि वीरों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा सेनाओं को आदेश देने के लिए भाषा में इस कोमलता के स्थान पर अपभ्रंश की कठोरता को बनाए रखना आवश्यक ही न था, बल्कि उसके आधार पर नए शब्दों को भी कठोर बनाना पड़ा और इसी कारण 'कडविक, 'चमविक', 'हबविक' जैसे शब्दों का काव्य में भी प्रयोग होने लगा। व्याकरण की दृष्टि से इस भाषा में विभिक्तयों का लोप हो गया; एक ही विभक्ति 'हॅ' का सर्वत्र प्रयोग होने लगा। कियापदों में भी सरलता आ गई। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश और इस भाषा में उस समय भेद करना अथवा दोनों में विच्छेद की सीमारेखा बॉधना कठिन है। इस काल में अपभ्रंश में भी साहित्य-रचना की प्रवृत्ति बराबर बनी रही, जो इस युग के बाद भी लगभग दो सौ वर्षों तक चलती रही। पर उसका रूप इतना बदलता गया कि उसमें देशी भाषा की प्रवृत्तियों की प्रधानता होती गई और वह प्राचीन अपभ्रंश से बहुत भिन्न हो गई। इस युग की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति दूहा रचना ही थी। दूहा छन्द अपनी छोटी सी सीमा में एक भाव या विवार को सूत्र रूप में व्यक्त करने के लिए इस नई भाषा के लिए बहुत ही उपयुक्त था। किवयों के लिए नई भाषा को अपनी पूर्ववर्ती भाषा के छन्दों में ढालना कठिन था। नई भाषा के छोटे शब्द-भण्डार को लेकर साहित्य रचना करने के लिए यह दोहा छन्द वास्तव में बहुत ही उपयुक्त था। जब लंबी कविताओं की स्थिति आ गई, तो दो पदों के स्थान पर 'चउपई' के चार पदों और फिर 'छप्पय' के छ पदों का भी प्रयोग होने लगा। इस युग में बड़ी रचनाओं का अभाव स्वाभाविक है। वैसे तो इस युग को इस दृष्टि से अन्धकार का युग ही कहना चाहिए, क्योंकि दोहों की रचना मौलिक ही अधिक हुई और संग्रह की भी उस समय कोई प्रवृत्ति या व्यवस्था रही या नही, यह कहना कठिन है। यदि संग्रह किए गए होंगे, तो भी वे युद्धों की ज्वाला में भस्म हो गए होंगे। हेमचन्द्र तथा मेरुतुग के संग्रहों में भी उस काल के कुछ दोहे अवश्य होने चाहिए। 'शिवसिंह सरोज' ने किसी पूषी कवि दारा इस भाषा में तथा दोहा छन्दीं में रचित एक अलंकार ग्रन्थ की सूचना दी है, पर यह ग्रन्थ अप्राप्य है। इसी प्रकार उसमें चित्तौड़ के राजा खुमानसिंह (वि० सं० ८१२ - सन ७५५ ई०) का भाषा-काव्य-मर्मज्ञ होना तथा उसके द्वारा वि॰ सं॰ ९०० (सन ८४३ ई०) में 'खुमानरासा' की रचना होना लिखा है। ' 'खुमानरासो'

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास में किस आधार पर इस किव का नाम 'पुष्यिमित्र' दिया है, यह ठीक नहीं जान पड़ता।

२. श्रिवसिंहसरोज, सातवाँ संस्करण, सन १९२६, पृ० ९।

को लेकर हिन्दी साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में जो विवाद चला, वह निराधार मालूम होता है। 'शिवसिंहसरोज' ने कभी भी दलपतिवजय या दौलतिवजय कृत 'खुमानरासो' की चर्चा नहीं की, फिर इन दोनों को एक मान लेना और उस पर इतना बड़ा विवाद करना हास्यास्प इनहीं, तो क्या हो सकता है ? खुमान कृत 'खुमानरासा' अप्राप्य है और उसके स्थान पर १८वीं शताब्दी में दलपतिवजय (या दौलतिवजय) द्वारा रचित 'खुमाणरासो' को रख कर विवाद का पहाड़ खड़ा करने का उद्देश्य 'रासो' नामक प्रबन्ध रूपकों को जाली ठहराना ही मालूम होता है।

इस काल की प्राप्त रचनाओं में राजस्थानी के विकसित रूप दिखलाई पड़ने लगते हैं। नाथपंथ का भी राजस्थान पर किसी समय प्रभाव रहा है। इसी कारण गोरख (वि० सं० ९०० = ८४३ ई० के लगभग?) की रचनाओं में राजस्थानीपन वर्तमान है—

> घरबारी सो घर की जाणै। बाहरि जाता भीतिर आणै। सरव निरंतर काटै माया। सो घरबारी कहिए निरंजन की काया॥

इसी समय में जैन किव देवसेन ने प्राकृत और अपभ्रंश से मुक्त होकर अपने उपदेश की सर्वसाधारण में पहुँचाने के लिए इसी भाषा में रचना की। उनकी रचनाओं में 'सावयधम्मदोहा' और 'दर्शनसार' प्राप्त हैं जिनसे कुछ पंक्तियाँ उदाहरणस्वरूप नीचे उद्धृत की जा रही हैं —

# १. 'सावयधम्मदोहा' से

भोगहं करिय पमाणु जिय, इंदिय म करिसि दप्प। हित न भल्ला पोसिया, दुढ़ें काला सप्प।। लोह लक्खु विसु सणु मयणु, दुट्ठ मरणु पसु भार। कंडि अणत्थइपिडि पिडइ, एहु धम्म जो आयरइ, बंभण सुद्द वि कोइ। सो भावहु कि सावयहं, अण्णु कि सिरिमणि होइ।।

### २. 'दर्शनसार' से

जो जिण सासउ भासियउ, सो मइ कहियतु सार। जो पालेसइ भाउ करि, तो तरि पावइ पार॥ एहु धम्म जो आयरइ, चउ वण्णह भइं कोइ। सो णरु णारि भय्ययण्, सुरपय पावइ सोइ॥

वि० सं० १००० (सन ९४३ ई०) के लगभग पुष्पदन्त का समय भी आ जाता है। इस जैन किव की 'महापुराण', 'जसहरिचरिउ' और 'णायकुमारचरिउ' नामक रचनाएँ प्राप्त हैं। ये रचनाएँ अपभ्रंश में होने पर भी इनमें उस समय की बोलचाल की भाषा के रूप मिलते हैं, उदाहरणार्थ

१. दे० काशीप्रसाद जायसवाल : पुरानी हिन्दी का जन्म काल, नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ८, संवत १७९४।

धूलिधूसरेण वरमुक्कसरेण तिणा मुरारिणा। कीला रसवसेण गोवालय गेवी हियय हारिणा।। रंगंतेण रमंत रमंते। मंथउ धरिउ भमंतु अणंते।। मंदीरउ तोडिवि आवट्टिउं। अद्ध विरोलिउं दहिउं पलोट्टिउं। कावि गोवि गोविदहु लग्गी । एण महारी मंथरि भग्गी ॥ एयहि मोल्लु देहु आलिंगणु। णं तो मा मेल्लहु मे प्रंगणु।। ---महापुराण

विण् धवलेण सयड कि हल्लइ। विणु जीवेण देइ कि चल्लइ।। विणु जीवेण मोक्खु को पावइ। तुम्हारिसु कि अप्पउ आवइ।। माणुस सरीर दुह मोट्टलउ।धोयउ धोयउ अइ विट्टलउ॥ वारिउ वारिउ विपाउ करइ। पेरिउ पेरिउ विनु धम्म चरइ॥ चम्मे बद्धु वि कालि सडइ। रिक्खिउ रिक्खि जम मुह पडइ॥

--जसहरिचरिउ

इसी काल में जोइन्द्र, रामसिंह और धनपाल किव हुए हैं जिनका क्षेत्र राजस्थान था। जोइन्द्र की रचनाएँ दोहा छन्द में मिलती है। 'परमप्पयासदोहा' और 'दोहापाहुड' में भी इस समय की भाषा के रूप मिलते हैं, जैसे---

> अप्पा केवल णाणमउ हियडइ णिवसइ जासु। तिहुयणि अत्थइ कोवकलउ पाउ ण लग्गइ तासु॥ बहुयइं पढ़ियइ मूढ़ पर तालू सुक्खइ जेण। एवकु जि अक्षर तं पढ़हु सिवपुरि गम्मइ जेण।।

> > —परमप्पपायास दोहा

रामिंसह की रचना 'पाहुडदोहा' से कुछ उदाहरण नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं ---

हउं सगुणी पिउ णिग्गुणइ, णिल्लक्खणु णीसंगु। एकहिं अंगि वसंतयहं, मिलिउ ण अंगहिं अंगु।। मृलु छंडि जो डाल चडि, कहं तह जोयभासि। चीरुणुवुणणहं जाइ वढ, विणु उहियइं कपासि।।

धनपाल की प्रसिद्ध रचना 'भविसयत्तकहा' के कुछ उदाहरण देखिए ---

तुडिहिं चडिवि जइ तं किर किज्जइ। वयणुवि नउ करालु जंपिज्जइ।। बोल्लहि पुत्त जेम अण्णाणिउं। कि वणिउत्तहं मग्गु नण वाणिउं।।

१. देखिए अपभ्रंश पाठावली, १३२ पृ०—मधुसूदन चिमनलाल मोदी।

२. द्वितीय उत्थान: नव विकास युग (वि० सं० १००० से १२०० सन ९४३-११४३ ६०)

ष्रथम उत्थान में हमने देखा कि किस प्रकार अपभ्रंश के साथ साथ देशभाषा का व्यव-हार साहित्य में आरम्भ हुआ। द्वितीय उत्थान राजस्थानी साहित्य के उदय का द्योतक है। इन दो हजार वर्षों के समय में राजनीतिक परिस्थितियाँ और भी भयंकर हो जाती है । युद्धों का संघट्ट और प्रसार बड़ी तीव गति से होता है। चारण, भाट तथा अन्य राजकवियों का योद्धाओं को रण के लिए प्रेरणा देना एक कर्त्तव्य-सा हो जाता है। उनकी काव्य-शक्ति एक विशेष प्रकार की भावना से प्रेरित होकर वीर रस की एक निश्चित धारा में प्रवाहित होने लगती है। वीरों की कर्तव्य-परायणता और आत्मत्याग से पूर्ण चरित का चित्रण काव्य के प्रधान विषय हो जाते है । शौर्य-वर्णन, संगर-पट्ता का चित्रण और रणवाद्यों का अनुरणन इस काव्य की भाषा में एक विशेषता उत्पन्न करते है, जो आगे चलकर वीर रस की रचनाओं के लिए एक परम्परा स्थापित कर देती है। यह परम्परा अपभ्रंशप्रधान भाषा को लेकर आरम्भ हुई। वीर रस तथा युद्ध-वर्णन की परम्परा भी अपभ्रंश में रचित ग्रन्थों, जैसे पुष्पदन्त के 'महापुराण' के आदिपुराण भाग में विणित युद्ध वर्णन, से राप्त हो गई। इस नवोदित काव्य-प्रणाली ने रास, रासौ तथा रूपक का तो विकास किया ही, पर साथ ही साथ घार्मिक तथा अन्य उत्सवों और पर्वो पर गाए जाने वाले लोकगीतों में भी एक नवीन विषय की स्थापना की। रणभूमि में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं और चिताओं पर जीवित जल मरने वाली सितयों की त्यागमयी भावनाओं का समावेश इन लोकगीतों में हो गया जो आगे चलकर बड़ी रचनाओं या पवाड़ा<sup>3</sup> के रूप में विकसित हुए। जैन कवियों ने रास को गेय तथा नृत्य-नाट्यमय शैली में बना कर चरितकाव्य के रूप में विकसित किया। इनका प्रदर्शन और गान परम्परा के अनुसार जैनमन्दिरों में होने लगा। शृंगार रस की रचनाओं का भी इस युग में विकास हुआ, पर ऐसी बड़ी रचना कोई नहीं मिलती जिसके आधार पर इसकी पुष्टि की जा सके। मुलतान के किसी अब्दूलरहमान किव की 'संदेशरासक' अवश्य ही इस प्रकार की रचना है। प्रथम उत्थान में विकसित दूहा प्रणाली में अवश्य ही शुंगार की भावनाएँ मिलने लगती हैं। दूहा रचना की यह प्रणाली जिस प्रकार स्वतंत्र रूप में दिखाई देती है उसी प्रकार बड़ी रच-नाओं में भी। प्रथम उत्थान में जहाँ पूरी पूरी रचनाएँ दूहा में हुई हैं, वहाँ यह दूहा-चउपई के अन्त में ठीक उसी प्रकार मिलने लगता है, जिस प्रकार अपभ्रंश में घत्ता रखा जाता है। दूहों में समस्यापृति की प्रथा इस बात की द्योतक है कि उस समय इस भाषा में दूहा रचना कितनी लोक-

१. छुडु गन्जिय गुरु संगाम भारि। णंभुक्तिय तिहु यण गिलिबि मारि॥ छुडु णिगाउ मुय विल साहिमाणि। छुडु एत्तहि पत्तउ चक्कपाणि॥ छुडु काले णीणिय दीह जीह। पसरिय मागुस मंसासणीह॥ थिय लोयवाल जीविय णिरीह। डोल्लिय गिरि रूंजिय गहणि सीह॥

२. आगे चलकर इन रचनाओं में 'पाबू जी रो पवाड़ो' तथा 'नागजी रो पवाडो' बहुत
प्रसिद्ध हुए।

प्रिय हो गई थी। 'यह दोहा छन्द इतना प्रिय हुआ कि इसका सम्बन्ध संस्कृत प्रेमियों ने दोधक से लगा लिया 'और प्राकृत दोधक दोहा छन्द में आ गया। राजस्थानी के अनेक लोकगीत अब प्राप्त होने लगे हैं जिनमें से कई इस युग के हैं और उसकी विशेषताओं के द्योतक हैं। 'प्रबन्धिन्तामिण' में अनेक दूहे इसी युग की रचनाएँ हैं। ये दूहे वीर, प्रृंगार (संयोग-वियोग), हास्य, शान्त, अद्भृत आदि रसों में तो हैं ही, साथ ही नीतिपूर्ण और मनोरंजक भी हैं। मुंज (वि० सं० १०२९-५४ = सन ९७२-९९७ ई०) और भोज (वि० सं० १०५४ = सन ९७२-९९७ ई०) और भोज (वि० सं० १०५४ = सन ९९७ ई०) की रचनाएँ इसी में संग्रहीत हैं। सपादलक्ष (वर्तमान अजमेर-सांभर) के दोहाकारों और समस्यापूर्तियों का उल्लेख इसी में मिलता है। सं० १०३६ वि० (सन ९७९ ई०) में कपालकोटि के किले के बाहर लाखा राजा का बोधवाक्य उसकी कई फुटकर दूहा रचनाओं की सूचना देता है —

ऊग्या ताविउ जिंह न किउ, लक्खेउ भणइ तिघट्ट। गणिया लब्भइ दीहडा के दह अहवा अट्ट।।
——प्रबन्धिचिन्तामणि

कनकामर मुनि (सं० १०६० वि० सन १००३ ई०) का 'करकंडचरिउ' (जीवनचरित) इसी युग की रचना है। इस काल में देशी शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में विकास हो गया था, जिसका संग्रह हमचन्द्र ने 'देशीनाममाला' में कर नाममाला (शब्दकोष) की परम्परा स्थापित की। हेमचन्द्र की दूहा रचनाएँ भी प्रसिद्ध हैं। सं० ११०० वि० (सन १०४३ ई०) में जिनदत्त सूरि ने 'चंिर', 'उवएसरसायण' और 'कालस्वरूप कुलक' की रचनाएँ प्रस्तुत कीं। सं० ११५९ वि० (सन ११०२ ई०) में हिरिभद्र सूरि ने 'नेमिनाथचरिउ' की रचना की। सं० ११५३-६४ वि० (सन १०९६-११०७ ई०) के 'लगभग वीसलदेव का समय माना जाता है। 'वीसलदेव रास' नामक रचना एक गेय रूपक हैं जो सं० १२१२ वि० (सन ११५५ ई०) की रची हुई मानी जाती है, पर आधुनिक खोज में प्राप्त रचना बहुत पीछे की है। इसी समय में किसी अज्ञात किव ने 'उपदेशतरंगिणी' की रचना की, जिसने नीति के दोहों की उस परम्परा को कमबद्ध रूप में प्रसारित किया जो हेमचन्द्र तथा उनके पूर्ववर्ती कियों में फुटकर रूप में देखी जाती है। सं० ११५० वि० (सन १०९३ ई०) के लगभग आम भट्ट की स्फुट रचनाएँ 'पृथ्वीराज रासो' के प्राचीन छन्दों के 'बहुत निकट हैं; उदान हरणार्थ —

डरि गइंद डगमगिअ चंद करमिलिय दिवायर। डुल्लिय महि हल्लियहि मेरु जलझंपइ सायर।

१. देखिए मुनिजिनविजय द्वारा संपादित 'प्रबन्धचिन्तामणि' में 'भोजभीम प्रबन्ध', पृ० २८, ३०।

२. चंद्रधर शर्मा गुलेरी: पुरानी हिन्दी, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग २, अंक४, पृ०१३।

३. देखिए प्रबन्धचिन्तामणि, पृष्ठ ६४।

४. वही।

५. रासो परम्परा ३, सि० भ० हिन्दी अनुवाद।

६ प्रबन्ध चिन्तामणि में उद्धृत।

सुहडकोडि थरहरिअ कूर क्रंम कडविकअ। अतल वितल धसमसिय पुहवि सहु प्रलय पलट्टिय। गज्जंति गयण कवि आम भणि, सुर मणि फिणि मणि इक्क हूआ। मागहि हिमगहि मम गहि मगहि, सुच मुछ जयसीह तूआ।

यह छप्पय आम भट्ट ने सिद्धराज जयसिंह के विषय में लिखा है। सिद्धराज जयसिंह कई किवयों का आश्रयदाता था और स्वयं भी किव था। उसकी महानता का परिचय इस दोहे से प्राप्त होता है —

राणा सक्वे वाणिया, जेसलु बड्डउ सेठि। काहूं वणिजउ माण्डीयउ, अम्माणा गढ हेठि॥

उसने नवघणरा खंगार को मार कर उसकी पत्नी के साथ कैसा निर्देयतापूर्ण बलात्कार किया, इसका परिचय भी निम्न सोरठे से मिलता है —

> जेसल मोडि म बांह, विल विल विरुए भावियइ। नइ जिम नवा प्रवाह, नवधण विण् आवह नहीं।

इस युग का अन्तिम कवि महेश्वर सूरि है जिसकी रचना 'संजममंजरी' मिलती है।

३. तृतीय उत्थान : वीरगाथा युग (वि० सं० १२०० से १५०० = सन ११४३ से १४४३ ई०)

यह युग राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत, नृत्य-नाट्य, शिल्प, स्थापत्य, तक्षण, मूर्ति आदि कलाओं के विकास का द्योतक है। इस युग में राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामू-हिक रूपरेखा अधिक स्पष्ट होकर विकसित हो जाती है। भाषा की प्रवृत्ति में राजस्थानी रूप विकसित होकर साहित्यिक अभिन्यक्ति के लिए क्षमता प्राप्त कर लेते है। राजस्थानी गद्य के परिमार्जित रूप का सर्वप्रथम दर्शन इसी युग में होत है। बोलचाल की भाषा अधिक प्रवल होकर लोकगीतों के रूप में निखर जाती है। जैन रचनाएँ एक विशेष परिपाटी को लेकर इसी बोलचाल की राजस्थानी में प्रकट होती है। पर वीर रसात्मक रचनाएँ अपभ्रंश प्रधान रूपों को लेकर चलती है। इस प्रकार रास जैसे गीतिरूपक तथा अन्य विविध प्रकार के गीत बोलचाल की भाषा में, जैन जीवन-चरित तथा अन्य जैन रचनाएँ (जैन लेखकों द्वारा रचित) जैन शैली में और वीर रसात्मक गीत और रासो जैसे प्रबन्ध रूपक अपभ्रंश प्रधान भाषा-शैली में लिखने की परम्परा इस युग के साहित्य में विकसित हुई। बोलचाल की भाषा में जो रचनाएँ लिखी गई, वे आगे चलकर बजभाषा से प्रभावित होकर 'पिंगल' के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैन-शैली की रचनाओं की भाषा का अध्ययन कर प्रसिद्ध इतालवी विद्वान तिस्सेतोरी ने डा० ग्रियर्सन के सुझाव पर इसको पुरानि। पश्चिमी राजस्थानी नाम दिया। वीर रसात्मक साहित्य की भाषा डिंगल कहलाई विसे इन तीनों में शैली का ही प्रधान भेद है।

१. देखिए देववर्धन कृत 'दवदंती नी कथा'—राजस्थान में हिन्दी के हस्तिनिखित ग्रन्थों की खोज, भाग ३, पृ० १७१-१७३ पर दिए गए गद्य के उदाहरण।

२. 'डिंगल' शब्द संस्कृत 'डिंड्कू' (गाने बजाने वाला) से सम्बन्धित है। विशेष के लिए देखिए हिन्दी अनुशीलन, वर्ष ८, अंक ३, पृ० ९० पर प्रस्तुत लेखक का 'डिंगल भाषा' शीर्षक निबन्ध।

यह युग मुस्लिम आक्रमण, संघर्ष, आत्मत्याग, जौहर, सत्ता का घ्वंस और नाश का यग भी है। इस प्रकार इस युग के साहित्य में नाश और निर्माण के बीच आत्मगौरव और आत्मा-भिमान की भावनाओं की प्रधानता होना स्वाभाविक है। भारतीय भाषाओं के इतिहास में यह एक विशेषता देखी जाती है कि जिस स्थान पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि कान्तियों का प्राबल्य रहा है, वहाँ की भाषा और उसके साहित्य ने देश के अन्य भू-भाग पर मोटे रूप से प्रभाव डाला है। यह युग राजनीतिक उथल-पुथल की भीषणता का युग रहा है। इसके प्रधान केन्द्र दिल्ली, कन्नौज, रणथंभीर, अजमेर, जालोर, चित्तौड़, सोमनाथ, अन्हिलवाड़, पाटन आदि थे, जहाँ मुसलमानों के भीषण संहार के बीच अनेक भारतीय वीरों तथा वीरांगनाओं ने अपने उच्च-कोटि के शौर्य का प्रदर्शन और आत्मत्याग का महान परिचय दिया। इसी कर्त्तव्य-निष्ठा, प्रतिज्ञा-पालन, स्वामिभक्ति आदि के सजीव दृश्यों से प्रेरित होकर राज्याश्रित तथा स्वतंत्र किवयों ने वीर-चरित को अंकित करने वाली वीर रस की अमर कृतियाँ प्रस्तुत कीं। इस युग की भाषा और उसके साहित्य का प्रभाव देश के अन्य भागों की भाषाओं और उनके साहित्य में आज भी देखा जाता है। यह प्रभाव दो प्रकार से पड़ा। पहला प्रभाव तो साहित्य के द्वारा ही देखा जाता है। इस युग की वीर रसात्मक रचनाओं में भाषा-शैली, छन्द और रूप की जो परम्पराएँ आरम्भ हुई, अन्य भाषाओं के साहित्य में भी वीररसात्मक रचनाओं के लिए वे परम्पराएँ मान्य हो गईं यहाँ तक कि राजस्थानी पवाड़ा मराठी साहित्य में भी प्रवेश प्राप्त कर गया। राजकीय संस्कृति और शिष्टाचार ने भी इस प्रभाव में सहायता प्रदान की। दूसरा प्रभाव स्वयं भाषा के मूल रूप द्वारा गया। मुसलमानों के आक्रमण से प्राण बचा कर जो लोग यहाँ से भागे वे उत्तर में नेपाल की तराई तक और दक्षिण में महाराष्ट्र से लेकर कोंकण और वहाँ से पुनः सिन्ध तक जा पहुँचे। इसके परिणामस्वरूप इन लोगों की भाषा का प्रभाव पहाड़ी, मराठी, कोंकणी और सिन्धी भाषाओं में आज तक दिखाई देता है।

बोलचाल की भाषा में रचित आसाइत कृत 'हंसाउलि'' (वि० सं० १४१७=सन १३६० ई०) एक उत्तम कोटि की रचना है। जैन शैली की रचनाओं में शालिभद्र कृत 'भरतेश्वरबाहु-बिलरास'' (वि० सं० १२४१=सन ११८४ ई०) तथा जिनपद्म सूरि कृत 'थूलिभद्दफागु' (वि० सं० १२००=सन ११४३ ई०), प्रबन्ध रूपकों में पद्मनाभ द्वारा जालोर में रचित 'कान्हड दे प्रबन्ध' तथा अन्य प्रबन्ध रूपकों में चंदकृत 'पृथ्वीराज रासो' प्रसिद्ध हैं। वीर रस की अन्य रचनाओं में श्रीधर द्वारा रचित 'रणमलछन्द' (वि० सं० १५४१=सन १४८४ ई०), अज्ञात किव कृत 'राउ जइत सी रउ छन्द' (पिंगल में, वि० सं० १५९०=सन १४३३ ई०) तथा सूजा कृत 'राउ जइतसी रउ छन्द' (डिंगल में, वि० सं० १५९०-९८=सन १४३३-४१ ई०), दूहा में रचित दुरसा कृत 'वि६द छिहत्तरी' (वि० सं० १५८२-१७१२=सन १५२५-१६५५ ई०),

१. गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित तथा केशवराम शास्त्री द्वारा संपादित।

२, भारतीय विद्याभवन, बंबई द्वारा प्रकाशित तथा मुनि जिनविजय द्वारा संपादित।

३. राजस्थान पुरातत्व मंदिर द्वारा प्रकाञित ।

हेमरतन कृत 'पिंदानी चउपई' (बि॰ सं॰ १६४५ = सन १५८८ई०) आदि अनेक रचनाएँ तो प्रसिद्ध हैं ही, पर इनके अतिरिक्त भी अनेक किवयों की रचनाएँ उपलब्ध है, जिन सब का उल्लेख करना यहाँ असंभव है। नीति और उपदेश संबंधी रचनाओं में किसी अज्ञात किव द्वारा रचित 'प्रबोधचिन्तामणि' प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त विनयचंद सूरि कृत 'नेमिनाथचतुष्पदी' (सं० १२०० वि॰ = सन ११४३ ई०), अजयपाल कृत स्फुट रचनाएँ, अंटेसूरि कृत 'समररास', हरसेवक कृत 'मयणरेहा', (सं० १४१३ = सन १३५६ ई०), सिवदासचारण कृत 'अचलदास खीची री वचिनका' (सं० १४७० = सन १४१३ ई०), चारण चौहथ (सं० १४९५वि॰ = सन १४३८ई०) कृत गीत भी उल्लेबनीय है।

## ४. चतुर्थं उत्थान: भिनतयुग (वि० सं० १५००-१७०० वि० १४४३-१६४३ ई०)

वीरगाथा युग के अन्तिम चरण में भिक्त काव्य की रचनाओं का विकास भी आरम्भ हो जाता है। धन्ना, पीपा और रैदास इस युग के महान भक्त हुए है, जिन्होंने अपनी भक्ति, व्यवहार और रचनाओं द्वारा एक सामाजिक क्रान्ति उपस्थित की, जिससे आगे चलकर मीराँ जैसी महान भक्त कवियत्री का प्राद्रभीव हुआ। अन्य प्रसिद्ध भक्त कवियों में तत्ववेत्ता ईसरदास, गोविन्द-दास, नरहरिदास आदि की रचनाएँ प्रसिद्ध है। इसी युग में निरंजन (निर्गुण) साधना को लेकर अनेक पंथो का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके मुख्य केन्द्र जोधपुर, जयपुर तथा मेवाड़ राज्य रहे। इन पंथों में दादू द्वारा स्थापित दादूपंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें गरीबदास (सं०१६३२-८३ वि०=सन १५७५-१६२६ ई०), बखना (सं० १६४०-७० वि०=सन १५८३-१६१३ ई०), जगजीवन (सं० १६४० वि० = सन १५५३ ई०), जनगोपाल (सं १६५० = सन १५५३ ई०), रज्जब, जगन्नाथदास (सं० १६५० = सन १५५३ ई०), संतदास (सं० १६९६ सन १६३९ ई०) तथा सन्दरदास आदि बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा जनता को प्रभावित किया तथा उत्तम कोटि की साहित्यिक रचनाएँ भी प्रस्तुत की । इसी प्रकार चरणदास ने चरणदासीपंथ की स्थापना की, जिसमें निष्काम प्रेम, सदाचरण तथा निर्गुण-सगुण के समन्वय पर जोर दिया गया। चरणदास स्वयं एक अच्छे किव थे। इनकी दस से अधिक रचनाएँ प्राप्त हैं, जिनमें 'ब्रजचरित्र' और 'भिक्तसागर' में सुन्दर भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। रामसनेही-पंथ के प्रवर्तक रामचरण भी उत्तम कोटि के किव थे और इनके शिष्यों में भी अनेक किव हो गए हैं। हरिदास (जोधपुरी) ने निरंजनी पंथ और लालदास ने लालदासी पंथ की स्थापना इसी यग में की थी।

प्रेमास्यान कार्व्यों में कुशललाभ (सं० १५९०-१६१७ वि० = सन १४४२-१५६० ई०) कृत 'ढोला मारू रा दूहा' तथा 'माधवानल कामकन्दला चउपई' और पृथ्वीराज राठौड़ कृत 'वेलि किसन रिक्मणी री' अत्यधिक लोकप्रिय रचनाएँ हैं। कुशललाभ ने 'पिगलिशरोमणि' ग्रन्थ की रचना कर इसी युग में छन्द शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों की परम्परा स्थापित की।

इस युग की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इन लोगों में संग्रह की प्रवृत्ति की भावना जाग्रत

इन ग्रम्थों के रचिवताओं और उनकी रचनाओं के लिए देखिए डा० मोतीलाल मेनारिया
कृत राजस्थान का पिंगल साहित्य, चतुर्थ अध्याय ।

हुई। इससे अनेक ग्रन्थों के निर्माण के साथ साथ प्राचीन ग्रन्थों की कई प्रतियाँ भी तैयार हो गईं और कई अप्राप्य तथा नष्टप्राय ग्रन्थों का जीर्णोद्धार भी हो गया। इन ग्रन्थों में 'पृथ्वीराजरासों' एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसका जीर्णोद्धार हिर (नरहिर), गंग, हिरिनाथ, सोमनाथ, गुणचंद आदि कवियों ने किया।

५. पंचम उत्थान: रीति युग (वि० सं० १७००-१९०० = सन १६४३-१८४३ ई०)

राजस्थानी के उत्थान का यह अन्तिम युग है । इस युग में राजस्थानी की प्राचीन परम्पराएँ बहुमुखी होकर समाप्त हो जाती है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह युग रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्य की दृष्टि से राजस्थान और उत्तरप्रदेश, दोनों में इस युग में एकता स्थापित हो जाती है और गुजराती से राजस्थानी का सम्बन्ध टूट जाता है । राजस्थान और उत्तरप्रदेश. दोनों में साहित्य के लिए ब्रजभाषा पूर्णरूपेण मान्यता प्राप्त कर लेती है और दोनों प्रदेशों में रीति ग्रन्थों का निर्माण एक ही आधार और एक ही शैली में होने लगता है। हम ऊपर कह आए है कि रीति काल के बहुत से ग्रन्थो का निर्माण राजस्थान में ही हुआ। इसका कारण यह है कि कि उन महत्वपूर्ण ग्रन्थों के रचयिता राजस्थानी थे अथवा राजस्थान में ही राज्याश्रय प्राप्त कर पनपे थे, यहाँ तक कि रीति ग्रन्थों का प्रथम सूत्रपात भी राजस्थान में ही हुआ मालूम होता है। सं० १५०० वि० (सन १४४३ ई०) में किसी अज्ञात कवि द्वारा राजस्थानी में रचित एक नायिका-भेद संबंधी ग्रन्थ 'सामुद्रकइं स्त्री-पुरुष-शुभाशुभं' हमें खोज में प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार कुशललाम (सं० १५००-१६१७सन = १४४३-१५६० ई०) का 'पिनल शिरोमणि' ग्रन्थ भी प्राप्त हो चुका है। हिन्दी में रीतिकाल का सूत्रपात कृपाराम ने वि० सं० १५७८ (१५२१ ई०) में किया। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में जोधपुर के महाराज जसवन्तसिंह (सं० १६०३-१७३५ वि० = सन १६२६-१६७८ई०) अपने 'भाषाभूषण' नामक ग्रन्थ के कारण हिन्दी के आचार्यो में प्रख्यात है। प्रसिद्ध कवि विहारी ने जयपुर के राज्याश्रय में रह कर अपनी महान 'बिहारी-सतसई' की रचना की। मितराम ने बूँदी के राज्याश्रय में 'ललितललाम' (सं० १७१६-१७४५ -सन १६५९-१६८८ ई०) नामक अलंकार ग्रन्थ की रचना की। कुलपित मिश्र ने जयपुर के राज्या-श्रय में 'रस-रहस्य' (सं० १७२७ वि० = सन १६७० ई०) की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन प्रसिद्ध आचार्यों का राजस्थानी भाषा और साहित्य पर इस युग में बहुत जबरदस्त प्रभाव

१. पृथ्वीराजरासो की नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित प्रति में इन कवियों के नाम निम्निलिखित स्थानों पर आते हैं—

क इति त्रोटक छंद सुमंत गुरं। दिन आठ पठ्यो हरि गंग कुरं।। ३०।१२१।६४।

ख. तापर तुररा सुभत्त अत्ति, कहत सोमकविनाथ। मनु सूरज के सीस पर,धिनुष धर्**यो धनु** हाथ।

<sup>—</sup>७५२।३८६। । गुण कवि कत्थं ।।७१३५५।११३।७८।

२. देखिए राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, भाग ३, पू० २१३।

पड़ा। राजस्थानी में डिंगल और पिंगल की जो भाषा-शैलियाँ<sup>3</sup> चलती थीं उनमें पिंगल बहत अधिक विकसित और लोकप्रिय हो गई। डिंगल केवल चारण, भाटों आदि राज्याश्रित लोगों की साहित्यिक भाषा रह गई और वह भी केवल वीर रसवर्णन के लिए। रीति ग्रन्थों में तो ये लोग भी पिगल का ही प्रयोग करते थे। यह पिगल इतनी लोकप्रिय हुई कि डिंगल में भी इसका मिश्रण होने लगा। ऐसा डिंगल-पिंगल-मिश्रित ग्रन्थ माधोदास दिधवाडिया कृत 'रामरासो' है। रासो नामक प्रबन्ध रूपक की जो परम्परा पहले से चली आ रही थी उसमें एक व्यक्ति, आश्रयदाता. के स्थान पर अब पूरे वंश-वर्णन का समावेश होने लगा। इस प्रकार के काव्य का पूर्ण विकास कविराजा सूर्यमल्ल (वि० सं० १८७२-१९२० सन १८१५-१८६३ ई०) कृत वंशभास्कर' में देख पडता है, जिसमें सभी प्रकार की विविधता और विषमता के दर्शन होते है। र इस यग में राजस्थान में वीर रस और शृंगार रस दोनों प्रकार की रचनाओं का निर्माण हो रहा था। डिंगल के ग्रन्थों में झठी प्रशंसा के कारण कृत्रिमता भी आने लगी थी। पिंगल में रीति ग्रन्थों का प्रवाह प्रबल हो उठा था। इनके साथ साथ नीति और उपदेशात्मक काव्यों की रचना भी हो रही थी। डिगल की प्रसिद्ध रचनाओं में हरिदास भाट कृत 'अजीतसिंह चरित्र' (सं० १७०० वि० = सन १६४३ ई०) रामकवि कृत जर्यासह चरित्र' (सं० १७०१ वि० = सन १६४४ ई०), खिडिया जग्गा कृत 'रतनरासौ वचिनका (सं० १७१५ वि०=सन १६५८ ई०), किशोरदास कृत 'राज-प्रकाश'(सं० १७१९वि० = सन १६६२ ई०), गिरधर आस्याकृत 'सगतरासौ'(सं० १७२०वि० = सन १६६३ ई०), दौलतविजय कृत 'खुम।णरासौ' (सं० १७२५ वि० = सन १६६८ ई०), दयाल-\*दास कृत 'राणारासौ' (सं० १७३७ वि० = १६८० ई०), माघोदास कृत 'शक्तिभक्तिप्रकाश' (सं० १७८० वि० = सन १६८३ ई०), बादरदारी कृत 'नीसाणी बीरभाण री' (सं० १७४० वि० सन १६८३ ई०),हरिनाम कृत 'केसरीसिंह समर' (सं० १७४० - सन १६८३ ई०),वीरभाण कृत 'राजरूपक' (सं० १७९२ वि० = सन १७३५ ई०), करणीदान कृत 'सूरजप्रकाश' (सं० १७८७=सन १६७० ई०), दीनजी कृत 'रतनरासौ' (सं० १८६३ वि०=सन १८०६ ई०),कमजी दिधवाडिया कृत 'दीपंगक्लप्रकाश' (सं० १९२९ वि० = सन १८७२ ई०) आदि अनेकों ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार पिंगल या रीति ग्रन्थों में वृन्द किव (सं० १७००-६४ = सन् १६४३-१७०७ ई०) कृत 'दष्टान्त सतसई', 'यमक सतसई', 'शृंगारशिक्षा', 'भावपचासिक', दानदास कृत 'छन्दप्रकाश' (सं० १७०० वि० = सन १६४३ ई०), जोगीदास चारण कृत 'हरिपिंगल प्रबन्ध'(सं० १७२१ वि० = सन १६६४ ई०), हरिचरण दास (सं० १७६६-१८३५ = सन१७०९-৩८ ई०) कृत 'सभाप्रकाश' और कवि वल्लभ नान्हराम कविसागर कृत 'कविता कल्पतर' (सं० १७८९ वि०), वल्लभ कवि कृत 'वल्लभविलास' (सं० १७८० वि०), सोमनाथ (सं० १७७०-१८१० वि० = सन १७३३-१८५३ ई०) कृत 'रसपीयूषनिधिं और 'रसिवलासं', दलपतराय वंशीघर कृत 'अलंकाररत्नाकर' (सं० १७९८ - सन १७४१ ई०), मंछकवि (सं० १८३०-१८९२ वि० = सन १७७३-१८३५ ई०) कृत 'रघुनाथरूपक', (राजस्थानी छन्दशास्त्र),

डिंगल और पिंगल रचनाओं के लिए देखिए हिन्दी अनुशीलन वर्ष ८, अंक ३ में प्रस्तुत लेखक का डिंगल भाषा शीर्षक लेख।

२. ऐसे प्रबन्ध रूपक के लक्षणों के लिए देखिए उपर्युक्त निबन्ध ।

गणेश चतुर्वेदी कृत 'रस चन्द्रोदय' (सं० १०४० = सन ९८३ ई०), उ हैचंद (सं० १८६०-९० १८०३-३३ ई०) कृत 'छन्द प्रवन्ध पंगल भाषा', मनराखन श्रीवास्तव कृत 'छंदोनिधि पंगल' (सं० १८६१ वि० = सन १८०४ ई०) आदि प्रसिद्ध है। अन्य रचनाओं में साईदास चारण कृत संमतसार (वर्षा-ऋतु वर्णन, सं० १७०९ वि० = सन १६५२ ई०), श्रीघर कृत 'भवानीछंद', (सं० १७१० = सन १६५३ ई०), सूरविजय कृत 'रत्नपाल रत्नावती रास' (सं० १७३२ वि० = सन १६७५ ई०), हंस किव कृत 'चन्द्रकॅवर की वार्ता (सं० १७४० = सन १६७२ ई०), श्रिवराम कृत 'दसकुमार प्रवन्ध' (सं० १७५४ = सन १६९७ ई०), हित वृन्दाबनदास (सं० १७६५-१८४४ = सन १७०८-१७८७ ई०) कृत भिक्त संबंधी ४२ रचनाएँ', हिरचरणदास कृत 'रिसकिप्रया', 'किविप्रया' और 'भाषाभूषण' की टीकाएँ, किवराज बाँकीदास (सं० १८२८-९० वि० = सन १७७१-१८३३ ई०) कृत २७ ग्रन्थ, हिर किव कृत 'कवाटसर विह्या री बात' (सं० १८५४ - सन १७९७ ई०) आदि रचनाएँ प्रसिद्ध है। राजस्थान के अन्तिम महाकिव किवराज सूर्यमल (सं० १८९७ सन १८४० ई०) है जिन्होंने 'वंशभास्कर' तथा 'विरसतसई' नामक दो महान कृतियाँ प्रस्तुत की। 'वंशभास्कर' एक पांडित्यपूर्ण ऐतिहासिक काव्य है और 'वीर सतसई' वीर रस की एक उच्च कोटि की रचना है।\*

### सहायक ग्रन्थ

- १. राजस्थानमें हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, भाग १, मोतीलाल मेनारिया
- २. " " " भाग २,४, अगरचंद नाहटा
- ३. ,, ,, ,, भाग ३, उदयसिंह भटनागर
- ४. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वाराणसी, भाग ३
- ५. हिन्दी अनुशीलन, हिदी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय
- ६. जैन गुर्जर किवओ (चार भागों में), मोहनलाल दलीपचंद देसाई
- ७. प्राचीन फागु संग्रह, डा० भोगीलाल सांडेसरा
- ८. राजस्थानी भाषा और साहित्य, डा॰ मोतीलाल मेनारिया
- ९. राजस्थान का पिगल साहित्य,
- १०. राजपूताने का इतिहास, डा० गौरीशंकर हीराचंद ओझा
- ११. शिवसिह सरोज, शिवसिह सेंगर
- १२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल
- १३. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा
- १४. राजरचनामृत मुंशी देवीप्रसाद

इन रचनाओं के नामों के लिए देखिए डा० मोतीलाल मेनारिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य, प० १००।

रे. देखिए वही, पु० २००।

<sup>\*</sup>राजस्यानी साहित्य की विस्तृत सूची पुस्तक के परिशिष्ट में देखिए।

# १४. मैथिली साहित्य

'बृहद विष्णुपुराण' में मिथिला प्रदेश की सीमा पूर्व में कौशिकी, पश्चिम में गण्डकी, दक्षिण में गंगानदी तथा उत्तर में हिमालय निर्दिष्ट है। वर्तमान समय में यह समस्त क्षेत्र मुज-फ्फरपुर, दरभंगा, उत्तरी चंपारन, मृगेर, भागलपुर तथा पूर्निया जिले के कुछ भाग एवं नैपाल स्थित कुछ भाग के अन्तर्गत आ जाता है। मैथिली इसी मिथिला प्रदेश की मातृभाषा है। यह प्रदेश बिहार प्रान्त का एक भाग है जिसकी स्थित गंगा के उत्तर तथा भोजपुरी भाषा-क्षेत्र के पूर्व में है। प्राचीन काल से ही मिथिला संस्कृत के पंडितों एवं दार्शनिकों का प्रसिद्ध केन्द्र रहा है। उत्तरी भारत के संस्कृत के विद्वानों की अपेक्षा मिथिला के पंडित अपनी मातृभाषा के प्रति अधिक उदार रहे हैं। यही कारण है कि संस्कृत के साथ ही साथ यहाँ के विद्वानों ने मैथिली में भी साहित्य-रचना की। मैथिली की अपनी अलग लिपि है, जो बंगला और असमिया से बहुत मिलती-जुलती है।

बहुत प्राचीन काल के साहित्य से मिथिला प्रदेश की स्थिति का पता चलता है। इस प्रदेश का एक प्राचीन नाम विदेह भी है जो यहाँ के तत्कालीन राजवंश के नाम से जुड़ा हुआ है। वैदिक साहित्य में इसके उल्लेख से इसकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध है। विदेह या विदेध राजाओं के नाम से विदेह जनपद की ख्याति हुई थी। यह जनपद तत्कालीन कोसल जनपद से आगे बढ़कर उसके पूर्व में स्थित गण्डक नदी से भी आगे बसा था। प्राचीन उपाख्यानों से पता चलता है कि यहाँ आर्य कमशः बाद में आकर बसे। 'शतपथ ब्राह्मण' में उल्लेख है कि यहाँ विदेध माधव नामक राजा सरस्वती के तट से सदानीरा को पार करते हुए पहुँचे थे।

इसी प्रतापी विदेह राजवंश में मिथि नामक एक राजा हुए, जिन्होने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और जिसके फलस्वरूप इस भूमि की पावनता में अभिवृद्धि हुई। लोक में यह प्रचलित विश्वास है कि जिस भू-भाग में यह यज्ञ सम्पन्न हुआ था उसकी सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व मे कोशी तथा पश्चिम में गण्डक थी। आगे चलकर इसी पावन प्रदेश का नाम उक्त राजन्य के नाम पर मिथिला हुआ। इस मिथिला नाम का उल्लेख आदिकाव्य 'रामायण' और 'याज्ञवल्क्य-स्मृति' में हुआ है। 'रामायण' की कथा के नायक कोसल के राजकुमार रामचन्द्र का परिणय विदेह वंश की राजकुमारी सीता से हुआ था। याज्ञवल्क्य इस जनपद के आदिवासी थे और उपनिष की विचारधारा के प्रतिपादन में विदेहराज जनक के साहचर्य से उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी।

मैथिली साहित्य के विद्वानों ने उणादि सूत्र 'मिथिलाद्वयश्च' के आधार पर मिथिला शब्द की व्युत्पत्ति 'मन्थ' धातु से सिद्ध की है। संस्कृत के वैयाकरणों ने भी मिथिला को रिपुओं का मन्थन करने वाली नगरी माना है। 'मत्स्यपुराण' में मिथिला नामक एक महा तेजस्वी ऋषि का उपाख्यान भी मिलता है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि संभवतः इन्हीं के नाम पर

मिथिला प्रदेश का नामकरण हुआ होगा। डा॰ सुभद्र झा के अनुसार 'मिथिला' शब्द का सम्बन्ध मिथि युग से है। उनके अनुसार आज के मिथिला प्रदेश में प्राचीन काल के वैशाली, विदेह तथा अंग सम्मिलित है।

बौद्धकाल में भी इस प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी थी। अतः बौद्ध साहित्य में इस प्रदेश की चर्चा हुई है। 'दीघ निकाय' और अन्यत्र कुछ स्थलों पर सात प्रमुख जनपदों और उनके मुख्य नगरों का उल्लेख मिलता है, उनमें विदेह जनपद का सम्बन्ध मिथिला से बतलाया गया है।

मिथिला प्रदेश का एक नाम 'तिरहुत' भी है। इस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत 'तीरभुक्ति' से समझी जाती है। 'तिरहुत' शब्द इसी का विकृत रूप है। 'तीरभुक्ति' शब्द की उपलब्धि प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं होती। इसका उल्लेख प्रायः बाद के पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में ही मिलता है। 'तीरभुक्ति' शब्द से तीन नदियों का साहचर्य प्रतिध्वनित होता है। मिथिला के जन-जीवन में इनकी उपयोगिता लक्षित करने से इस शब्द को पर्याप्त प्रसिद्ध हुई होगी। 'तिरहुत' नाम का प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के 'वर्णरत्नाकर' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में हुआ है।' यह नाम समस्त मिथिला प्रदेश के लिए ख्यात हो गया है।

भाषा या बोली के लिए मैथिली नाम का प्रयोग प्राचीन नहीं है। ज्यातिरिहंवर, विद्यापित, लोचन आदि मिथिला के प्रारम्भिक प्रसिद्ध कियों ने इस नाम से अपनी भाषा की चर्चा नहीं की है। विद्यापित ने 'कीर्तिलता' में उसी भाषा के लिए 'देसिल बयना' अथवा 'अवहट्ठ' नाम का प्रयोग किया है। आधुनिक कियों और मैथिली प्रदेश के शिष्ट जनों ने ही मिथिला की भाषा के लिए 'मैथिली' नाम प्रचलित किया है। कोलबुक के १८०१ ई० (सं०१८५८ वि०) के 'एशियाटिक रिसचेर्ज' में प्रकाशित संस्कृत तथा प्राकृत सम्बन्धी निबन्धों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अगे चलकर फैलेन, हार्नले, केलाँग और प्रियसन आदि पश्चात्य विद्वानों ने भारतीय भाषाओं के अध्ययन के प्रसंग में इस नाम को सामान्यता प्रदान की है। इसका प्रयोग सिरीरामपुर के मिशनरी लागों ने भी आर्यभाषाओं के तुलनात्मक विवेचन के प्रसंग में किया है। मैथिली शब्द का इस अर्थ में प्राचीनतर प्रयोग अबुलफज्ल के 'आइनेअकबरी' में मिलता है और उन्होंने इसे अलग और स्वतंत्र भाषा भी माना है।

आधुनिक आर्यभाषाओं में मैथिली, मगही, भोजपुरी, बॅगला, उड़िया तथा असमिया की उत्पत्ति मागधी प्राकृत तथा मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। डा० ग्रियर्सन ने मैथिली, मगही और भोजपुरी को बिहारी के अंतर्गत रक्खा है और इसका आधार भाषा का वैज्ञानिक और व्या-करण सम्मतं अध्ययन बताया है। डा० जयकान्त मिश्र मिथिला की भाषा को एक स्वतंत्र भाषा मानते हैं और भोजपुरी पर पिश्चम के प्रभाव के कारण उसकी व्याकरणसम्मत एकता को भी मैथिली सें कम प्रभावशाली सिद्ध करते है। जहाँ तक प्रभाव का प्रश्न है, उसगें अनुपातगत वैभिन्य ही सकता है, लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से इस प्रसंग में कोई बड़ी अर्थ-सिद्ध नहीं होती। इसके

१. वर्णरत्नांकर, पृष्ठ १३।

२. एशियादिक रिसर्चेज, भाग ७, पृष्ठ १८९, १८०१ ई०।

अतिरिक्त सांस्कृतिक सामान्यता और व्यावहारिक सुविधा के कारण बिहार की भाषाओं में जो मेल हुआ है उसमें कोई स्पष्ट सीमा-रेखा खींच देना कठिन है। साहित्यिक स्तर पर एक समय शौरसेनी का प्रभाव बंगाल तक प्रसरित था; इसका अर्थ यह नहीं कि बँगला की उत्पत्ति शौरसेनी से हुई। इसी तरह भोजपुरी शौरसेनी प्राकृत या अपभ्रंश की आधुनिक आर्यभाषाओं से प्रभावित होते हुए भी जन्म से मागधी अपभ्रंश से सम्बद्ध है। भाषाएँ आपस में कई कारणों से एक दूसरे का प्रभाव ग्रहण करती रहती है। भोजपुरी की भी यह गतिविधि हो सकती है और ऐसा ही बिहार की अन्य भाषाओं के विषय में भी कहा जा सकता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि ये उत्पत्ति या प्रकृति की दृष्टि से विभिन्न है।

मैथिली भाषा मिथिला प्रदेश के हिन्दू और मुसलमान, सभी के द्वारा बोली जाती है। मध्यकाल की मैथिली भाषा साहित्यिक दृष्टि से अपनी अन्य प्रादेशिक बिहारी भाषाओं से असंदिग्ध रूप से समृद्ध है। मिथिला के अधिवासी ब्राह्मणों और कायस्थों ने इस साहित्य की श्रीवृद्धि में हाथ बँटाया। नरपितयों ने राज्याश्रय देने के अतिरिक्त प्रचुर साहित्य-रचना भी की। मुसलमानों के मिसिया गीत भी मैथिली में मिलते हैं। मैथिली साहित्य के सम्भारों से इसके सांस्कृतिक पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ के लोग संगीत और कला के प्रेमी प्रतीत होते है। संगीत के शास्त्रीय विवेचन को यहाँ के कलाकारों द्वारा परिपक्वता प्राप्त हुई। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पुराने समय से मिथिला शिव और शक्ति का उपासक रहा है। मिथिला प्रदेश में तीर्थस्थानों और देवी-देवताओं की भी भरमार है। वहाँ की जनरुचि में अद्भुत धर्मेनिष्ठता, संस्कृतपरायणता और भावमयता मिलती है। मध्यकाल में और कमशः आधुनिक काल में कुछ रूढ़िग्रस्तता और सामाजिक कमजोरियाँ भी देखने में आती हैं। यह केवल मिथिला की अपनी कमी नही है, यह तो देश, काल और पात्र के भेद के आधार पर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से १८५० ई० (सं० १९०७ वि०) तक का मैथिली साहित्य दो कालों में विभक्त किया जा सकता है —

- (१) प्रारम्भिक काल ९०० ई० से १३०० ई० (सं० ९५७ से १३५७ वि०).
- (२) मध्यकाल १३०० ई० से १८५० ई० (सं०१३५७ से १९०७ वि०) । इस अविध में मैथिली साहित्य में गीतिकाव्य, प्रबन्धकाव्य, नाटक और अन्य प्रकार के गद्य की रचना हुई।

अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं की भाँति मैथिली का प्रादुर्भाव भी ९०० ई० के लगभग हुआ होगा, किन्तु प्रारंभिक काल की कोई भी सम्पूर्ण, स्वतंत्र रचना आज उपलब्ध नहीं हैं। मैथिली का प्रारम्भिक रूप कान्ह, भूसुक इत्यादि वज्यान सम्प्रदाय के बौद्ध सिद्धाचार्यों की रचनाओं में यत्र तत्र देखने को मिलता है। सिद्धों का संबंध मगध से था, लेकिन चर्यापदों की भाषा में अधिक विविधता है और उसमें बँगला, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी, मगही और असमिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस विविधता का कारण यह है कि मेलों और तीर्थों के कारण शब्दों का आदान-प्रदान स्वाभाविक रूप से होता रहा होगा। 'बौद्धगान' और 'दोहाकोश' का सम्बन्ध बँगला, उड़िया और असमिया के प्रारम्भिक रूप से जोड़ा जाता है और अब उसमें हिन्दी के प्रारम्भिक रूप की भी स्थिति का अनुमान किया जाता है। इनमें उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रारम्भिक

मैंथिली के स्वरूप का भी अनुमान होता है। इसके अतिरिक्त वाचस्पति मिश्र की 'भामती टीका' और सर्वदानन्द की 'अमरकोश टीका' में संस्कृत के पर्यायवाची मैथिली शब्द मिलते है। मैथिली गद्य का प्राचीनतर रूप हमें ज्योतिरीक्वर कृत 'वर्णरत्नाकर' में उपलब्ध होता है, जिनका समय सन १३२४ ई० (सं० १३८१ वि०) के लगभग है। ज्योतिरीश्वर की शैली संस्कृतगर्भित और श्रीढ है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके पूर्व भी मैथिली में अनेक ग्रंथ लिखे गए होंगे जो आज अप्राप्य है। उपलब्ध सामग्री के अभाव में ज्योतिरीश्वर ठाकुर का 'वर्णरत्नाकर' मैथिली साहित्य की सर्वप्रथम रचना है। इस गद्य पुस्तक मे काव्य-रचना और संगीत के उपादानों का महत्वपूर्ण संकलन हुआ है। जहाँ तक इसकी प्रौढ रचना-शैली का प्रश्न है डा० अमरनाथ हा ने लिखा है, "तेरहवीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने मैथिली में 'वर्णरत्नाकर' नामक सुन्दर ग्रंथ की रचना की। इसकी लेखन शैली 'कादम्बरी' से समता रखती है।'' 'वर्णरत्नाकर' में 'कादम्बरी' के टक्कर की आलंकारिता और वर्णन-पद्धति का दर्शन होता है। उगते हुए चन्द्रमा की शोभा का आलंकारिक वर्णन किव ने किया है जिससे उसकी वर्णनपट्ता और अलंकारिप्रयता का अनुमान होता है --- "निशा क नाइका क शंखवलय अइसन, आकाश दीक्षित क कमंडल अइ-सन, चन्द्रकान्त क प्रभा अइसन, तारका क सार्थवाह अइसन, पश्चिमाचल क तिलक अइसन, अंघार क मुक्तिक्षेत्र अइसन, कन्दर्प नरेन्द्र क जश अइसन, लोकलोचन रसायन अइसन, एवम्बिध चन्द्र उदित भ उअह ।" इसके अतिरिक्त 'वर्णरत्नाकर' के वर्णनों से तत्कालीन सामाजिक जीवन का बहुत ही स्पष्ट ऐतिहासिक चित्र भी हमें उपलब्ध होता है। इसमें कान्ह, भूसूक इत्यादि सिद्धाचार्यो का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ज्योतिरीश्वर से मैथिली साहित्य का प्रारम्भकाल मान लेने पर भी मैथिली का साहित्य लगभग छः सौ वर्ष पुराना सिद्ध होता है।

मध्ययुग के मैथिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध किव विद्यापित ठाकुर है। उनके जन्म-संवत के संबंध में बहुत विवाद है। किन्तु उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुमानतः उनका जन्म १३६० ई० (सं० १४१७ वि०) में हुआ होगा। उन्होंने महाराज कीर्तिसिंह के नाम पर 'कीर्तिलता' की रचना की थी। 'कीर्तिलता'की रचना सन १४०४ से १४०५ई० (सं० १४६१ से १४६२ वि०) के बीच हुई थी। किन्तु विद्यापित का सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध महाराज कीर्तिसिंह के पौत्र महाराज शिविसिंह को पौत्र महाराज शिविसिंह तथा उनकी प्रसिद्ध महारानी लिखमादेनी से था। विद्यापित ने शिविसिंह की प्रशंसा में 'कीर्तिपताका' की रचना की थी, जिसकी भाषा अवहट्ट हैं। इसी समय उन्होंने अपने 'पृष्ष परीक्षा' नामक संस्कृत ग्रंथ को भी पूरा किया था जो वास्तव में छोटी कहानियों का संग्रह है। उनके संस्कृत ग्रंथों में 'शैवसर्वस्वसार', 'गंगावाक्यावली' तथा 'दुर्गाभिक्ततरंगिणी', कमशः शिव, गंगा, एवं दुर्गा में उनकी प्रगाढ़ आस्था के परिचायक है। अनेक तीर्थों के परिचयस्वरूप उन्होंने 'भूपरिकमा' नामक ग्रन्थ की भी रचना की थी, 'दानवाक्यावली' में विविध प्रकार के दानों का वर्णन है। इसी प्रकार 'गयापत्तलक' में गयाश्राद्ध के समय की जाने वाली श्राद्ध विधि, तथा 'वर्षकृत्य' में गृहस्थ द्वारा वर्ष भर में किए जाने वाले अनुष्ठानों एवं कृत्यों का विवेचन है। उन्होंने 'वर्षकृत्य' में गृहस्थ द्वारा वर्ष भर में किए जाने वाले अनुष्ठानों एवं कृत्यों का विवेचन है। उन्होंने

<sup>🗫</sup> दे॰ मैथिली लोकगीत की भूमिका, पृष्ठ ८।

लेखन-कला के सम्बन्ध में 'लिखनावली' तथा एक और ग्रन्थ 'चित्रांगसार' की रचना की थी। अवहट्ठ में उनका प्रथम काव्य 'कीर्तिलता' आठ सौ पिक्तयों का है। यह चार पल्लवों में विभक्त है। अवहट्ठ के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए विद्यापित कहते है —

सकक्य वाणी बहुअ न मावइ, पाउंअ रस को मम्म न पावइ। देसिल बअना सब जन मिट्ठा, ते तैसेन जम्पओ अवहट्ठा।।

विद्यापित की मृत्यु सम्भवतः १४४८ ई० (सं०१५०५ वि०) में हुई थी।

विद्यापित की प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा के आधार उनके मैथिली के पद है। इन पदों में ही हमें उनकी प्रतिमा का प्रकाश मिलता है। विद्यापित के ये पद मुख्यरूप से प्रेम सम्बन्धी हैं; यद्यपि उन्होंने मिलत सम्बन्धी भी कितपय पद रचे हैं। उनके प्रेम सम्बन्धी पद तिरहुती, बहगमनी, मान आदि रूपों में मिलते हैं। भितत विषयक पदों का सम्बन्ध शिक्त, शिव तथा गंगा से है। विद्यापित के ये पद इतने संवेदनात्मक और भावपूर्ण है कि इन्होंने लोक हृदय में सहज ही अपना स्थान बना लिया है। विद्यापित के प्रेम सम्बन्धी पदों में छुष्ण और राधा की प्रेमलीला वर्णन का माध्यम बनाई गई है। कृष्ण-कथा के संक्षिप्त संदर्भ में किव ने अपनी भावुकता से मानवीय हृदय की संवेदतात्मक सचाई को काव्य रूप दिया है। इन पदों में मानवीयता का इतना प्रच्छन्न और प्रोज्ज्वल रूप प्रगट हुआ है कि लगता है कि किव ने मानवीय प्रेमलीला को ही अपने काव्य का अभिप्रेत विषय बना लिया है। किव ने अपने कुछ पदों की मधुरिमा और भावान्वित गेयता के द्वारा राधाकृष्ण के प्रेम को अधिक सशक्त बनाया है। डा॰ ग्रियर्सन ने उन्हीं को दृष्टि में रखकर कहा है —

"हिन्दूधर्म का सूर्यास्त भले ही हो जाय, वह काल भी आ जाय जब कृष्ण में श्रद्धा और विश्वास की कमी हो जाय, कृष्ण प्रेम विश्वयक स्तुतियों के प्रति जो सांसारिक रोगों की औषधि है भरोसा खो जाय, फिर भी विद्यापित के राधा और कृष्ण विश्यक प्रेम गीतों का विनाश नहीं हो सकता।"

विद्यापित के काव्य में वर्ष्य विषय को लेकर आलोचकों में बहुत विवाद है। कुछ लोग उन्हें नितान्त श्रृंगारी और काम प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करनेवाले किव मानते हैं तथा कुछ उन्हें भक्त किव। उनकी काव्य विषयक मनस्थिति और परिस्थिति को देखने से प्रतीत होता है कि वे प्रमुख रूप से अपनी रचना के आधार पर गुण और मात्रा, दोनों के अनुसार श्रृंगारी किव है, यद्यपि सामयिक अवस्था-भेद और परिस्थिति से प्रेरित उनके भिक्तपूर्ण उद्गार भी प्रस्फुटित हुए हैं। जहाँ तक उनकी काव्य विषयक प्रेरक-शिक्तयों का प्रश्न है दरबारी प्रभाव के कारण श्रृंगारिक मनोवृत्ति का होना स्वाभाविक है। अनुमानतः अपभ्रंश की श्रृंगारिक परम्परा से अनुप्राणित होकर भी किव ने राधा-कृष्ण प्रेमलीला को मानवीय प्रणय का रूप दिया होगा। इस क्षेत्र में जयदेव के 'गीतगोविन्द' का शैली तथा वर्ष्य विषय दोनों वृष्टियों से उनपर भरपूर प्रभाव है। यह बात दूसरी है कि अपनी प्रतिभा से उन्होंने काव्य में अधिक दीप्ति उत्पन्न कर दी है और 'अभिनय जयदेव' की उपाधि प्राप्त कर ली। इस क्षेत्र में संस्कृत साहित्य के रूढ़ काव्य-उपादानों को भी नई अभिव्यंजना के सहित प्रकट करना उनकी प्रतिभा का परिचायक है। श्रृंगार और भिक्त का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर लगता है कि श्रृंगार से पूरित एक किव का अनुभविद्य

मन ऊँची अवस्था में भिक्त की ओर अवश्य आकृष्ट हुआ होगा। विद्यापित के अनेक पद धार्मिक विश्वासों से ओतप्रोत है। जहाँ तक विद्यापित के संप्रदाय का प्रश्न है, लोग कमशः उन्हें वैष्णव भक्त, सहजिया-सांप्रदायिक, पंचदेवोपासक, स्मार्त, शाक्त और शैव सिद्ध करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि उक्त देवों के सम्बन्ध में विद्यापित के उद्गार किसी सम्प्रदाय में बँधकर नहीं लिखे गए। इन धार्मिक प्रसंगों से सम्बद्ध पदों में किव का अन्तर्मन भिक्त और शांति की ओर आकृष्ट है।

विद्यापित के राधा-कृष्ण विषयक पद लौकिक प्रृंगार से ओतप्रोत है। इस प्रसंग में 'परम पद', 'परमानन्द' का जहाँ तक प्रयोग हुआ है, वह कई आलोचकों द्वारा आलंकारिक रूप में गृहीत है, आध्यात्मिक रूप में नहीं; और वस्तुतः ऐसे ही पदों के आधार पर विद्यापित को रहस्यवादी सिद्ध करना सम्चित न होगा। कुछ आलोचकों ने राधा और कृष्ण को प्रतीक रूप में ग्रहण कर विद्यापित के पदों की रहस्यात्मक व्याख्या की है। इस क्षेत्र में कहना यह है कि विद्यापित ने कृष्ण-कथा का अति संक्षिप्त संदर्भ अपनाया है और उसमें इन प्रतीकों के परम्परागत निर्वाह का कोई संकेत नहीं दिया है। इन पदों में अधिकांश रूप से राधा और कृष्ण का प्रणय लौकिक भित्ति पर ही चित्रित है। राधा और कृष्ण का स्पष्ट नामोल्लेख भी बहुत कम पदों में मिलता है। इसके अतिरिक्त नायक-नायिका के हाव-भावों, प्रणयचित्रों, मान, अभिसार, वयःसन्धि, मिलन इत्यादि के चित्रण में किव का मानवीय पक्ष ही स्पष्ट रूप से प्राधान्य पा सका है। नायक की अपेक्षा किव का ध्यान नायिका की ओर अधिक है और नायिका के नखशिख के वर्णन में कवि ने कहीं कहीं विलास की सीमा पार कर दी है, जिसमें उसके घोर श्रृंगारी रूप का दर्शन होता है। विद्यापित के पदों में विणित प्रेम के इस मानवीय रूप को स्पष्ट करते हुए विनयकुमार सरकार का अभिमत है कि लौकिक भावना का मानव सम्बन्धों के मध्यस्थ इतना भव्य सम्मिश्रण और इस के तुल्य उच्च कोटि का चित्रण भारतवर्ष के साहित्य में विद्यापित के अतिरिक्त और किसी अन्य ने हमारे समक्ष नहीं रक्या। इस प्रकार यह किव के प्रेम विषयक मानवीय स्तर का पोषक पक्ष है। यह भी सत्य है कि कवि के राधा-कृष्ण विषयक ही कुछ पद भिक्त के निकट है और उच्चकोटि के है, जिन्हें कई उत्कृष्ट वैष्णव भक्तों और जनसाधारण द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है । परंतु इनके स्वरूप का अन्तिम निर्णय विवादग्रस्त है।

राधा कृष्ण के प्रेम-प्रसंगों का चारु चित्र विद्यापित ने गेय शैली में उतारा है। इसके लिए प्रेम के विविध पक्षों और मनस्थितियों को उन्होंने अपनाया तथा समाज की समवेदना को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर एवं उसे परिष्कृत कर किव ने अपनी भावना की गहरी अभिव्यक्ति की है। गीतिकाव्य की समस्त तात्विक मान्यताओं की प्राप्ति किव की भावनागत अभिव्यक्ति में हो जाती हैं। आत्मिनष्ठता, ध्वन्यात्मकता, भावैक्य, संक्षिप्तता और प्रेम का शाश्वत मनोभाव जो गीति का प्राण है, विद्यापित के गीतों में प्राधान्य पा सका है। किव का हृदय इन प्रेम के शाश्वत प्रसंगों को समष्टि से बाहर निकालकर अपने व्यष्टि में बैठाता है और उसकी गहरी अनुभूति से प्रेरित हो उसकी सहज और लोकव्यापी अभिव्यक्ति करता है। चितन और दार्शनिक प्रतिपादन से रहित विद्यापित का काव्य अवश्यमेव 'मनोवेगों का शब्दों द्वारा संगीतात्मक प्रदर्शन' है।

१ लव इन हिंदू लिटरेचर, पृष्ठ २०-२१।

मानव-प्रेम के संयोग और वियोग के उभयपक्ष हृदयहारी हैं और इनके माध्यम से किव अपनी अभिव्यक्ति में संवेदना की सृष्टि करता है। इस संवेदना में जितनी सहजता, सरलता, सम्पूर्णता और उल्लासमयता होती है, उतना ही अधिक उसके साथ लोकमानस का लगाव रहता है। वस्तुतः इन्हीं गुणों के कारण आज भी विद्यापित के पद मिथिला, बंगाल और भोजपुर के लोकमानस से अहरह अभिव्यक्ति पाते है। कृष्ण और राधा की प्रणय-लीला आज भी उनके मन को झकझोरती ह और उसकी संवेदना में वे वैयक्तिकता की अनुभूति प्राप्त करते हैं—

"नन्द के नन्दन कदम्ब के तरु तरे धीरे धीरे मुरली वजाव। समय सँकेत निकेतन बसइल बेरि बोल पठाव सामरि तोरा लागे अनुखने विकल मुरारि॥"

किव विद्यापित का सौंदर्यबोध इतना प्रगाढ़ था कि उसकी रागात्मक अभिव्यक्ति में गेयता स्वतः समाविष्ट हो गई है। मनोभाव जब हृदय के मर्म को स्पर्श करते है तो किव का भावबोध नई दीप्ति से साकार हो उठता है। विद्यापित की सारी पदावली प्रेम के नैसर्गिक चित्रों से भरी हुई है। राधा के माध्यम से किव ने अति शोभनीय और भारतीय परम्परा के अनुकूल प्रेम की रूपरेखा हमारे समक्ष रक्खी है, उदाहरणार्थ—

सिख कि पूछिस अनुभव मोय से है पिरीत अनुराग बखानिए तिले तिले नृतन होय।।

इस प्रकार किव ने एक से एक सुन्दर पदों की सृष्टि की है। पुनरावृत्ति का लेश भी उनकी पदावली में प्रतीत नहीं होता और भावैक्य की घनीभूत अवस्था में किव ने विविध प्रकार के गीत गाए हैं।

विद्यापित के विरह-पदों की सुषमा निराली है। प्रेम के क्षेत्र में विरह का वर्णन हृदय-द्रावक है। किव ने संयोग और प्रणयलीला के सुन्दर चित्र तो चित्रित किए ही है, पर विरह की विषम और हृदयद्रावक परिस्थित की भी मर्मस्पर्शी अभिज्यंजना उसके पदों में हुई है। विरह-वर्णन के उपादान परम्परागत और किव-प्रसिद्धियों से संविलत हैं, फिर भी लोकगीति-परम्परा का किव का विरह-वर्णन बड़ा ही प्रभावशाली है। किव-परम्परा में रूढ़ काव्य-उपादानों के साथ भी किव ने लोक शैली से प्रेरणा ग्रहण कर विरह की कसकती अनुभूति से साक्षात्कार किया है——

चानन भेल विषम सर रे,
भूषन भेल भारी।
सपनहुहरिनहिआयलरे,
गोकुल गिरधारी।

एकसरि ठाढ़ि कदम तर रे, पथ हेरित मुरारी। हरि बिनु हृदय दगध भेल रे, झामर भेल सारी॥

इसी प्रकार 'सिख रे हमर दुख क निह ओर' में सामान्य लोकगीत शैली में विरहणी की विकल्ला चित्रित है। दु.ख के क्षणों में मनुष्य अपनी पीड़ा से विवश अपनी भावना का प्रक्षेप प्रकृति के उपादानों में करता है जो उसका जीवन सहचर है। इसी को दृष्टिगत कर सभी किवयों में विरह की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से पाई जाती है। ऐसी अयस्था में 'मत्त दादुर डाक डाहुक फाटि जायत छितया' जैसे कई पदों में प्रकृति मानवीय मनोभावों से सम्बन्ध स्थापित करती हुई चित्रित की गई है। प्रकृति का यह मानवीय सम्बन्ध विरह को उद्दीप्त करता है। वर्णन में उसकी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को अवस्थानुसार अपनाया जाता है।

कवि विद्यापित की गेय पदावली का एक दूसरा रूप है जो भिक्त की ओर अभिमुखः है। सामन्ती समाज से अनुप्राणित किव का जीवन प्रेम की कसक का अनुभव करते हुए बुढ़ापे के सगय भिक्त की ओर अवश्य आकृष्ट हुआ होगा। जीवन के पर्यवसान काल में उसमें अपने यीवन की आकांक्षाओं और विलासों के प्रति अवश्य स्वाभाविक उपेक्षा-भावना जागी होगी। 'निधुवने रमनी रस रंग मातल तोहि भजब कोन बेला' जैसे पदों में किव की इसी मनस्थिति की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसे पदों में हम देखते हैं कि किव का हृदय सचमुच भिक्त और शान्ति की ओर अभिमुख हुआ है और परिताप से आकान्त हो उसमें आत्मसमर्पण की भावना फूट पड़ी है। इसी प्रकार के एक पद की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है—

माधव हम परिनाम निरासा।
तुहु जगतारन दीन दयामय
अतए तोर विशोयासा।।

विद्यापित मैथिली के सर्वाधिक लोकप्रिय किव हैं। प्रारंभ में उन्हें आलोचकों ने बंगला का किव घोषित किया था। इसका मुख्य कारण था विद्यापित की पदावली में बंगला शब्दों का पाया जाना। अनुसंधान के साथ साथ जितने पद विद्यापित के मिले उनसे मिथिला प्रदेश की भाषा ही उनकी अपनी भाषा सिद्ध हुई। 'देसिल बयना' तो उनके अन्तःसाक्ष्य पर ही उनके काव्य की भाषा है। यह बात भी है कि उनके द्वारा रिचत कहे जाने वाले पदों में कहीं कहीं बँगला और उड़िया के मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाई जाती हैं। सम्भव है, यह स्थिति भी उनके पदों की लोक-प्रियता के कारण हुई हो। संस्कृत के तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग विद्यापित की पदावली में मिलता है। इस विषय में सतीशचन्द्र राय का अनुभवसिद्ध अभिमत है कि "विद्यापित की पदावली की भाषा उनके द्वारा बनाई नहीं गई थी, वह मिथिला की तत्कालीन प्रचलित भाषा है, उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों से अधिक तद्भव मैथिली शब्द और मिथिला के रीति-सिद्ध प्रयोग बहुत देखे जाते हैं।"

१. देखिए विद्यापित, पृष्ठ ८७, खगेन्द्रनाथ मित्र, विमानबिहारी मजूमदार ।

विद्यापित ने मैथिली साहित्य में अपनी काव्य-प्रतिभा से एक गीति-परम्परा का निर्माण किया। हिन्दी के प्रसिद्ध गायक किव सूरदास पर विद्यापित की काव्यधारा का प्रभाव बताया जाता है। बंगाल के प्रसिद्ध किव माइकेल मधुसूदनदत्त और रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी विद्यापित के काव्य से प्रेरणा ग्रहण की हैं। जहाँ तक लोक-चेतना में किव की व्याप्ति का प्रश्न है, भोजपुरी-मगही क्षेत्र में जनसाधारण में भी उनके पद गाए जाते है। मिथिला के तो वे प्राण ही है। बंगाल और उड़ीसा के जन-मानस में भी उनका कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

मैथिली साहित्य के मध्ययुग के पूर्वार्द्ध में विद्यापित के समकालीन अने क कवियों ने उनकी गीति-परम्परा में रचना की। यों तो इस काल में श्रेष्ठ नाटक रचनाएँ भी हुई हैं, किन्तु उनका उल्लेख बाद में किया जायगा। डा० जयकांत मिश्र ने इस मध्ययुग के पूर्वार्द्ध को अध्ययन की सुविधा के लिए दो कालों में विभक्त किया है। उन्होंने विद्यापित के समकालीन किषयों की अविध . १४०० ई० से १५२७ ई० (सं० १४५७ से १५८४ वि०) तक मानी है और इसके उपरान्त १५२७ से १७०० ई० (सं० १५८४ से १७५७ वि०) तक के काल को विद्यापित के उत्तराधिकारी कवियों का समय माना है। विद्यापित की पुत्रवधू चंद्रकला महाराज महेश ठाकूर की समकालीन थीं। उनकी भी कुछ स्फुट रचनाएँ मिलती है। लोचन किव ने उन्हें सादर 'इति विद्यापित पुत्र-वध्वाः' कह कर उल्लिखित किया है । मैथिली की इस कवियत्री ने अपनी कविता में संस्कृत-प्रियता का परिचय दिया है। विद्यापित के समकालीन दूसरे प्रसिद्ध कवि **अंमृतकर है। ये कायस्थ** परिवार के थे। इनके पदों के अंतःसाक्ष्य से सूचित होता है कि वे विद्यापित के समकालीन थे। स्वतः किव विद्यापित ने इनके गुणों की चर्चा अपने एक पद में की है। इस किव की रचनाओं .से दरबारी मनोवृत्ति की अधिक तुष्टि हुई। इनके प्रेम विषयक गीत सुन्दर हैं और सम्भवतः इनकी रचना विद्यापित की पदावली के अनुकरण में हुई है। विद्यापित की पुत्र-वध् चंद्रकला के अतिरिक्त सम्भवतः उनके पुत्र हरपित की भी रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। इनके द्वारा रचित 'शास्त्रव्यवहार प्रदीपिका' नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी चर्चा मिलती है। इसी समय के एक प्रसिद्ध कवि चतुर चतुर्भुज हैं, जिन्होंने नैषध की अनुकृति पर 'हरिचरित' काव्य लिखा है। विद्यापित के समकालीन भानुकवि, गर्जीसह, भिखारी मिश्र, मधुसूदन, जीवनाथ आदि बीसों किवयों की स्फूट रचनाएँ उपलब्ध होती है। इन सभी किवयों ने ओइनी वंश के अधिपितयों के राजाश्रय से लाभ उठाया और अपने विद्या-विनोद से काव्य साहित्य को सम्पन्न किया। इस काल में राजा शिवसिंह के उपरान्त मैथिल गीति-साहित्य को सर्वाधिक प्रश्नय कवि और काव्य प्रेमी राजा कंसनारायणसिंह से मिला। इनके नाम से प्रचलित एक पदसंग्रह भी मिला है। १ ंइनका नाम मैथिली गीति-साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है । इनके राजाश्रय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मैथिल कवि गोविन्ददास, काशीनाथ, रामनाथ, श्रीघर आदि को प्रश्रय मिला, जिनमें सर्वाधिक लोकप्रिय गोविन्ददास थे।

विद्यापित ने मैथिली गीतिकाव्य की जो परम्परा चलाई उसमें अनेक श्रेष्ठ कियों ने योगदान किया। लोचा किव ने अपने काव्य 'राजतरंगिणी' में मिथिला के ३८ गीतिकार

१. मैथिली साहित्य का इतिहास (अंग्रेजी संस्करण) भाग १, डॉ० जयकांत मिश्र, पृष्ठ २२०।

किवयों की सुन्दर और श्रेष्ठ रचनाओं का संकलन किया है। प्रारम्भ में विद्यापित के समान इन्हें भी बँगला का किव समझा जाता था। लेकिन बाद में डा॰ समुद्र झा के अध्यवसाय से उनकी मैथिली रचनाओं पर प्रकाश पड़ा और वे मिथिला के प्रसिद्ध किव सिद्ध हुए। लोचन ने स्वतः अपने को विद्यापित की परम्परा में स्वीकार किया है और इन्होंने भी राधा-कृष्ण की प्रेमकेलि के वर्णन से अपने काव्य को मण्डित किया है। शिक्त के उपासक किव लोचन ने अपनी इष्टदेवी की उपासना में भिक्त विह्वल गीत गाए है। प्रेम के विविध हाव-भाव, विलास तथा अभिसार का सुन्दर चित्रण इस किव ने भी किया है। अभिसारिका का सुन्दर चित्रण इनकी शब्द-योजना और काव्यपटुता का परिचायक है—

आनन्दकन्दा पुनिमेक चन्दा, सुमुखि बदन तहं मन्दा। अघरे मधुरी सामिर सुन्दरी, विहुसि चितए सित कुसुम सिरी। पय मेलती घनी दामिनी, सन ब्रजराज जनी। चिकुर चामरा मुदिर सामरा, निलन नयन सुखकारा। काम रमनी जहिनीव तहिनी, दसन चमक जन हीरक।

इस काल के दूसरे प्रसिद्ध गीतिकार गोविन्दवास हैं जो विद्यापित के बाद के सर्वोत्तम किवाों में से एक हैं। इनकी पदावली का सम्पादन डा० असरनाथ झा ने किया है। कुछ आलोचक इनके काव्य-सौंदर्य पर इतने आकृष्ट हैं कि वे इनकी तुलना विद्यापित के साथ गौरव से करते हैं। इनकी पदावली बड़ी मधुर और अर्थ-गौरव से परिपूर्ण है। प्रारम्भ में गोविन्ददास को भी बँगला का किव समझा जाता था, लेकिन इस भ्रांत घारणा का निराकरण भी नगेन्द्रनाथ गुप्त ने किया और उन्हें मैथिली का किव प्रमाणित किया। गोविन्ददास विद्यापित की गीति-परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने राधा-कृष्ण की प्रेमलीला को अपनी सरस पदावली में विणत किया है और उसकी समलंकृति के लिए काव्य के परम्परागत उपादानों को अपनाया है। राधा के अभिसार वर्णन में किव ने लिलत शब्दों के माध्यम से एक अद्भुत चित्रमयता की सृष्टि की है, जिसके लिए उनका काव्य ख्यात है—

कंटक गाड़ि कुसुम सम पदतल मंजिल चोर्रीह झांपि। गागरि बारि बारि कर पिच्छल चलतह अंगुलि चाँपि॥ माधव तुम अभिसारक लागि॥

गोविन्ददास रसिसद्ध किव थे। वे विद्यापित की रसमयता से अनुप्राणित हो अपनी काव्य-रचना को अधिक सरसता और अर्थमयता प्रदान कर सके हैं। विद्यापित के उत्तराधिकारी अन्य कई छोटे किवयों का नाम मैथिली साहित्य में मिलता है, जिनमें महाराज महेशठाकुर का नाम अविस्मरणीय है। नरपित मिथिला के एक नवीन राजवंश के संस्थापक थे। वे दर्शन के प्रगाढ़ अध्येता और सुकवि भी थे। जीवन के अवसान-काल की इनकी रचनाएँ भिक्तपूर्ण उद्गारों से परिपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त मध्ययुग में इसी समय में नैपाल के राजवंश से सम्बद्ध किवयों की भी एक तालिका मिलती है जिन्होंने मैथिली साहित्य को अपनी रचनाओं से समद किया।

मैथिली साहित्य के मध्यकाल के उत्तराई में भी गीतिकार कियों की पुरानी परम्परा विकसित होती हुई दिखाई देती है। लोचन और गोविन्ददास की गीति-परम्परा इस काल में अग्र-सर हुई। इस काल में सन १७४४—१८३८ ई० (सं० १८०१-१८९५ वि०) के मध्य के मिथिलानृपतियों में कमशः महाराज नरेन्द्रसिंह, माधवसिंह, छत्रसिंह, रुद्रसिंह के शासन-काल में मैथिली गीति-परम्परा को प्रोत्साहन मिला और कई गीतिकारों ने अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया। आस-पास के मुसलमान नवाबों की हुकूमत से इस साहित्य की गतिशीलता में कुछ अवरोध भी आया था। इस काल में मैथिली साहित्य के लोक-साहित्य की विधाओं ने भी शिष्ट साहित्य को महत्वपूर्ण प्रेरणा दी। तत्कालीन किवशेखर भंजन, रमापित उपाध्याय, माध्य, श्रीपति, महिनाथ, चक्रपणि, रत्नपणि आदि अन्य अनेक कियों ने सोहर, बटगमनी, गोलारी ओर नचारी की लोक शैली में बहुत से सुन्दर गीतों की रचना की। इन गीतों की परम्परा विद्यापित की पदावली से आद्योगन्त प्रभावित रही। १८वीं शताब्दी के मध्य में इन गीतिकारों की एक शाखा भिक्त और दर्शनिकता की ओर अधिक झुक गई है। इस प्रकार की रचनाओं में साहेब रामदास, लक्ष्मीनाथ गोसाई, हरिकिकरदास की रचनाएँ भिक्त और दर्शन से अधिक अनुप्राणित है।

मध्यकाल में इस गीतिकाच्य के अतिरिक्त कुछ प्रवन्य काट्यों की भी रचना हुई। मैथिली प्रबन्धकाव्य का सर्वप्रथम प्रणयन **मतबोध झा** से शुरू हुआ जिनका समय १८वीं शताब्दी के मध्य में पड़ता है। इनके समकालीन कई किवयों ने खण्डकाव्य जैसी लम्बी किवताओं का सर्जन किया है जिनके आलोचनात्मक और गवेषणात्मक विवेचन की अपेक्षा है। यह सम्भव है कि इन कवियों की रचनाओं और कुछ कवियों की संस्कृत से अनुवादित रचनाओं ने मनबोध को प्रबन्ध काव्य की रचना की प्रेरणा दी हो। इनके प्रबन्ध काव्य का नाम 'कृष्णजन्म' है, जिसे मैथिली का आदिकाव्य कहा जाता है। कृष्ण-चरित्र का सुन्दर और विस्तृत चित्रण इस काव्य में हुआ है। प्रबन्ध काय्य के अतिरिक्त मनबोध झा की तिरहती और सोहर गीत बहुत लोकप्रिय है। मनबोध झा ने मैथिली प्रबन्ध काव्य की जो परम्परा चलाई उसका अधिक विकास उनके समय में न होकर आगे चलकर मैथिली साहित्य के आधुनिक काल में हुआ और चन्दा झा ने इस परम्परा को अधिक बलशाली बनाया। मनबोध झा के आसपास के कवियों ने स्फुट रचनाओं पर ही वल दिया। कुछ कवियों ने संस्कृत के काव्यों का मैथिली में अनुवाद किया। रितपित भगत ने 'गीतगोविन्द' का मैथिली में अनुवाद किया। इसमें कवि का उद्देश्य अनुवाद के साथ मौलिकता प्रदर्शन भी है। इसीसे इस कवि ने कई स्थानों पर कुछ नई स्थापनाएँ भी की हैं। मन-बोध झा ने भी अपनी काव्य-रचना में 'हरिवंश' और 'भागवत' का आधार ग्रहण किया है। लम्बी और प्रबन्धतुल्य रचनाओं में चक्रपाणि की 'हिक्मणीहरण' और 'पारिजातहरण' तथा शिवदत्त की 'सीतारामिववाह' आदि रचनाएँ इस काल में उपलब्ध होती है। इनके अतिरिक्त अलंकार, छंद और प्रशस्ति विषयक लम्बे और प्रबन्धात्मक काव्यों की रचना भी इस काल में हुई।

मध्यकाल में मैथिली साहित्य की सर्वाधिक समृद्ध विधा नाटक साहित्य की है। मध्यकालीन मैथिली नाटक साहित्य प्रचुर प्रामाणिक सामग्री से समाविष्ट है। मध्यकाल में इन नाटकों का प्रणयन नैपाल, मिथिला और आसाम प्रदेश में हुआ। इस प्रकार इन प्रदेशों में रचित नाटकों की एक लम्बी परम्परा और सरणि उपलब्ध होती है। इस काल में ही मिथिला का शासक वर्ग जब मसलमानी आक्रमण से आक्रांत होने लगा, तो मिथिला राजवंश के एक राजन्य हरिसिंह देव नैपाल में जाकर बस गए थे। बाद में चलकर इस वंश के नृपतियों ने ही मिथिला के अपने पूर्व पुरुषों के वंश से रक्त-संबंध स्थापित किया। मैथिली के अनेक विद्वान समय समय पर अपना संबंध इस राजवंश से स्थापित करते रहे और उन्हीं के साहचर्य से यहाँ मैथिली के नाटकों का प्रणयन प्रारंभ हुआ। मसलमानी राज्य में संघर्ष और उथल-पुयल के कारण अभिनय का अवसर कम मिला और उनकी हकमती और धार्मिक व्यवस्था **ने** भी रंगमंच और नाट्य साहित्य के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। इस तरह मिथिला में एक लम्बी अविध तक नाट्य-रचनाओं का अभाव पाया जाता है। संस्कृत नाटकों में देशी भाषा का प्रयोग विद्यापित के समय से ही होने लगा था। लेकिन इस परम्परा का भी मिथिला में बहुत काल तक कोई परिपोषण नहीं हुआ। नैपाल के नुपतियों ने अपने राजवंश में मैथिली नाट्य साहित्य को प्रोत्साहित करना प्रारम्भ किया। संस्कृत के प्रकाण्ड अध्येता दरवारी कवियों ने संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया और उसी परंपरा में देशी नाटकों की रचना की। डा॰ जयकान्त मिश्र के अनुसार १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर १८वीं शताब्दी के अर्द्ध चतुर्थ भाग तक मैथिली नाटकों का नैपाल में ही सर्वाधिक अभ्युदय हुआ। इस अवधि में नाटक साहित्य में मैथिली की प्रतिष्ठा हुई और संस्कृत के प्रयोग को कम करने की ओर सदा ध्यान रखागया। नाटकों की शिल्पगत रूपरेखा संस्कृत नाट्य-परंपरा का परिवहन करती हुई प्रतीत होती है। स्वतंत्र नाट्य-परम्परा की दृष्टि से अभी कोई सुस्थिर परंपरा निर्मित नहीं हो पाई थी। गद्य का प्रोज्ज्वल और निखरा हुआ रूप भी इन नाटकों में नहीं मिलता। नाटकीय संघर्षों और चरित्रों की वैज्ञानिक प्रतिष्ठापना में इन नाटकों में आधुनिकता का अभाव है और गीतों का बाहुल्य है। इन नाटकों के कथानक प्रायः पौराणिक आख्यानों अथवा प्राचीन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक वृत्तों पर आधारित हैं। मध्यकाल में प्रचलित कथाओं को भी उपजीव्य विषय बनाया गया है।

मैथिकी नाटकों से संबंधित प्रभूत सामग्री नैपाल दरबार की लाइब्रेरी में उपलब्ध हुई है। इन उपलब्ध नाटकों का एक सुन्दर प्रकाशन 'नैपाले बाँगला नाटक' शीर्षक से बंगीय साहित्य परिषद से हुआ है। नैपाल के राजघराने कालांतर में भटगांव से कई शाखाओं में फूट पड़े। लगभग अन्य सभी राजवंशों के अधिपितयों और शासकों ने नाटकों की रचना को प्रोत्साहित किया। फलतः भटगाँव, काठमाण्डू, ललितपुर और बिनकपुर केन्द्रों से अनेक सुंदर नाट्य-रचनाएँ प्रस्तुत की गई, जिनमें 'विद्यापितिविलाप', 'हरगौरीविवाह', 'पारिजातहरन', 'नवलचिर्त', 'महानुलादान', 'अभिनव प्रबन्धचन्द्रोदय', 'हरिश्चन्द्रनृत्यम', 'लिलत कुबलयाश्च', 'उषाहरन', 'कृष्णचिरत' और 'पाण्डविवजय' उत्कृष्ट हैं। नाटकों की रचना की इस गितिविधि को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नैपाल के नृपितयों ने मैथिली नाटकों की रचना में जो योग दिया वह अमूल्य है।

मिथिला प्रदेश के अंतर्गत विद्यापित के आसपास से ही नाटक-रचना प्रारंभ हो गई थी। यहाँ के नाट्य साहित्य को प्रोत्साहन महाराज **शुभंकर ठाकुर** (१५३८-१६१९ ई० = सं० १५९५-१६७६ वि०) के पुर्व पुरुषों से मिलना प्रारंभ हो गया था। ये महाराज महेशठाकुर के पुत्र थे ओर अपनी विद्याभिरुचि से साहित्य-सेवा में भी सिकृय थे। मिथिला के कीर्तिनया नाटकों का प्रादु-

भीव इसी खाण्डवाल कुल के अधिपतियों के प्रोत्साहन से हुआ। ये मल मिथिला प्रदेश के नाटय साहित्य के प्रेरणा स्रोत थे। मिथिला के कीर्तनिया नाटकों में एक ओर संस्कृत परंपरा का पोषण मिलता है और दूसरी ओर लोक के प्रति आकर्षण। देशज शैली के गीतों की प्राप्ति इन नाटकों में वहलता से होती है। मैथिली नाटककारों में उमापति उपाध्याय का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध नाट्य कृति 'पारिजातहरन' उपलब्ध है। इनको महाकवि की संज्ञा भी दी गई है। इनकी नाट्य-कृतियों में गीति शैली का सुन्दर रूप मिलता है। उमापित के काल-निर्घारण में मत-वैभिन्य है परन्तु उनके रचना-सौष्ठव और गीति-सौंदर्य को देख कर यह अनमान किया जाता है कि उनका काल विद्यापित के वाद ही रहा होगा। यों तो इस काल में बीसियों कवियों की रच-नाएँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से **रामदास झा** की नाट्य-रचना 'आनन्दविजय', **रमापति** उपाध्याय की 'रुक्मिणीपरिणय', लाल झा की 'गौरीपरिणय'. नन्दीपति की 'कृष्णकेलिमाला'. देवानन्द की 'उषाहरण' तथा कर्णकायस्थ की 'रुक्मांगद' सुन्दर नाटक रचनाएँ है। इन सभी गाटककारों ने कथानक के लिए प्रसिद्ध पौराणिक उपाख्यानों का आश्रय लिया है। गीत सभी ने ियापित से अनुप्राणित हो लोक शैली में ही लिखे हैं। इन नाटककारों के गद्य में संस्कृतनिष्ठता है। इस परंपरा में छोटी बड़ी कई नाटय-कृतियाँ उपलब्ध है। मिथिला के साहित्य में इसका परिष्कार भी हुआ है और आगे चलकर इसमें हर्षनाथ झा जैसे सुप्रसिद्ध और सिद्धहस्त नाटक लेखक हए हैं।

मैथिली नाटकों की एक रचना-परंपरा आसाम प्रदेश में भी मिलती है। आसाम प्रदेश में पाए जाने वाले मैथिली नाटकों को 'अंकियानट' कहा जाता है। आसाम के वैष्णव भक्तों ने जनसाधारण में अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए इन नाट्य-रचनाओं को सर्वाधिक संशक्त बनाया है। आसाम के वैष्णव भक्तों ने १६वीं शताब्दी से ही नाटक-रचना प्रारम्भ कर दी थी। अपनी नाट्य-कृतियों में उन्होंने मैथिली को ही क्यों प्रश्रय दिया, इसके कई कारण बताए जाते हैं। तीर्थवासियों के मध्यस्य अपनी विचारधारा के प्रचारार्थ उन्होंने विद्यापित की भाषा को अपनाना ही सुकर समझा, यह एक वर्ग के विद्वानों का मत है। इन वैष्णव भक्तों ने रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत पूराण की कथाओं को अपनाकर, उनको अभिनय का रूप देकर जनता का रंजन किया। आसाम के मैथिली नाटककारों में शंकरदेव की नाट्य-रचना 'कालियदमन', 'रामविजय' एवं 'रुक्मिणीहरण', **माधवदेव** की 'अर्जनभंजन', 'भोजनव्यवहार' और गोपालदेव की 'जन्मयात्रा' उत्कृष्ट और प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य छोटे बड़े नाटक यहाँ उप-लब्ध हए है। 'आसाम में उपलब्ध इन सभी नाटकों का नाम 'अंकियानट' है। श्री बरुआ ने 'अंकिया' की उत्पत्ति 'अंगिका अभिनय' से मानी है। यहाँ के नाटककारों में नाटकीयता कम और काव्यत्व अधिक मिलता है। प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों की पृष्ठभूमि में तत्कालीन रीति-रिवाजों और व्यवहारों का भी यिंकिचित उल्लेख किया गया है। ये सभी नाटक धार्मिक उद्देश्य छेकर लिखे गए हैं और इनमें प्रभावोत्पादन की शक्तिशाली क्षमता है।

मध्यकालीन मैथिली गद्यः साहित्य का स्वरूप कई स्रोतों में विभक्त है। मैथिली में गद्य

१. मैथिली साहित्य का इतिहास, भाग १, डॉ० जयकान्त मिश्र, पृष्ठ ३६३-६५ ।

का एक स्वरूप नाट्य-कृतियों में देखने को मिलता है और उसका दूसरा रूप दरबारी कागजात तथा शासकीय लेखा जोवा और पत्रों में मिलता है। राजदरवारों से सम्बद्ध कागजात में मैथिली के व्यावहारिक गद्य का रूप मिलता है। इस गद्य की व्यावहारिक शैली की प्राप्ति 'गौरीवचा वाटिका', 'बहीखाथा', 'अजात पत्र', 'एकरार पत्र', 'जनौधि', 'निस्तार पत्र' शीर्षक मिथिला के मध्ययुग के कागजात में मिलता है। कुल मिला कर इन कागजात में मैथिल के व्यावहारिक गद्य की उपलब्धि होती है। इसमें साहित्यिक दृष्टि से परिमार्जित गद्य शैली का अभाव है। यह सम्भव है कि भविष्य में इस गद्य-परंपरा ने उसके प्राद्भीव और विकास में सहायता पहुंचाई हो। गद्य की ऐतिहासिक श्रृंखला स्थापित करने में इस गद्य का महत्वपूर्ण स्थान है, यद्यपि इसमें साहि-त्यिक गद्य के प्रोज्ज्वल रूप की प्राप्ति नहीं होती। इस गद्य का दूसरा स्वरूप मैथिली की नाटक-रचनाओं में मिलता है। मिथिला प्रदेश के कीर्त निया नाटकों की अपेक्षा आसाम प्रदेश के आँकिया नाटक गद्य की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। मिथिला के नाटकों के गद्य में संस्कृत के गद्य के प्रति मीह है। नैपाल के नाटकों में थोड़ा बहुत प्रश्रय मैथिली गद्य को मिला है लैकिन आसाम के मैथिली नाटक अधिकांश गद्य में ही हैं। कहीं कहीं भावात्मक स्थलों पर वैष्णवों की अभिव्यक्ति ने सुष्ठु और आलंकारिक रूप ले लिया है। इस प्रकार 'वर्णरत्नाकर' से प्रारम्भ होने वाली गद्य-परंपरा की मध्यकाल तक कोई प्रोढ़ साहित्यिक रूपरेखा नहीं मिलती। सच बात तो यह है कि अन्य प्रादेशिक आर्यभाषाओं की भाँति मैथिली गद्य का उत्थान भी आधुनिक काल में ही हुआ जब हम विश्व-साहित्य के गद्य के साहच्चर्य में अंग्रेजी के माध्यम से आए। इसी कारण गद्य-साहित्य की अन्य विधाओं का मध्यकालीन मैथिली साहित्य में अभाव है।

मैथिली साहित्य के मध्यकाल तक की साहित्यिक गित विधि की उपर्युक्त संक्षिप्त रूप-रेखा है। इसमें कई किवयों का नामोल्लेख और लेखकों की रचनाओं का आकलन विस्तार भय से निबन्ध के कलेवर को ध्यान में रखते हुए नहीं हो पाया। मिथिला प्रदेश के विद्वानों की यह विशेषता बड़ी ही अनूठी रही कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को साहित्यिक माध्यम बनाया। इस दृष्टि से उसकी पड़ोसी भाषाओं—मगहीं और भोजपुरी— में इसका अभाव है। भोजपुरी भाषा-भाषी अपनी बोली को गौरव प्रदान करते हैं, किन्तु संस्कृत के व्यापक प्रभाव और राज्या-श्रय के अभाव में वहाँ पहले से ही इस भाषा में साहित्यिक रचना का अभाव है। मैथिली का अपना अब तक का लगमग ७०० वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास है। इस काल में कितपय उत्कृष्ट किव और नाटककार हुए हैं। विद्व-विश्रुत अभिनव जयदेव विद्यापित मैथिली साहित्य के प्राण हैं जिन्होंने बँगला, क्रजभाषा जैसे धनी साहित्य के निर्माताओं को प्रेरणा दी है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक उत्कृष्ट किव और लेखक हैं जिनकी तुलना शिष्ट साहित्य के किसी भी देश के लेखक के साथ की जा सकती है। इसके बावजूद इसका एक समृद्धभाग लोक साहित्य का है जिसकी चेतना से मिथिला के जन-जीवन में प्राण स्पंदन होता है। लोककिवयों द्वारा रचित लोरिक, सहलेस, बिहुला, सोंटी प्रबंधकाव्य की समता में रक्खे जाने वाले लोककिवयों द्वारा रचित लोरिक, सहलेस, बिहुला, सोंटी प्रबंधकाव्य की समता में रक्खे जाने वाले लोककिवयों द्वारा रचित लोरिक, सहलेस, बिहुला, सोंटी प्रबंधकाव्य की समता में रक्खे जाने वाले लोककिवयों द्वारा रचित लोरिक, सहलेस, बिहुला, सोंटी प्रबंधकाव्य की समता में रक्खे जाने वाले लोककिवयों द्वारा रचित लोरिक, सहलेस, बिहुला, सोंटी प्रबंधकाव्य की समता में रक्खे जाने वाले लोककिवयों द्वारा रचित लोरिक, सहलेस, बिहुला, सोंटी प्रवंधकाव्य की समता में रक्खे जाने वाले लोककिवयों द्वारा रचित लोरिक सहलेस है और वह आज भी

१. वही, पुर २८०-२%०।

एक बहुत बड़े भूमिभाग का लोक-काव्य है। विविध संस्कारों पर गाए जाने वाले गीतों और लोक-गाथात्मक काव्यों में मैंथिली प्रदेश के जीवन की सांस्कृतिक और सामाजिक अभिव्यंजना हुई है। अन्ततः मिथिला का सारा लोक-साहित्य यथार्थ और आदर्श के परिवेश में एक संवेदनात्मक भाव-धारा का वहन करता है जिसमें साहित्यिक सौंदर्य है, भावमयता है और प्रभावोत्पादन की क्षमता है। लोक में प्रचलित नवारी, झूमर, सोहर, चाचर, चैतावार, बारहमासा, समदाउनि, श्याम-चकेवा से मिथिला के शिष्ट साहित्य ने समय समय पर प्रेरणा ली है और उसमें रसमयता का जीवन्त आभास हुआ है। मिथिला के साहित्यिक गौरव के लिए उसका यह सम्भार अक्षय निधि है। इस प्रकार मिथिला की सुरम्य धरती पर सर्वदा से कला और साहित्य को प्रश्रय मिलता रहा, जिसकी चरितार्थता एक किव के इस गीत से होती है—

किव क कथन अिछ किलत कलामय,
छिथि कमनीय वसंत।
सुबद सरस ऋनुराज विराजिथ,
साजिथि देश दिगन्त।
माधव मथुप मुदित मथु लोचन,
छिथि मोहन बलवन्त।
बेद पुराण समेत गवै छिथि,
हुमि गुन गान अनन्त॥

इस प्रकार मध्यकाल के मैथिल साहित्य से प्रेरणा लेकर ओर सामयिक प्रभावों के फल-स्वरूप मिथिला प्रदेश के अधिक किव और लेखक अपनी मातृभाषा के मण्डन में लगे है जो उसके साहित्यिक गौरवशाली भविष्य का प्रतीक है।

## प्रकाशित मैथिली साहित्य तथा मुख्य सहायक प्रन्थों की सूची

- १. ऐशियाटिक रिसर्चेज, कोलबुक।
- २. कीर्तिलता, सं० डा० बाब्राम सक्सेना, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद।
- ३. गोविन्द गीतावली, सं० मथुराप्रसाद दीक्षित, पुस्तक भण्डार, लहेरिया सराय, पटना।
- ४. महाकिव विद्यापित, सं० शिवनन्दन ठाकुर, पुस्तक भण्डार, लहेरिया सराय, पटना।
- ५. मैथिली किस्टोमैथी (अंग्रेजी), जार्ज ए० ग्रियर्सन।
- ६. मैथिली गद्य मंजुषा, मित्र मण्डल, लहेरिया सराय, पटना।
- ७. मैथिली साहित्य का इतिहास भाग १-२, डा० जयकान्त मिश्र।
- ८. वर्णरत्नाकर, ज्योतीश्वर ठाकुरकृत, सं० सुनीतिकुमार चाटुर्जा तथा बबुआ मिश्र।
- ९. विद्यापित, खगेन्द्रनाथ मित्र तथा विमानबिहारी मजूमदार।
- १०. विद्यापित ठाकूर, डा० उमेश मिश्र, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद।
- ११. विद्यापित गीत संग्रह, डा० सुभद्र झा, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस।
- १२. विद्यापित पदावली, सं० रामवृक्ष बेनीपुरी, पुस्तक भण्डार, लहेरिया सराय, पटना।

१. देखिए 'मैथिल बन्धु' होलिकांक, मार्च, १९३९।

# १५. हिन्दवी साहित्य

#### भाषा और उसके विभिन्न नाम

सत्रहवीं शती ई० के अंत तक हिन्दी हिन्दवी, हिन्दुई और हिन्दुस्तानी शब्द समानार्थक थे। इनके द्वारा सामान्य रूप से मध्यदेशी अर्थात मध्यकालीन मध्यदेश की भाषा का और विशिष्ट रूप से दित्ली-मेरठ-विजनौर की खड़ीबोली के साहित्यिक और अन्तःप्रान्तीय रूप का बोध होता था। १८वी शती ई० के अंतिम चरण में हिन्दुस्तानी शब्द विशिष्ट रूप से आधुनिक उर्दू का और १८२३ ई० (१८८० वि०) के लगभग हिन्दी शब्द आधुनिक हिन्दी का बोध कराने लगा। अतएव मध्यकालीन साहित्यक खड़ीशोली के लिए हिन्दवी शब्द ही सब प्रकार से उपयुक्त है।

क्रज, अववी, राजस्थानी आदि समसामियक वहनों के जन्मकाल के साथ-साथ खड़ीबोली का भी उद्भव आधुनिक उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग के दिल्ली-मेरठ-विजनौर क्षेत्र में हुआ था। इसमें साहित्य-सर्जना का आरंभ भी उपर्युक्त भाषाओं के साथ-साथ या उनके कुछ पूर्व ही नाथ योगियों और मुमलमान फकीरों द्वारा हो चला था; किन्तु कुछ विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के कारण हिन्दवी (खड़ीबोली) की एक धारा विन्ध्याटवी को पार कर तुंगभद्रा और कृष्णा निदयों के अन्तर प्रदेश में प्रवाहित हुई। इस प्रदेश को मध्यकाल में मुसलमानों ने दिक्खन नाम से अभिहित किया है। अतएव भारतीय भाषा तथा साहित्य के सन्दर्भ में दिक्खनी उत्तर भारत की मध्यकालीन हिन्दवी (खड़ीबोली) का वह दिक्खनी रूप है जिसका प्रयोग साहित्य में दिक्खन के बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर, और गावाद आदि मुसलमानी राज्यों में सूफी फकीरों, किवयों और लेखकों ने १५वीं शती ई० से १८वीं शती के प्रथम चरण तक किया था तथा जिसका प्रयोग आज भी आंशिक रूप से उपर्युक्त क्षेत्र (गुजरात, बंबई, बरार, हैदराबाद) के वे मुल्की है। इस प्रकार दिक्खनी साहित्य में हिंदवी या खड़ीबोली साहित्य का शरिभक रूप सुर-क्षित है। इस कारण दिक्खनी साहित्य को हम असंदिग्ध रूप में शुद्ध हिन्दी साहित्य का ही अंग समझ सकते हैं। "

हिन्दी, दक्लिनी, हिन्दुस्तानी, खड़ीबोली नामों के इतिहास के लिए दे ० हिन्दी साहित्य कोडा, ज्ञानमंडल, वाराणसी।

२. मध्यकाल में ही उत्तर भारत से आकर दिक्खनी भारत में स्थायी निवास बना लेने वाले मुसल-मान मुक्की मुसलमान कहलाते हैं, जब कि उत्तरी भारत से हाल में आए हुए मुसलमान गैरमुक्की या नवागन्तुक कहलाते हैं। दिक्खनी अब केवल मुक्की लोगों के घरों की टूटी-फूटी भाषा रह गई है।

३. श्रीराम शर्माः दक्खिनी का पद्य और गद्य में सुनीतिकुमार चादुर्ज्या द्वारा लिखित अवतरणिका, पृष्ठ ६।

दिनखनी साहित्य के रचियता स्वयं अपनी भाषा को हिन्दी, हिन्दवी, दिनखनी, गूजरी, देहलवी, जबान हिन्दुस्तान आदि कई नामों से पुकारते हैं। आज इस भाषा को दिनखनी हिन्दी कहा जाय या दिनखनी उर्दू अयवा केवल हिन्दवी या दिनखनी, इस संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। ग्रियर्सन के अनुसार दिनखनी भाषा भ्रष्ट हिन्दुस्तानी (उर्दू) नहीं, बिल्क साहित्यिक हिन्दुस्तानी ही भ्रष्ट दिनखनी का रूप है। आधुनिक युग में हैदराबाद राज्य में दिनखनी साहित्य के प्रकाश में आने पर मुहीउद्दीन कादिरी, शेरानी, नासिष्ट्रीन हाशिमी तथा शम्शुल्ला साहब कादिरी आदि उर्दू विद्वान दिनखनी को कदीम उर्दू या दबनी उर्दू कहते हैं। रामबाबू सक्सेना श

- १. (क) यह सब बोलूं हिन्दी बोल । पुन र्तु एहीं सेती घोल।।
  - ( ख ) ऐब न राखें हिन्दी चोल । मानी तो चख दीखें खोल।।
  - (ग) हिन्दी बोलों किया बलान । जेकर परसाद था मूझ ग्यान ॥

--शाह बुरहानुद्दीन जानम

- (व) मैं इसको दर हिन्दी जबाँ इस वास्ते कहने लगा—इरकादनामा, १५८२ ई०।
   जो फारसी समझे नहीं समझे इसे खुक्त दिल होकर।।
   —जन्नी, मोजगह, १६९० ई०।
- २. (क) बाजा केता हिन्दवी में किस्सए मकतल शाहहुसे।
  - (ल) नज्म लिखी सब मौजू आन। यों मैं हिन्दवी कर आसान।
  - (ग) यक यक बोलय मोजू आन। तकरीद हिन्दवी सब बलान।
    ——शेख अशरफ, नौसर हार, १५०३ ई०।
- (क) दिखन में जो दिखनी मीठी बात का अदा में किया कोई इस घात का।

—–वजही, कुतुब मुशतरी, १६३८।

(ख) इसे हम कस के तह समझा को तूं बोल। दिखनी के बातां सारयां को खोल।

--इबन निशाती, फुलबन, १६४९ ई०।

- ४. (क) जे होए ग्यान बिचारी न देखे भाखा गुजरी।
  - (ख) यह सब गूजरी किया जबान ज्ञाह बुरहाबुद्दीन जानम, हजरत उल्बका।
- ५. कर यह आईना कियानमा --वही, इरशादनामा।
- ६. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिल्द ९, भाग १।
- ७. कादिरी : उर्दू शहपारे।
- इ. शेरानी: पंजाब में उर्दु।
- ९. हाशिमी: दकन में उर्दू।
- १०. कादिरी: कदीम उर्दू।
- ११. रामबाब सक्सेना : उर्दू साहित्य का इतिहास।

इसी मत का समर्थन करते हुए दकनी को हिन्दुस्तानी की एक शाखा समझ कर उसको उर्दू की एक भाषा समझने की बात कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा भी पहले इसे उर्द् का एक रूप मानते थे। ऐसा मान लेने में कुछ विशेष कारण भी है। एक तो यह समस्त साहित्य फारसी लिपि में है, दूसरे इसके समस्त लेखक मसलमान है, तीसरे दिक्खन के मुसलमानी राज्य में ही यह पोषित हुआ। अतएव इसे कदीम उर्द कह देना सहज संभाव्य है। किन्तु भाषावैज्ञानिक और साहित्यिक, दोनों दृष्टियों से निष्पक्ष विवेचन के पश्चात यही कहना पड़ता है कि यह भाषा न तो फारसीनिष्ठ उर्दू-ए-मुअल्ला ही है और न संस्कृतनिष्ठ आधुनिक हिन्दी । बाबुराम सक्सेना<sup>९</sup> दक्खिनी भाषा और साहित्य के विवे-चन के पश्चात इसे दिक्खनी हिन्दी कहना ही न्याय-संगत समझते है। यद्यपि हिन्दी नाम उर्द् नाम की अपेक्षा व्यापकता,प्राचीनता और दीर्घकालीन परंपरा से संयुक्त है; किन्तु जैसे ब्रज, अवर्घा आदि के बाद हिन्दी नाम का अध्याहार मान लिया जाता है, उसी प्रकार दक्खिनी के बाद भी हिन्दी नाम जोड़ना अपेक्षित नहीं है। सुनीतिकुमार चाटुज्यी, यदि इसे बिलकुल हिन्दुस्थानी नहीं, तो सही-दरा भाषा तो अवश्य ही मानते हैं। दिक्खनी को दक्षिणी कहना भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे भारत की दक्षिणी भाषाओं---मराठी, तेलुगु, कन्नड़ आदि---का भ्रम हो सकता है। इसी प्रकार आज गुजरी नाम भी नही दिया जा सकता,क्योंकि इससे गुजराती की ओर संकेत होता है। दिक्खनी के किसी भी कवि ने अपनी भाषा को उर्दू नहीं कहा। इसलिए दक्खिनी के लिए यह नाम देना अत्यंत अनुपयुक्त होगा। कुछ कवियों ने इसमें कुछ रेख्ते लिखे हैं। किन्तु उस समय रेख्ता शब्द का प्रयोग भाषा के लिए न हो कर एक विशिष्ट प्रकार की काव्य-शैली के लिए होता था। इन सब बातों पर विचार करके इसे दक्खनी या हिन्दवी नाम देना ही उचित है।

### हिंदवी साहित्य का उदय--नाथ साहित्य

टवीं शताब्दी से लगभग १००० ई० तक वर्तमान हिन्दी प्रदेश के पूर्व में ८४ सिद्धों ने अपने चर्या पदों में जन-समुदाय की भाषा का प्रयोग किया। इस भाषा को विद्वान प्राचीन बंगाली, प्राचीन मैंथिली और कुछ पुरानी हिंदी या प्राचीन कोसली कहते हैं। सिद्धों के पश्चात उत्तरी भारत की धर्मध्वजा नाथ-संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ के हाथ में आ जाती है। इस संप्रदाय के प्रचारक उस क्षेत्र के थे जहाँ हिन्दवी (खड़ी बोली) और पूर्वी पंजाब की बोलियाँ प्रचलित थी। नाथपंथी संत एक मिली-जुली भाषा का प्रयोग करते थे जिसके मुख्य तत्व हिन्दवी (खड़ी बोली) और पूर्वी पंजाबी के थे। इस प्रकार हिन्दवी में साहित्यिक रचना का प्रथम श्रेय गोरखनाथ की और हजारी प्रसाद दिया जाना चाहिए। स्वर्गीय बड़थ्वाल ने 'गोरखबानी' में गोरखनाथ की और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'नाथसिद्धों की बानियों' नामक पुस्तक में अन्य नाथों की बानियों का प्रकाशन किया है। इन बानियों की मूल भाषा हिन्दवी (खड़ी बोली) ही है; किन्तु अभाग्यवश इन बानियों की कोई भी प्रति १७वी शती ईसवी के पूर्व की नहीं मिली। अतएव इन बानियों के आधार पर निश्चत

१. घीरेन्द्र वर्माः हिन्दी भाषा का इतिहास।

२. बाबूराम सक्सेनाः दक्खिनी हिन्दी।

३. सुनीतिकुमार चादुर्ज्याः भारतीय आर्यभाषा और हिंदी, पृष्ठ १५६।

रूप से ११वीं—१२वीं शती की हिन्दवी (खड़ीबोली) के स्वरूप का सुनिश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है। िकन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है िक नाथ संतों द्वारा पारस्परिक विचार-विनिमय और वाद-विवाद के लिए हिन्दवी (खड़ीबोली) का ही प्रयोग िकया जाता रहा होगा। ज्यों-ज्यों नाथ सिद्धों के अखाड़े खड़ीबोली के समीपवर्ती क्षेत्रों में से भारत के अन्य भागों में फैलते गए हिन्दवी का प्रचार-क्षेत्र भी बढ़ता गया और साथ ही उसका रूप भी कुछ परिवर्तित होता गया, यद्यपि खड़ीबोली के तत्वों की मुख्यता बनी रही।

#### मुसलमानों का योगदान

१०वीं शती से ही उत्तरी भारत में मुसलमानों के आक्रमण लगातार होने लगे और १३वीं शती ई० के प्रथम चरण (१२०६ ई० = १२६३ वि०) में कृत्बहीन ऐबक ने सर्वप्रयम दिल्ली में मुसलमानी राज्य की नींव जमाई। इसके पूर्व आक्रमणकारी मुसलमानों का केन्द्र पंजाब था; किन्तु दिल्ली राजधानी बन जाने से पंजाब का महत्य कम हो गया। पंजाब में बसे हुए तुर्को और . ईरानी विजेताओं के साथ-साथ पंजाब की भाषा भी दिल्ली में प्रविष्ट हुई होगी। यह भाषा दिल्ली के उत्तर तथा उत्तर-पच्छिम जनपदों की बोली से अनेक बातों में मिलती-जलती थी,अतएव दिल्ली की प्रान्तर भाग की बोली को मूलाधार मानकर पूर्वी पंजाबी के मिश्रण से नृतन मेल-मिलाप, आदान-प्रदान के लिए उस भाषा का रूप और निखरा और व्यापक हुआ जिसे अपने धर्म-प्रचार के लिए उसी क्षेत्र के नाथ-सिद्धों ने सर्वप्रथम अपनाया था। विजेता तूर्कों का उच्च अधिकारी वर्ग घर में तो तुर्की या चगताई बोलता था; किन्तु उनके राजकाज तथा संस्कृति की भाषा कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण फारसी बन गई थी। इन तुर्की विजेताओं के साथ वे विदेशी सैनिक, सरदार और प्रजाजन भी आए थे, जो फारसी-भाषी थे। इनकी भाषा का भार-तीयकरण दूसरी पीढ़ी से आरंभ हो गया था-सामान्य-व्यवहार के लिए इन सब नवागन्तुक मुसलमानों के लिए एक भारतीय भाषा स्वीकार करना अनिवार्य हो गया था। इस देश की संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश ऐसी प्राचीन भाषाएँ इन विदेशियों के लिए क्लिब्ट तथा सामान्य व्यव-हार के लिए अनुपयोगी थीं। फारसी और तुर्की के अलावा साघारण जनता की बोलचाल की भाषा से ही उन्हें विशेष प्रयोजन था। मुसलभानी साहित्य और संस्कृति का प्रचार इसी बोलचाल की भाषा के माध्यम से हो सकता था। अतएव मुसलमानों ने अपने लिए दिल्ली-मेरठ के प्रानार भाग की हिन्दवी को अपनाया जिसे आज खड़ीबोली की संज्ञा दी जाती है।

जिस हिन्दवी को मुसलमानों ने भारतीयों के साथ सामान्य व्यवहार तथा अपने धर्म, साहित्य, संस्कृति के प्रचार का साधन बनाया, उसमें संभवतः उस समय भी प्रचुर कथा-साहित्य और गीतिकाव्य रहा होगा। किन्तु नाथों की संदिग्ध बानियों के अतिरिक्त कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि प्रायः समझा जाता है कि उत्तर भारत की इस बोलचाल की भाशा में साहित्य-स्रजन सर्वप्रथम विदेशियों ने ही किया।

#### मसऊद इब्नसाद

हिन्दवी में रचना करने वाले मुसलमानां में सर्वप्रथम नामोल्लेख मसऊद इब्न साद का मिलता है। ये महमूद गजनवीं के पौत्र इब्राहीम सुलतान के दरबार में थे और ११२४ ई० (११८१ वि०)से ११३० ई० (११८७ वि०)के बीच इनकी मृत्यु हुई। फारसी किव औफी अपने तजिकरह (१२२८ ई० = १२८५ वि०) में स्वर्गीय मसऊद की काव्य-कृतियों का उल्लेख करते हुए उनके हिन्दवी दीवान का भी उल्लेख करते हैं—'यके ब ताजी व यके व पारसी व यके व हिन्दवी'। अमीर खुसरो (१२५३—१३२५ ई० = १३१०—१३८२ वि०) भी मसऊद को फारसी के सायसाथ हिन्दवी का भी किव मानते हैं—'सैयद दीवान दर इबारत हिन्दवी व पारसीं'। किन्तु हिन्दवी का भी किव मानते हैं—'सैयद दीवान दर इबारत हिन्दवी व पारसीं'। किन्तु हिन्दवी का भाषा-स्वरूप कैसा था। हेमचन्द्र राय से सहमित प्रकट करते हुए मुनीतिकुमार चाटुज्यि कहते हैं कि 'बहुत संभव है कि वह ब्रजभाषा या पश्चात्कालीन हिन्दुस्तानी के सदृश न होकर १२वीं शती में प्रचलित सर्वसाधारण की साहित्यिक अपभ्रंश ही रही हो।' यद्यपि अपभ्रंश की साहित्यिक परंपरा १६वीं शती ई० तक चलती है; किन्तु बारहवी शती ई० से ही अपभ्रंश सर्वसाधारण से दूर केवल साहित्यकों की वस्तु रह गई थी। सर्वसाधारण में तो नव्य भारतीय आर्यभाषाओं का प्राचीन रूप ही प्रचलित रहा होगा। अतएव फारसी के विद्वान मसऊद ने यदि हिन्दवी में रचना की, तो वह पंजाबीमिश्रित प्राचीन हिन्दवी ही रही होगी। फिर भी अनुमान के अतिरिक्त निश्चत रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

#### बाबा फरीद (शेख फरीद) शंकरगंज

मुसलमान सूफी संत जिनके नाम से देशी भाषा की कुछ रचनाएँ हमें प्राप्त हैं, बाबा फरीद शकरगंज या शेख फरीदुद्दीन शकरगंज (११७३-१२६५ ई० = १२३०-१३२२ वि०) है। प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता (१७वीं शती) के अनुसार तेमूरलंग के आक्रमण (१३१८ ई० = १३७५ वि०) के समय पंजाब के अजोबन वा पाकपत्तन की गद्दी पर प्रसिद्ध फकीर बाबा फरीद का पोता शादुद्दीन गद्दी पर वर्तमान था। इस गद्दी के संस्थापक बाबा फरीद ही थे। इनका जन्म (११७३ ई० = २१३० वि०) में कोठीवाल गाँव (पाकिस्तानी पंजाब) में हुआ था। ये प्रसिद्ध शेख मुहीनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कहे जाते हैं। कहा जाता है कि अजोधन गाँव, जिला मांटगोमरी (पाकिस्तानी पंजाब) में इन्होंने १२ वर्ष तक तप किया। इस कारण उस गाँव का नाम पाकपतन पड़ गया। बाबा फरीद ने देहली, मुलतान आदि नगरों की यात्रा करके सूफी संप्रदाय का प्रचार किया और पंजाबीमिश्रित हिन्दी में अनेक कितताएँ रचों। कभी-कभी उन्हें लहंदी-पंजाबी-हिन्दी काव्य का जनक तक कह दिया जाता है। अब्दुलहक के अनुसार इनके कलाम का कुछ नमूना निम्नलिखित है—

तन धोने से जो दिल होता पूक। पेशरू असफ़िया के होते गूक।।

१. हेमचन्द्र राय: द्वितीय ओरियंटल कान्फ्रेंस की कार्यविवरणी, भारत में हिन्दुस्तानी किवता का आरंभ, १९२५ ई०।

२. अब्दुलहकः उर्दू की इस्तदाई नक्वोनुमा में सूफियाई कराम का काम, पृ० ७,८।

रीश सबलत से गर बड़े बोकड़वाँ से न कोई बड़े होते॥ ख़ाक लाने से गर खुदा पाएँ। गाय बैलाँ भी वासलाँ हो जाएँ॥ गोशगीरी में गर खुदा मिलता। चोयां कोई न वासिल था।। रम्ज न्यारा है । जुज मदद पीर के न चारा

× × ×

जली याद की करना हर घड़ी, यक तिल हुजूर सीं टलना नईं। उठ बैठ में याद से शाद रहना, गवाहदार को छोड़ के चलना नई॥

सिक्खों के उपास्य ग्रंथ 'गुरुग्रंथसाहव' में शेख फरीद के नाम से ४ पद (राग आसा और राग सूही में) और १३० सलोक दिए गए हैं। नानक की जनमसाखियों में उन्हें शेख इब्राहीम नाम से भी संबोधित किया गया है। 'आदिग्रंथ' में संगृहीत पदों और सलोकों में से कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

बेड़ा बाँघि न सिकयो बंघन की बेला।
भिर सरवर जब उछले तब तरणु दुहेला॥१॥
हथु न लाइ कुसंम डै जिल जासी ढोला॥१॥
इक आपीने पतली रुहकरे बेला॥
दुधा थणी नआवई फिरि हो न मेला॥२॥
कहै फरीदु सहेली हो सहु अलाएसी॥
हंसु चलसी डुमण अहि तनु ढेरी थी सी॥३॥

#### सलोक

फरीदा जो ते मारिन मुकीआं तितां न मारे धुंमि।।
आपन ड़े धरि जाईएं पैर तिनां दे चुंमि।।७॥
फरीदा जिन लो ण जगु मोहिआ से लो ण मैं डिठु॥
कजल रेख न सह दिआ से पंखी सुइ बहिठु॥१४॥
फरीदा थीउ पवाही दमु॥ जो सांई लोड़िह समु॥
इकु छीजिह दिआ लताड़ीअहि॥ तां साई दैदिर वाड़ीअहि॥१६॥
फरीदा रोटी मेरी काठ की लावणु मेरी मुख॥
जिना खाधी चोपड़ी घणो सहनिगों दुख॥२८॥

१. गुरुप्रंथसाहब, हिन्दी, द्वितीय संचय, १९५१ ई०, पृ० ७९४ तथा पृ० १३७७-१३८४।

सिक्ख धर्म के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मैकालिफ 'आदिग्रंथ' में सगृहीत उक्त पदों और सलोकों को जिन शेख फरीद की रचना मानते हैं उनका वास्तिवक नाम शेख इब्राहीम था और उपाधि नाम शेख फरीद था और जो प्रसिद्ध बाबा फरीद गंजशकर के वंशज थे। फरीद सानी, सलीस फरीद, शेख फरीद, ब्रह्ममल, बलराज, शाहब्रह्म आदि इन्हीं की पदिवयाँ कही जाती है। ये शेख फरीद गुरु नानक के समसामियक कहे जाते हैं। इनका जन्म भी दीभालपुर के निकट कोठी-वाल नामक गाँव में माना जाता है। इनकी समाधि अभी तक सर्राहद में वर्तमान है। बाबा फरीद शकरगंज, शेख फरीद और शेख इब्राहीम—इन तीनों नामों का संबंध अब भी विवादास्पद है। कुछ लोग इन्हें एक ही व्यक्ति के और कुछ दो व्यक्तियों के नाम बताते हैं। प्रामाणिक तथा सुसंपादित रचना के अभाव के कारण भाषा के आधार पर भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। अब्दुलहक ने बाबा फरीद की जो बानी उद्घृत की है उसमें पंबाबीमिश्रित हिन्दवीपन अधिक है। कुछ फारसी शब्दों का भी मिश्रण है। 'गु ग्रंथसाहब' में संग्रहीत पदों तथा सलोकों की भाषा लहंदी-पंजाबीमिश्रित हिद्दवी है। कुछ भी हो, बाबा फरीद और (अथवा) शेख फरीद की बानियाँ आदिकालीन हिन्दवी भाषा-साहित्य की आवश्यक कड़ी हैं।

### अमीर खुसरो

हिन्दवी में रचना करने वालों में सबसे प्रमुख नाम अमीर खुसरो (१२५३-१३२५ ई० = १३१०-१३८२ वि०) का है। खुसरो अपने समय के भारत में जन्म लेने वाले महान फारसी किव थे। इनका जन्म जिला एटा, ग्राम पिट्याली में हुआ था। इन्होंने निजामुद्दीन औलिया से धार्मिक दीक्षा ली थी। इन्होंने दिल्ली के तीन राजवंश—गुलाम, खिलजी तथा तुगलक—तथा ग्यारह राजाओं का उत्थान-पतन देखा था। राजाओं के राजमहल, फकीरों की झोपड़ियों तथा सेना के समरांगण का इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया था। धर्म तथा राजनीति से इन्हें जीवन की गंभीरता और संगीत से जीवन की सरसता मिली होगी। इनके काव्य में ये दोनों विशेषताएँ मिलती हैं। इनके फारसी काव्य में में जीवन का विशाल अनुभव उतर आया है। उसमें तत्कालीन

१. मेकालिफ: दि सिख रेलिजन, भा० ६, पु० ३५६-३५७।

२. बाबा फरीद के विशेष विवरण के लिए दे०--

<sup>(</sup>क) मोहर्नासह: (१) दि हिस्ट्रो आव पंजाबी लिटरेचर, प्० १२;

<sup>(</sup>२) बाबा फरीद गंजराकर, शेंब इंब्राहीम और फरीद सानी शीर्षक लेंब, ओरिएंटल कालेंज मैगजीन (उर्द्), भाग १४, पृ० ७५।

<sup>(</sup>स) बलदेवींसह गिआनी : बाबा फरीद शकरगंज शीर्षक लेख ओरिएंटल कालिज मैगजीन, (हिन्दी), भाग ७ (पृ० १२–१६, ८९–६४), १०, ११ (पृ० १–१४), १९३८ ई० तथा

शेख फरोदजी, वही, भाग १७, १९४० ई० (पंजाबी में),(पृ० ६५-६९)।

<sup>(</sup>ग) परशुराम चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संत-परंपरा, पृ० ३७३–३७८।

३. अमीर खुसरो रचित निम्नलिखित फारसी ग्रंथ प्रसिद्ध हैं--

भारत की सांस्कृतिक झाँकी मिल जाती है, साथ ही उसमें खुसरो का हिन्दुस्तान के प्रति प्रेम भी फूटा पड़ता है। इनकी मसनवियों में भारत की बोलियों, त्योहारों, ऋतुओं, फूलों, फलों आदि की प्रशंसा की गई है और अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ की जलवायु तथा यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य को सराहा गया है। अरबी-फारसी के साथ-साथ अपने हिन्दवी ज्ञान पर भी इन्हें गर्व था। वे स्वयं कहते हैं—

तुर्क हिन्दुस्तानियम मन हिन्दवी गोयम जवाव चु मन तूतिए हिन्दम, अर रास्त पुर्सी जो मन हिन्दवी पुर्स, ता नग्ज गोयम।

अर्थात् 'में हिन्दुस्तान की तूनी हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिन्दवी में पूछो। मै तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा।'

अमीर खुसरो अरबी-फारसी के समान उत्तर भारत की प्रधान भाषा हिंदी वा हिन्दवी का स्तवन ओजपूर्ण शब्दों में करते हैं, जिसका सार निम्नलिखित है—

"मैं भूल पर था। अच्छी तरह सोचने पर हिंदी (हिन्दवी) भाषा फारसी से कम नहीं ज्ञात हुई। सिवाय अरबी के जो प्रत्येक भाषा की मीर और सबों में मुख्य है, रई और रूम की प्रचलित भाषाएँ समझने पर हिन्द से कम मालूम हुई। अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी है कि वह बिना मेल के काम में आने योग्य नहीं है। इस कारण कि वह शुद्ध है उसे प्राण और इसे शरीर कह सकते हैं।...हिन्दी भाषा भी अरबी के समान है, क्योंकि उसमें भी मिलावट को स्थान नहीं है...यदि अरबी त्याकरण नियमबद्ध है तो हिन्दी भी उससे ऐक अक्षर कम नहीं है। जो इन तीनों भाषाओं का ज्ञान रखता है वह जानता है कि मैं न भूल कर रहा हूँ और न बढ़ा कर लिख रहा हूँ। और यदि पूछो कि उसमें अधिक न होगा तो समझ लो उसमें दूसरों से कम नहीं है।"

अमीर खुसरो द्वारा भारतीय भाषा का यह स्तवन हमें विलियम जोन्स की उस ऐतिहासिक घोषणा की याद दिलाता है जिसमें किसी यूरोपियन ने प्रयम बार संस्कृत को ग्रीक-लैटिन के समकक्ष या दोनों से अधिक समृद्ध घोषित किया था। खुसरो ने स्पष्ट रूप से हिंदी शब्द लिखा है। कुछ लोग खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी शब्द से संस्कृत का अर्थ लेते हैं। किसी भाषा के स्तवन के लिए उस भाषा का ज्ञान आवश्यक है। खोजने पर भी यह कहना कठिन है कि खुसरो फारसी-अरबी

- (१) मसनवी क़िरानुस्सादैन
- (२) मसनवीमललउल अनवार
- (३) मसनवी शीरीं व खुसरी
- (४) मसनवी लैलीमजनूं
- (५) मसनवी आइनेइस्कन्दरी
- (६) मसनवी हफ़्त बिहिश्त
- (७) मसनवी खिज्रनामह या देवलखिज्रवां
- (८) मसनवी नुहसिपहर
- (९) मसनवी तुगलकनामा, आदि।

१० अमीर खुसरो : मसनवी देवल खिज्जलां (सन १९१७ में प्रकाशित), पृ० ४१-४२।

के साथ साथ संस्कृत भी जानते थे। अतएब ब्रजरत्नदास<sup>4</sup>, रामकुमार वर्मा<sup>4</sup> आदि विद्वान खुसरी की उपर्युक्त हिन्दी से दिल्ली-मेरठ प्रदेश में प्रचलित समकालीन खड़ीबोली या हिंदी का ही अर्थ लेते हैं। जो हो, यह तो स्पष्ट है कि खुसरों ने हिन्दवी में रचना अवश्य की है, जिसकी स्वीकारोक्ति वे स्वयं इन शब्दों में करते हैं—

जुज़वे चंद नजमे हिन्दी नजरे दोस्तां करदा शुदा अस्त

अमीर खुसरो के नाम से हिन्दी साहित्य में एक अरबी-फारसी-हिन्दवी (हिन्दी) कोश ग्रंथ 'खालिकबारी' तथा अनेक पहेलियाँ, मुकरियाँ, दोसुखने तथा कुछ गजलें प्रसिद्ध है। खालिक-बारी से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं—

सिरजनहार । वाहिद खालिकबारी एक करतार ॥ बदा × बसीठ । यारो दोस्त बोलो जो ईठ।। पैगंबर रसूल जान काफुरस्त कस्तूरी कपूर । हिन्दवी आनंद शादीवी सुरूर ।। म्श्क अरज घरती फारसी बाशद जमीं । कोह दर हिदवी पहाड़ आमद दरी।। संग पाथर जानिए बरकन उठाव । अस्प मीरां हिन्दवी घोड़ा चलाव।। मृश चृहा गुरवा बिल्ली मार नाग । सोजनो रिश्ता बहिंदी सुई ताग।। X पनाह। गदा भिखारी खुसरो मोलवी साहब शरन X

खालिकबारी की कोई भी प्रति १६वीं शती ई० के पूर्व की अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। प्राप्त प्रतियों की भाषा के आधार पर भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसमें १३वीं शती ई० की भाषा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। किन्तु हिन्दवी में रचना करने की खुसरो की स्वीकारोक्ति

१. बजरत्नवासः खुसरो की हिन्दी कविता, ना० प्र० प०, भाग २, पृ० २६९।

२. रामकुमार वर्माः हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ततीय संस्करण, पृ० १२६-७२।

३. शेरानी (पंजाब में उर्दू, पृ० १७४) का मत है कि खालिकबारी प्रसिद्ध अमीर खुसरो की रचना नहीं हो सकती। हिफ़जुलिनसां या खालिकबारी के नाम से इन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है जिसके संपादकीय में वे इस कोश ग्रंथ को जहाँगीरकालीन (१६वीं-१७वीं शती ई०) किसी अन्य खुसरो की रचना मानते हैं, क्योंकि १६वीं शती ई० के पूर्व खालिकबारी की कोई प्रति नहीं मिलती, जब कि १६वीं-१७वीं शती ई० के बाद की सैकड़ों प्रतियाँ मिलती हैं। १६वीं-१७वीं शती ई० के बाद खालिकबारी के समान फारसी-हिन्दवी कोश ग्रंथ लिखने की एक परंपरा हो चल पड़ी थी।

तथा प्रबल जनश्रुति की पृष्ठभूमि में हम यह कह सकते हैं कि खुसरो ने इस प्रकार की रचना हिन्दवी में अवश्य की होगी, भले ही उसका यथावत रूप सुरक्षित न रह सका हो। खुसरो गयासुद्दीन बलबन के लड़के के शिक्षक थे। संभव है उसी के तत्कालीन भाषा-ज्ञान के लिए उन्हें फारसी-हिन्दवी कोश की रचना करनी पड़ी हो।

मोहनसिंह निम्नलिखित पद को खुसरो द्वारा रचित मानते हैं—
नकदे इलम अनदीदई संदूक सीना फोड़ कर।
पकरो क्रयामत को तुझै आखे खुदा सो छोड़ कर।
गर राम सो बर हुसन खुद दो चार दिन को मरना है।
महबूव यूसुफ से गए बहु हुसन ख्वी छोड़ कर॥
खिसरो कहे बातां अजब दिल मन मिलाओ से गुजल
कुदरत खुदा से यह न कर मैं छोड़िया गम खाइ कर॥

इसी प्रकार एक पद की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी खुसरो की ही कही जाती हैं—

भाई रे मुल्ला हो हमकूँ पार उतार। हाथ का देऊँगी मुदरा गल का देऊँगी हार। देख मैं अपने हाल को रोऊँ जारो जार॥ निम्नलिखित गजलें तो खुसरो के नाम से अति प्रसिद्ध हैं ही—

जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिन्ता उतर।
ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर।।
तूँ तो हमारा यार है, तुझपर हमारा प्यार है।
तुझ दोस्ती बिसयार है, इक शब मिलो तुम आय कर।।
खुसरो कहे बानें गजब, दिल में लावें कुछ अजब।
कुदरत खुदा की है अजब, जब जिव दिया गिल लाय कर।।

जे हाले मिस्कीं मकुन तग़ाफ़ुल, दुराए नैनां बनाए बितयां, कि ताबें हिजरां न दारम ऐ जां, न लीहों काहे लगाए छितयां॥ शवाने हिजरां दराज चूं जुल्फ़, व-रोजे-वस्लत चू उम्र कोताह॥ सखी पिया को जो मैं न देखूँ, तो कैसे काटूँ अघेरी रितयां॥ चुशमअ सोजां, चु जर्रा हैरां, जे मेहरे आं मह बेगशतम आखिर॥ न नींद नैना न अंग चैना, न आप आवें न भेजें पितयां॥

महाकवि तथा संगीतज्ञ होने के साथ साथ अमीर खुसरो एक मनोविनोदी सामाजिक व्यक्ति थे। उनके नाम से पहेलियाँ, मुकरियाँ, दोसुखने आदि मिलते हैं, यथा, पहेली—

१. मोहनसिंहः हिस्ट्री आव पंजाबी लिटरेचर, पृ० ११३।

२. मुलतानी और धर्द् के ताल्लुकात, (उर्द्,) लाहोर यूनीवर्सिटी, पृ० ३५७।

बाला था जब मन को भाया वड़ा हुआ कुछ काम न आया खुसरो कर दिया उसका नांव बुझे नहीं तो छोड़े गांव। (दीप)

संभव है खुसरों के नाम से प्रचलित समस्त रचनाएँ खुसरों द्वारा रचित न हों और जो रचित भी हों उनका प्राचीन यथावत रूप सुरक्षित न रहा हो, किन्तु इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जन-जीवन में प्रचलित लोक-साहित्य को साहित्य में स्थान दिलाने का प्रथम श्रेय हिन्दवी के कि बसरों को ही है। खुसरों ने हिन्दवी में गंभीर साहित्य की रचना नहीं की। संभवतः फारसी के समान हिन्दवी में वे पटु नहीं थे। उस समय तक हिन्दवी उच्च-गंभीर साहित्य के लिए मँज भी नहीं पाई थी, केवल सामान्य जन की बोलचाल की भाषा थी। किंतु इतना निश्चित है कि सामान्य जन-समुदाय में प्रचलित लोक-साहित्य की श्रीवृद्धि में खुसरों ने महत्वपूर्ण योग दिया। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरों का नाम अमिट है।

हिन्दवी उत्तरी भारत की स्फुट रचनाओं के इस संक्षिप्त परिचय से प्रमाणित होता है कि हिन्दवी में साहित्य-रचना के प्रयोग ब्रज और अवधी की अपेक्षा लगभग दो शताब्दी पहले आरंभ हो गए थे। साहित्य में अवधी और ब्रज का प्रयोग १५वीं शती से पूर्व नहीं हुआ।

कब और किन परिस्थितियों में उत्तरी भारत की समकालीन मध्यदेशी या हिन्दवी दिन्खन भारत में पहुँची, यह विवादास्पद है। 'दिन्खनी का पद्य और गद्य' के संपादक श्रीराम शर्मा तथा 'दिन्खनी के सुफी लेखक' की लेखिका विमल वा छ्रे इससे सहमत नहीं हैं कि दिन्खनी विशुद्ध रूप से उन मुसलमानों की पैदा की हुई भाषा है जो सेना तथा शासन कार्य से दिन्खन गए थे। उनका विचार है कि राष्ट्रकूटों (७वीं शतीं) और यादवों (९वीं शतीं) के साथ आने वाले सहस्रों उत्तरीं भारतीय लोगों के साथ उत्तर भारत की तत्कालीन भाषा दिन्खन पहुँची जिससे दिन्खनी की नींव पड़ीं। मुसलमानों के आगमन से पहले वहाँ एक मिली-जुली भाषा थी। उस समय तक उसका रूप बहुत परिष्कृत नहीं था। मुसलमानों के आगमन के बाद उसने साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप ग्रहण किया। उपर्युक्त मत के मान लेने पर दिन्खन में दिन्खनी के प्रादुर्भाव की तिथि थ या ५ सौ वर्ष पूर्व चली जाती है। किन्तु इस मत को स्वीकार करने में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं।

वास्तव में दिक्खनी का मूल ढाँचा उत्तरी भारत की हिन्दवी में अन्तिनिहित है। यह पहले ही बताया जा चुका कि है कि हिन्दवी के प्रथम प्रयोग और प्रसार-प्रचार का श्रेय नाथपंथी योगियों को और फिर विदेशी मुसलमानों को दिया जा सकता है। संभवतः नाथपंथी योगियों द्वारा हीं हिन्दवी दिक्खन लाई गई और उसका फल यह हुआ कि हिन्दवी को समझने के लिए दिक्खन में एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। नाथों से संबंधित तथा उत्तरी भारत के उत्तरी-पिच्छमी भाग से गमनागमन बनाए रखने वाले कुछ महाराष्ट्र संत संभवतः हिन्दवी का प्रयोग कभी कभी बोलचाल

श्रीराम शर्माः दक्खिनी का पद्य और गद्य, नित्रेदन, पृ० २५ ४२६ तथा विमल वाघ्रेः दक्खिनी के सुक्षी लेखक (अप्रकाशित प्रबंध), पृ० ५।

अथवा किवता में करते रहे होंगे जिसके फलस्वरूप नामदेव,गोंदा,ज्ञानेश्वर तथा अन्य समसामियक महाराष्ट्र संतों की हिन्दवी रचनाएँ मिलती हैं, भले ही उनकी भाषा का मूल रूप आज सुरक्षित न रहा हो। किन्तु इतना होने पर भी १३वीं शती ई० तक उत्तरी भारत से इतने बहुसंख्यक लोग दिक्खन में जाकर नहीं बस गए थे कि सामूहिक रूप में अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में हिन्दवी का प्रयोग करते, जिससे सतत प्रयोग के कारण और दिक्खन की मूल भाषाओं (मराठी, कन्नड़, तेलुगु) के सतत संसर्ग के कारण अत्यिषक नवीनता ग्रहण कर वह दिक्खनी के रूप में विकसित हो जाती और जिससे साहित्य-निर्माण की एक अविरल धारा प्रवाहित होने लगती।

### दिवलनी (हिंदवी) साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

१४वी शती ई० से १८वीं शती ई० पूर्वार्घ तक दिक्खन में हिन्दवी साहित्य की रचना कुछ विशेष राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप हुई थी। इन परिस्थितियों के कारण ही उत्तर की हिन्दवी ने 'दिक्खनी' रूप ग्रहण किया और वह इतनी अधिक निखर गई कि उसमें लगभग ३०० वर्षों तक साहित्यिक रचना होती रही।

१४वीं शती ई० के प्रथम चरण में मुहम्मद तुगलक की आज्ञा से दिल्ली के राज दरबारी प्रशासक, सैनिक, कर्मचारी, व्यवसायी, व्यापारी, सुफी संत-फकीर सबको देवगिरि या दौलताबाद में सपरिवार बसना पड़ा था। राजनीतिक दृष्टि से यह घटना चाहे बादशाह की अदूरदिशता या दूर-दिशता सिद्ध करती हो, किन्तु सामाजिक, धार्मिक तथा भाषा के दृष्टिकोण से यह घटना भारतीय इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखती है। इस घटना के परिणामस्वरूप उत्तरी भारत-विशेष रूप' से दिल्ली, पंजाब, आगरा—के मुसलमान तथा हिन्दू भी स्थायी रूप से दिक्खन में बस गए, जिससे उत्तर भारतीय समाज की एक पूर्ण इकाई ने दिवखन में अपनी नींव जमा ली। इसी समय उत्तरी भारत की हिन्दवी-हिरयानी, पूर्वी पंजाबी, मेवातीमिश्रित खड़ी बोली-को विकसित होने का यथेष्ट अवसर मिला, क्योंकि उत्तर से दिक्खन आने वाले अधिकांश लोग देशी भाषा— हिन्दवी'---का ज्ञान लेकर ही आए थे। फारसी अरबी तथा अन्य प्राचीन भाषाओं के ज्ञाता उच्चा-थिकारी, विद्वान, कवि तथा धर्मप्रचारक केवल उंगलियों पर गिने जा सकते थे। सुफी संतों ने भी देशी भाषा हिन्दवी को अपने धर्म-प्रचार का साधन बनाया, क्योंकि यही सबको बोधगम्य थी। नितांत अपरिचित होने के कारण दिक्खन की मराठी, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं को नवागन्तुक मुसलमान अपना नहीं सकते थे। यह अवश्य हुआ कि इन भाषाओं के बोलने वालों के संसर्ग में आने से हिन्दवी पर मराठी, तेलुगु, कन्नड़ का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा, जिससे हिन्दवी दिक्खनी बन गई। अधि-कांश सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में प्रयुक्त होने से दिक्खिती पर्याप्त रूप से मंज गई। हिन्दवी अपने मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए भी फारसी, अरबी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ से कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय लेकर साहित्य-रचना के लिए उपयुक्त बनती जा रही थी। मध्यकाल में किसी भाषा-शक्ति की प्रगति के लिए धर्म और राजनीति का सहारा आवश्यक था। धर्म का सहारा तो दिक्खनी को मिल रहा था, क्योंकि सूफी साधकों ने इसे ही अपने धर्म-प्रचार का माध्यम बनाया था, आवश्यकता थी केवल राजनीतिक आश्रय की।

१४वीं शती में दोक्खन में बहमनी वंश तथा उसके ूट जाने पर १५वीं-१६वीं शती ई०

में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार में भाँच मुसलमानी राज्य स्थापित हुए। दिक्खन के ये बादशाह उत्तरी भारत के मुसलिम सुलतानों की अपेक्षा भारतीय रंग में विशेष रँगे थे। दिल्ली का संबंध ईरान और अरव से बरावर बना रहता था और इससे दिल्ली के सुलतान ईरानी सम्यता, संस्कृति, ऐश्वर्य, भाषा और साहित्य से विशेष प्रभावित रहते थे। किन्त दक्खिन से दिल्ली दूर थी और उससे अधिक दूर थे ईरान और अरव। इसके अतिरिक्त भारतीय रंग में रंग जाने का एक अन्य विशेष कारण था इन शासकों का हिन्दूओं से अति निकट का संबंध। कहा जाता है कि बहमनी वंश का संस्थापक हसन एक गंगु नामक ब्राह्मण का शिष्य था। जब वह राजा हआ तव उसने अपने नाम के साथ गंगु उपाधि घारण की और साथ ही उसे अपना राजस्व सचिव भी बना लिया। यह घटना चाहे सत्य हो या असत्य, किन्तु बहुमनी काल से ही दिक्खन में यह प्रया चल पड़ी कि राजस्व सचिव का पद ब्राह्मणों को ही दिया जाने लगा। 'तारीख फरिस्ता' के अनसार राजस्व विभाग में हिन्दुओं की नियक्ति का यह परिणाम हुआ कि हिन्दवी भाषा ने शीघ्र ही उन्नति करना आरंभ किया और दो बड़े समृहों, अर्थात हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच मेल-,मिलाप बढ़ गया। इब्राहीम आदिलशाह ने दूसरे प्रदेशों के लोगों के स्थान पर दक्खिनियों को राजकीय पदों पर रक्खा और उसकी आज्ञा से आय-व्यय का हिसाव जो अब तक फारसी में रक्खा जाता था, ाह्मणों के निरीक्षण में हिन्दवी में लिखा जाने लगा। इस प्रकार राज्याश्रय प्राप्त होने पर हिन्दवी या दक्खिनी को उन्नति करने का उपयुक्त अवसर मिल गया।

हिन्दुओं और मुसलमानों में विशेष रूप से राजाओं और अमीरों में सामाजिक-वैवाहिक संबंध भी स्थापित होने लगा। इसके फलस्वरूप हिन्दू मुसलमानों में एक अद्वितीय मेल-मिलाप तथा संबंध-संपर्क स्थापित हुआ। दिक्खन के एक इतिहास-लेखक का मत है कि 'इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन ३००वर्षों, अर्थात जब तक बीजापुर और गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य रहे, इन दोनों जातियों, अर्थात हिन्दू और मुसलमानों में इतना मेल-जोल था कि हिन्दुस्तान में अन्यत्र नहीं पाया जाता था। हिन्दू और मुसलमानों के बीच केवल साधारण व्यवहार और मेल-मिलाप ही न था, वरन हिन्दू प्रजा मुसलमान वादशाहों से प्रेम करती थी और यह दशा बराबर बनी रही।' यद्यपि पासपड़ोस के हिन्दू राजाओं से इन बादशाहों के युद्ध भी हुआ करते थे, फिर भी दिक्खन के सुलतानों को हिन्दुओं से सौहार्द बनाए रख कर सुख-शांति से शासन करने के साधन दिल्ली के सुलतानों की अपेक्षा अधिक प्राप्त थे। यही कारण है कि दिक्खन के सुलतानों—विशेष रूप से बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा राज्यों—ने दिक्खनी की राजभाषा घोषित किया और वही शिक्षा का माध्यम भी बनाई गई। इन परिस्थितयों के फलस्वरूप भी दिक्खनी को विकास के लिए अवसर मिला।

गत पृष्ठों में संकेत किया जा चुका है कि गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ-संप्रदाय के प्रचार करने के लिए नाथ-प्रोगी भारत के चारों कोनों में पहुँव रहे थे। दिक्खन में उनका प्रवेश १०वीं- ११वीं शती। में ही हो गया था। प्रसिद्ध मराठी संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ इसी संप्रदाय में दीक्षित थे। नाथ योगियों के द्वारा धर्म-प्रसार के साथ साथ दिक्खन में हिन्दवी का

१. तारीले फरिश्ता, ब्रिग्स का अनुवाद, जिल्द ३, पु० ८०।

२- ग्रिबिल्स, हिस्द्री आव दि दकन, जिल्द १, पू० २९४, पाद टिप्पणी।

प्रवेश हुआ। इसके पश्चात कबीर तथा अनेक समसामयिक निर्मुण संतों के अनुयायी भी दिक्खन में धर्म का प्रचार करते हुए अपने साथ अवधी, राजस्थानी, तथा ब्रजमिश्रित हिन्दवी को ले गए। एकनाथ, तुकाराम, केशवस्वामी आदि महाराष्ट्र संतों ने इसी संत-परंपरा से प्रभावित होकर हिन्दवी में भी कुछ रचनाएँ की हैं, यद्यपि प्रधानतः वे सब मराठी के किव हैं।

इनके अतिरिक्त कहा जाता है कि ६वीं-७वीं शती में अरब-ईरान के कुछ व्यापारी तथा इस्लाम के प्रचारक समुद्री मार्ग से दिक्खन में आए थे। किन्तू इनके व्यापार तथा धर्म-प्रचार का साधन ईरानी और अरबी ही रही होगी और वे भारतीय जनता से विशेष मिले न होंगे। मिलक काफुर की दक्षिण-विजय के पूर्व भी सूफी साधक हाजी रूमी ५५५ हिजरी (११४३ ई० = १२०० वि०) में ही बीजापुर के हिन्दू राजा को अपने चमत्कारों से प्रभावित करके उसके सम्मानभाजन बन चुके थे। रूमी के पश्चात लगभग बीस सूफी साधक दिक्खन-विजय के पूर्व यहाँ पहुँच चुके थे जिनमें शाह मोलिन, बाबा सैयद मजहर, तबले शाह, अलाउद्दीन बादशाह, अली पहलवान, शाह हिसामुद्दीन, बाबा शरफुद्दीन, बाबा शाहउद्दीन तथा बाबा फखरुद्दीन आदि प्रसिद्ध है। 💃 मुहम्मद नुगलक ने जब दौलत।बाद को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय करके दिल्ली के निवा-सियों को वहाँ बसने का आदेश दिया, तब से उत्तरी भारत के सुफियों का ध्यान दिक्खन की ओर विशेष गया। १४वीं शती ई० में उत्तर से दिक्खन में सूफी धर्म का प्रचार करने वालों में शाह मुतजबउद्दीन जरबख्श, सैयद यसुफ, शाह राजू, बुरहानुद्दीन गरीब, शेख सिराजउद्दीन जुनेदी तथा ख्वाजा बंदेनवाज गेसूदराज आदि अति प्रसिद्ध हैं। ये साधक दक्षिण में बीजापुर, गुलबर्गा आदि में रहने लगे और वहीं इनकी मृत्यु हुई। उत्तरी भारत से दिक्खन आने वाले अधिकांश सूफी ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी की परंपरा के थे और उनका सम्बन्ध सुफियों की चिक्तिया शाखा से था। अतः अधिकांश दिक्खनी सुफी साहित्य सुफियों की चिश्तिया शाला से ही सम्बन्धित है। सुफियों की सुहरावदीं. कादिरी तथा नच्शबन्दा शाखा का प्रभाव दिक्खनी साहित्य पर बहुत कम पड़ा। प्रायः अधिकांश सूफी सत अरबी-फारसी का ज्ञान रखते थे, किन्तु सर्वसाधारण में सप्रदाय का प्रचार करने के लिए उन्होंने जनता की भाषा हि दवी या दिक्खनी को ही अपनाया। अब्दुल हक इन सुफियों के सम्बन्ध में लिखते है-

"इन बुजुर्गों के घरों में भी हिन्दी (हिन्दवी) बोलचाल का रिवाज था और चूँकि यह इनके मुफीदे मतलत्र था इसलिए वे अपनी तालीम व तक्लीन में भी इसी से काम लेते थे।"

राजभाषा और धर्मभाषा बन कर राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक साधनों का सहारा लेकर दिक्खिनी में साहित्य-रचना १५वीं शती ईंग्से प्रारम्भ हुई और अविरल रूप से लगभग तीन सौ वर्षों तक होती रही। इस प्रकार उत्तर भारत से आए हुए पंजाबी और पछाँही मुसलमान उत्तर भारत से जो लोक-साहित्य लाए थे, उसी के आधार पर इस्लामी सूफी दर्शन और रहस्यवाद का रंग चढ़ा कर एक अभिनव साहित्य-शैली का प्रवर्तन किया गया।

१. विमल वाझे: दक्खिनी के सूफी लेखक (अप्रकाशित प्रबंध), पृ० ६१।

२. अब्दुल हक, उर्दू की इब्तदाई नश्वोनुमा में सुफियाई कराम का काम, पृ० ८।

#### दक्खिनी साहित्य

दिक्खनी साहित्य के विकास को भलीभाँति समझने के लिए उसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) वहमनी युग (१३४७ ई० १५२४ ई० १४०४-१५८१ वि०)—इसे धार्मिक युग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस युग में प्रधानतः धार्मिक साहित्य की ही सर्जना हुई। कालकम से इसे आदियुग कह सकते हैं।
- (२) आदिलशाही कुतुबशाही युग (१४९० ई० १६८७ ई० = १५४७-१७३७ वि०)—बहमनी वंश के समाप्त होने पर वह राज्य पाँच मुसलिम राज्यों में विभाजित हो गया। दिक्खनी साहित्य की दृष्टि से गोलकुंडा के कुतुबशाही और बीजापुर के आदिलवंशी सुलतानों का सहयोग महत्वपूर्ण है। इस युग का साहित्य अनेक घाराओं में प्रवाहित हुआ। कालक्रम से इसे हम मध्ययुग की संज्ञा दे सकते हैं।
- (३) मुगल युग (१६८७ ई० १७२२ ई० = १७४४-१७७९ वि०)—इस समय । द्रिक्सिनी साहित्य और साहित्यकारों का केन्द्र मुगल राज्य के प्रशासन-केन्द्र औरंगाबाद में था। इस युग की समाप्ति के पश्चात दिक्खनी साहित्य की पृथुल धारा अति क्षीण हो कर उत्तर के उर्दू साहित्य की धारा में विलुप्त सी हो गई। केवल लोक साहित्य के रूप में ही वह यदाकदा दृष्टिगोचर हो जाती है।

### (१) बहमनी युग

बहमनी वंश के १७ सुलतानों ने लगभग १७९ वर्ष तक दिनखन में राज्य किया। ये सभी सुलतान मध्यकालीन निरंकुश सामंतशाही के प्रतीक थे। शत्रुओं के प्रति अति निर्मम और निर्देय होने पर भी वे अपनी प्रजा को सुखी और समृद्धिशाली रखने के इच्छुक रहते थे। राजभिक्त तथा समस्त धनी-निर्धन जनता की समृद्धि को ही जीवन की चरम उपासना मानने वाला, मध्यकालीन इतिहास का महानतम राजनीतिज्ञ, प्रधान मंत्री महमूद गवाँ इसी बहमनी वंश में हुआ। बीदर में उसने एक बहुत बड़ा कालेज खोला था जिसमें ३००० पुस्तकों का संग्रह था। सूफी मंतों को धर्म-प्रचार के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी। बहमनी युग में इन्हीं सूफी संतों ने धर्म प्रचार के लिए दिक्खनी में रचनाएँ की।

### ख्वाजा बंदेनेवाज गेसूदराज (१३४६-१४२३ ई० = १४०३-१४८० वि०)

बंदेनेवाज का पूरा नाम हजरत सेयद मोहम्मद हुसेनी था। लंबे-लब बाल होने के कारण इनके नाम के साथ गेसूदराज की उपाधि जुड़ गई थी। इनके पिता सैयद युसुफ शाह राजू खनाल दिल्ली के निवासी थे। दिल्ली के हजरत बुरहानुद्दीन गरीब के साथ चार सौ बुजुर्गों की टोली में अपनी पत्नी और ४-५ वर्ष की आयु वाले एक मात्र पुत्र सैयद मुहम्मद हुसेनी (बंदेनेवाज) को लेकर ये भी दिक्खन आए थे और दौलताबाद में रहने लगे थे। बंदेनेवाज की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा दौलताबाद में ही हुई। १५ वर्ष की आयु में ही इनके पिता का देहान्त होगया। तब माता के साथ ये दिल्ली लौट गए। दिल्ली के सूफी संत ख्वाजा नसीरउद्दीन चिराग से इन्होंने सूफी दीक्षा ली। १३६१ ई० (१४१८ वि०) में गुरु की मृत्य के पञ्चात ये अपना सारा समय धर्मी विकाल की प्रारंभिय धर्मी के प्रारंभिय से सारा समय धर्मी की स्वर्ण के पञ्चात ये अपना सारा समय धर्मी की

पर्देश तथा ज्ञान-लाभ में ही व्यतीत करते थे। ये अरबी-फारसी तथा रेखागणित और ज्यामिति के पंडित थे। इनकी पत्नी का नाम रजा खातून था जो मौलाना जमालुद्दीन की पूत्री थीं।

दिल्ली में तैम्रलंग के अत्याचारों से ऊब कर १४१३ ई० (१४७० वि०) में ये वृद्धावस्था में सपरिवार बहमनी बादशाह फिरोजशाह के राज्यकाल में गुलबर्गा पधारे। बादशाह ने सम्मान के साथ इनका स्वागत किया। उसके छोटे भाई अहमदशाह ने बंदेनेवाज को एक जागीर दी और एक बड़ी पाठशाला खुलवा दी। वहीं १४२३ ई० (१४८० वि०) में इनका देहान्त हो गया। अहमदशाह ने इनकी मजार पर एक मक बरा बनवा दिया।

एक सिद्ध साधक के रूप में ये हिन्दू और मुसलमान, दोनों के द्वारा समादृत थे। आज भी गुलवर्गा में इनकी दरगाह हिन्दू-मुसलिम, दोनों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे कि अजमेर में ख्वाजा मुई-नुद्दीन चिरती की दरगाह।

उत्तरी भारत में रहते हुए वंदेनेवाज ने लगभग १५ ग्रंथ फारसी-अरवी में लिखे। दिक्खन आकर ये दिक्खनी में उपदेश देने लगे। दिक्खनी में लिखे इनके तीन ग्रंथ—(१) मीराजुलआई-कीन, (२) हिदायतनामा, (३) रिसाला सेहवारा या वारहमासा—प्रसिद्ध है।

'मीराजुंल-आशकीन' दिक्खिनी की प्रथम रचना होने के नाते महत्वपूर्ण है। लगभग १९ पृष्ठों का यह एक छोटा सा ग्रंथ अत्यन्त मूल्यवान है। इस 'मीराज (सोपान) उंल (का) आशकीन' (भक्तों), अर्थात भक्तों के सोपान में ख्वाजा बंदेनेवाज के धर्मीपदेश संग्रहीत हैं।

साहित्य की दृष्टि से यह कोई प्रौढ़ रचना नही है। सरल से सरल प्रचिलत दिक्खिनी में सूफी सिद्धांनों की व्याख्या ही ग्रंथ का एकमात्र उद्देश्य है। विषय सूफी धर्म से संबंधित होने के कारण इसमें कहीं-कहीं फारसी-अरवी के वाक्यांश भी आ गए हैं। वंदेनेवाज का दिक्खिनी (हिन्दवी) में उपदेश देने का कदाचित यह प्रथम प्रयास था। अतः इसकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से असंयत तथा अनियमित है; फिर भी भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इसका महत्व है। 'मीराजुल-आशकीन' की भाषा का उदाहरण देखिए ——

कौल नबी अले उल सलाम, कहे इंसान के बूझने कों (कूं) पाँच तन, हर एक तन कों पाँच दरवाजे हैं हौर पाँच दरवान हैं। पैला तन वाजिबुल वजूद मोकाम उसका शैतानी, नफ्श उसका अम्मार याने वाजिब के आंक सों (सूं) गैर न देखना सों, हिरस के कान (सों)गैर न सुना सों। हसद नक सों बदबूई न लेना सों..... नब्ज पिछान कों दवा देना— . . . . . . .

× × ×

पीर मना किए सो परहेज करना, मुराक़बे की गोली मुशाहदे के कांसे में मेकाइल के मदद के पानी सों, जली का काड़ा कर कों पीलाना— . . . . .

१. अब्दुल हक ने १९२५ ई० में ताज प्रेस, हैदराबाद से इसे प्रकाशित कराया था। जिस हस्त-लिखित प्रित की प्रतिलिपि कराकर पुस्तक प्रकाशित की गई है, उसका प्रतिलिपि-काल ९०६ हिजरी या १५०० ई० है। अतएव १५०० ई० के गद्य के रूप में यह महत्वपूर्ण लेख है।

यूं खाली में माटी—खाली में पानी—खाली में आग—खाली में बारा—खाली में खाली यूं पाँच अनासिरन का वाजिबुल वजूद बूजिया तों तौहीद तमाम का रूह इसे कहते हैं—खदाय ताला ने हदीस कुदसी में फरमाए हैं।

कहा जाता है कि वंदेनेवाज अच्छे किव भी थे और शाहनाज नाम से किवताएँ लिखते थे। बेद है कि उनकी कुछ स्फुट किवताएँ ही मिलती है। उन्हीं से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं —

> में आशिक उस पीव का जिनने मुझे जीव दिया है। ओ पीव मेरे जीव का जो कुर्का लिया है।। ऐसी मीठी माशूक कूँ कोई क्यों न देखने पावे। जिनने देखे उसे उसी कूँ और न कोई भावे।।

> $\times$   $\times$   $\times$  यों खोई खुदी अपनी खुदा साथ मोहम्मद। जब घुल गई खुदी तो खुदा बिन न कोई दिखे।।

इन कविताओं में दिक्खिनी का स्वरूप कुछ निखरा प्रतीत होता है। इनमे सूफी साधना-नुसार प्रेम-पद्धित का चित्रण किया गया है।

सैयद मुहम्मद अकबर हुसेनी ख्वाजा बंदेनेवाज के पुत्र थे। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और वहीं अपने पिता से धर्म की दीक्षा लेकर ये उनके अनुयायी बन गए थे। इनका विवाह खिलजी परिवार में हुआ था। पिता के सामने ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि अल्पायु में ही इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी; किन्तु अभी तक इनकी कोई रचना उपलब्ध नही हुई है।

अब्दुल्ला हुसेनी ख्वाजा बंदे नेवाज के पोते थे और अहमद शाह सानी बहमनी (१४३५-१४५८ ई० == १४९२-१५१५ वि०) के राज्यकाल में वर्तमान थे ये अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत और किव थे। इन्होंने अपने शिष्यों के लिए हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी की फारसी रचना का दिक्खिनी में 'निशातुल इक्क' नाम से अनुवाद किया था।

निजामी बहमनी युग के सबसे प्रसिद्ध किव थे। ये सुलतान अहमद शाह तृतीय (१४६०—१४६२ ई० = १५१७—१५१९ वि०) के दरबारी किव थे। मसनवी शैली में रचित इनकी एक रचना 'कदमराव व पदम' प्रसिद्ध है। इस मसनवी में शुद्ध हिन्दवी, अर्थात तद्भव - शब्दबहुल हिन्दवी का प्रयोग अधिक हुआ है। अतएव केवल उर्दू का ज्ञान रखने वालों के लिए इसका समझना किन है। निजामी को कुछ लोग बहमनी युग का प्रथम प्रसिद्ध किव मानते है। एक प्रकार से 'कदमराव व पदम' हिन्दवी का आदि चरितकाव्य है। एक उदाहरण देखिए—

नासिरुद्दीन हाशिमी ने मराकाते हाशिमी नामक निबंधों में ख्वाजा बंदेनेवाज की भी कविता संकलित की है।

२. दिक्लन में उर्दू के लेखक नासिरुद्दीन हािशमी का कथन है: 'इसमें अरबी-फारसी के बजाय हिन्दी अल्फाज ज्यादा है। इसकी जबान इस कदर मुिक्कल है कि इसका समझना वक्ततलब हैं'। पृ० ४०।

अकास ऊँच पताल घरती थी-जहाँ कुछ न कोई था है तही बिठाया अमोलक रतन नूर घर---... ... अमोलक कलत सेस संसार का-करे काम निरवार करतार का॥

## (२) कुतुबशाही-आदिलशाही युग

सन १४८१ ई० (१५३८ वि०) में बहमती राज्य-प्रासाद को सुदृढ़ स्तंभ की भाँति सँभालने वाले प्रजापालक, अनन्य राजभक्त, महामंत्री महभूद गवाँ की निर्मम हत्या स्वयं बादसाह की कुप्रेरणा से हो गई। भूल के रहस्थोद्घाटन होने पर महभूद भी दूसरे वर्ष प्रायिक्चित्त की आग में जल कर चल बसा। इसके बाद बहमनी वंश का पतन आरंभ हो गया और प्रान्तिय शासक स्वतत्र होने लगे। कहने को बहमनी सुलतानों का नाम १५२४ ई०'(१५८१ वि०) तक चलता रहा; किन्तु १४८९ ई० (१५४६ वि०) के पश्चात बहमनी वंग का शासन ब्यावहारिक दृष्टि से समाप्त सा हो गया था। १४८९ ई० (१५४६ वि०) में बीजापुर यूसुक आदिलशाही वंश की जौर १५१० ई० (१५६७ वि०) में गोलकुंडा में कुतुब-उल-मुल्क ने कुतुबशाही वंश की नीव डाली। अतः १४८९ ई० (१५४६ वि०) से दिव ती साहित्य में आदिलशाही-कुतुबशाही युग्ध आरंभ हो जाता है। १६८७ ई० (१७४४ वि०) तक ये दोनों राज्य मुगल राज्य में शिला लिए गए थे, जिससे दिवती साहित्य का यह मध्यकाल समाप्त हो गया।

इस काल में दिक्खिनी को विकास करने का अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुआ और उसमें प्रौढ़ साहित्य की रचना हुई। इस काल के काल्य में भिवत और श्रृंगार का एक सरस समन्वय मिलता है। उत्तरी भारत में जिस काल में तुलसी का 'मानस' और सूर का 'सागर' हिन्दी साहित्य में तरं-गित हो रहा था, उसी समय दिक्यिनी साहित्य का स्वर्ण भवन भी निर्मित हो रहा था। सुविधा की दृष्टि से हम इस युग के साहित्य को दो धाराओं में बाँट सकते हैं: (क) आदिलशाही साहित्य धारा और (ख) कुतुबशाही साहित्य धारा।

## (क) आदिलज्ञाही साहित्यवारा (१४९०-१६८७ ई०=१५४७-१७४४ वि०)

बीजापुर के आदिलशाही वंश में आठ बादशाह हुए। इस वंश के अधिकांश सुलतान धर्म सिहिष्णु, उदारतावादी, सुसंस्कृत, विद्यान्यसनी और कलाप्रिय थे, अतएव इस युग में दिन्खनी साहित्य की धारा प्रौढ़ रूप से विविध दिशाओं में प्रवाहित हुई। बहमनी युग समाप्त होने पर भी

१. बोजापुर के आदिलशाही वंश के आठ मुलतान हैं—१. यूमुफ आदिलशाह (१४९०-१५१० ई० - १५४७-१५६७ वि०), २. इस्माइल आदिलशाह (१५१०-१५३४ ई० = १५६७-१५९१ वि०), ३. इब्राहीम आदिलशाह (१५३४-१५५८ ई० = १५९१-१६१५ वि०), ४. अली आदिलशाह (१५५८-१५८० ई० = १६१५-१६३७ वि०), ५. इब्राहीम आदिलशाह (१५८०-१६२७ ई० = १६२४-१६८४ वि०), ६. मुहम्मद आदिलशाह (१६२७-५७ ई० = १६८४-१७१४ वि०), ७. अली आदिलशाह द्विनीय (१६५७-१६५२ ई० = १७१४-१७२९ वि०) और ८. सिकंदर आदिलशाह (१६१२-१६८६ ई० = १७२९-१७४३ वि०)।

दिनखन में मूफी संत साहित्य की धारा प्रवाहित होती रही। आदिलशाही साहित्यधारा में सर्व-प्रथम सूफी संत किव ही आते हैं। इनमें शाह मीरांजी शमसुल-उश्शाक, बुरहानुद्दीन जानम और अमीनुद्दीन आला अधिक प्रसिद्ध हैं।

आदिलशाही युग में पद्य रचनाओं के अतिरिक्त गद्य की भी रचनाएँ हुई। वास्तव में दिक्खनी साहित्य का आरम्भ ही गद्य से होता है। वहमनी युग में गद्य का विकास हुआ, किन्तु आदिलशाही युग में जैसा प्रीड़ गद्य साहित्य लिखा गया, वैसा इतर मध्यकालीन साहित्य में अलभ्य है।

### शाह मीरांजी शम्शुलउश्शाक

शाह मीरांजी का जन्म मक्का में हुआ था। धर्म-प्रचार करने की इच्छा से ये भारत आए और, दिक्खन आकर बीजापुर में वस गए। ख्वाजा कमालउद्दीन वियावानी के शिष्यत्व में रह कर इन्होंने किंठन साधना की और सिद्ध सूफी संत, विद्वान तथा किंव के रूप में प्रसिद्ध हुए। उच्च साधना के कारण ये शमशुल-उश्शाक (भक्तों के सूर्य) कहे जाने लगे। इन्होंने अधिकांश जीवन बीजापुर तथा अंतिम काल बीजापुर के पास शाहपुर में विताया। यहीं १४९७ ई० (१५५४ वि०) में इनकी मृत्यु हुई।

फारसी-अरवी के विद्वान होने पर भी ये हिन्दवी में ही उपदेश देते थे। गद्य और पद्य दोनों रूपा में इनकी हिन्दवी रचनाएँ मिलती है। 'खुशनामा', 'खुशनगंज' तथा 'शहादमुलहकीकत' इनकी पद्य रचनाएँ है तथा 'शरहमरगूबउलकलूब' गद्य में लिखी गई है।

'खुशनामा' एक खंडकाव्य है जो मसनवी शैली में लिखा गया है। इसकी नायिका का नाम खुश है जो किन की पुत्री अथवा अन्य कोई प्रिय संबंधी है। चाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त होकर खुश ईश्वरीय प्रेम में तल्लीन रहा करती है। १७ वर्ष की अल्पायु में ही शाहपुर में इस महान प्रेमी भक्त का ईश्वर से महामिलन हो जाता है। खुश की इस महान साधना से ही किन को इस ग्रंथ-रचना की प्रेरणा मिली होगी। खुश के उदात्त चरित, स्वभाव, साधना और ईश्वर से महा-मिलन का वर्णन करना ही इस ग्रन्थ का उद्देश्य है। परोक्ष रूप से सूफी सिद्धान्तों की व्याख्या भी की गई है।

किव ने स्वयं इस मसनवी का विस्तार इस प्रकार लिखा है-

इस खुशनामा घरिया नाम, दोहा एक सौ सत्तर। दस ज्यादा है पर है सुने, लहे खुशी का छत्तर॥

संभवतः १७० छंदों के अतिरिक्त रचना में दस दोहे हैं। पुत्री और पिता के संवाद के रूप में इसकी रचना हुई है।

नीचे रचना से कुछ उद्धरण दिए जाते हैं। खुश के स्वभाव का वर्णन है---

बाली भोली जीव झवाली मुहबत केरा नूर। परम पियारी साधु सँघाती तुलना होवे दूर॥ जब वह आई इत संसार खुशी से हुई तमाम। पगों तब गुरू की लागी लह्या खुश कर नाम॥ हंसा बदनी सोमा नैनी गौर बदन की देखी। बहुत सत्यापन यह सत्त कलजुग मांही सोवे॥ शाह बोली गुनों की सब पिरत लगावे यह मन मोहे। कौन बखाने लक्बन इसके न पाया जाने सोहे। करत लाड़ चड़ चाव सब गोदों की प्यारी। सत्त संशाले ऐ झंवाले मुहब्बत की हमारी॥

'खुशनगंज' भी एक खंडकाव्य है, जिसमें खुश का जीवन-चरित तथा सूफी सिद्धातों का वर्णन है। यह रचना भी पुत्री-पिता के संवाद के रूप में लिखी गई है। इसमें कुल ७२ या ७३ छंद है जो नौ अध्यायों में विभाजित हैं।

प्रथम अध्याय में खुश का ईरवर रांत्रंथी प्रश्न है तथा पीर द्वारा उसका उत्तर दिया गया है। आठवें अध्याय में अकल (ज्ञान) और इश्क (भिवित) के संवाद के रूप में साधना के क्षेत्र में दोनों का विवेचन किया गया है। असी में दोनों के समन्वय को ही साधना का आदर्श बतायी गया है। किव के अनुसार वह जीवन महान है जो अकल के साथ इश्क को समझ सके और वह जीव महात्मा है जो इश्क की ली ईश्वर से लगाए। ग्रंथ में जीवन, जगत, जन्म, मृत्यु तथा ईश्वर से महामिलन की साधना का काव्यमथ विवेचन सरल से सरल रूप में किया गया है। एक उदाहरणे—

खुश पुछे कै कहो गीरांजी आलिम अछे केते। मीरा कहे गुग जेते तग अच्छे आलिम तेते॥ खुश कहे मुज कहो मीरांजी इक्क बड़ा याबूझ। पीर कहें में आखों बयान इसमें धरना सुध॥

'शहादतुलहकीकत'' 'खुशनामा' से भी वड़ी रचना है। इसमें लगभग ६५ पृष्ठ और ५६३ छंद है और इसमें भी प्रधानतः तसव्बुफ अयवा सूफी साधना का विवेचन है, साथ ही किव ने इसमें अपनी वंश-परंपरा आदि पर भी कुछ प्रकाश डाला है।

फारसी-अरबी छोड़कर हिन्दवी में रचना करने का कारण लेखक इस प्रकार बतलाता है-

इसकी एक प्रति हिन्दुस्तानी एकडेमी, इलाहाबाद में है। प्रति में इसका नाम 'शहादुलहकीक'
 दिया गया है।

इस नाम है तहकीक, सुन शहादतुल हकीक।। इसका मगज दरिया, जी देख नित रहे मरया।। सब ही कों केरी खान, ना मोतियों केरी यान।। जो होवेगा मुछारा, कुछ जानेगा जियारा।।

शाह मीराँजी ने पद्य के साथ-पाय गद्य भी लिखा है। 'शरह मरगूवउठमलूव' इनकी एक छोटी सी प्रसिद्ध गद्य रचना है। आरंभ में हदीस के बु अ मंक्षिप्त अनुवाद देकर संपूर्ण रचना को दस अध्यायों में विभाजित किया गया है। हिंदवी अनुवाद के पहले कुरान की मूल आयतें भी दी गई है। साहित्यिक दृष्टि से इस रचना का विशेष महत्व नहीं है, किन्तु भाग के ऐतिहासिक विकास के दृष्टिकोग से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनका गई एपाना यंदेनेपान की अपेक्षा अधिक हिन्दवी या दिक्खनीपन लिए हुए हैं। भागा अपेक्षाकृत अधिक जिपरी हुई है। फारमी-अरबी के ही शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो जनता की जिह्वा पर चढ़ कर धिस धिन कर दिवसी या हिन्दवी वन चिक थे। कुछ उदाहरण देखिए—

होर खुदा का सिफत भोत करना भोत सराहना, भोत नथाजना जिसने पैदा किया सव आलम कूं होर हमना कूं अकल होर दोन दिया।

× × ×

इश्क सरदार है, इश्क खुलासे मौजूदात है, इश्क पाहवे कामलात है, जान भी इश्क है, तन भी इश्क की बात है, गेर पद्य भी इश्क की बात है, पेर पद्य भी इश्क की बात है, पेर पद्य है इश्क का घर है, राग इश्क का राज है, रंज इश्क का राहत, कैंफियत इश्क की जोहर, खुशबो इश्क की बास, हुस्त इश्क का जलवागाह, इस सात गंज से जो कोई मार्की न हुआ वह द्याशिक नहीं बल्कि आदम भी नहीं।

#### शाहअली मुहम्मद गाँवधनी

इनके पिता शाह इब्राहीम जानुल्ला भी अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत थे। शाह अली मृहम्मद का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनकी जन्म-तिथि अज्ञात है। अपने पिता से ही इन्होंने दीक्षा ली और धर्म का प्रचार किया। इन्होंने एक पाठशाला भी खोली थी, जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। इनकी मृत्यु १५६६ ई० (१६२३ वि०) में हुई।

इनके पदों का संकलन सर्वप्रथम इनके शिष्य अबुलहसन ने किया था। बाद में इनके पोते शाह इब्राहीम बिन शाह मुस्तफा ने संशोधन करके उन्हें पुनः संकलित किया जो 'जवाहर्रे असरार'' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

लगभग १३० पृष्ठों की इस रचना में सूफी सिद्धांतों का ही विवेचन किया गया है। भूमिका

१. ग्रंथ की दो प्रतियाँ आसिक्तया लाइब्रेरी, हैदराबाद में और एक प्रति डा० हकीज सैयद, भूतपूर्व सहायक प्रोफेसर, इलाहाबाद यूनिर्विसटी के पास है। तीनों में यह निश्चय करना कठिन है कि कौन शिष्य द्वारा संकलित है और कौन पोते द्वारा संशोधित है।

भाग में पहले अरबी में ईश्वर की प्रार्थना की गई है। इसके बाद अली मुहम्मद के पोते ने फारसी में किव का और रचना का परिचय दिया है। वाद में शाह मुहम्मद गाँवधनी के फुटकर पदों का संग्रह दिया गया है। भूमिका में लिखा है कि यह रचना कही खुदा की जबान और कहीं इन्सान की जबान में लिखीं गई है। इन्सान की जबान से संभवतः जन-सामान्य में प्रचलित हिन्दवी या दिक्खिनी जबान से ही तात्पर्य है।

आवे तिल तिल मेर भरावे॥

### शाह बुरहानुद्दीन जानम

ये शाह मीरांजी के सुपुत्र और उत्तराधिकारी थे। इनका जन्म बीजापुर में सन १४५४ ई० (सं० १५११ वि०) में हुआ था। इन्होंने पिता से ही शिक्षा-दीक्षा ली और पिता की मृत्यु के बाद उनका पद प्राप्त किया। ये अरबी-फारसी और दिक्खनी या हिन्दिती के विद्वान थे तथा सूफी साधना के अनुसार भगत्रद्भित करते थे। लोगों को धर्मोपदेश के साथ-साथ विद्याधियों को पढ़ाया भी करते थे। सूफी संत के रूप में दूर-दूर तक इनकी स्थाति फैल चुकी थी, अतएव लोग इनके उप-देश सुनने आते थे। इनका देहान्त शाहपुर में सन १५८३ ई० (सं० १६४० वि०) में हुआ। आज भी इनकी दरगाह पर मुसलमान श्रद्धा-भित के साथ आते है।

अपने पिता की भाँति इन्होंने भी गद्य, पद्य तथा दोनों की मिश्रित शैली में रचनाएँ लिखी हैं। इनके नाम से निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं—

'सुखसुहेला', 'इरशादनामा', 'वसीयतुलहादी', 'मनफतुलईमान' तथा 'किलम्मतुल-असरार' पद्म की रचनाएँ हैं तथा 'इरशादनामा', 'मारफतुलकुल्ब', 'हरतमसाइल' और 'कलमबुबहकायक' गद्य की।

'सुखसुहेला'' आठ पृष्ठों की एक छोटी सी रचना है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के

सुहेला ऐसे काव्य को कहते है जिसमें किसी की प्रशंसा की गई हो।

आध्यात्मिक प्रेम की प्रशंसा की गई है। किव ने सरल भाषा में सूफी भिक्त का विवेचन किया है। एक उदाहरण इस प्रकार है—

> अल्ला वाहिद सिरजनहार दो जग रचना रचिया प्यार। सकल आलम किया जहूर अपने वातिन केरे जहूर। × × ×

'इरशादनामा' में पद्यात्मक दो सौ पचास पद हैं। अपने पिता की भाँति ही किव ने इसमें प्रश्नोत्तर की शैली अपनाई है। शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उसका उत्तर देता है। सरल हिन्दवी या दिक्खिनी में किव ने सूफी साधना की अभिव्यक्ति की है।

फारसी-अरबी छोड़, हिन्दवी में रचना करने के कारण कट्टर मुसलमान इनके प्रति रोष 'प्रकट करते थे। संभवतः ऐसे ही लोगों को संबोधित कर प्रस्तुत काव्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी गई हैं—

> ऐव न राखे हिन्दी बोल, गाने तू चल देख टटोल। क्यों ना लेवे इसे कोय, सुहावना चितवर जो होय।

किव ने इसका रचना-काल स्वयं इस प्रकार लिखा है ---

हिजरत नौसद नव्वद मान इरशदनामा लिखिया जान।

इस प्रकार इसका रचना-काल ९९० हिजरी के आसपास पड़ता है।

'वसीयतुलहादी' नामक लगभग १४ पृष्ठों के प्रसिद्ध ग्रंथ में किन ने धार्मिक जीवन की महत्ता पर वल दिया है। इसमें ईश्वर की महत्ता, ईश्वर-जीव का भेद तथा आत्मा की साधना और पितृता का वर्णन किया गया है। एक उदाहरण इस प्रकार है —

'मनफलतुलईमान' १२० पदों की रचना है जिसमें ईश्वर, नबी और पैगंबर की महत्ता बता कर भगवद्भिक्त की महिमा का वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ——

> गुन आदम का न हात चढ़े रे क्यों कहना इंसान।।

सूरत पर ऐतबार न राखे जैसे है हैवान। लोकां यह मत कुछ हो अधीन जिस बुझ बकत हो लावे दीन।

चार गद्य ग्रंथों— 'इरशादनामा', 'मारफ़तुलकलूब', 'हश्तमसायल' और 'कलमवु-हकायक' का नामोल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पहली तीन रचनाओं में सूफी सिद्धांतों का विवेचन हुआ है, चौथी रचना में भी लगभग १५० पृष्ठों में प्रश्नोत्तर के रूप में सूफी धर्म का ही विवेचन है। इनका गद्य अपने पिता से भी अधिक निखरा और साफ-सुथरा है और गद्य के विकास की कड़ी को आगे बढ़ाता है। 'कलमबुहकायक' का एक उदाहरण है —

प्रश्न — यह तन अलहदा दिसता व लेकिन जेता विकार सो टूटने नहीं बल्कि स्वतंत्र विकार रूप दिसता है यक तिल करार नहीं ज्यों मुक्त रूप...।

उत्तर—इसका नांव सो मुमिकन उल वजूद दूसरा तन ओ भी कि इस इन्द्रिय का विकार व चेष्टा करनहारा सोई तन नहीं तो यू खाक व सुख दुख मागनहारा जेता विकार रूप वहीं दूसरा तन तूं नजर को देख यह तन फ़हम सूं गुज़र्या तो गुम् उसके क्या रहे...।

#### अमीनुद्दीन आला

ये शाह बुरहान के सुपृत्र और शिष्य थे। धर्म-साधना और साहित्य-साधना अपने पूर्वजों से इन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। ये जन्म से ही वली थे और इनकी साधना से संबंधित अनेक चमत्कारिक कहानियाँ कही जाती हैं। अपने पिता और पितामह की भाँति इन्होंने भी गद्य और पद्य दोनों में रचनाएँ की हैं। १६७५ ई० (१७३२ वि०) में बीजापुर में इनकी मृत्यु हुई। 'मुहब्बतनामा' तथा 'रम्जुस्सालिकीन', इनकी दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने पिता तथा पितामह पर कुछ कसीदे भी लिखे हैं। अपने पूर्वजों की अपेक्षा ये अधिक उच्च श्रेणी के किव हैं। इनकी किवता में सरसता और प्रवाह दोनों मिलते हैं। इनकी वर्णन-जैली भी साहित्यिक है। इनके स्फुट पद 'हकीकत' के नाम से प्रसिद्ध हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

आशिक अदना ज्यूं पतंग, आला मोमबत्ती का रंग।
ज्यू पतंगा देख पड़ता ना, आप जल कर हुए फ़ना।
हक की राह में पकड यकीन, क्यूं ना इसकी होवे ऐन।

× × ×
ऐ सुभान दे तूं मुझे ग्यान, मैं देखों तुझकूं पहचान!

× × ×
तन मन मेरा है तुझ पर फ़िदा।
हरदम मिल रहूँ तुझसों सदा।
नार कि मुझ कों तुझसों जुदा।

अपने पिता और पितामह की भाँति अमीनुद्दीन आला ने भी पद्य और गद्य दोनों में रच-नाएँ की है। इनकी तीन गद्य रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—'रिसाला गुफ्तारशाह अमीन', 'गंगमरवफी', और 'रिसाला मजबुलसालकीन'। इनके ग्रंथों में सूफी साधना का विवेचन किया गया है। जिस प्रकार ये कविता में अपने पिता और पितामह से आगे बढ़ जाते है, उसी प्रकार इनकी गद्य-रचना में भी अधिक निखार, एकरूपता और प्रवाह मिलता है।

'रिसाला मजबुलसालकीन' कई दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण गद्य रचना है। इसमें लेखक ने संस्कृत के वेदान्त, पुराण और फारसी-अरबी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण देकर एकेश्वरवाद के दार्शनिक विचार का समर्थन किया है। विद्वान लेखक ने ऋग्वेद और यजुर्वेद की तुलना कुरान और इंजील से की है। ग्रंथ के महत्व पर लेखक स्वयं प्रकाश डालता हुआ कहता है —

ंहर एक के काम आवे, इसका जल्द हक़ ताले के फज़ल से अपने मतलव कों पावे।

× × ×

मजहब हमारा सूफ़िया होर मशरफ़ हमारा दीद है तो दिल में आया कि बयान करूँ हर दो कौम के सूफियां का दिखनी जवान सूं।

× × ×

क्रेसक सब धर्मों की समानता का समर्थन इस प्रकार करता है--

ऐ आरिक सुन मैंने बहुत सूफ़ियाने दानिशमन्द, पंडित ज्ञानी... इन सबी से हम मजिलस होके गुफतगू किया तो सिवाय लफ़जों के कुछ तफावत नहीं देखिया। जैसा के कोई पानी कूं मेंह कहते, कोई आब कहते, होर कोई नीर कहते। कोई सीतल कहते होर कोई जल कहते। इन सबों को जमा करके देखे तो मतलब मुराद पानी है। यू हर एक कीम अपनी अपनी जबान में अलहदा अलहदा नाम रखे......

पुस्तक के अंत में लेखक ने कई हिन्दी शब्दों के अर्थ सरल भाषा में इस प्रकार बताए हैं —

ऋग्वेद — किताबे तौरेत

ब्रह्मादवेद — मूसा पैगंबर की किताब

ब्रह्मांड --- वजूद

अवस्था — हाल

यजुर्वेद — किताब इंजील

श्याम वेद -- किताब जंबर

अथर्ववेद — दाऊद पैगंबर

अंतरंगवेद -- कुरान

अशुरदेव -- मोहम्मद साहब आदि

### आदिलशाही मुलतान और हिन्दवी

बीजापुर के आदिलशाही सुलतान उदारतावादी, विद्याव्यसनी और कलाप्रिय थे। वे विद्वानों और कवियों को संरक्षण देते थे, साथ ही कई आदिलशाही नरेश स्वयं उच्च कोटि के कि कीर कुलाकार भी थे। बहमनी सुलतानों की राजभाषा दिक्खनी ही थी, किन्तु यूसुफ आदिलशाह

और उसके पुत्र इस्माइल आदिलशाह (१५१०-१५३४ ई० = १५६७-१५९१ वि०) ने फारसी को राजभाषा बनाया। इस प्रकार लगभग ५० वर्ष तक फारसी को राज्याश्रय मिला। किन्तु इज्ञाहीम आदिलशाह प्रथम (१५३४-१५५८ ई० = १५९१-१६१५ वि०) ने दिक्खनी हिन्दवी को राजभाषा घोषित किया। आदिलशाह प्रथम (१५५८-१५८० ई० = १६१५-१६३७ वि०) ने पुनः फारसी को अपनाया; किन्तु इज्ञाहीम आदिलशाह द्वितीय (१५५०-१६२६ ई० = १६३७-१६८३ वि०) ने फिर हिन्दवी को प्रचिलत किया और तब से आदिलशाही राजवंश के अंतिम दिनों तक यही राजभाषा बनी रही। दिक्खनी साहित्य के विकास की दृष्टि से इज्ञाहीम आदिलशाह द्वितीय और अली आदिलशाह द्वितीय (१६५६-१६७६ ई० = १७२३-१७३३ वि०) का काल विशेष महत्वपूर्ण है।

इब्राहीम आदिलकाह दितीय (१५८०-१६२६ ई०=१६३७-१६८३ वि०) आदिलशाही वंश में सर्वाधिक विद्याव्यसनी, काव्यकला-प्रेमी तथा अत्यधिक लोकप्रिय शासक थे।
काव्यकला का संरक्षक होने के साथ-साथ वे स्वयं उच्च कोटि के संगीतज्ञ और किव थे। भारतीय
संगीत उन्हें बहुत प्रिय था। प्रसिद्ध है कि लगभग तीन सहस्र संगीतज्ञ उनके दरबार से संबंधित
थे। फारसी का प्रसिद्ध कवि जहूरी जो १५८० ई० (१६३७ वि०) में भारत आया था, अपने
जीवन के अंतिम दिनों तक (१६१६ ई०=१६७३ वि०) इन्हीं के दरबार में रहा। संगीत में
लोग उन्हें जगद्गुरु कहते थे। भारतीय रागों पर नवरस' नाम से इन्होंने एक काव्य सन १०२२
हिजरी में लिखा। इसमें भारतीय रागों का विवेचन संस्कृतिनष्ट हिन्दवी में किया गया है और
भारतीय संगीत शास्त्र के शब्दों को ज्यों का त्यों रखा गया है। यह वह युग था जब उत्तरी भारत
में काव्यभाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रभुत्व था, अतः 'नवरस' की हिन्दवी ब्रजभाषामिश्रित है।
कहा जाता है कि 'नवरस' का नाम इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि नौरसपुर नाम से एक वड़ा
नगर वस गया, शाही महल नौरसमहल कहा जाने लगा, शाही मुहर नौरसी सिक्का हो गई तथा
कलाकार नौरसी उपाधि धारण करने लगे। फारसी किव जहूरी ने 'सेहनस्र' नाम से इसकी भूमिका
फारसी गद्य में लिखी। इसका एक उदाहरण देखिए—

कल्यानी रमनी पीवर कुचा तन्वांबरी
मृगनयनी बाहां तन्वी स्यामकेस वदनी हिमकरा ॥१२३॥
कान्ता कम वसन्ती बाली लज्जा उर
दुरषा पशंती रोमांवली नीत कचुकी चित्र वस्तर ॥१२४॥

बादशाह मुहम्मद आदिलशाह और उनकी धर्मपत्नी दोनों कलाप्रिय थे। इनके पश्चात अली आदिलशाह द्वितीय गद्दी पर बैठे। इन्होंने भी दिक्खनी को ही राजभाषा बनाए रक्खा और दिक्खनी कवियों को राजाश्रय प्रदान किया। आदिलशाही काल में नुसरती, रुस्तमी दौलत, शाह मिलक, अमीन, मोमिन, सनाती, मुल्कशुशन्दा, मिर्जा, शेख, आदि प्रसिद्ध किव हुए।

#### रुस्तमी

ये फारती और दिक्खनी दोनों में किवता लिखते थे। मुहम्मद आदिलशाह की धर्म-पत्नी के अनुरोध पर इन्होंने १६४९ ई० (१७०६ वि०) में 'खावरनामा' नाम का एक प्रबन्ध काव्य लिखा। किन ने चौबीस सहस्र छंदों का एक विशाल प्रबन्ध काव्य केवल डेढ़ वर्ष में पूरा किया। वास्तव में यह एक फारसी ग्रंथ का अनुवाद है, किन्तु किन ने ऐसी कुशलता और सुन्दरता से इसका अनुवाद किया है कि इसमें मौलिक काव्य-सौन्दर्य अपने आप आ गया है। इसकी भाषा सरल और शैली मनोहर है।

### नुसरती

ये इस युग के सर्वोच्च किव हैं। कहा जाता है इनकी जन्मभूमि बीजापुर में थी। कर्नाटक में बहुत दिन तक रह कर ये मुहम्मद आदिलशाह के राज्यकाल में दरबार में आए और अली आदिलशाह द्वितीय के समय में राजा द्वारा मिलकुश्शोअरा (किवराय) की उपाधि से विभूषित हुए। यह प्रसिद्ध है कि कर्नाटक के ये किसी ब्राह्मण-परिवार से संबंधित थे। इन्होंने अपनी किवता में गेसुएदराज की अनेक बार चर्चा की है, जिससे कुछ लोगों का अनुमान है कि सभवतः ये उन्हीं के परिवार से संबंधित हो सकते हैं। संभव है इनकी मूल वंश-परम्परा किसी ब्राह्मण-परिवार से मिल जाती हो।

नुसरती ने मसनवी शैली में तीन काव्य ग्रंथों की रचना की—'अलीनामा', 'गुलशनेइश्क' और 'तारीखेसिकन्दरी'।

'अलीनामा' १६५६ ई० (१७१३ वि०) में लिखी गई लंबी मसनवी है, जिसमें अली आदिल शाह द्वितीय का जीवन-चरित विस्तार से विणित है। इसमें हमें आदिलशाह की विजय तथा उसके राग-रंग के अतिरिक्त पश्चिमी भारत का एक जीता-जागता कान्यात्मक चित्र मिल जाता है। अतः साहित्यिक महत्व के अतिरिक्त इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। 'अलीनामा' की भाषा-शैली भी महान है। संग्राम-चित्रण में किव को पूर्ण सफलता मिली है। खेद है कि ऐसा मूल्यवान ग्रंथ अभी भी अप्रकाशित है। वास्तव में यह हिन्दवी की एक महान रचना है। 'पृथ्वीराजरासी' की माँति इसमें भी संरक्षक राजा के जीवन संबंधी सभी अंगों का चित्रण हुआ है।

'गुलशनेइस्क' एक प्रेमास्यानक काव्य है, जिसमें मनोहर और मधुमालती के प्रेम की कहानी कही गई है। यह प्रेम-कथा उस समय दिक्खनी भारत में लोकप्रिय थी। कई फारसी किव भी इसे लिख चुके थे। नुसरती ने १६५७ ई० (१७१४ वि०) में इसी को अपनाकर कुछ नवीनता के साथ दिक्खनी में 'गुलशनेइस्क' के नाम से लिखा। इसकी भाषा ललित उपमाओं और रूपकों से अलंकृत है। कहीं-कहीं फारसी-अरबी का भी मिश्रण मिलता है। कुछ अंश अति सरल और कुछ अति गंभीर तथा उच्च स्तर के हैं।

'तारीखेसिकन्दरी' नुसरती की तीसरी रचना है, जिसकी खोज अभी कुछ ही दिन पूर्व हुई है। यह अपूर्ण है और संभव है कि १६८७ ई० (१७४४ वि०) में बीजापुर के जिनाश अथता नुसरती की मृत्यु के कारण यह पूर्ण न हो सकी हो। दूसरे किवयों की भाँति नुसरती भी अपनी काव्यभाषा को हिन्दवी या हिन्दी कहते हैं। फारसी-अरबी शब्दों का प्रशेग होने पर भी वास्तव में उनकी भाषा का स्वरूप हिन्दवी ही है। नुसरती ने कुछ फुटकर कसीदे भी लिखे हैं। इनकी कृविता का एक उदाहरण 'गुलशनेइक्क' से दिया जाता है —

उघर साथ थी माँ के मशुमालती, उघर माँ के संगात चंपावती। बहुत दिन कों जिस बात बिछुड़े-मिले, यकस एक लगाए चंगुल कर गले॥

## हाशिमी

इनकी गणना बीजापुर के प्रसिद्ध कवियों में की जाती है। इनका वास्तविक नाम सैयद मीरां और उपनाम हाशिमी था। कहा जाता है कि ये जन्मांघ थे, किन्तु फिर भी महान प्रतिभावान थे। अपने गुरु की आज्ञा से इन्होंने 'युसुफ जुलेखा' नामक मसनवी की रचना की। इनकी मृत्यु १६९७ ई० (१७५४ वि०) में हुई। 'यूसुफ जुलेखा' इनकी प्रसिद्ध मसनवी है, जिसमें लगभग १२ हजार पिन्त्याँ है। यह मसनवी एक फारसी मसनवी पर आधारित है। हाशिमी की काव्य शैली अति मधुर तथा मनोरस है। भारतीय प्रेम-परंपरा के अनुसार इनके नारी पात्रों का प्रेम-निवेदन, विरह-वर्णन आदि अत्यन्त मार्मिक हुआ है। इनकी भाषा शैली सरल तथा आकर्षक है। कहा जाता है कि इनके कुल्लियात में स्वरचित गजले, कसीदे, मर्सिये, रुबाइयाँ आदि संकलित थीं, किन्तु यह दीवान अब अप्राप्य है। कुछ लोगों का विचार है कि हाशिमी रेखती के जन्मदाता है, किन्तु यह भ्रम है। इनका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है—

सुना हम्द इसकों सजावार है, सगल इश्क़ का जिसको विस्तार है।

## क्रुतुबज्ञाही साहित्यधारा (१५१०-१६८६ ई० =१५६७-१७४३ वि०)

बीजापुर की आदिलशाही की भाँति गोलकुंडा की कुतुबशाही की स्थापना बहमनी राज्य के दूटने पर १५१० ई० (१५६७ वि०) में कुली कुतुबउलमुल्क द्वारा हुई। इस वंश में कुल आठ सुलतान हुए। ये सुलतान भी उदार, धर्म-सहिष्णु तथा काव्य-कला प्रेमी थे। हिन्दुओं के साथ उनका घनिष्ठता का संबंध था। कई सुलतानों ने हिन्दू रानियों से विवाह किया था। इनके राज्य में भी हिन्दवी या दिक्खनी ही राजभाषा थी।

## मुहम्भद क्रुली क्रुतुबज्ञाह (१५८०-१६११ ई० = १६३७-१६६८ वि०)

महासैनिक होने के साथ-साथ महाकवि की विभूति से विभूषित कुली कुतुबशाह १२ वर्ष की आयु में ही सिंहासनारूड़ हुए। वे सम्राट अकबर के समकालीन थे। १५८७ ई० (१६३७ वि०) में उन्होंने बीजापुर के सुलतान इब्राहीम आदिलशाह के साथ अपनी बहन का विवाह करके मैत्री संबंध स्थापित किया। कुली कुतुब के पिता इब्राहीम कुली को साहित्य और स्थापत्य दोनों से विशेष रुचि थी। इब्राहीम के राज्य-काल में अनेक स्फी संत, फकीर, धर्म-प्रचारक, विद्वान और किव-कलाकार आश्रय पाते थे। साहित्य और स्थापत्य का प्रेम कुली कुतुब को अपने पिता से संस्कार के रूप में मिला था। युद्ध की अपेक्षा कुली कुतुब को लित कलाओं से विशेष प्रेम था। अपनी प्रेयसी भागमती के नाम पर ही इन्होंने भागनगर नामक नगर बसाया था। कालांतर में उसे ही हैदरमहल के नाम से संबोधित कर हैदराबाद नाम प्रसिद्ध

किया गया। अरब और भारत के राज-दरबारों से आकर अनेक कवियों और विद्वानों ने इनके यहाँ आश्रय लिया था।

मुलतान स्वयं किन-कलाकार ये और किन-कलाकारों का सम्मान करते थे। विद्वानों में वाद-विवाद, किवयों में काव्य-चर्चा अर्थात मुशायरे आदि के लिए सुलतान ने एक विशेष समय निश्चित कर दिया था। इस काव्य-शास्त्र-विनोद के अतिरिक्त सुलतान धार्मिक वाद-विवाद भी कराया करते थे। सुलतान स्वयं शिया धर्म के अनुयायी थे, अतएव उनके शासन-काल में शिया धर्म को विशेष प्रोत्साहन मिलता था। जिस प्रकार ईद, मुहर्रम, शबरात आदि मुसलमानी त्योहारों में सुलतान प्रेम के साथ सिम्मिलत होते थे, उसी प्रकार हिन्दुओं के होली-दीवाली तया वसंतोत्सव आदि त्यौहारों में भी प्रेमपूर्वक सिम्मिलत होते थे। इस प्रकार दिक्खनी साहित्य के ये पहले किव है जिन्होंने भारतीय जीवन में डूब कर अपनी किवताएँ लिखी हैं। इन्होंने किवता की प्रेरणा राजमहलों की अपेक्षा व्यापक जन-जीवन से अधिक पाई थी।

मुहम्मद कुली फारसी, अरबी, दिक्खनी अर्थात हिन्दवी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। फारसी, दिक्खनी और तेलुगु, तीनों भाषाओं में ये किवता करते थे। इनकी किवताएँ फारसी में कुतुबशाह, दिक्खनी में मआनी और तेलुगु में तुर्कमान के उपनाम से मिलती हैं। इनकी किवताओं का लगभग १८०० पृष्ठों का एक बृहत संग्रह हैदराबाद से 'कुल्लियातकुली कुतुबशाह' के नाम से प्रकाशित हुआ है। कहा जाता है कि कुली कुतुब ने लगभग एक लाख शेर या पद कहे थे। कुल्लियात में फारसी और दिक्खनी, इन दो भाषाओं की किवताएँ संग्रहीत हैं। इनकी तेलुगु किवता के संबंध में अभी तक विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है, किंतु यह निश्चय है कि तेलुगु में इन्होंने किवताएँ अवश्य लिखी हैं, क्योंकि इनकी माँ तेलुगु-भाषी थी और इस कारण तेलुगु का इन्हों पूर्ण ज्ञान था। कुली कुतुबशाह ने गजल, कसीदा, मसनवी, मिसया, रुबाइयाँ, सभी प्रकार की किवताएँ लिखी हैं।

कुली कुतुब के वर्ण्य विषय में व्यापकता और विविधता मिलती है। भारतीय जीवन की गहराई में डूब कर इन्होंने किवता की रत्न-राशि का संकलन किया था। अतएव इनके काव्य में जीवन का एक व्यापक, सर्वागीण, सतरंगी चित्र अंकित हुआ है। इनकी किवताएँ स्थानीय रंग में रँगी हैं। इनके काव्य में तत्कालीन युग से संबंधित आचार-विचार, रहन-सहन, आमोद-प्रमोद, फल-फूल, व्रत-त्यौहार, रीति-रिवाज तथा जीवन की अन्य समस्याएँ परोक्ष अयुवा अपरोक्ष रूप से चित्रित हुई है। इस प्रकार हिन्दू-मुसलिम संस्कृति का एक आकर्षक संगम कुली कुतुब के काव्य में उत्तर आया है।

कुली के काव्य में भावों की भी विविधता और व्यापकता है। यदि एक ओर सूफी संतों के रहस्यात्मक पारलौकिक प्रेम के चित्रण है, तो दूसरी ओर इहलौकिक प्रेम का सतरंगी रंग इनकी

१. कुली कुतुबशाह की कविताओं का संकलन पहले राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान था। यह प्रति सुलतान के समय में ही तैयार की गई थी। अभाग्यवश राजकीय पुस्तकालय की प्रति खो गई। अतः सालारजंग पुस्तकालय में जो हस्तिलिखित दीवान था, उसी के आधार पर डा० मोहीउदीन कादिरी ने यह संकलन प्रकाशित किया है।

भाव-भूमि में चित्रित हुआ है। कुली कुतुब प्रेमी जीव थे। कहा जाता है इनके १२ रानियाँ थीं। उन सबके विषय में इन्होंने कविताएँ लिखी है।

भाषा-शैली में स्थानीय रंग गाढ़ा है। लौकिक प्रेमानुभूति से कवि पारमाधिक प्रेमा-भिव्यक्ति की ओर झुकने लगता है, तब मानो प्रेम के हिंडोले में वह कभी इस लोक की ओर झूलता है और कभी परलोक की ओर। काव्य में सूफी भक्ति-भावना तथा लौकिक प्रृंगार-भावना, दोनों की भावानुभूति को अभिव्यक्ति मिली है।

सुन्दिरयों का नख-शिख-वर्णन हिन्दी और संस्कृत किवयों की शैली में ही किया गया है। हिन्दी किवयों की प्रेमाभिव्यक्ति की प्रणाली इनकी किवताओं में विशेष रूप से मिलती है। पता नहीं, किव ने सूर, तुलसी, मीरां आदि की हिन्दी किवताओं का अध्ययन किया था या नहीं, किन्तु हिन्दी शब्द-प्रयोग, हिंदी रूपक-उपमाएँ, फारसी शब्दों को देशी रूप देना, जनभाषा में ईश्वर की प्रशंसा, हिन्दू शूर-वीरों और हिंदी किवयों की भाँति हिन्दू कथाओं का वर्णन, स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम-प्रदर्शन आदि, सब बातें इनकी रचनाओं में मिलती है। फारसी साहित्य के भी विषय, भाव, शब्द, मुहावरे, प्रयोग, रूपक, उपमाएँ तथा छंद अपनाए गए है; किन्तु वे सब देशी रंग में रँग दिए गए है; कहीं भी पांडित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं है। सरल से सरल और मबुर से मघुर भाव सरल से सरल भाषा में पिरो कर अभिव्यक्त करने में कुली कुतुब की कला-कुशलता प्रकट हुई है।

जिस प्रकार कुली के भावों में भारतीयता है, उसी प्रकार उनकी भाषा में भी पूर्ण रूप से भारतीयता मिलती है। वह आज की हिन्दी-उर्दू नहीं है; वरन निश्चयतः वह शुद्ध मध्यकालीन हिन्दवी या दिक्खनी है, जिसमें तद्भव रूपों का प्राधान्य है; फारसी, अरबी और संस्कृत के शब्द उसी तद्भव रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिस रूप में उस समय की जनता बोलती थी। मराठी और तेलुगु के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु उनकी संख्या बहुत न्यन है।

भाषा में भावाभिव्यंजन की पूर्ण शक्ति है। माधूर्य और प्रसाद गुण ही उसका आभू-षण है। अछंकारों के बोझ से बोझिल बनाकर कृत्रिम प्रसाधन का सहारा किन ने बहुत ही कम लिया है। भाषा स्वाभाविक और सरल है।

विषय, भाव, भाषा सब प्रकार से कुली कुतुब दिन्खनी के अमर किव हैं। दिन्खनी साहित्य उनसे गौरवान्वित हुआ है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

#### ईश्वर की प्रशंसा

चंद्र सूर तेरे नूर थे, निस दिन को नूरानी किया। तेरी सिफ़त किन कर सके, तूं आपी मेरा है जिया। तुज नाम मुंज आराम है, मुंज जीव सो तुज नाम है। सब जग को तुज सो काम है, तुज नाम जप माला हुवा।

अजीता हूँ तेरी आस थे, आया है रहम आकास थे। जे कुच मांगूँ तुज पास थे, सोहै सो मुँज को तू दिया।

---कुल्लियात, भाग १, ५-३।

#### बसंत

--वहीं, पुष्ठ१३६।

#### नख-शिख

चंदमुख तुज लाल लब है दसन जू तो तारे है। कहो यह चांद कां का है किस असमां थे उतारे है। — वहीं, पृ० २७४ – २७५।

## मुहम्मद कृतुबशाह (१६११-१६२४ ई० = १६६८-१६८१ वि०)

कुली कुतुबशाह के भतीजे मुहम्मद कुतुबशाह भी एक बड़े किव थे। सन १६११ ई० (१६६८ वि०) में वे सिंहासनारूढ़ हुए और १६२४ ई० (१६८१ वि०) में उनका देहान्त हो गया। अनेक किव उनके दरबार की शोभा बढाते थे।

मुहम्मद कुतुबशाह जिल्लुल्लाह नाम से किवता करते थे। अपने चाचा की भाँति थे भी सब प्रकार की किवताएँ लिखते थे। इनकी किवता भी स्थानीय रंग और उपमाओं से भरी है। इनकी किवताओं का संग्रह भी अब प्राप्त हो गया है। इनकी किवता में भी वहीं मधुरता, सरसता और सरलता पाई जाती है जो कुली कुतुब की किवता में मिलती है।

# अब्दुल्ला क़ुतुबशाह (१६२५-१६७४ ई० = १७८२-१७३१ वि०)

मुहम्मद कुतुबशाह के पुत्र अब्दुल्ला कुतुबशाह भी किव थे। उनकी किवताओं का संग्रह भी प्राप्त हो गया है। यद्यपि वे स्वयं बहुत बड़े किव नहीं थे, किन्तु उनके संरक्षण में कई महाकिव और लेखक जीवन-यापन करते थे। उनके दरबारी किवयों में गौव्वासी, कुत्बी, इब्नेनिशाती, तबई, जुनैदी और अमीन अधिक प्रसिद्ध है।

इस राजवंश के अंतिम सुलतान अब्बुलहसन तानाशाह (१६६५-१६८६ ई० = १७२२-१७४३ वि०) थे। उनका सारा जीवन मुगलों से संघर्ष करते बीता और अंत में औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा राज्य का विनाश हो गया। तानाशाह कवि थे, किन्तु उनका कोई काव्य-संग्रह प्राप्त नहीं है।

कुतुबशाही राज्यकाल में अनेक कवियों और लेखकों ने दक्खिनी साहित्य को समृद्धिशाली धनाया। उनमें से कुछ मुख्य कवियों का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। वजही

ये कुली कुतुबशाह के राज्य-काल के महान किव ये तथा पद्य और गद्य दोनों रूपों में उन्होंने साहित्य-सरोवर को आपूर्ण किया है। १६०८ई० (१६६५ वि०) में लिखीं गई 'कुतुबमुशतरी' नाम की बड़ी मनोरंजक मसनवी इनकी मुख्य काव्य-कृति है। वजहीं की उर्वर काव्य-कल्पना पर आधारित यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसका नायक कुली कुतुबशाह है। कहानी के वहाने किव ने सुलतान की वीरता, उदारता, दानशीलता और प्रेम-मावना को चित्रांकित किया है। इनकी काव्य-प्रतिभा को देखकर ही राजा ने इन्हें अपना मित्र और दरवारी वनाया था। इस रचना में भाषा के संबंध में बहुत स्वतंत्रता से काम लेकर, फारसी, अरबी और संस्कृत के शब्द दिखनी में ढाल कर प्रस्तुत किए गए है। इसकी भाषा बहुत सरल न होने पर भी क्लिष्ट नहीं है। उदाहरणार्थ—

छिरी रात उजाला हुआ दीस का। लगा जग करन सेव परमेसरा॥ जो आया झलकता सूरज दाहकर। अंबेरा जो था सो गया न्हात कर॥ सूरज यू है रंग आसमानी मने। कि खिल्या कमल फूल पानी मने॥

वजहीं ने १६३५ ई० (१६९२ वि०) में 'सवरस' नाम से एक महान गद्य ग्रंथ लिखा, जिसमें सूफी साधना के गूढ़ विचार प्रतीकों के रूप में साहित्यिक सरसता के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। 'सबरस' दिवलनी गद्य-साहित्य की उत्कृष्ट कृति कही जा सकती है।

'सबरस' एक फारसी गद्य पुस्तक 'हुस्नोदिल' पर आधारित कही जाती है। इससे भी पूर्व फातही ने 'दस्तूरइक्शाक' नाम की एक मसनवी लिखी थी जिसका विषय भी कुछ इसी प्रकार का है। किन्तु लेखक ने इस ग्रंथ को इस प्रकार लिखा है कि यह एक नितान्त मौलिक रचना जान पड़ती है।

कहानी लगभग ३०० पृष्ठों में समाप्त हुई है। संक्षेप में कया इस प्रकार है: अकल पिच्छम का और इक्क पूर्व दिशा का बादशाह था। अकल के पुत्र का नाम दिल और इक्क की पुत्री का नाम हुस्न था। बेटा जब सथाना हुआ तो अवल ने उसे शहर तन (शरीर) का शासक बना दिया। दिल आबेहयात (जीवनामृत) की तलाश में निकल पड़ता है। अपने एक जासूस नजर के कहने से वह हुस्न के देश में पहुँचा। वहाँ के वादशाह ने उस बंदी बना लिया। अनेक संवर्षों के बाद दिल और हुस्न का विवाह हुआ। कहानी के अन्य पात्र नजर, नामूस (बदनामी), हिम्पत, जुल्फ, हमजा, वहम, रकीव आदि है।

१. यह ग्रंथ डाँ० अब्दुलहक ने १९३२ ई० (१९८९ वि०) में हैदराबाद से प्रकाशित कराया था। अब हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद की ओर से इसका हिन्दी रूपान्तर भी प्रकाशित हो गया है।

कहानी में सूफी साधना की गूढ़ दार्शनिक समस्याओं को इन प्रतीकों के माध्यम से अत्यंत रोचक तथा सरस साहित्यिक शैली में समझाने का प्रयास किया गया है। इस रहस्यमय कथा में प्रेम, सौन्दर्य, बुद्धि और हृदय को प्रतीक बना कर जीवन के सभी नैतिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। कहानी की महत्ता इसी में है कि सूफी साधना और साहित्यिकता का स्विणम समन्वय इसमें मिलता है।

वजहीं के गद्य को हम तुकान्त गद्य कह सकते हैं। वजहीं इस पर स्वयं गर्व करते हुए कहते हैं ---

''आज लग न कोई इस जहान में, हिन्दुस्तान में, हिन्दी जबान में इस लताफत, इस छंदों से नज्म और नम्न मिला कर, गुला कर नहीं बोल्या।''

वजहीं की गर्वोक्ति सब प्रकार से उचित है, क्योंकि हिन्दी या हिन्दवी में इसके पूर्व ऐसी कलात्मक सुन्दर शैली में कोई गद्य-रचना नहीं लिखी गई। भाषावैज्ञानिक और साहि-रियर्क दोनों दृष्टियों से वजहीं का 'सबरस' दिक्खनी की अमर कृति मानी जाएगी। इसका एक उदाहरण देखिए—

"वहीं है काम के जिसके काम ते नफा कोई पाए। एता जत जो घरते हैं, लोगां बाग जो करते हैं, सो इसी च खातिर करते हैं के कोई खूब चतुर भोगी '''नायक आशिक पिव के इस बाग में आवे, महजूज होवे, आराम पावे। बाग के साहब कूं हुआ करे। फूलां सूं गोद भरे। रंग में डुबावे आस, इसे ते कुछ लगे बास। उसे फैंग अपड़े, हमना को सबाव। खुदा खुश, रसूल खुश, आलम खुश इस बाब।"

### गौव्वासी

गौक्वासी इस युग के अन्य महाकिव है। कुनुबिशाही राज्य ने इन्हें मिलकुशशोअरा (किव-राय) की उपाधि से विभूषित किया था। इनके जीवन-वृत्त के संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में इनके जीवन-संबंधी कुछ वृत्त अवश्य मिलते है; किन्तु उनसे पूरा जीवन-वृत्त नहीं बनता। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यन्त संघर्षभय था; किन्तु राजदरबार में पहुँचकर इनकी मान-प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी की ये अपने युग के सबसे बड़े किव गिने जाने लगे।

'सैफुलमुलूक व बदीउज्जमाल' (१६२४ ई० = १६८१ वि०) और 'तूतीनामा' नाम से इनकी दो रचनाएँ प्रसिद्ध है। प्रथम 'अलिफलैला' पर आधारित एक प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमे मिश्र के राजकुमार सैफलमुल्क और अजना की राजकुमारी बदरुलजमाल की प्रेम कहानी लिखी गई है। दूसरी रचना 'हितोपदेश' के फारसी अनुवाद पर आधारित है। आगे चलकर फोर्ट विलियम कालेज के तत्वावधान में गिलकाइस्ट के निर्देशन में इसका हिन्दुस्तानी (उर्दू) में सैयद हैदर बख्श द्वारा 'तोताकहानी' नाम से अनुवाद कराया गया था।

१. फारसी के प्रसिद्ध विद्वान मौलाना जियाउद्दीन ने ८३० हिजरी में संस्कृत की शुकसप्तशती का अनुवाद फारसी में किया था। गौव्वासी ने इसी फारसी ग्रंथ से दिक्खनी में ४५ कहानियों का अनुवाद किया है। फारसी, तुर्को, अंगरेजी, जर्मन आदि अनेक भाषाओं में शुक-सप्तशती का अनुवाद हुआ है। हिन्दी में शुक-बहत्तरी इसी का अनुवाद है।

गौव्वासी की कविता सरसता और भव्यता से परिपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध दिक्खिनी है, जिसमें फारसी-अरबी के शब्द कम मिलते हैं। शैली सरल और प्रवाहमय है। नीचे दो उदा-हरण दिए जा रहे है —

> जो एक दिन फिर दिल मने शोक आं। चल्या फिर बाजार कों वो जवां॥ देख्या एक मैना कों मिठ बोल खूब। उसे भी लिया होर दिया मोल खुब॥

> > —'तूतीनामा' से

---'सैफुलमुल्क व बदोउज्जमाल' से

#### इब्निनशाती

इब्निनिशाती सुलतान अब्दुल्ला कुतुबशाह के प्रसिद्ध दरबारी किव थे। इनका जीवन-वृत्त पूर्णतया ज्ञात नहीं है। 'फूलबन' नामक एक रचना इनके नाम से प्रसिद्ध है, जो एक प्रेमा-ख्यानक काव्य है। अनुमानतः यह 'वसातीन' नामक फारसी कविता पर आधारित है।

'फूलबन' काव्य से ज्ञात होता है कि किव फारसी भाषा और साहित्य से पूर्ण परिचित था और काव्यशास्त्र में भी पटुथा। इसी ग्रंथ में वह स्वयं सूचना देता है कि उसने गद्य में भी रचनाएँ की हैं, किन्तु वे उपलब्ध नहीं हैं। 'फूलबन' की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भारतीय है। दिस्खनी भाषा पर किव का पूर्ण अधिकार था। उसकी भाषा-शैली सरल और प्रवाहमय है। 'फूलबन' दिस्खनी साहित्य का एक अनमोल रत्न है। एक उदाहरण देखिए—

करूँ तारीफ़ मैं उस ताजदर का।
समझता है जिने कीमत गुहर का।।
शाहंशाह का शाह अब्दुल्ला गाजी।
अछोजम हक सो उसके पेशबारी।।
मरा था बाप सौदागर खुतन का।
न था परवा उसे कुच माल धन का।।

उपर्युक्त प्रांसद्ध कवियों के अतिरिक्त गोलकुंडा के कुतुबबाही राज-दरबार के संरक्षण में और भी अनेक कवि हुए हैं। इन कवियों के द्वारा भारत की प्राचीन लोककथाओं पर आधारित अनेक प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए, जिनमें 'मनोहर मधमालती,' गुलाम अली द्वारा लिखित 'पदमावत' (१६८० ई०=१७३७ वि०) तथा मुकीमी द्वारा रचित 'मसनवी चंदरबदन व महियार' (१६४०ई०=१६९७ वि०), अहमद जुनेदी की 'माहपैकर' (१६५३ई०=१७१० वि०), सेवक का 'जंगनामा' (१६८१ ई०=१७३८ वि०), अमीन की 'वाहराम व हसनबानो' आदि अधिक प्रसिद्ध हैं।

# (३) मुगलकालीन हिन्दवी साहित्य (१६८७-१७२३ ई० = १७४४-१७८० वि०)

१६८७ ई० (१७४४ वि०) तक औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आदिलशाही और कुनुबशाही राजवंशों के समाप्त होने के कारण दिक्खनी के कियों का राजाश्रय छिन गया था; किन्तु दिक्खनी साहित्य की जो धारा लगमग ३०० वर्षों से प्रवाहित हो रही थी, उसमें तुरन्त कोई गत्यवरोध नही हुआ, साहित्यिक परंपराओं का जो राजभवन दिक्खन में निर्मित हुआ वह एकबारगी टूटकर गिर नही गया। दिक्ख़िनी साहित्य केवल राजसभा से ही संबंधित नही था, बिल्क जनता भी इस भाषा-साहित्य को जीवन के निकट मानती थी। अतएव १६८७ ई० (१७४४ वि०) के पश्चास भी दिक्खिनी साहित्य का सरोवर अनेक कृतियों द्वारा भरा गया और यह कम अविरल रूप से तब तक चलता रहा, जब तक उत्तर से १८वीं शती ई० के प्रथम चरण में उर्दू का नया स्नोत दिक्खन की ओर प्रवाहित नहीं हुआ। ४० वर्षों के इस अन्तरिम काल में दिक्खनी प्रदेश ने साहित्यिक जगत में बहरी, सिराज, वली वजही, वली वेलूरी, दाऊद, उजलत और आफिज ऐसे किव उत्पन्न किए। उत्तर के मुगल दरबार से सीधा संबंध होने के कारण दिक्खनी के किवयों में रेखता शैली (हिन्दवी-फारसी-अरबी-मिश्रण) का प्रभाव बढ़ता दिखाई देता है, किन्तु इस युग के अधिकांश किव दिक्खनी में ही लिखते रहे।

# बहरी

काजी महसूद बहरी इस युग के प्रथम श्रेणी के किवयों में गिने जाते हैं। इनके पिता बदरु-द्दीन गोगी गुलवर्गा (जिला हैदराबाद) में काजी थे। १६८५ ई० (१७४२ वि०) में बीजापुर गए। किन्तु औरंगजेब के कारण वहाँ अशान्ति देख हैदराबाद और अंत में औरंगाबाद चले गए। इनके गुरु का नाम मौलाना शेख मुहम्मद बाकर था।

धर्म-साधना और काव्य-चिन्तन में इन्होंने जीवन में अनेक कष्ट सहे, किन्तु एक कष्ट उनके लिए असह्य हो गया। कहा जाता है कि बीजापुर से हैदराबाद आते हुए एक चोर ने इनके हस्तिलिखित ग्रंथों (लगभग ५० हजार पद के संग्रह) का एक संद्र्क चुरा लिया। बाहरी जीवन से निराश हो गए, किन्तु फिर भी एक अमीर मित्र के प्रोत्साहन से पुनः काव्य-रचना में लगे और उन्होंने कई अनमोल रत्न दिक्खनी को दिए। इनकी मृत्यु इनकी जन्मभूमि गोगी में ही १७१९ ई० (१७७६ वि०) में हुई। यहीं इनकी समाधि है।

'मनलगन' नामक एक कथात्मक काव्य बहरी ने १७०० ई० (१७५७ वि०)के आसपास लिखा। इस काव्य में सूफी दर्शन के गूढ और जटिल विचार प्रकट किए गए हैं जो सामान्य जन के लिए कुछ दुख्ह हो जाते हैं। यही कारण है कि किन ने स्वयं फारसी में इसका भाष्य लिखा और उनके एक शिष्य ने 'अर्त-मनलगन' (अर्थ-मनलगन) के नाम से एक गद्य ग्रंथ भी लिख डाला। इस मसनवी के प्रारंभिक अंश में किव ने अपने जीवन के संबंध में भी बहुत कुछ लिखा है। मसनवी के अतिरिक्त बहरी ने गजल, कसीदा, मिसया और रूबाइयाँ भी लिखी हैं, जो मसनवी से भी सरल और सादी भाषा में है। इन्होंने हिन्दवी या दिक्खनी के प्रति अपनी मातृमाषा की तरह आत्मीयता प्रकट की है। इनके समय के कुछ लोगों की भाषा में परिवर्तन होने लगा था, किन्तु बहरी की भाषा दिखनी ही है। ये और वली औरंगाबादी समसामयिक थे। ' 'मनलगन' की कुछ पंकितयाँ हैं—

'भंगनामा' नाम से बहरी की एक अन्य काव्यकृति मिलती है, जिसमें भंग और उसके नशे का वर्णन है। किव ने इसे ईश्वर का दिया हुआ नशा माना है। इसमें १२ अध्याय है जिनमें ईश्वर की प्रशंसा, एकेश्वरवाद, ईश्वर से मिलन की अनुभूति, स्वर्गलोक, गरीबी-अमीरी, सूफियों का बील, विश्व-दर्शन और गुरु-महिमा का वर्णन है। एक उदाहरण है—

> उस मने भंग को शाही दिए। हम न दिए आप इलाही दिए॥

#### वजदी

येख वजहीउद्दीन वजदी आन्छ राज्य के कुर्तूल नगर के निवासी थे। ये एक प्रसिद्ध स्फी संत थे और अपनी साधना में ईरान के स्फी शेख फरीदउद्दीन अत्तार से बहुत प्रमाविन थे। वजदी की तीन काव्य-कृतियाँ प्रसिद्ध है—'पंछीबाचा,' 'तोहफ़ेआशिका', ओर 'बागेजां-फिजां'। इनकी अधिकांश रचनाएँ फरीदउद्दीन अत्तार की फारसी रचनाओं के दिवजिनी अनुवाद है। फारसी छोड़ दिक्खनी में रचना करने का कारण ये इस प्रकार बताते हैं—

तमा वली जीव फारसी में यो कलाम। कम समझ सकते इसको खास व आम।।

१- बहरी के संबंध में विस्तृत विवरण के लिए देखिए इलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज में डॉ० मुहम्मद हफीज सैयद लिखित काजी महबूब बहरी शीर्षक निबंध।

# कस्द कर दिखनी जावां में लिखे अपन। ता रहे दुनिया मने मेरा भी नाव॥

'पंछीबाचा' शेख फरीदउद्दीन अत्तार की एक फारसी मसनवी 'मनतेकुले' (पिक्षयों की भाषा) का दिक्खनी अनुवाद है, किन्तु किव की काव्य-प्रतिभा के कारण मौलिक रचना प्रतीत होती है। इसका रचना-काल १७१९ ई० (१७७६ वि०) है। १६५० पदों की वजदी की इस सर्वप्रसिद्ध रचना में पिक्षयों के संवाद के माध्यम से सूफी साधना का प्रेम पर आधारित रहस्या- तमक चित्र काव्य में सजीव उतर आया है।

'तोहफेआशिका' भी 'गुल व हुरमुज' नामक अत्तार की फारसी रचना का विस्तार से किया हुआ अनुवाद है। इसका रचना-काल १७०४ ई० (१७६१ वि०) है। यह प्रेम-कथा ६९ अघ्यायों में विभाजित है। इसमें रोम के राजकुमार हुरमुज और खोजिस्थान की राजकुमारी गुल के प्रेम की कथा है। इसके दो पद्य नीचे दिए जाते हैं ——

कहा इश्क ने तब इसे झाड़ कर। के हे गुल चली तू किधर का किधर॥ तुझ असल में आम खाने सों काम। न पेड़ों के गिनने सों रखना है काम॥

'बागेजांफिजां' भी कवि की मौलिक रचना है। रचना-काल १७३२ ई० (१७८९ वि०) है। यह भी एक प्रेमाख्यानक काव्य है।

#### वली

दिनखनी साहित्य के इतिहास में वली अत्यन्त महत्वपूर्ण किव हैं। दिनखनी किवयों में प्रयम श्रेणी के किव होने के साथ-साथ ये ही वे किव हैं जिन्होंने दिनखनी साहित्य की सामान्य, सरल और स्वाभाविक धारा को जबान उर्दू-ए-मुअल्ला की सुसंस्कृत धारा में विलीन कर दिया। यही कारण है कि बहुत दिनों तक ये उर्दू के बाबा आदम कहलाते रहे। यह सत्य है कि इन्हीं की ज्योति से उत्तरी भारत में उर्दू के दीप जले, किन्तु यह भी सत्य है कि ये ऐसे दीप थे कि दिनखनी के किव पितंगे की तरह उनकी ली में लग गए और अपने तन-बदन की सुध बुध भूल गए। जो भी हो, साहित्य-सरिता में इतना बड़ा मोड़ उत्पन्न करने और अपने उच्च कृतित्व के कारण वली दिनखनी साहित्य और उर्दू के अमर किव माने जाते रहेंगे।

कुछ समय पूर्व तक वली के नाम, उपाधि, जन्म-स्थान, जन्म-तिथि, मृत्यु, माता-पिता आदि जीवन-वृत्त संबंधी बातों में मतभेद था, किन्तु आधुनिक खोजों के द्वारा ये सब गुत्थियाँ सुलझ सी गई हैं। वली का नाम वली मुहम्मद था। कुछ लोग इन्हें औरंगाबादी, अर्थात दकनी और कुछ लोग अहमदाबादी, अर्थात गुजराती कहते हैं। धर्म और काव्य की पिपासा को शान्त करने के लिए ये औरंगाबाद, सूरत आदि स्थानों में भ्रमण करते रहे। सूफी साधना से इनका हार्दिक लगाव था।

व़ली प्रायः काव्य के सभी रूपों-गजल, कसीदा, मसनवी, इबाई, तरजी, बंद

आदि में किवता करते थे। इस प्रकार प्रारंभ से ही वे दक्खिनी के उच्च कोटि के किव माने जाने लगे थे।

कहा जाता है कि वली ने दिल्ली की एक यात्रा १७०० ई० (१७५७ वि०) में औरंग-जेब के काल में की थी। वहीं शाह सादुल्ला गुलशन से उनकी भेंट हुई थी और वहीं सादुल्ला ने वह प्रसिद्ध वाक्य कहा था जिसने साहित्य के इतिहास को ही पलट दिया। इसके पहले कि हम उस ऐतिहासिक वाक्य को उद्धृत करें, उस समय की भाषा संबंधी स्थिति का विवेचन कर छें तो कुछ निश्चित लाभ होगा। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उत्तरी भारत में मुगल राजाओं और मुगल दरबारियों पर फारसी भाषा और ईरानी संस्कृति की श्रेष्ठता का आंतक सा छाया था। यही कारण है कि मुगल बादशाहों, सैनिकों आदि की सामान्य तथा अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार की भाषा होने पर भी उत्तरी भारत में हिन्दवी साहित्य की कोई परंपरा पनप ही नहीं सकी। हिन्दी प्रदेश के काव्य-जगत में उस समय ब्रजभाषा का एकछत्र राज्य था। मुगल शासक जुब शौक के लिए देशी भाषा में कविता करते थे, तब ब्रजभाषा को अपनाते थे। हिन्दवी को सामान्य-व्यवहार और लोक-साहित्य से ऊपर उठने का अवसर न मिला था। शाहजहाँ-काल में जब शाह जहानाबाद नाम से नई दिल्ली आबाद हुई और वहाँ उर्दृ-ए-मुअल्ला (बादशाह का पड़ाव, लाल किला या शाही दरबार) की स्थापना हुई तो उस गाही दरबार से संबंधित फारसीदां अमीर-उमरा हिन्दवी को फारसी का जामा पहना कर उसे राजदरबार के योग्य बनाने लगे और धीरे-धीरे उत्तरी भारत में १८वी शती के पूर्वार्घ में हिन्दवी में फारसी-अरबी के अत्यधिक शब्द, महावरे, व्याकरण, ज्यों के त्यों रख कर रेखते लिखे जाने लगे। बीजापुर, गोलकुंडा आदि दिखनी राज्यों के मुगल साम्राज्य में मिल जाने के बाद दिल्ली और दिक्खन का सीधा संपर्क स्थापित हुआ। औरंगाबाद में औरंगजेब के वर्षों के निवास के कारण उत्तर भारत का भाषा मंबंधी प्रभाव दिक्खन पर पड़ना अवश्यम्भावी था। उस प्रभाव के फलस्वरूप वली की दिल्ली-यात्रा के पूर्व ही रेखते लिखे जाने लगेथे। किन्तु इनमें दिक्खनी या हिन्दवी का ही रंग गाढ़ा रहताथा।

१७०० ई० (१७५७ वि०) के लगभग जब वली शाह सादुल्ला गुलशन से मिले तो उनसे कहा गया: "ये सब विषय जो बेकार फारसी में भरे पड़े हैं, उन्हें रेखता भाषा में उपयोग में लाओ। तुमसे कौन पूछेगा?" गुलशन सूफी संत, विद्वान और मुगल दरबार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी बात ने जादू का काम किया। उसके पश्चात ही वली के रेख्तों के भाव, भाषा और शैली में महान परिवर्तन हो गया। दिक्खनी में दिक्खनी के घर को जबान-उर्दू-ए-मुअल्ला ने अपना लिया। घर में विदेशी सजावट इतनी अधिक हो गई कि वह अपना घर ही न रह गया। निस्संदेह वली ने अपने दृष्टिकोण से दिक्खनी को तत्कालीन पृष्टभूमि में अधिक आधुनिक तथा सुसंस्कृत बनाने के प्रयत्न में ही ऐसा किया; किन्तु सुसंस्कृत बनाने के शौक से जिस ईरानी परंपरा का अनुकरण किया गया उससे हिन्दवी का अपनापन—हिन्दवीपन, हिन्दिपन या भारतीयपन निकल गया। नाममात्र को अस्थिपंजर ही हिन्दवी या हिन्दी रहा, क्योंकि वह बदला नहीं जा सकता था, शेष सब कुछ नया हो गया। इस प्रकार वली ने उत्तरी भारत के लोगों में देशी भाषा में किवता करने का शौक पैदा किया और एक नई साहित्यिक धारा को जन्म दिया, जिसमें समृद्धिशाली साहित्य रचा गया, किन्तु बहुत महँगा मूल्य चुका कर और अपनी हिन्दवी की बिल् दे

कर। दिल्ली से लौटने पर वली ने रेख्ता या उर्दू की नई गैली में गजल, कसीदे, रुबाई सब कुछ लिखे, जिसकी शोहरत दिल्ली में बहुत हुई। उत्तर के फारसीदां किव भी इस रेख्ता या उर्दू की नई शैली में किवता करने की ओर झुके। दिल्ली के हातिम, फायज, याबरू, यकरंग आदि, सभी समकालीन फारसी के किव इसमें प्रभावित हुए और देशी भाषा में किवता होने लगी। कहा जाता है कि एक बार पुनः वली उत्तर भारत के मुसलमानी तीर्थस्थानों की यात्रा के लिए सुहम्मदशाह के काल में गए थे, किन्तु इस संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। जीवन में महान यश कमा कर १७०७ ई० (१७६४ वि०) में अहमदाबाद पें उनकी मृत्यू हुई।

वली ने काव्य के सभी रूपों में किवता की है। उनकी गजलों में प्रेम की भावना का वर्णन विभिन्न रूपों में किया गया है। यह प्रेम भावना व्यापक होकर सूफी प्रेम का रूप ग्रहण कर लेती है। वली ने दिक्खनी और रेख्ते, दोनो की शैली में किवताएँ लिखी। उनकी शैली कहीं-कहीं अव्यन्त सरल है, सरसता और प्रवाह तो उसमें सर्वत्र मिलंता है। याद में वली के दीवान के अनुकरण पर अनेक दीवान बने। निस्संदेह वली दिक्खनी और उर्दू दोनों के वली हैं। उनकी दिक्खनी और रेख्ता या उर्दू का एक एक उदाहरण दिया जाता है—

दिक्खनी

जिसे इश्क का तीर कारी लगे।

उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे॥

न होवे उसे जग में हरगिज करार।

जिसे इश्क की बेकरारी लगे॥

वली कों कहे तू अगर एक वचन।

रकीबों के दिल में कटारी लगे॥

रेखता या उर्दू

हुस्न का मसनदनशी वह दिलबरे मुमताज है। दिलबरों का हुस्न जिस मसनद का पाअन्दाज है॥ याद से उस इश्के-गुलजारे-हरम के ए वली। रंग को मेरे सदा ज्यो बूए गुल परवाज है॥ × × ×

X

# मिराज औरंगाबादी तथा वेलुरी

१७४७ ई० (१८०४ वि०) में 'बोस्तानेख्याल' नामक मसनवी के रचयिता मिराज औरंगाबादी इस युग के एक अन्य महान किव है। प्रस्तुत मसनवी में ११६० शेर हैं। कात्य की दृष्टि से इनकी रचना उच्च श्रेणी की है। किन्तु इनकी भाषा दिक्खनी भारत की दिक्खनी या हिन्दवी की अपेक्षा उत्तर की उर्दू के अधिक निकट है। इसी युग में मद्रास और आरकाट प्रदेश में भी अने क किव हुए। इनमें से कुछ ने नई शैली में किवता की, किन्तु कुछ ने दिक्खनी को ही काव्यभाषा बनाया। ऐसे किवयों में वली वेलूरी अत्यन्त प्रसिद्ध है। इन्होंने तीन मसनवियाँ लिखी थीं जिनमें से एक 'पदमावती की कथा' भी थी।

मुगल सम्राट के सूर्बेदार आसफजाह १७२३ ई० (१७८० वि०) में स्थायी रूप से दिक्खन के नवाब नियुक्त हुए। हैदराबाद की सूर्बेदारी कुछ काल तक दिल्ली के शासन को मानती रही, किन्तु बाद में स्वतंत्र हो गई। भारतीय संघ में विलयन के पूर्व तक हैदराबाद की रियासत स्वतंत्र बनी रही। १८वीं शती ई० के अंत होते-होते दिक्खन में भी उर्दू शैली का प्रभुत्व बढ़ा। १९वीं शती के कवियों के ग्रंथों में दिक्खनी की विशेषताएँ लगभग लुप्त हो गई। उत्तर और दिक्खन दोनों उर्दू को अपनाकर फारसी के रंग में सराबोर हो गए।

दिक्खनी घारा १८वी शती ईं॰ उत्तराघें और १९वीं शती ई॰ में केवल लोक-साहित्य के क्षीण रूप में प्रवाहित होती हुई यदा-कदा दृष्टिगोचर होती है। इन शताब्दियों में भी दिक्खनी को अपनाकर किवता लिखने वालों में शाहिमियां तुराब दखनी (१८४० ई० = १८९७ वि॰) शेख अबुलकादिरी (१८७० ई० = १९२७ वि॰); और कादिर बीजापुरी आदि कुंछ नाम उल्लेखनीय हैं।

# दक्तिनी साहित्य पर पुनर्दृष्टि

दिन्दिन साहित्य के उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन के पश्चात भाषा, शैली, शब्दकोश, परंपरा आदि साहित्यिक तत्वों की दृष्टि से इस साहित्य पर पुनः एक दृष्टि डाल लेना उपयोगी होगा। दिन्दिनी साहित्य के प्रकाश में आने के पश्चात उर्दू साहित्य के इतिहास-लेखक तथा आलोचक दिन्दिनी साहित्य के उर्दू का एक अंग मानकर चलते हैं। दूसरी ओर हिन्दी साहित्य के समीक्षक तथा इतिहास-लेखक ही नहीं, बिल्क विश्वविष्यात भाषाविज्ञानी सुनीतिकुमार चाटुज्यी ऐमे लोग भी दिन्दिनी साहित्य को शुद्ध हिन्दी के अंतर्गत रखने का समर्थन करते हैं। वैसे तो अब समस्त उर्दू को ही हिन्दी साहित्य के अंतर्गत मानने की वात कही जाने लगने हैं, किन्तु इस विवादास्पद विषय को न उठा कर हम केवल दिखनी साहित्य तक ही अपने कथन को सीमित रक्खेंगे।

भाषा—उपर्युक्त साहित्यिक विवरण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि साहित्यिक दिक्खिनी के भाषा-रूपों की विभिन्नता विविध बोलियों का सिम्मश्रण प्रकट करती है। ध्वित तथा व्याकरण संबंधी विशेषताओं से यह बात स्पष्ट हो जायगी—

ध्वनि—महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राणत्व, यथा, मुज (मुझ), पारकी (पारखी) म्रक (मृरक), रकत (रखत) पिचलें (पिछलें)।

कहीं-कहीं 'ह' का लोप, यथा कथा (कह्या), कता (कहता), ठैरते (ठहरते), पछान '(पहचान) आदि।

संज्ञा—बहुवचन के लिए म्लब्स में 'आं' जोड़ा जाता है, जैसे, गवालियर के चतुरां, गुरां, बातां, दोस्तां, जीवां, जहितां, औरतां, ऐसियां आदि।

बहुवचन के विकृत.रूपों में 'ओ' का कम और 'आ', 'यां' का अधिक प्रयोग, जैसे, अखि-याँसों, मुसल्यानां में, हिन्दुआं में, अंगारियां में बहाया।

१. श्रीराम शर्मा ने दिक्लनी का पद्य और गद्य नामक संकलन में इन कवियों की रचनाएँ संकलित की हैं।

सर्वनाम—सामान्य सर्वनामों के अतिरिक्त हमना, तुमना, हमन, तुमन, तुज, मुज जु कोई, जुकुच, जित्ता, जित्ती, कितेक, एत तथा सार्वनामिक विशेषण बहुवचन में एकियां, जैसिय एतियां आदि।

परसर्ग-कों, कूं, सों, ते, थे, से, सती, सेती, साथ आदि रूप।

संबंध--का, के, की, के साथ, केरा, केरी, केरे रूप भी और फिर बहुवचन रूप--क्यां जैसे, उनां क्यां अखियां (उनकी आँखें), ग्यान क्या बातां (ज्ञान की बातें)।

अधिकरण—में, पर के अलावा मने, मियाने, महूं, पो, उपराल रूप भी मिलते हैं। क्रिया—भूतकाल में —आ अन्त वाले रूपों के अतिरिक्त ऱ्या वाले रूप मिलते हैं, जैसे जान्या, जुड्या, पूछ्या, विचार्या, घार्या, पहचान्या आदि।

भविष्य में मा वाले रूपों के साथ ही साथ न वाले रूप भी विद्यमान है, जैसे, खागा, व्यायगा, के साथ ही जासी (जायगा), आसी (आएगा), अछसे (होंगे), चलसे (चलेगा), होसी (होगा)।

सह।यक किया—है, था, थे, के अतिरिक्त अछ, अथ रूप भी मिलते है, जैसे, अछे (रहे), अछगा, अछता, अछती, अथा (था), थ्यां (थीं) आदि।

कृदन्त—कियार्थक में -ना, न-वाले रूपों के अतिरिक्त-न अन्त वाले रूप भी मिलते हैं, जैसे, करन जायगी, किसी के करन ते, लगा देवन, आवना, जावना। कर्तृवाचक में -वाला के साथ -हारा, -हार आदि मिलते हैं, जैसे, मिलनहार, करनहार, रहनहार।

अन्यय—'कर' का 'समान', 'ऐसा' के अर्थ में प्रयोग, जैसे, अंधारे को उजाला कर समजता, तो उन लड़ती है तुजे मर्द कर।

स्थानवाचक—जर्धा (जहाँ), तर्धा (तहाँ), काँ (कहाँ), यां (यहाँ), वा (वहाँ), कई (कहीं) आदि अतिरिक्त रूप मिलते हैं। बाहर के लिए 'बहार', 'भार', रूप भी मिलते हैं। कने (पास), लक (तक)।

कालवाचक—ताल (इस समय), अताल (अब) आदि भिन्न रूप भी मिलते हैं। प्रश्नवाचक—क्यों, के लिए, की (संस्कृत 'िकम्') का भी प्रयोग है। निषेधार्थक—न, नहीं के अतिरिक्त ना, ने, नको आदि रूप भी मिलते हैं। संबंधसूचक—बिना के लिए बाज का भी प्रयोग होता है। समच्चुयबोधक—हौर (और), च (ही) आदि का प्रयोग है।

उपर्युक्त व्याकरण-रूपों में पूर्वी पंजाबी, हरियानी, अवधी, ब्रज और मराठी का मिश्रित प्रभाव है। किन्तु सभी विभेदों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि दिक्तिनी खड़ीबोली का ही मध्यकालीन रूप है और दिक्तिनी का मूलाधार खड़ीबोली ही है, जिसे मध्यकाल में साहित्य तथा अंतर्ज्ञान्तीय व्यवहार में प्रयुक्त करके हिन्दवी की संज्ञा दी गई थी। दिक्तिनी इसी हिन्दवी का दिक्तिनी रूप है। इसे संस्कृतनिष्ठ आधुनिक हिन्दी या फारसी-निष्ठ उर्दू-ए-मुअल्ला कहना युक्तियुक्त नहीं है। आधुनिक हिन्दी-उर्दू ने जितने प्रतिशत हिन्दवी-पन कनाए रक्ता है उतने ही अनुपात से हम दिक्तिनी को हिन्दी या उर्दू कह सकते हैं।

अब्बावली-दिक्खनी में तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। सामान्य दिक्खनी लेखक

फारसी, अरबी संस्कृत आदि के तद्भव रूप ही लिखता है। इस्लाम धर्म के प्रचार से संबंधित धार्मिक ग्रंथों में अरबी शब्दावली अधिक है। फारसी मसनवियों के अनुवाद में फारसी शब्द भी आए हैं, किन्तु अधिकांशतः उन्हें देशी रूप में ढाला गया है, फारमी अक्षर विन्यास के अनुसार नहीं। उदाहरणार्थ—

फारसी दिविश्वनी इनआम इनाम साअत सात किस्सः किस्सा किलः किला, आदि

विदेशी शब्दों का समावेश उस समय की जीती-जागती भाषा में किया गया था और इसका उद्देश्य था उस भाषा में चतुराई से भाव प्रकट करना, न कि विदेशी रूपों तथा मुहावरों को ज्यों का त्यों रखना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्कृत के प्रचलित तत्सम शब्दों का भी प्रयोग होताथा, यथा—अखंड, अधर, अंबर, अपार, अनन्त, उपकार, उत्तल, गंभीर, छन्द, तुरंग, धिरत्री, पवन, वस्तु, भानु, रोमावलि, सम्मुख, दिवाकर, स्वाद, संग्राम आदि। तद्भव शब्दावली में अनेकरूपता पाई जाती है, यथा—अपछरी, अछरी, आदिक, अधिब, अधिक, धरत, धरती, धरित्री, धिव (धी), जिउ (जी), नेम, धरम आदि। जिस प्रकार फारसी-अरबी के विकृत देशी रूप मिलते हैं, वैसे ही भारतीय शब्द भी विकृत रूप में मिलते हैं, यथा म्हाड़ी (मढ़ी), मंधिर (मंदिर), संसार (संसार), परवान (प्रवान), परतिपाल (प्रतिपाल), सुन्ना (सोना), दीस (दिवस), सकत (शक्ति) आदि।

दिनखनी शब्दकोश में मराठी, कन्नड़, तेलुगु तथा मुंडा भाषा परिवार के भी शब्द लिए गए जान पड़ते हैं। यही कारण है कि इस साहित्य में कुछ अपिरिचित शब्द दिखाई पड़ते हैं, यथा, अंसू (आँसू), अवासवा (ऐरा-गैरा), अरडावना (चिल्लाना), अड़वाट (उन्मार्ग), अँपरना (पहुँचना), आटा (मुश्किल), उथान (ज्वार भाटा) एलाड़ (इधर) काँद (दीवार), आदि।

दिक्खनी साहित्यकारों ने विदेशी शब्दों को लिया अवश्य हैं, किन्तु उनमें विदेशी घ्वनियों के स्थान पर परिचित देशी ध्वनियों को रख दिया है। बहुवचन बनाने में स्वदेशी प्रत्ययों को ही अपनाया गया है। फारसी संज्ञा-विशेषण लेकर हिन्दवी के नियमानुसार किया-रचना की गई है।

साहित्यक परंपरा—दिक्छिनी साहित्य में स्थानीय रंग अधिक है। अतएव अधिकांश में देशी साहित्यिक परंपराओं का ही पालन किया गया है। फारस में जैसे गुल-बुलबुल आदि के किव-समय प्रचलित हैं, उसी प्रकार भारत में कमल-भौंरे तथा चंद्र-चकीर आदि का प्रचलन है। दिक्खिनी साहित्य में भारतीय किव-समय ही अधिकांशतः अपनाए गए हैं। यथा —

१. बाबूराम सक्सेनाः दक्किनी हिन्दी, पु० ७३।

२. भाषा संबंधी विशेष विवरण के लिए देखिए उपर्युक्त ग्रंथ।

दिक्खनी साहित्य मे भारत के प्राचीन कथानकों, सीता की पित-परायणता, राम की कर्तव्य-परायणता, हनुमान की सेवा-भावना आदि का उल्लेख पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जब कि उर्दू में इसका सर्वथा अभाव है। यद्यपि अधिकांश दिक्खनी साहित्य की मसनवियाँ फारसी के अनुवाद हैं, किन्तु उनमें भी भारतीय कथाएँ, नदी, पर्वत अ।दि का उल्लेख मिल जाता है।

भारतीय परंपरा में पुरुष का प्रेमपात्र स्त्री और स्त्री का प्रेम-भाजन पुरुष होता है। दिन्खनी के अधिकांश ग्रंथों में प्रेम की यही परंपरा निभाई गई है। फारसी का प्रभाव अधिक पड़ने के कारण वली के बाद की दिन्खनी उर्दू में माशूक (प्रेयसी) का वर्णन पुंलिंग में होने लगा। दिन्खनी साहित्य के कलाकार प्रायः मुसलमान थे, अतः फारसी-अरबी लिपि में ही संपूर्ण साहित्य लिखा गया था। फारसी के छंद और काव्यरूप—मिसया, कसींदा, रुबाई, तरजीअबंद भी अपनाए गए, तथापि भाषा में बहुत दूर तक भारतीयता निभाई गई और भावों में देशीपन बना रहा। दिन्खनी साहित्य सब प्रकार से हिन्देवी साहित्य है।

# उत्तरी भारत में हिन्दवी साहित्य

इस बात की ओर पहले ही संकेत किया जा चुका है कि हिन्दवी का साहित्य में प्रयोग सर्वप्रथम नाथ योगियों और घर्म प्रचार करने वाले विदेशी मुसलमानों द्वारा हुआ है। १४वीं शती ई० में हिन्दवी ते दिक्खत को प्रस्थान किया, जहाँ १५वीं शती ई० में साहित्यिक परंपरा की नीव पड़ी और १८वीं शती ई० के प्रथम चरण तक वह साहित्यिक परंपरा समृद्धिशाली बती रही। उत्तरी भारत में १४वीं सती ई० तक साहित्य में हिन्दवी के प्रयोग का आविर्भाव मात्र हो सका, किन्तु उत्तरी भारत की सांस्कृतिक परिस्थिति के कारण हिन्दवी की कोई साहित्यिक परंपरा विकसित नहीं हो पाई। उत्तरी भारत में वैष्णव भक्ति आन्दोलन के कारण हिन्दों के कवियों ने बर्ज और अवधी को अपना लिया और संपूर्ण काव्य बज और अवधी में ही लिखा गया। इस प्रकार हिन्दी के आदिकालीन साहित्य में हिन्दवी या खड़ीबोली का जो एक मिला-जुला रूप प्रयुक्त हुआ था, वह हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य की प्रधान घाराओं—कृष्ण, राम या रीति काव्यों की घाराओं में नहीं मिलता। साहित्य के क्षेत्र मे हिन्दुओं ने ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैं यिली, आदि की अपना लिया था। निर्गुण संतों और मुसलमानों ने हिन्दवी (खड़ी बोली) को बोल-चाल और धर्म-प्रचार के लिए अपनाया था। संभवतः इस कारण भी सगुण वैष्णव साहित्य हिन्दवी से उदासीन रहा। यही कारण है कि हिन्दवी का प्रयोग ब्रजभाषा का हिन्दू कवि केवल मुगलों के संदर्भ में ही कभी कभी करता है। निर्गुण संती-कबीर, नानक, दादू, रविदास आदि की मिली-जुली भाषा में खड़ीबोली या हिन्दवी का प्रचुर प्रयोग अवश्य मिलता है। हिन्दवी मध्यकाल में ही अन्तर्शान्तीय बोलचाल या व्यवहार की भाषा बन गई थी। अतएव हिन्दू-मुसल-मान सबको संबोधित करने वालें निर्गुण संतों ने खड़ीबोली का ही सहारा लिया। देक्खिन के

मराठा संतों—नामदेव, गोदा, एकनाथ, केशवस्वामी, तुकाराम आदि ने उत्तरी भारत की इसी संत-परंपरा का पालन करते हुए हिन्दवी में पद लिखे है। घ्वनि, शब्द-रचना, वाक्य-विन्यास, शब्दावली, छंद-विन्यास आदि के दृष्टिकोण से मराठी संतों के संबंध में यही कहना पड़ता है कि उनका संबंध उत्तर की हिन्दवी से है; हिन्दवी के दिक्खनी साहित्य के अन्तर्गत उन्हें सिम्मिलित करना युक्ति-युक्त नहीं है।

उत्तरी भारत में १६वीं-१७वीं शती ई० में आलम (अकबरकालीन) द्वारा रिवत 'सुदामा-विर्तत' नामक खड़ीबोली का ग्रंथ कहा जाता है। निस्पृदेह यह खड़ीबोली में है, किन्तु इसकी उपलब्ध प्रति किस शताब्दी की है, यह निश्चित रूप से नहीं कहां जा सवता। एक उदाहरण देखिए—

> राम किसत केदार सुकेसव कृष्ण गोपाल गोवर्धनथारी। कादर सबके सिर परि कादर सुन्दर तन घनस्याम मुरारी। सूरत खूब अजाइब मूरित आलम के सिरताज विहारी॥

बहुत गरीब सुदामा बाह्मन, निपट खिलाफत में जब अटका। सद पैबंद लगे चादर मैं, सिरि जंबून सा बांधरा पटका। पै अपनी किसमत पर राजी, किसी तरफ सौंदिल नहिं लटका॥

हिन्दी वीरकाव्य के रचयिता भूषण, लाल, सूदन आदि के ग्रंथों में हिन्दवी के स्फूट शब्द और वाक्यांश मिल जाते हैं, किन्तु कोई विशिष्ट पृथक साहित्य नहीं मिलता। मिर्जा राजा जयितह के पुत्र राजिसह ने अपने दीवान को कुछ पत्र लिखे थे, जिनकी भाषा राजस्थानीमिश्रित हिन्दवी है। उत्तरी भारत में हिन्दवी साहित्य-परंपरा की दृष्टि से प्रणामी संप्रदाय के प्रवंतक स्वामी प्राणनाथ तथा उनके प्रमुख शिष्य स्वामी लालदास का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणनाथ तथा लालदास की अधिकांश रचना हिन्दवी में है। संक्षेप में इनका परिचय दिया जाता है। स्वामी प्राणनाथ (सन १६१८-१६९४ ई० = संवत १६७५-१७५१ वि०)

प्राणनाथ का जन्म हल्लार जनपद जामनगर (नौतनपुरी) में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव ठाकुर और माता का धनबाई था। ये चार भाई थे। बाल्यावस्था में इनका नाम मेहराज (मिहिरराज) था। बाल्यावस्था से ही इन्हें धर्म में रुचि थी। देवचंद से इन्होंने तारतम्य मंत्र की दीक्षा ली और धर्म-साधना में लग गए। देवचंद निजानन्द संप्रदाम के

प्रवर्तक थे।

सन १६४६ ई० (संवत १७०३)में इन्होंने अरब की यात्रा की और ४ वर्ष तक वहीं रहे । नं० १७१२ से इन्होंने धर्म का कार्य प्रारंभ किया। इसके पूर्व ये घोल राज्य के दीवान भी रहे,

१. दे ० लेखक का निबंध, प्रणामी साहित्य, सम्मेलन पत्रिका, भाग ४१, अंक १।

२. दे० लेखक का निबंध, बीतक की ऐतिहासिक समीक्षा, हिन्दी अनुशीलन, वर्ष १०, अंक, ४,५।

किन्तु सांसारिक कामीं में मन न रमने के कारण इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और धर्म-प्रचार में लग गए। ड्यू, टट्ठानगर, मस्कत, लाटीबंदर, सूरत आदि स्थानों में प्रचार करते हुए ये राज-स्थान आए और वहाँ धर्म-प्रचार करते रहे। अब तक इनके सहस्रों शिष्य बन गए थे। उसी समय औरंगजेब का धार्मिक अत्याचार जोर पकड़ रहा था, अतएव औरंगजेब को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाने के महान उद्देश्य को लेकर ये अपने शिष्यों सहित दिल्ली गए। पहले इन्होंने हिन्दवी में औरंगजेब की तथा उसके अमीरों की कई पत्र लिखे, किन्तू किसी ने भी ध्यान न दिया। अनुपशहर जाकर इन्होंने 'सनंध' नाम से 'क़ुरान' की व्याख्या हिन्दवी में की और 'भागवत' तथा 'कूरान' में एकता स्थापित करते हुए हिन्दू-मुसलमान धर्म के ऐक्य पर बल देकर धार्मिक अत्याचार को समाप्त करने की प्रार्थना की। किन्तु औरंगजेब ने एक भी न सुनी। अंत में इनके १२ साहसी शिष्यों ने 'अवरंग' के यहाँ धर्म-सत्याग्रह किया। वे सभी बन्दी बनाए गए और वहीं इनके शिष्यों का अवरंग के प्रधान शिष्यों से धार्मिक वाद-विवाद हुआ। किन्तु कुछ फल न निकला। <sup>'</sup>अंत में प्राणना**थ** पुनः राजस्थान की ओर चले गए और वहाँ कई राज्यों में धर्म-प्रचार करते रहे। अनेक मुसलमान भी इनके शिष्य बन गए, क्योंकि वे सर्व-समन्वय का प्रचार करते थे। १६९३ ई० (१७४० वि०) में प्राणनाथ पदमापुरी (पन्ना) पधारे। छत्रसाल को भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया। उन्हीं की प्रेरणा और प्रोत्साहन से छत्रसाल ने औरंगजेब का सामना किया और विजयी हुए। पन्ना में ही १७५१ वि०, आषाढ़ बदी ४ को रात्रि के ४ बजे इनकी इहलीला समाप्त हुई और ये परमधाम को सिधार गए।

मध्यकाल में अनेक निर्णुण संतों ने राम-रहीं म की एकता का उपदेश दिया था, किन्तु संभवतः प्राणनाथ ही पहले महात्मा है जिन्होंने हिन्दुओं के धर्म-ग्रंथ—वेद, उपनिषद, गीता, भाग-वत और मुसलमानों के धर्म-ग्रंथ—कुरान का सम्यक अध्ययन करके मौलिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनका संप्रदाय प्रणामी, प्राणनाथी, धामी और निजानंद के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय में सूक्ष्म दशधा कृष्ण-भिन्त को आधार मान कर सर्व-धर्म-समन्वय का प्रयास मिलता है। धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक सभी दृष्टियों से प्राणनाथ का नाम मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण है।

प्राणनाथ की प्रसिद्ध रचना 'कुळजनस्वरूप' या 'तारतम्य सागर' है। लगभग एक सहस्र बड़े पृथ्ठों का यह बृहदाकार ग्रंथ प्रणामियों का उपास्य-ग्रंथ है। इसमें १४ छोटे ग्रंथ संकलित है। इनका संकलन सन १६९४ ई० (१७५१ वि०) में इनके प्रमुख शिष्य केसोदास ने किया था। इसकी प्रति अब भी पन्ना के प्रणामी मंदिर में सुरक्षित है। ग्रंथ में लगभग १८ हजार चौपाइयाँ हैं। प्राणनाथ ने ब्रज, गुजराती, सिन्धी और हिन्दवी में रचनाएँ की थीं। इनकी ११ पुस्तकें हिन्दवी में लिखी हुई हैं, जिनमें लगभग १० हजार चौपाइयाँ संकलित होंगी। इनके हिन्दवी में रचित ग्रंथों के नाम निम्नलिखत हैं —

१.प्रकाश ११७६ चौपाइयाँ, भाषा हिन्दवी या ब्रजमिश्रित खड़ी बोली। २.कलस ७६८ चौपाइयाँ, भाषा ,, ,,

३.सनंध १६९१ चौपाइयाँ, भाषा फारसी-अरबी के तद्भव शब्दों

से युक्त, कहीं-कहीं अरबी का

हिन्दवी में अनुवाद।

४. किरतन २१०३ चौपाइयाँ, भाषा ब्रजमिश्रित ।

५. खुलासा १०२९ चौपाइयाँ, भाषा फारसी के तद्भव शब्दों से युक्त।

६. खिलवत १०९४ चौपाइयाँ, भाषा वही।

७. परकरमा २४८४ चौपाइयाँ, भाषा कहीं ब्रजऔर कहीं फारसीमिश्रित।

८. सिंगार २२०९ चौपाइयाँ, भाषा यदा-कदा ब्रजमिश्रित।

९. सिन्धी पदों का हिन्दुस्तानी

अनुवाद कुछ पद, भाषा हिन्दवी।

१०. मारफत — भाषा इस्लाम धर्म संबंधी अनेक अरबी

शब्दों से युक्त ११. कथामतनामा ७६७ चौपाइयाँ, भाषा अरबी-फारसी के शब्दों से ग्रुक्त

१२. कयामतनामा बड़ा चौपाइयाँ, भाषा हिन्दवी।

हिन्दवी में इतनी अधिक रचना मध्यकाल में संभवतः किसी अन्य हिन्दू द्वारा नहीं हुई। 'कुलजनस्वरूप' अब भी हस्तिलिखित रूप में ही है। आवश्यकता है कि धार्मिक, सामाजिक और भाषावैज्ञानिक दृष्टि से इसका सम्यक अध्ययन किया जाय।

#### स्वामी लालदास

स्वामी' लालदास स्वामी प्राणनाथ के प्रमुख शिष्य थे। ये सदैव धर्म-प्रचार के कार्य में अपने गुरु के साथ रहे। इन्हें संस्कृत, फारसी, अरबी, गुजराती, सिन्धी, ब्रज और हिन्दवी (खड़ी) का ज्ञान था। स्वामी जी के प्रवचनों के समय ये 'कुरान' का पाठ करते थे।

'बीतक' हिन्दवी में लिखा हुआ प्राणनाथ का जीवन-चरित्र संबंधी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लगभग ४००० चौपाइयाँ हैं। सन १६८४ ई० (संवत १७४१ वि०) में लिखित होने के कारण यह हिन्दवी का प्रथम जीवन-चरित्र कहा जा सकता है।

१८वीं शती ई० में उत्तरी भारत में हिन्दवी घारा दो भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। इस शती के प्रथम चरण में ही हिन्दवी में फारसी-अरबी का विशेष प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया था। शाही दरबार ने उसे फारसी लिबास पहना कर रेखते की जबान (मिश्रित भाषा) के रूप में अपनाया। क्रमशः वह रेखते की जबान उर्दू-ए-मुअल्ला की जबान बन गई। १७वीं शती ई० के अंतिम चरण और १८वीं शती ई० के प्रथम चरण में भी कुछ मुसल-मान किव—जाफर जटली, अटल आदि हिन्दवी की सामान्य शैली में ही किवता करते थे। किन्तु फायज, यकरंग, आबरू, फुगां आदि मुसलमान किव रेखता शैली की ओर झुकने लगे थे और हिन्दवी शैली से दूर हटते जा रहे थे। मुहम्मदशाह के समय में हातिम आदि किवयों के कारण उर्दू की शैली का जन्म हुआ और उस शाही शैली की तुलना में हिन्दवी की सामान्य शैली को गँवारू समझा जाने लगा। किन्तु हिन्दवी शैली व्यापक और बोधगम्य थी।

१८वीं शती ई॰ में भी हिन्दवी में हमें कई गद्य रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें दौलतराम की 'जैन रामायण' (पद्मपुराण), किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखित 'चकत्ता की पातस्या'

की कथा और रामप्रसाद निरंजनी द्वारा लिखित 'योगवासिष्ठ' अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। १८वीं शती ई॰ के अंत में ही हिन्दवी शैली को परिनिष्ठित (स्टैंडर्ड) रूप देने का प्रयत्न हिन्दुओं द्वारा आरंभ हो गया था। इंशा ने 'हिन्दवी छुट और किसी बोली का पुट न रहे, न उसमें फारसी-अरबी का प्रभाव हो और न ग्राम्य दोष हो' कहकर हिन्दवी के सुस्थिर, नियमित, आदर्श की ओर संकेत किया था। **सदासुखलाल** की कुछ रचनाएँ इसी शैली में लिखी गई हैं। अंत में फोर्ट विलियम कालेज के तत्वावधान में डा० गिलकाइस्ट की देखरेख में लल्लुलाल द्वारा 'प्रेमसागर' तथा **सदल मिश्र** द्वारा 'नासिकेतोपाख्यान' और 'रामचरित्र' नामक ग्रंथ हिन्दवी, अर्थात खड़ीबोली में लिखे गए। ये दोनों ग्रंथ एक प्रकार से हिन्दवी के अंतिम ग्रंथ और स्टैडर्ड हिन्दी के प्रथम ग्रंथ है। यहाँ आकर हिन्दी हिन्दवी को आत्मसात कर लेती है। आधुनिक हिन्दी ने अधिकांश में हिन्दवीपन की है, अतएव वह उसकी समस्त साहित्य-राशि की उचित उत्तराधिकारिणी है।

# सहायक पुस्तकों की सूची

१--- उर्दू ए कदीम (उर्दू), सैयद शमसुल्ला क़ादिरी। डा० मोहिनुद्दीन क़ादिरी। २---उर्दू शहपारे (उर्दू), ३--- उर्द् की इब्तदाई नश्वोनुमा में सूफियाए कराम का काम (उर्दू), ४---कुल्लियात बहरी (उर्दू), ५---कुल्लियातेकुली कुतुवशाह (उर्दू), ६--- कुतुब मुश्तरी (उर्दू), ७---उर्दू साहित्य का इतिहास, ८-खड़ीबोली साहित्य का इतिहास, ९--तारीखे अदब उर्दू (उर्दू), १०---दकन में उद् (उर्द्), ११---दखिनी हिन्दी, १२--दिक्खनी का पद्य और गद्य, १३--दिखनी के सूफी लेखक, १४--मुकालाते हाशिमी (उर्द्), १५---मदरास में उद् (उर्दू), १६-- यूरोप में दिखनी मखतूत।त(उर्द्), ं१७—रौजनुल औलिया बीजापुर, ्१८—लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया (अंग्रेजी), १९-सबरस (उर्दू ); २०-हिन्दुस्तानी लिसानियात (उर्दू),

डा० अब्दुल हक़। डा० मोहम्मद हाफीज सैयद। डा० मोहिनुद्दीन क़ादिरी जौर। डा० अब्दुल हक्त। सैयद एहतिशाम हसेन। व्रजरत्न दास। रामबाब सक्सेना। नसीरुद्दीन हाशिमी। डा० बाबराम सक्सेना। श्रीराम शर्मा। डा० विमला वाघ्रे। नसीरुद्दीन हाशिमी। नसीरुद्दीन हाशिमी। नसीरुद्दीन हाशिमी। मुहम्मद अली मिर्जा। डा० ग्रियर्सन।

डा० अब्दुल हक् ।

डा० मुहीनुद्दीन क़ादिरी 'जौर'।

# १६. उर्दू साहित्य

उत्तरी भारत में दिल्ली के आस-पास खड़ीबोली का उर्दू रूप अमीर खुसरी से पहले प्रचलित हो चुका था और इसकी एकाध रचनाएँ कहीं-कहीं मिल जाती थीं, परन्तु मुगल शासक औरंगजेब से पूर्व यहाँ रचनाओं का नियमित कम नहीं मिलता। औरंगजेब के जमाने से दिल्ली के किवयों की किवताएँ मिलती हैं और हमारे पास इसके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं कि. वली जब सैर को दिल्ली आए तो यहाँ शेर व शायरी का रवाज था। इस समय के कवियों में फ्रायज देह-लवी और जाफर जटल्ली के दीवान छपे हुए हैं, जिनको देखकर यह साफ़ साफ़ पता चल जाता है कि वली के असर से पहले दिल्ली की उर्द कविता भिन्न थी। फ़ायज के दीवान में ब्रजभाषा की तरह स्त्री की ओर से प्रेमप्रकट किया गया है। वे पुरुष की उपमाचाँद से और स्त्री की चकोर से देते हैं, बालों के जूड़े को नागिन और आँखों को कटारी कहते हैं। जब सन १७२२ ई० (सं० १७७९ वि०) में वली दिल्ली आए, तो उनको दिल्ली के एक सूक्षी बुजुर्ग शेख सादुल्लाह 'गुलकान' ने कविता का रंग बदल देने की सलाह दी और कहा कि फ़ारसी में जो रंगारंग के लेख मौजूद हैं, उनसे फ़ायदा उठाओं और सबको अपनी भाषा में ले आओ। उस समय दरबारी भाषा फ़ारसी थी। बड़े बड़े लोग इसी में बातचीत करते थे, इसी में पत्र और प्रस्तकें लिखते थे। इसीके माध्यम से दर्शन, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, भौतिकी आदि पढते-पढ़ाते थे, इसलिए वली को यह बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने अपनी कविता का रूप बदल दिया और फ़ारसी गजल की तरह उर्दू में लिखने लगे—वही परम्पराएँ, वही उपमान और वैसी ही विचार-धारा।

वली तो यह बदला हुआ रंग दिखा कर दिल्ली से चले गए, परन्तु दिल्ली वालों को उर्दू किवता का यह नया रूप बहुत भाया और देखते ही देखते यहाँ के लोग इसी रूप में किवता लिखने लगे। शाह मुबारक 'आबरू', मुस्तफ़ा खाँ 'यकरंग', शाहहातिम बहुत प्रसिद्ध हुए। हातिम ने तो एक बहुत बड़ा दीवान भी लिखा जिसके बारे में मुहम्मदहसैन 'आजाद' ने लिखा है कि उसमें कई हजार शेर थे। इन शायरों को ईहाम (श्लेष) बहुत पसन्द था। कुछ साल बाद शाहहातिम ने अपने समय की किवता में दो कमजोरियों को बहुत महसूस किया। एक यह कि श्लेष की किवता बड़ी हलकी चीज है, इसी को किवता का लक्ष्य नहीं समझना चाहिए, शायरी इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। दूसरी यह कि किवता की भाषा अधिक साफ़ और मेंज़ी हुई होनी चाहिए।

फ़ारसी की रीति पर चलने के कारण क़ाफ़िया के क़ायदों की पावन्दी अधिक होने लगी, इसलिए शाह हातिम ने कुछ ऐसे शब्दों और तरीकों को, जो उस समय कविता में प्रचलित थे, बुरा समझ कर छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने नई पावन्दियों का ख़याल रख कर अपने तैयार किए हुए दीवान पर एक दृष्टि डाली और पुराने नियमों के अनुसार लिखे हुए शेर निकाल कर एक छोटा दीवान तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने 'दीवान जादा' रखा। उसमें लगभग ५००० शेर हैं।

दिल्ली में उस समय पढ़ने-लिखने की बड़ी चर्चा थी, अरबी और फारसी के बड़े बड़े विद्वान थे, जिनके पास बहुत लोग उठा बैठा करते थे और विभिन्न प्रक्नों पर तर्क-वितर्क करते थे। ऐसे व्यक्तियों में एक खान आरजू थे, जिनकी योग्यता के कारण लोग उनका बड़ा आदर करते थे। वे उर्दू में कविता करने वालों को बड़ा उत्साह दिलाते थे। वे मीरतकों भीर की सौतेली भी के भाई थे। यद्यपि बाद को मीर और उनके बीच कुछ रंजिश हो गई थी, परन्तु प्रारम्भ में खान आरजू के ही यहाँ मीर की उर्दू कविता की नींव पड़ी। खान आरजू के अलावा दूसरा केन्द्र शाह तसलीभ का तिकया था, जहाँ रोज शाम को शाह हातिम बैठा करते थे, और लोग भी आ जाया करते थे, दो-चार घंटे बड़ी दिलचस्प गोष्ठी होती थी। शाह हातिम के पैतालिस शिष्यों में सआदत यार खाँ 'रंगी' और मिर्जा मुहम्मद रफ़ी 'सौदा' अत्यन्त प्रसिद्ध हुए, जिनमें 'सौदा' का जो नाम हुआ वह किसी के हिस्से में नहीं आया।

शाह हातिम के बाद ग़जल कहने वालों की जो पीढ़ी आई उनमें मीर तक़ी 'मीर', मिर्जा 'सौदा' और खाजा मीर 'दर्व' सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। क्रयामउद्दीन 'क्रायम' और मीर 'सोज' दूसरी श्रेणी में आते हैं। मीर तक़ी 'मीर' (१७२४-१८१० ई० = सं० १७८१-१८६७ वि०) का बचपन आगरे में बीता और वहाँ से वे दिल्ली और फिर लखनऊ आए। उनकी ग़जलों में भावना की तीव्रता, गंभीरता तथा वेदना का ऐसा अतिरेक है कि उर्दू ग़जल में उनका महत्व सर्वस्वीकृत है। इस बात को सभी मानते हैं कि मीर की रचना में जो मधुरता और कलात्मक उत्कर्ष है वह किसी दूसरे में नहीं। जल्द ही दिल्ली से निकल कर उनका नाम उर्दू जानने वालों में फैल गया और जब दिल्ली से तंग आकर वे लखनऊ पहुँचे तो यहाँ उनकी बड़ी आवभगत हुई, परन्तु स्वतंत्र प्रकृति और तुनुकिमजाजी के कारण वे सदैव दूखी ही रहे।

सौदा (सन १७१३-१७८०ई० = सं० १७७०-१८३७ वि०) भी दिल्ली में ही प्रसिद्ध हुए, परन्तु वे भी वहाँ से दुखी होकर पहले फ़र्रुखाबाद और फिर फ़्रैजाबाद होते हुए लखनऊ पहुँचे और वहीं के हो रहे। खाजा मीर 'दर्दे' (सन १७१९-१७५८ई० = सं० १७७६-१८१५ वि०) सूफी फ़क़ीर ये और उम्र भर दिल्ली में ही रहे। उनकी किवताओं में भी सूफियाना रंग है और इस रंग के उनके शेर 'मीर' की टक्कर के हैं। 'सोज' और 'क़ायम' ने भी दिल्ली में ही परविरश पाई। वे ग़जल की शायरी में अपनी भावनाओं को प्रकट करने और सीधी सादी रचना करने में प्रसिद्ध हैं। इन किवयों ने फ़ारसी ग़जल के नमूने अपने सामने रखे और श्लेष की हलकी किवता को छोड़कर गहराई की ओर झुके। इनके कारण उर्दू गजल में गंभीरता और गुरुता आई, जिससे वह भावनाओं को प्रकट करने और प्रभाव में फ़ारसी गजल से स्पर्धा करने लगी। दिल्ली के दरबार ने इन किवयों की किसी प्रकार की सहायता नहीं की, अलबत्ता यहाँ के पढ़े-लिखे लोग जब तक इस योग्य रहे, किवयों का सम्मान करते रहे। परन्तु नादिरशाह, अहमदशाह अब्दाली और मराठों ने दिल्ली को ऐसा लूटा कि वहाँ अराजकता छा गई और एक-एक करके सभी को दिल्ली छोड़ कर दूसरे शहरों में शरण लेनी पड़ी। अवध के नवाबों ने ऐसे समय में कला, साहित्य और ज्ञान

को प्रश्रय दिया और अधिकतर कलाकार और विद्वानों ने दिल्ली से निकल कर अवध में शरण ली। यहाँ उनका बड़ा सम्मान हुआ।

मुसहफ़ी (सन १७५०-१८२४ ई० = सं० १८०७-१८८१ वि०) का नाम गुलाम हमदानी था और ये अमरोहा के रहने वाले थे। शेर बहुत जल्दी कहते थे और मुशायरे के लिए गुजलें बेचते भी थे। उनके कलाम में मजबूती और सफ़ाई है। नवाब सआदत अली खाँ की दरवारी नोक-झोंक में उनसे और सैयद इंशा से चल गई, जिससे शहर में बड़े हंगामे हुए। सैयद इंशा बड़ी तिन्न बुद्धि वाले और प्रतिभावान किव थे। वे बात-बात में अपने स्वभाव की चंचलता से नवी-नता पैदा कर देते थे; इसलिए अवध के दरबार में वे किव से अधिक दरबारी विदूषक बनकर रह गए थे। परन्तु दोनों उस्तादों की रचना में कुछ चमत्कार भी हैं जिनसे उनका नाम जीवित रहेगा। कलन्दर वर्छा 'जुरअत' (ृत्यु सन १८१० ई० = सं० १८६७ वि०) भी इन्हीं लोगों के समकालीन हैं जिनकी अभिव्यक्ति में चंचलता अधिक है।

राय टीकाराम 'तसल्ली', इफ़तेखारउद्दौला महाराजा मेवाराम और राजा कुन्दत लाल 'अक्की' दरबारी किवयों में प्रसिद्ध हैं। राय टीकाराम 'तसल्ली' के यहाँ मुशायरे बड़ी शान के होते थे, जिनमें से दो में बादशाह भी सम्मिलित हुए थे। इनके अलावा इस जमाने के मशहूर किवयों में 'रंगी', 'मीर असर', जाफ़र अली 'हसरत' और शेर अली 'अफ़सोस' हैं। नजीर 'अकबराबादी' भी उसी जमाने के किव हैं, परन्तु उनका महत्व ग़जलगो की हैसियत से नहीं, इसलिए उनका वर्णन आगे होगा।

लखनऊ का जीवन दिल्ली के जीवन से बिलकुल भिन्न था। यहाँ (दिल्ली में) लोग शासन-प्रबन्ध ठीक न होने से परेशान थे, वहाँ सब प्रसन्न और संतष्ट थे। यहाँ के शासक की आय कम, अपने ही खर्चे के लिए अपर्याप्त थी। वहाँ दौलत और संखावत का दिरया बहता था, 'जिसको न दें मौला, उसको दें आसिफ़्द्दौलां की कहावत लोगों की जबान पर थी। इसलिए लखनऊ के जीवन में विलासिता के सामान थे। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, हर चीज में तकरलुफ़, बनावट और सजावट थीं। गुलाब और केवड़ा पानी की तरह बहता था, इसीलिए वहाँ समस्त ललित कलाओं का विकास हुआ और लखनऊ की संस्कृति एक अलग चीज बन गई, जिसकी अलग विशेष-ताएँ थी। हर चीज में स्वच्छता, नजाकत और नफ़ासत। यही चीज शायरी में भी आई। नर्मी और लोच की दृष्टि से शब्दों की काट-छाँट, मुहाविरों का ठीक-ठीक प्रयोग, संस्कृत और ब्रजभाषा के शब्दों को सुन्दर और सुडौल रूप में कविता में प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया गया। दूसरे शब्दों में यों कहिए कि गँवारपन की जगह नागरिकता को स्थान दिया गया, और उर्दू किवता उस लखनवी संस्कृति की प्रतिनिधि हो गई जिसके हाथों इसका. पालन पोषण हो रहा था। हर जमाने के साहित्य का निर्माण करने वाला वहीं होता है जिसके हाथों में समाज की बागडोर होती है। उस समय की सभ्यता में स्वच्छता, सुन्दरता और गहराई का जो मापदंड था, वहीं साहित्य में भी दिखाई पड़ा। फ़ारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग होने लगा और भाषा या मुहाविरे या उच्चारण की जरा सी चूक भी सहन न की जाती थी। इसी कारण ग़ज़ल कहने वालों का ज़्यादा घ्यान काव्य के रूप की ओर गया। उपमा और रूपक पर अधिक ध्यान दिया गया। शैली के कमाल में उस्तादी समझी जाने लगी। वेश्या इस

सम्यता की एक अंग थी, इसी कारण इस समय की किवता की विषय वस्तु में इसकी झलक स्पष्ट दिखलाई पड़ती है।

नासिख इस स्कूल के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। भाषा की काट-छाँट और सुघरता को उन्होंने अपना ध्येय बनाया और सब ने उनकी नक़ल की। भाषा-पुधार आन्दोलन में उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। आतझ ने अगरचे अपना रंग अलग रखा और कुछ भावनाएँ प्रकट करते रहे, परन्तु उनके शागिदों ने भी 'नासिख' का अनुसरण किया, अतः इन दोंनों के बाद 'वजीर', 'सवा', 'रिन्द' 'रक्क' और 'असीर' इत्यादि भी लखनऊ स्कूल के पूरे अनुयायी हुए।

उधर जब दिल्ली को मरहठों, घहेलों आदि ने इतना लूटा कि वहाँ कुछ लूटने को रह ही नहीं गया तो वहाँ का जीवन शान्तिमय हुआ और वहाँ भी शेर व शायरी की चर्चा, जो अराजकता और कंगाली में दब गई थी, उभर आई। यहाँ के शासकों को भी उर्दू से लगाव होने लगा। शाह आलम 'आफ़ताब' और बहादुरशाह 'जफर' खुद भी शेर कहते थे, इसलिए दिल्ली में प्रथम श्रेणी के कवियों ने पुनः जन्म लिया। परन्तु अब की दिल्ली और पहले की दिल्ली में अन्तर था। अब 'नासिख' का सिक्का ऐसा चल चुका था कि दिल्ली वालों को भी एक हद तक उनके उसूल मानने पड़े, 'मोमिन', 'जौक' और 'शालिब' सब 'नासिख' का रास्ता ठीक समझते हैं। 'जौक' तो 'नासिख' के ही रास्ते पर बराबर चले। 'मोमिन' और 'शालिब' ने शेर में गहराई और विचार पैदा करके कितता की धारा ही बदल दी। 'ग़ालिब' ने विशेष कर 'शौर' व 'फ़िक्क' की राह निकाल दी, जिस पर लोग 'नासिख' के रास्ते को छोड़कर चल पड़े और कितना उन सामाजिक परिस्थितियों का जो अंग्रेजी शासन से उत्पन्न हुई थी, इसका वर्णन यहाँ उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि हमारे विषय की सीमा १८५० ई० तक ही है।

# क्रसीदा

दरबारी जीवन की एक जरूरी कड़ी क़सीदा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी की प्रशंसा करना होता है। अरबी और फ़ारसी शायरी में क़सीदे का बड़ा जोर रहा है, हर शायर बादशाहों और अमीरों से अपना परिचय क़सीदे द्वारा ही करता रहा और खुशी के हर मौक़े पर क़सीदा लिखकर इनाम लेता रहा। लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसमें अधिक से अधिक प्रशंसा की जाती थी और इसका मुक़ाबिला होता था कि अधिक से अधिक प्रशंसा कौन करता है। शासकों और अमीरों के अलावा धार्मिक पेशवाओं की तारीफ़ में भी क़सीदे लिखे जाते थे। किव जब किसी से नाराज होता था तो उसकी बुराई में भी क़सीदे लिखता था, ऐसे क़सीदे को 'हजो' कहते हैं। उर्दू में जब शेर व शायरी की प्रथा बढ़ी तो किवयों को अमीरों और दरबारों की आवश्यकता पड़ी। औरंग-जेब के बाद दिल्ली का शासन बहुत कमजोर हो गया था। इस कारण फ़ारसी के कसीदों के बजाय उर्दू में क़सीदे लिखे जाने लगे। उर्दू में सबसे बड़ा क़सीदा और हजो लिखने वाला किव सौदा (१७१३-१७८० ई०=सं० १७७०-१८३७ वि०) है। सौदा ने फ़ारसी क़सीदों के जोड़ पर उर्दू क़सीदे लिखे हैं और बड़े बड़े फ़ारसी किवयों से मुक़ाबला किया है।

कसीदा का प्रारम्भिक भाग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसमें प्रशंसा नहीं होती बल्कि

दूसरी बातें होती हैं। अधिकतर फूलों की रंग-बिरंगी बहार का वर्णन होता है। सौदा ने अपने कसीदों में भिन्न-भिन्न दृश्यों की चित्रकारी की है और इसी में बड़ी उस्तादी दिखलाई है। एक क्रसीदे में हाफ़िज रहमत खां और रहेलों के युद्ध का वर्णन है। एक में दिल्ली की अराजकता और दुर्देशा का वर्णन है और सभी प्रकार के मनुष्यों की दयनीय दशा का वर्णन-चित्रण है। उनके क्रसीदों में जगह जगह दर्शन और तर्क परिलक्षित होते हैं।

सौदा के बयान में बड़ी शान व शौकत है। ग़ज़ल में मीठी, नर्म, लोचदार भाषा की जरू-रत होती हैं, परन्तु क़सीदे में शानदार और जोशीली भाषा की आवश्यकता होती हैं, तािक यह मालूम हो कि जो प्रशंसा की जा रही हैं उसमें सत्यता और जोर है। इसी कारण मीर तक़ी 'मीर' के क़सीदों में वह बात नहीं जो सौदा के यहाँ है।

सौदा के क़सीदों की भाँति उनकी हुज्वें भी बहुत जोरदार हैं। ग्रुंचा नाम का उनका एक नौकर था। जब वे किसी से नाराज होते थे तो पुकार कर कहते थे कि 'अरे ग्रुंचा, लाना तो मेरा क़लमदान' और उसकी हुज्व लिख डालते थे। उन्होंने बहुत लोगों की हुज्वें लिखी हैं.और बहुतों ने उनकी लिखी हैं। लेकिन उनकी हुज्वों में अपना विशेष काव्य गुण है जिसके कारण उनमें जान है और दूसरों की लिखी हुज्व कोई पढ़ता भी नहीं।

सौदा के बाद क़सीदा लिखने वालों में दूसरा प्रमुख नाम **इंशा** (मृत्यु १८१७ ई॰ = सं॰ १८७४ वि॰) का है। उन्होंने भी बहुत अच्छे क़सीदे लिखे हैं।

दिल्ली के लोग अवध दरबार से सम्बन्ध-विच्छेद होने के बाद भी क़सीदे लिखते रहे। लखनऊ के नवाबों के पास यद्यपि दिल्ली के मुकाबले में बहुत ज्यादा घन था और वे बड़ी उदारता से उसे किवयों, गायकों और अन्य कलाकारों पर खर्च करते थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी प्रशंसा में क़सीदे लिखने के लिए किवयों को उत्साहित नहीं किया। इसी कारण क़सीदा लखनऊ स्कूल में ग़दर से आगे नहीं बढ़ा, अलबत्ता उधर दिल्ली में इसका प्रचार रहा। 'मोमिन', 'जौक' और 'ग़ालिब' तीनों अच्छे क़सीदे लिखने वाले हैं और अपने अपने रंग में खूब हैं। इन तीनों में 'जौक' के क़सीदों की बड़ी स्थाति है। सौदा के बाद क़सीदे को अगर किसी ने फिर उसी ऊँचाई पर पहुँचाया तो वह जौक़ ही हैं।

#### मसनवी

ग्रजल और क़सीदे की भाँति मसनवी में एक ही क़ाफ़िये और रदीफ़ (मुकांत) की पाबन्दी नहीं की जाती। इसमें हर शेर के दोनों मिसरे एक क़ाफ़िये के होते हैं, लेकिन अगले शेरों में वह क़ाफ़िया नहीं होता, जैसे—

सुनाऊँ तुम्हें बात यक रात की, कि वह रात अँधेरी थी बरसात की, चमकने से जुगनू के था यक समां, हवा में उड़ें जैसे चिनगारियां।

इस सुविधा के कारण इसमें पूरी पूरी कहानियों और घटनाओं का वर्णन किया जाता है। बड़ी बड़ी मसनवियों में कई कई हज़ार शेर होते हैं। दक्षिण में मसनवियाँ अधिकतर धार्मिक विषयों पर लिखी गई हैं, लेकिन उत्तरी भारत में प्रसिद्ध और नामी मसनवियाँ वे हैं, जिनमें प्रेम की कथाओं का वर्णन है। छोटी छोटी मसनवियाँ तो करीव करीव उर्दू के सभी कवियों ने लिखी हैं। 'फ़ायज़' के दीवान में भी 'पनहारन' आदि पर कई मसनवियाँ हैं। 'आवरू' और 'सौदा' की मसनवियाँ हैं, परन्तु ग़जल की तरह मसनवीं में भी मीर तकी 'मीर' अपने सब साथियों से आगे हैं। उनकी कुछ मसनवियों में प्रेम कहानियाँ हैं जो सब की सब नायक और नायिका की मृत्यु पर समाप्त हुई हैं। कुछ में अपने पालतू जानवरों, अपनी बीमारी और घर आदि का वर्णन है, परन्तु इनमें अच्छी वहीं हैं जिनमें प्रेम कथाएँ हैं। इनमें 'मीर' ने अपनी कला की सुकुमारता और कोमलता को बड़ी अच्छी तरह प्रकट किया हैं।

'मीर असर' की मसनवी 'खाबोख याल' भी वर्णन की सादगी, मुहाबरे की सफ़ाई की दृष्टि से बड़ी अच्छी मसनवी है। उसमें नायक और नायिका की मुलाकात का समां बहुत विस्तार से लिखा है जो कहीं-कहीं पर कुछ अञ्लील हो गया है। 'मुसहफ़ी' की 'बहरूल मुहब्बत' और मुहब्बत खां की 'असरारें मुहब्बत' भी उल्लेखनीय हैं। लेकिन मीर हसन (१७३६-१७८६ ई० सं १७९३-१८४३) की मसनवी 'सेहरूल बयान' को जो यश प्राप्त है, वह किसी दूसरी मसनवी को नहीं।

'सेहरुलबयान' मीर हसन ने उस समय लिखी जब वे फ़ैजाबाद जा बसे थे और वहाँ अवध के दरबार से फ़ैज पाते थे। इसमें उन्होंने शाहजादा बेनजीर की कहानी लिखी जो एक बादशाह के यहाँ पैदा हुआ। जब वह बारह बरस का हुआ तो उसे एक परी उठा ले गई जिसने उसे सैर के लिए एक कल का घोड़ा दिया। यह घोड़ा एक दिन बेनजीर को शाहजादी बढ़ेमुनीर के बाग में ले गया, जिसे देखकर बेनजीर उस पर आशिक हो गया। कुछ दिनों बाद जब परी को इसका पता चला तो उसने शाहजादे को एक कुएँ में कैद कर दिया।

बद्रेमुनीर की सहेली नजमृश्निसा के प्रयत्न से शाहजादा को कैद से मुक्ति मिली और फिर उन दोनों का विवाह हो गया। यह कहानी तो कुछ नई नहीं, लेकिन मीर हसन ने इसका वर्णन करने में जो उस्तादी दिखाई है—बादशाह के महल और जुलूस का दृश्य, ज्योतिषियों, गायकों, शहसवारों और विभिन्न पेशावरों की बातचीत, नवाबों की जिन्दगी का चित्रण जिस प्रकार उपिस्थत किया है—उसने उनका नाम अमर कर दिया है। उनकी भाषा ऐसी सरल, मुहावरेदार है कि उसे पढ़ कर दिरया का बहाव याद आ जाता है—

कहीं अपने पट्टे सॅवारे कोई, अरी ओ सहेली पुकारे कोई! कहीं चुटिकयाँ और कही तालियाँ, कहीं कहक़ हे और कहीं गालियाँ। कोई हौज में जाके ग़ोता लगाए, कोई नहर पर पाँव बैठी हिलाए। कोई आरसी अपने आगे घरे, अदा से कहीं बैठी कंघी करे। मुकाबा कोई खोल मिस्सी लगाए, लबों पर घड़ी कोई अपने जमाए।

मीर हसन की 'सेहरुलबयान' के बाद 'नासिख' ने भी मसनवी लिखी और दूसरों ने भी, लेकिन जिस मसनवी का नाम अक्सर लिया जाता है वह दयाशंकर 'नसीम' (१८११–१८४३ई० = १८६८–१९०० वि०) की 'गुलज़ारेनसीम' है। यह 'सेहरुलबयान' के लगभग पचास वर्ष

बाद लिखी गई और उसकी शैली इससे बिलकुल अलग है। 'मीरहसन' ने प्रवाह पर जितना जोर दिया है उतना ही 'नसीम' ने अपने अन्दाजे बयान में अलंकारिता पर बल दिया है। दयाशंकर 'नसीम' 'आतश' के शिष्य हैं। उनकी यह मसनवी लखनऊ स्कूल की प्रतिनिधि है और इस रंग में अनुपम है। एक उदाहरण लीजिए—

गुलचीं का जो हाय हाथ टूटा, गुंचे के भी मुँह से कुछ न फूटा। ओ खार पड़ा न तेरा चंगुल, मुशकें कस लीं न तू ने संबुल? ओ बादे सबा हवा न बतला, खुशबू ही सुँघा पता न बतला। बुलबुल तू चहक बता किघर हैं?, गुल, तू ही महक बता किघर हैं? उगली लबे जूप रक्खे शम्शाद, था दम ब खुद उसकी सुन के फरियाद, जो नखल था सोच में खड़ा था, जो बगें था हाथ मल रहा था।

१८५० ई० (सं० १९०७) से पहले ये तमाम मसनिवर्यां अलौकिकता से भरी हुई हैं; देव-परी, जादू-टोने का वर्णन इनमें मिलता है। इसका कारण यह है कि इस समय में लोग इन चीजों पर विश्वास करते थे। इन मसनिवयों की दूसरी विशेषता यह थी कि इन पर आदर्श-वाद और अतिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। जो गुण हैं वे चरम तक पहुँचे हुए, जो बात है वह इन्तहा तक। नायक में दुनिया की तमाम अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, इसी तरह नायिका दुनिया से ऊपर है। 'मीर' के आशिक महबूबा की एक झलक मात्र देखकर ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। दूसरों के यहाँ जान देने की नौबत तो नहीं आती, परन्तु सब अतिवादी हैं। मसनिवयों की अन्तिम घ्यान देने योग्य विशेषता उनका दुःखान्त होना है, जो दिल्ली की अराजकता और परेशानी का परिणाम है। परन्तु जब किवयों को अवध का विलासपूर्ण वातावरण प्राप्त होता है तो उनकी मसनिवर्यां सुखान्त होती हैं और नायक और नायिका के मिलन पर समाप्त होती हैं।

इन मसनिवयों में तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का बहुत सुन्दर चित्रण हुआ है। उस समय की बहुत सी प्रथाएँ, रवाज और तरीक़े इनमें मिलते हैं जिनसे उस समय की सामाजिक विशेषताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। इन मसनिवयों के अतिरिक्त उस समय कुछ धार्मिक मसनिवयाँ भी लिखी गईं जिनमें रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है।

#### रेख़ती

दिल्ली और लखनऊ के अमीरों और शरीफ़ों का जो सामाजिक निजाम था उसने सारे उत्तरी भारत को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप स्त्री और पुरुष समाज के दो भागों में विभक्त हो गए। इस विभाजन के साथ एक परिणाम यह भी हुआ कि स्त्रियों की भाषा की अपनी कुछ विशेषताएँ हो गईं। उनके मुहावरे और बहुत से शब्द अलग हो गए। सआकत यार खाँ 'रंगीन' को यह खयाल आया कि स्त्रियों की इस अलग भाषा में शायरी की जाय। इसलिए उन्होंने इसी भाषा में गाजलें कहीं और उसका नाम 'रेखती' रखा। अपनी मस्ती, रंगीनी और दिलचस्पी के कारण यह बहुत लोकप्रिय हुई। इन लोगों के बाद मीर यार अली, जिनका तखल्लुस 'जान

साहब' है, इसकी ओर ऐसा बढ़े कि उन्होंने इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं। मुशायरीं में शेर सुनाते वक्त वे कंघों पर दुपट्टा डालकर स्त्रियों की तरह ऐसा मटक मटक कर पढ़ते कि लोगों को बड़ा मज़ा आता था। उनकी एक ग़ज़ल इस प्रकार है—

कहतीं हूँ में खुदा से यह शाम और सबरे,
जुग जुग रहें सलामत बाजी के बच्चे मेरे।
में खुद जली भुनी हूँ मुझ से करो न गरमी,
बस ठण्ढे ठण्ढे साहब तुम जाओ अपने डेरे।
बेटी हूँ सूरमा की दो चोटों में भगा दूँ,
लश्कर अमीर खां का गर आके मुझको घेरे।
सौदा हुआ है तुझको आवारा में नहीं हूँ,
गिलयों में मेरी आके करते हो तुम जो फेरे।
मंगल का दिन है साहब हो जायगी वह दुबली,
बच्ची को मेरी देखो मारो न तुम थपेड़े।
भोली समझ न मुझ को सुनता है 'जान साहब',
ऐसी नहीं हूँ नन्हीं जो आऊँ दम में तेरे।

स्त्री की भावना को प्रकट करने के लिए रेखती कहने वालों ने यह सिफ (रूप) बहुत अच्छी निकाली। उर्दू में स्त्रियों की भाषा और महावरे इतने अधिक और ऐसे हैं जिनका प्रयोग पुरुष नहीं करते। इसलिए किवता में उनको स्थान देना बहुत अच्छा था, परन्तु वह बातावरण कुछ ऐसा था कि उसमें भी विलासिता का प्रभाव आ गया और रेखती में उच्च श्रेणी की स्त्रियों के बजाय केवल उस श्रेणी की स्त्रियों को लाया गया जो पूरी तरह वेश्या तो नहीं होतीं वरन रखैल होती हैं या नौकरानियों की तरह रहती हैं। इसी कारण रेखती में ऐन्द्रिकता यानी सेक्स का भाग अधिक रहता है। उनमें ऐसे इशारे होते हैं जिन्हें बाजारू कह सकते हैं। इसी कारण रेखती की उन्नति नहीं हुई। यदि सही मार्ग पर इसे चलाया गया होता तो यह बहुत अच्छी चीज हो सकती थी।

#### मरसिया

मुहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने सच्चाई, निक्कारी (सच्चरिवता) और जनता की मलाई के लिए करबला के मैदान में अपना और अपने परिवार के प्राण देकर शहीद का पद प्राप्त किया। हर साल मुहर्रम में उनकी यादगार मनाई जाती हैं। ताजिए रखे जाते हैं, समाओं में व्याख्यान दिए जाते हैं और किवताएँ लिखी जाती हैं। इन्हीं किवताओं को अपने अपने भेद के विचार से 'मरसिया', 'सलाम' या 'नौहा' कहते हैं। उर्दू, फारसी और अरबी में यों तो हर प्रस्ते वाले पर जिस किवता में शोक प्रकट किया जाय उसे मरसिया कह सकते हैं, परन्तु प्रया के कारण जब केवल मरसिया कहा जाय तो उसे करबला में मरने वालों का मरसिया समझा जायमा खोर वास्तव में इसी ने उर्दू साहित्य में उन्नति की बड़ी मंजिलें तै करके उच्च स्थान प्राप्त किया है।

दिल्ली में मरसिये हर रूप (फ़ार्म) में लिखे गए हैं। सौदा, मीर, सिकन्दर, गदा, मिसकीन और बहुत से अन्य लोग मरसिया लिखते थे जिनमें कुछ ऐसे लोग थे जो मरसिया के अलावा कुछ लिखते ही न थे। इस काल से पूर्व जो मरसिये लिखे गए वे धर्म-भावना-प्रधान होते थे, परन्तु 'सौदा' ने यह विशेष प्रयत्न किया कि मरसियों को साहित्यिक दृष्टिकोण से भी देखा जाय और उनमें भी कविता के नियमों का पालन किया जाय। दिल्ली की सामाजिक एवं आर्थिक अवनित का प्रभाव वहाँ के साहित्य और काव्य पर भी पड़ा। आर्थिक एवं राजनैतिक कठिनाइयों से तंग आकर वहाँ के किवयों ने अवध की राह ली, जहाँ के नवाबों के खजाने किवयों और कलाकारों के लिए खुले हुए थे। एक एक कर दिल्ली के सभी प्रसिद्ध कवि अवध की रंगीन शाम में पहुँच गए। लखनऊ के मरसिया कहने वालों में झन्नमल 'दिलगीर' और अफ़सुर्दा प्रसिद्ध हैं। इन कवियों ने बहुत से मरसिये लिखे। 'दिलगीर' के मरसियों की चार मोटी जिल्दें नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुई हैं। इसी समय मुजफ़्फर हुसेन 'जमीर' ने मरसियागोई में एक इन्क़लाब पैदा कर दिया और उसका एक स्वरूप निश्चित कर उसे उन्नति की ओर अग्रसर किया। पहले तो जमीर ने भी अफ़सूर्दा की तरह 'रवायतें' (धार्मिक कहानियाँ) मरसिया में लिखीं. परन्त इसके पश्चात अपनी बुद्धि एवं कल्पना के सहारे इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर के हाल में एक मरसिया उन्होंने एक नए अन्दाज से कहा जिसमें उन्होंने उनके ब्याह और नखशिख का वर्णन किया। वैसे हिन्दी में नखशिख वर्णन रहीम, जायसी और अन्य किवयों में बहुत पाया जाता है, परन्तु 'मरिसया' में इसका प्रारंभ एक विशेष रचना-क्रम से 'जमीर' ने ही किया। उसके बाद उन्होंने उनके युद्ध का चित्र भी प्राकृतिक रूप में उपस्थित किया। यह मरसिया लिखते समय जमीर को इस बात का ज्ञान था कि उर्दू मरिसये में वह एक नया रास्ता निकाल रहे हैं। अली अकबर के मरसिये में उन्होंने आखिर में लिखा है कि जो ऐसा मरसिया कहे वह उनका शिष्य है---

> जिस साल लिखे वस्फ़ यह हमशक्ले नबी के, सन बारह सौ उनचास थे हिज्जे नबनी के। आगे तो यह अंदाज सुने थे न किसी के, अब सब यह मुक़ल्लिद हुए इस तर्जे नवी के। दस में कहूँ, सौ में कहूँ यह विर्द है मेरा, जो जी कहे इस तर्ज में शागिर्द है मेरा।

सत्य बात तो यह है कि मरिसया को उर्दू किवता में जो उच्च स्थान प्राप्त हुआ है वह जमीर के दिखाए हुए मार्ग का ही परिणाम है। जमीर के समय में मरिसया के निम्नलिखित रूप निश्चित हो गए:—

**१. चेहरा**—यह अंग्रेजी के 'प्रोलाग' से कुछ मिलता जुलता है। इसमें किव पहले साधा-रण बातें लिखने के पश्चात कभी प्रकृति-चित्रण करता है, कभी पिता-पुत्र का स्नेह उपस्थित करता है और फिर करबला की ट्रेजिडी के किरदारों का परिचय कराता है।

१. तारीफ़, २. अली अकबर, ३. अनुयायी, ४. नई, ५. कहना, ६. पात्रों।

- २. सरापा-इसमें कवि अपने मुख्य नायक का नखिशख वर्णन करता है।
- रुख़सत—नायक युद्ध में जाने को उद्यत हो कर विदा होता है।
- ४. रजज युद्धस्थल पर पहुँच कर अरब लड़ाई से पूर्व अपना शौर्य प्रदर्शित करते थे और शत्र को सम्मुख आने को ललकारते थे। यही मरसिया के इस भाग का विषय होता है।
  - ५. लड़ाई-यहाँ तलवार, घोड़े और युद्ध के दाँव-पेंच का वर्णन होता है।
  - ६. शहादत'—नायक का युद्धस्थल में घायल होकर गिरना।
  - ७. बैन-नायक की वीरगति के बाद उसके लिए शोक प्रदर्शन यहाँ होता है।

मरिसया लिखने वाले किवयों में 'जमीर' के साथ 'खलीक', 'फ़सीह' इत्यादि ने भी इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। इनके बाद अनीस, दबीर, इक्क, ताक्क्षक और उनके साथ बीसों मरिसया लिखने वाले हुए और मरिसया ने बड़ी उन्नित की। एक बात घ्यान देने योग्य यह है कि उर्दू गांजल या मसनवी में प्रेमी-प्रेमिका या स्त्रीपुरुष के प्रेम का चित्रण होता था, परन्तु मरिसया में भाई-बहन का प्रेम, पिता-पुत्र का स्नेह, माता की ममता और स्त्री-प्रेम के बहुत ही अच्छे नमूने मिलते हैं। इसके अलावा लड़ाई के दृश्य, सेना का एकत्रित होना, सैनिकों का एक दूसरे पर घात-प्रतिघात करना, युद्ध के विभिन्न ढंग या दाव-पेंच मरिसया के वर्ष्य विषय बनाए गए। साथ ही प्रकृति-चित्रण में प्रभातबेला, पिक्षयों का कलरव, अरुणोदय बड़े स्वाभाविक ढंग से इसमें लिखे गए। इससे उर्दू किवता में विस्तार आया और किवता के ऐसे नमूने पैदा हुए जिनको महाकाव्य से मिलता जुलता कहा जा सकता है।

इन मरिसयों की एक दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि उनका वर्ण्य विषय तो मुहम्मद साहब का घराना अर्थात विदेशी है, किन्तु उनका वातावरण, स्त्रियों की बातचीत, भावनाएँ, किर-दार ऐसे रखे गए हैं जैसे भारतीय घरों के हों। यह भारतीय रंग इसमें इतना अधिक है कि शादी इत्यादि की यहाँ की जो रस्में हैं——जैसे, मंडप छाना, कंगना बाँधना, लगन घरना, सेहरा बांधना आदि——उनका वर्णन सबने किया है, जिससे मरिसयों को पढ़ते समय इन पर भारतीय वातावरण छा जाता है और अरब के चरित्र बिल्कुल अपने ही जैसे मालूम होते हैं।

नजीर अकबराबादी की किवता ने जनसाधारण के हृदय में स्थान बना िलया है। इनकी किवताएँ सड़कों और गिलयों में पढ़ी जाती हैं। कल्पना की सूक्ष्म और नाजुक गित और शैली की जो सजावटें हमें उर्दू के मुख्य साहित्यकारों में मिलती हैं वह 'नजीर' के यहाँ नहीं, परन्तु 'नजीर' जनता के किव हैं। वे मेलों, त्यौहारों और गिलयों का चित्र खींचते हैं और हर वस्तु में उन्हें जगत-प्रेम और मानव-प्रेम का रंग दिखाई देता है। दरबारों से उनका कोई सम्बन्ध न था। वे बच्चों को पढ़ाते और आगरे की गिलयों का तमाशा देखतें फिरते थे। 'फ़िराक़' ने उनके बारे में ठीक ही लिखा है—

''नजीर का क़लम सावन की घटा है जो सैकड़ों शीर्षकों पर बरस जाया करती है। 'होली', 'दीवाली', 'तैराकी', 'रीछ का बच्चा', 'बचपन', 'जवानी', 'बुढ़ापा', 'चाँदनी', 'बरसात

१. वीरगति प्राप्त करना।

और फिसलन', 'उमस', 'कोरा बर्तन', 'ककड़ी', 'तरबूज़', 'आँघी', 'जाड़े की बहार', 'मौत', 'झोंपड़ा', 'आईना', 'कलजुग', 'मुफ़लिसी', 'पैसा', 'रोटियाँ', 'चपाती', 'आदमी', 'कन्हैयाजी का जन्म', 'महादेव जी का ब्याह', 'हज़रत अली', 'गुरु नानक की बन्दना', इत्यादि विषय नज़ीर के कलम की नोक पर थे।"

वे जब तक जीवित रहे उर्दू के आलोचक उन्हें बाजारू किव कहते रहे। परन्तु बीसवी सदी के लिखने वालों ने 'नजीर' की महानता को पहचाना है और अब उनको अठारहवीं सदी के जनसाधारण के जीवन का सबसे बड़ा गायक माना जाता है। इनके अतिरिक्त और किसी ने इस काल में ऐसी कविताएँ नहीं लिखीं।

गद्य

सन १८५० ई० (सं० १९०७ वि०) से पूर्व उत्तरी भारत में उर्दू गद्य में बहुत थोड़ी पुस्त कें लिखी गईं। कुछ लोगों की दिलचस्पी के कारण और कुछ दरबारों, मुशायरों और लोगों के प्रभाव के कारण कविता लिखना ही लोकप्रिय रहा। और चीजों का माध्यम फारसी गद्य था। यहाँ तक कि ग़ालिब, जो बहुत बाद के किव हैं तथा जिनके उर्दू पत्र इतने प्रसिद्ध हैं—वे भी सन १८५० ई० (सं० १९०७ वि०) तक फ़ारसी में ही पत्र लिखते रहे। गद्य की सबसे पहली पुस्तक फ़जली की 'दहमजलिस' है जो सन १७३२ ई० (सं० १७८९ वि०) में लिखी गई। यह एक फ़ारसी पुस्तक का उर्दू अनुवाद है। इसमें करबला के युद्ध-नायक इमाम हुसैन की शहादत के सम्बन्ध के दस व्याख्यान हैं। यह पूरी पुस्तक भारत में अब नहीं मिलती। हाँ, इंग्लैंड में हैं।

गद्य की दूसरी पुस्तक मोहम्मद हुसेन अता ख़ाँ 'तहसीन' का 'नी तर्ज मुरस्सा' है। यह फ़ारसी की बहुत प्रसिद्ध कहानी 'चहार दरवेश' का उर्दू अनुवाद है। इसकी शैली बहुत कठिन और श्रृंगारिक है। यह १७७० ई० (सं० १८२७ वि०) में लिखी गई। सन १७९० ई० (सं० १८४७ वि०) में शाह अब्दुल क्रादिर ने उर्दू में क़ुरान का अनुवाद किया।

उर्दू गद्य साहित्य में फ़ोर्ट विलियम कालेज का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ जिस प्रकार उर्दू हिन्दी की पुस्तकें सरल भाषा में लिखने का प्रबन्ध हुआ उसका संक्षिप्त विवरण इस पुस्तक के किसी भाग में मिलेगा। उर्दू के दृष्टिकोण से फोर्ट विलियम कालेज की सेवाएँ इस प्रकार कही जा सकती हैं—

- (१) इससे पूर्व उर्दू में पुस्तकें किन भाषा में लिखी जाती थीं, क्योंकि इस प्रकार इसके लेखक फारसी विद्वानों के सम्मुख अपनी योग्यता प्रदर्शित करना चाहते थे। पुस्तकें लिखने का नियम भी उन लोगों का यही था कि शैली और शब्दों पर अपना जोर दूसरों को दिखाएँ। फोर्ट विलियम कालेज में किताबें अंग्रेजों के लिए लिखी गईं, इसलिए उनमें सरलता पर अधिक बल दिया गया था। इसका परिणाम यह है कि मीर अम्मन, हेदरबस्श 'हैदरी', बहादुर अली हुसैनी आदि ने उत्कृष्ट भाषा में पुस्तकें लिखीं और उर्दू गद्य के आश्वृनिक काल के लिए रास्ता साफ कर दिया।
- (२) यहाँ पहली बार पुस्तकें लिखने का काम संगठित रूप में प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व तो इक्के-दुक्के लेखक अपने तौर पर पुस्तकें लिखते थे।

- (३) इसी कालेज में सर्वप्रथम उर्दू टाइप का प्रेस स्थापित हुआ।
- (४) यहाँ केवल किस्से-कहानियों की पुस्तकें ही नहीं लिखी गई बल्कि भूगोल, इति-हास, व्याकरण इत्यादि विषयों पर भी पुस्तकें तैयार हुईं। जो पुस्तकें फोर्ट विलियम कालेज में दस बारह वर्ष के अन्दर लिखी गईं, उनसे उर्दू गद्य साहित्य को बहुत प्रोत्साहन मिला। उनमें मुख्य पुस्तकें ये हैं—

| पुस्तक                     |       | लेखक                       |
|----------------------------|-------|----------------------------|
| १. बाग़ व बहार             | •••   | मीर अम्मन                  |
| २. गंजे खूबी               | • • • | <b>)</b> ;                 |
| ३. क्रिस्सा महर व माह      | • • • | हैदर बख्श 'हैदरी'          |
| ४. क़िस्सा लैला मजनू       | • • • | n                          |
| ५. हफ्त पैकर               | • • • | <sub>J</sub> r             |
| ६ तारीखेनादिरी             | • • • | "                          |
| ७. गुलजारे दानिश           | • • • | "                          |
| ८. गुलदस्तए हैदरी          | • • • | "                          |
| ९. गुलशने हिन्द            | • • • | "                          |
| १०. तोता कहानी             |       | ,,                         |
| ११. आराइशे महफ़िल          |       | "                          |
| १२. बाग्रे उर्दू           |       | शेर अली 'अफ़सोस'           |
| १३. आराइशे महफ़िल          | • • • | ,,                         |
| १४. गुल्शने हिन्द          | • •   | मिर्जा अली 'लुत्फ़'        |
| १५. अखलाक़े हिन्दी         |       | बहादुर अली हुसैनी          |
| १६. तारीख इसलाम            | • •   | "                          |
| १७. रिसालए गिलकाइस्ट       | • •   | n                          |
| १८. मजहबे इश्क (गुलबकावली) | • •   | नेहाल चन्द लाहौरी          |
| १९. शकुन्तला               | • •   | क़ाज़िम' अली जवान          |
| २०. दीवाने जहाँ            | • •   | बेनी नारायण 'जहाँ'         |
| २१. तम्बीहुल गाफ़लीन       | • •   | "                          |
| २२. चार गुलशन              | • •   | ,,                         |
| २३. हिदायत उसलाम           | • •   | अमानत उल्ला शैदा           |
| २४. क़ुरान (उर्दू अनुवाद)  | • •   | n                          |
| २५- सिंहासन बत्तीसी        | • •   | लल्लू लाल                  |
| २६. अखवानु सफ़ा            | • •   | इकराम अली                  |
| २७. दास्ताने अमीर हमजा     | • •   | खलील अली खां <b>अश्क</b> ् |
| २८. कायेनात                | • •   |                            |

पुस्तक २९. कसस मशरिक ३०. उर्द क्रवायद लेखक जान गिलकाइस्ट

कालेज से बाहर के लेखकों में सैयद इंशा अल्ला खां का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कि की हैंसियत से तो वे महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन उर्दू लेखक भी वे ऊँचे दर्जे के हैं। उन्होंने 'रानी केसकी की कहानों' एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें अरबी-फ़ारसी के एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही यह भी दिखाया गया कि इस भाषा में इतने शब्द हैं कि फ़ारसी-अरबी की सहायता के बिना भी काम चलाया जा सकता है। 'रानी केतकी की कहानी' के अतिरिक्त उनकी एक पुस्तक 'सिल्के गोहर' भी है। यह पूरी कहानी उन्होंने इस सावधानी से लिखी है कि एक भी नुक्तेदार अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है।

इसके बाद के प्रसिद्ध लेखक रजब अली बेग 'सुरूर' हैं जिनकी 'फ़सानएअजायब' अपनी शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुरूर ने सात पुस्तकों लिखी हैं परन्तु 'फ़सानएअजायब' के कारण ही वे जीवित हैं। सवाल जवाब का जोर तो उर्दू किवता में बहुत रहा, भला उर्दू गद्य पर इसका प्रभाव कैसे न पड़ता? 'फ़सानएअजायब' की भूमिका में 'सुरूर' ने दिल्ली के मीर अम्मन पर चोट कर दी जिसके जवाब में दिल्ली के फ़खरउद्दीन 'सुखन' ने 'सरोशेसुखन' लिखी और फिर इसका जवाब लखनऊ के जाफ़र अली 'शेवन' ने 'तिलिस्मेहैरत' के नाम से लिखा।

साहित्यिक पुस्तकों में दो पुस्तकों महत्वपूर्ण हैं: एक सर सैयद की किताब 'आसाहरसना-दीद' जिसमें दिल्ली की इमारतों और किवयों आदि का वर्णन है और दूसरी 'तबकातेशुआराए हिन्द', जिसको फ़ेलन और करीमउद्दीन ने मिलकर लिखा। यह पुस्तक एक प्रकार से उर्दू साहित्य का इतिहास है, जिसको उर्दू किवयों के तजिकरों से कुछ अलग करके लिखा गया है। इसमें पाँच फारसी के, उन्तालीस ब्रजभाषा के और नौ सौ बीस उर्दू लेखकों और किवयों का विवरण है।

दिल्ली और लखनऊ के दरबार तो उर्दू किवयों के स्वरों से गूंज रहे थे। फिर भी राज्य-भाषा फ़ारसी थी और सरकारी काग़ज फ़ारसी में ही लिखे जाते थे। परन्तु सब लोग उर्दू बे लते थे। इसलिए अंग्रेजों ने सच्चा दृष्टिकोण अपनाया और सन १८३५ (सं० १८९२ वि०) से ईस्ट इंडिया कम्पनी की कचहरियों की भाषा उर्दू हो गई। उर्दू का प्रथम समाचार पत्र तो सन १८२२ (सं० १८७९ वि०) में 'जामेजहाँ नुमा' के नाम से कलकत्ते से निकल चुका था। अब दिल्ली से भी समाचार पत्र निकलने लगे। दीवानी, फ़ौजदारी और मालगुजारी के क़ानूनों का अनुवाद उर्दू में हो गया। स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम भी उर्दू हो गया। दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में वैज्ञानिक पुस्तकों भी लिखी जाने लगीं। हैदराबाद के नवाब फ़खरउद्दीन खाँ बड़े विद्या प्रेमी थे। उन्होंने अपने आस पास ऐसे लोगों को एकत्र किया, जिन्होंने फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा से पुस्तकों का अनुवाद किया। सन १८३६ से १८४७ ई० (सं० १८९३–१९०४ वि०) के बीच के काल में यहाँ से इस प्रकार की चौदह पन्द्रह पुस्तकों प्रकाशित हुईं।

लखनऊ के नवाब गाजीउद्दीन हैदर का भी ध्यान उर्दू में वैज्ञानिक पुस्तकें लिखवाने की ओर गया। उन्होंने एक वेधशाला भी बनवाई और सैयद कमालुद्दीन हैदर को इसका निरीक्षक नियुक्त किया। इन्हीं के कारण सन १८४१ (सं० १८९८ वि०) के लगभग बादशाह के प्रेस से उन्नीस वैज्ञानिक पुस्तकें प्रकाशित हुई।

दिल्ली कालेज तो १७९२ ई० (सं० १८४९ वि०) से था, परन्तु १८३५ ई० (सं० १८९२ वि०) के पश्चात यहाँ भी उर्दू में पुस्तकें तैयार करवाने का प्रयत्न हुआ; लार्ड आकलेंड ने इस सम्बन्ध में गहरी दिलचस्पी दिखाई। १८४१ ई० (सं० १८९८ वि०) में एक समिति बना दी गई। इसने अनुवादकों और लेखकों को चुन चुन कर काम बाँट दिया। सन १८४५ ई० (सं० १९०२ वि०) में जब डा० स्प्रिंगर लार्ड आकलेंड की जगह आए तो उन्होंने और अधिक उत्साह दिखाया और इस काम में बड़ी उन्नति हुई। यहाँ से जो पुस्तकें उर्दू में सन १८५० (सं० १९०७ वि०) से पहले छप चुको थीं उनकी संख्या चालीस से ऊपर है। इनमें वैज्ञानिक पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद भी हैं।

उर्दू का पहला शब्दकोश फरगुसन ने लिखा था, जो सन १७७३ ई० (सं० १८३० वि०) में लंदन से प्रकाशित हुआ। फिर जनरल विलियम किर्क पैद्रिक ने तीन भागों में एक और शब्दकोश लिखना आरम्भ किया। इसका पहला भाग लंदन में १७८५ ई० (सं० १८४२ वि०) में प्रकाशित हुआ। फिर जब वह भारत आए तो उनको मालूम हुआ कि डा० जान गिलकाइस्ट भी वही काम करा रहे हैं। पहले उन्होंने डा० गिलकाइस्ट से मिल कर बाक़ी काम करने को सोचा, परन्तु उन्हें यह काम छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए डा० जान गिलकाइस्ट इसे अकेले ही करते रहे और सन १७९८ ई० (सं० १८५५ वि०) में इसका एक भाग 'अंग्रेजी हिन्दुस्तानी डिक्शनरी' के नाम से प्रकाशित किया। वे इसका दूसरा भाग 'हिन्दुस्तानी अंग्रेजी डिक्शनरी' भी लिखना चाहते थे, परन्तु उसका आर्थिक प्रबंध न हो सका। मेजर डेविड रिचर्ड्स ने भी एक शब्दकोश तैयार किया, पर वह भी छपते छपते रह गया। फिर सन १८०८ ई० (सं० १८६५ वि०) में डा० टेलर ने 'हिन्दुस्तानी अंग्रेजी शब्दकोश' प्रकाशित किया। इसके पश्चात सन १८१७ ई० (सं० १८७४ वि०) में जान शेक्स ने एक उर्दू शब्दकोश छापा और डंकन फॉर्क्स ने १८४७ ई० (सं० १८७४ वि०) में जान शेक्सपियर ने एक उर्दू शब्दकोश छापा और डंकन फॉर्क्स ने १८४७ ई० (सं० १९०४ वि०) में अपना कोश प्रकाशित किया। लखनऊ के बादशाह गाजी-उद्दीन हैदर ने भी एक शब्दकोश लिखा।

इस प्रकार उर्दू भाषा, जो पद्य में बहुत बड़ी साहित्यिक पूँजी एकत्र किए थी, गद्य में भी मालामाल होने लगी और भाषा से साहित्य के रूप में आ गई। इसको इस पद पर आसीन होने में अंग्रेजो से बड़ी सहायता मिली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कम्पनी के अफ़सरों को अपने व्यवहार के लिए उर्दू पढ़ना जरूरी मालूम हुआ। इसी आवश्यकता से उन्होंने पुस्तकों लिखाने का प्रबन्ध किया। इन पुस्तकों का प्रभाव देश भर पर पड़ा और जैसे जैसे दिल्ली, लखनऊ का शासन कम- जोर पड़ता गया और अंग्रेजों के पंजे आगे फैलते गए, फ़ारसी की जगह उर्दू लेती गई।

# १७. पंजाबी साहित्य

# पृष्ठभूमि

किसी देश का साहित्य उस प्रदेश की सांस्कृतिक और जातीय परंपरा का परिचायक होता है। पंजाब वह भूमि है जहाँ भारतीय आर्य संस्कृति का अरुणोदय हुआ और जहाँ अधिकांश वैदिक साहित्य लिखा और संपादित किया गया। यह वेदभूमि है, यही ध्रुव की तंपोभूमि है। लाहौर और कसूर आज भी लव और कुश की स्मृति को बनाए हुए हैं। महाभारतकाल में पंजाब राजनीति और धर्म का केन्द्र रहा है। कटाक्षराज (जिला झेलम) वह जगह है जहाँ सरीवर में यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना चार पांडव मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर युधिष्ठिर के प्रयत्न से पुनर्जीवित हुए थे। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा ही गया है। तक्षशिला बौद्धकाल में शिक्षा और संस्कृति का बहुत बड़ा केन्द्र था। महायान का प्रचार यहीं से गांधार, तिब्बत, चीन और जापान तक हुआ। गोरखनाथ, जालंघरनाथ, बालानाथ आदि कनफटे जोगियों की यही कर्मभूमि रही है। इस्लाम का प्रचार भी भारत के इस खंड में पहले पहल हुआ। धार्मिक लहरों के थपेड़ों ने पंजाबियों को उदार और सहिष्णु बना दिया है। पंजाब की संस्कृति बीसियों संस्कृतियों का सिम्मश्रण है।

पंजाब की घरती पर जितनी राजनीतिक क्रांतियाँ हुई हैं, सम्भवतः जतनी अन्यत्र नहीं हुई। आर्यों और द्रविड़ों—अथवा यहाँ के आदिवासियों—का संघर्ष आरंभ में इसी घरती पर हुआ। ईरानी और पारसी (दारा और जरक्षीस के राज्यकाल में) यूनानी (सिकंदर और सिल्यूक्स के साथ साथ), बाक्तरी और पार्थी (मिलिन्द और मिश्रादत्त के समय में), यूची (कुशान आदि), चीनी, असीरी, हूण (तोरमाण और मिहिरकुल की विजयों के साथ), शक, गुर्जर, साही, जाट, अरब (मुहम्मद बिन कासिम की सिंघ विजय के बाद) से अफ़गान (महमूद गजनवी ओर उसके वंशजों के राज्यकाल में) मंगोल (चंगेजलां और उसके उत्तराधिकारियों के संकेत से एवं तैमूर और बाबर के साथ), तूरानी और तुर्क और अनेक दूसरे लोग यहाँ आए और वस गए। पंजाबी के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और धार्मिक गठन में इन सबका थोड़ा बहुत हाथ है।

पंजाबी भाषा का उदय अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के समानान्तर १०वीं, ११वीं शताब्दी ई० से माना जा सकता है। तब से पंजाब प्रदेश पर कमशः गजनवी वंश (सन १०२२-११८६ ई० = सं० १०७९-१२४३ वि०) तुर्की और पठान सुलतान (११८६-१५२६ ई० = सं० १२४३-१५८३ वि०) मुगलवंश (१५२६-१५४० ई० = सं० १५८३-१५९७ वि०) सूर वंश (१५४०-१५५५ ई० = सं० १५९७-१६१२ वि०) पुनः मुगलवंश (१५५६-१७८९ ई० सं० १६१३-१८४६ वि०) और सिख (१७९९-१८४९ ई० = सं० १८५७-

१९०६ वि०) का राज्य रहा है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना (१८४९ ई० = सं० १९०६ वि०) से पहले इस काल में—अर्थात १०२२ से १८४९ ई० (= सं० १०७९-१९०६ वि०) तक पंजाब पर बीसियों आक्रमण बाहर से हुए, बीसियों ही गृहयुद्ध हुए, अनेक राज्य-क्रांतियाँ हुईं। इन परिस्थितियों ने पंजाब निवासी को परिश्रमी, संघर्षशील, लड़ाका और रणवीर बना दिया है। मृत्यु और नाश से खेलते खेलते वह निर्भीक, पर धर्मभी हो गया है। आशा और निराशा के बीच में वह आस्तिक तो बना रहा है, पर देवी-देवताओं की मूर्तियों पर प्रायः उसका विश्वास नहीं है, क्योंकि देवी-देवता उसके घर-द्वार की रक्षा करने में समर्थ नहीं रहे।

शत्रु और परिस्थिति से जूझते रहने के कारण अथवा राज्य और अधिकार के लिए लड़ने वाले दलों के बीच में घुटते पिसते रहने के कारण पंजाबी को साहित्य, कला और दर्शन की सूक्ष्म और गम्भीर चर्चाओं का अवसर ही कम मिल पाया। चम्बा और कांगड़ा की दूरस्थ घाटियों में चित्रकला भले ही सुरक्षित रह गई, पर मैदानों में मूर्तिकला, वास्तुकला अथवा साहित्य और घर्म के जो केन्द्र थे, वे कई बार बने और कई बार विष्वस्त हुए। पंजाब की सांस्कृतिक चेतना प्रायः कृंठित रही है।

जिस प्रदेश को हम पंजाब नाम से जानते हैं, इसको इतिहास में प्रथम बार राजनीतिक एकता १८४९ ई० (सं० १९०६ वि०) के बाद ही प्राप्त हुई है। इससे पहले इसकी स्थिति बड़ी विचित्र रही है। सिंध पतन के बाद इसका बहुत सा दक्षिण-पश्चिमी भाग तीन शताब्दियों तक अरब राज्य में सिम्मिलित रहा। उत्तरी पंजाब साही राजपूतों के समय में काबुल तक फैला हुआ था और गजनी बादशाहों के राज्यकाल में यही भाग गजनी के एक प्रान्त के रूप में था। इस बीच में पंजाब का कुछ भाग कश्मीर से भी संलग्न रहा। पंजाब का पूर्वी भाग दिल्ली के राजपूत राजाओं के अधीन था। मुगलों के समय में पंजाब को एकता तो मिली, लेकिन यह प्रान्त कभी दिल्ली से और कभी काबुल से मिला दिया जाता रहा। कभी इसमें एक शासन-प्रबंध रहा और कभी इसके अनेक टुकड़े कर दिए गए।

इन कारणों से पंजाबी पर सिंधी, पश्तो, कश्मीरी और हिन्दी के प्रभाव भी पड़े। ऐतिहासिक खोज से प्रमाणित होता है कि पंजाबी को आसपास की भाषाएँ भींचती रही हैं और इनमें दिल्ली, आगरा के दीर्घकालीन प्रभाव के कारण हिन्दी ने इसे पश्चिम की ओर कोसों दूर ढकेल दिया है। पंजाब की भौगोलिक स्थिति भी अनेकरूप है। एक ओर तो शिमला, डलहीजी, कांगड़ा, चम्बा और मरी की पहाड़ियाँ हैं जो घने घने वनों से आच्छादित हैं, दूसरी ओर मुलतान और बहावलपुर की मरुभूमि है। नदी-नाले इतने अधिक हैं कि एक जाल सा बिछा है। इन कारणों से पंजाब में भाषा-भूषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज की एकरूपता आज दिन तक नहीं बन पाई।

#### पंजाबी साहित्य की सामान्य विशेषताएँ

विचाराधीन इस काल (अर्थात १८५० ई० = १९०७वि० तक) की अनेक परिस्थितियों के रहते हुए भी पंजाबी में जो साहित्य उपलब्ध है, वह किसी दृष्टि से भी हीन नहीं है। इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ ये है—

🖖 १. पंजाबी साहित्य का आरम्भ सूफी काव्य से होता है।

- २. सफ़ी काव्य में मुक्तकों की प्रधानता है और इन कविताओं का रहस्यवादी पक्ष स्पष्ट और प्रत्यक्ष है।
- ३. बाद में फ़ारसी साहित्य के प्रभाव से सूफ़ियों ने अपनी रहस्य भावनाओं को हीर-राँझा, सोहनी-महीवाल, मिरजा-साहिबाँ, सस्सी-पुनूं, शीरीं-फ़रहाद, युसुफ़-जुलेखा आदि प्रेमियों के कथारूपों (किस्सों) में व्यक्त किया। लेकिन इन प्रेम-प्रसंगों में लौकिक पक्ष और कथा का अंश इतना प्रबल है कि सूफ़ीवाद स्पष्ट होकर नहीं आ पाया। ये किस्से सबसे अधिक लोकप्रिय रहे है।
- ४. हिन्दी के प्रेमाख्यानों की परंपरा प्राकृत और अपभ्रंश से तथा पंजाबी के किस्सों की फ़ारसी से आई है। हिन्दी के सूफी आख्यानों में एकरूपता और एकरसता अधिक है, पंजाबी किस्सों के कथानक बहुविध और अधिक सजीव है।
- ५. मुक्तक सूफ़ी काव्य केवल मुसलमान किवयों का लिखा हुआ है। प्रश्नंघ काव्यकारों में कुछ एक हिन्दुओं के नाम भी आते है। अधिकांश सूफी प्रबंध-किवयों ने अपने को फ़कीर कहा है। हिन्दू किवयों ने मात्र लौकिक प्रेमगाथाएँ गाई हैं।
- ६. सूफ़ी काव्य के रूप प्रायः फारसी, अरबी से उद्धृत हैं, जैसे काफ़ी, सीहर्फ़ी, बैत, गजल, रुवाई, नसीहतनामा, सालनामा, मसनवी आदि। देशी छंदों का प्रयोग कम हुआ है।
- ७. मुसलमानों के आगमन के पश्चात पंजाब की भूमि सगुण उपासना के अनुकूल न रह गई थी। पंजाबी साहित्य में सगुण भिक्त-काव्य की घारा अत्यंत क्षीण है। राम और कृष्ण संबंधी काव्य-रचना हुई तो अवश्य, पर उसका कोई साहित्यिक मृत्य नही है।
- ८. इस काल की सबसे प्रबल घारा गुरु नानक और उनके परवर्ती मिख संतों की गुरु-मत घारा है जिसमें 'नाम सिमरन' पर अधिक बल दिया गया है।
- ९. गुरुमत काव्य में साहित्य और संगीत का निरन्तर मेल रहा है—राग-रागिनियों और साहित्य का भाव सामंजस्यपूर्ण ढंग से जोड़ा गया है। किस राग में कौन कौन से भाव अभि-व्यक्त हुए हैं, यह गवेषणीय विषय है।
- १०. गुरुमत काव्य में प्रायः छंद लोकगीतों से लिए हुए जान पड़ते हैं, जैसे बोल, टप्पा, बार, तिथि, झूलना, दखने, सह, बैण, घोड़ी, सोहिला इत्यादि।
- ११. हिन्दी के छंदों में किवत्त, दोहा या दोहरा, सोरठा, सवैया आदि भी प्रयुक्त हुए हैं।
- १२. छंदों की दृष्टि से गुरुमत काव्य और रूपकों की दृष्टि से सूफी काव्य बहुत समृद्ध है।
- १३. पंजाबी का वीरकाव्य परिमाण में राजस्थानी काव्य से कम नहीं है। इसमें प्रक्षेप भी कम हैं। सच तो यह है कि राजस्थानी के चारण काव्य में प्रृंगार रस ही की प्रधानता है। पंजाबी का वीर रस प्रायः शुद्ध और परिपक्व है। जितने 'जंगनामे' और 'वार' पंजाबी में हैं, संभवतः भारत की किसी भी भाषा में नहीं हैं।
- १४. सन १८५० ई० (=सं० १९०७ वि०) से पहले का पंजाबी गद्य भी परिमाण और वैविध्य की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न है। याद रहे कि इस समय तक पंजाब की राजभाषा

और शिक्षा तथा सांस्कृतिक केन्द्रों की भाषा बराबर फ़ारसी रही है। महाराज रणजीतिसह के राज्यकाल में भी पंजाबी को प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ।

१५. प्रायः मुसलमानों और हिन्दुओं द्वारा रचित साहित्य फ़ारसी लिपि में और सिख महात्माओं द्वारा गुरुम्खी लिपि में मिलता है, नागरी लिपि में बहुत कम साहित्य उपलब्ध है।

# सूक़ी साहित्य

मुसलमान ८वीं शती से ही दक्षिण-पिश्चम प्रदेश में फैल गए थे। मुसलमानों के आने से धमं और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पिरवर्तन हुए। अरब विजेता धमं-प्रचारक थे। उनके साथ अरब, ईराक और इरान से बड़े बड़े सूफी विद्वान आए। गुल मुहम्मद चिश्ती शेरवी लिखित 'हदीक़तुल इसरार फ़ी अख़बार उल इबरार' में एसे विद्वानों की विस्तृत सूची दी गई है। उनमें अनेक सिद्धहस्त लेखक और व्याख्याता थे। पंजाब में कसूर (जिला लाहौर), लाहौर, पाक-पटन (जिला मांटगुमरी), मुलतान आदि नगरों में उनके संस्थान थे। इन लोगों ने अरबी-फ़ारसी और पिश्चमी पंजाबी में अनेक धार्मिक और नीति संबंधी पुस्तकें लिखीं, कुरआन और हदीस, गुलिस्तां और बोस्तां के अनुवाद किए तथा छोटे-छोटे रिसाले पंजाबी भाषा में लिखे। पंजाब की राजनीतिक अवस्था कुछ ऐसी रही है कि इनमें से अधिकतर की साहित्यिक कृतियाँ लुप्त हो गई हैं।

पंजाबी के प्रथम ज्ञात कि बाबा फ़रीद शकरगंज (११७३-१२६५ ई० = सं० १२३०-१३२२ वि०) हैं। 'गुरु ग्रंथ साहब' में फ़रीद के नाम से जो वाणी संगृहीत है, वह एक ही फ़रीद की नहीं है। एक दूसरे फ़रीद गुरु नानक के समकालीन और फ़रीद प्रथम की शिष्य परंपरा में १२वीं पीढ़ी में हुए थे। अधिकांश वाणी इन्हीं फ़रीद द्वितीय की मिलती है। भाषा के अन्तर से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। फ़रीद प्रथम (शकरगंज) की वाणी में पश्चिमी पंजाबी (लहंदी) ठेठ है, अलबत्ता फ़ारसी शब्दों का प्रयोग उनकी विद्वत्ता के कारण हुआ है। फ़रीद द्वितीय की वाणी में तत्कालीन लाहौर की भाषा का प्रभाव अधिक है और फ़ारसी शब्द कम हैं।

बाबा फ़रीद रहस्यवादी, निराशावादी और आदर्शवादी किव हैं। कुरआन, शरअ, नमाज, रोजा, जकात, नरक, स्वर्ग आदि में उनका पक्का विश्वास है। इस पर भी वे धर्म के बाहरी रूप को महत्व नहीं देते। हज (तीर्थ) करने का कोई लाभ नहीं, अन्तर के विशाल सागर में माणिक मोती मिलते हैं, डुबकी लगाने वाला साधक होना चाहिए। पदार्थिक लाभ से आन्तरिक लाभ नहीं होता। इच्छाएँ कम हों, आकांक्षाएँ मिट जाएँ, अन्तर स्वच्छ हो जाए—इस प्रकार अहंकार खो देने से ही वियोग का अन्त सम्भव है।

कवित्व की दृष्टि से लुक्कअली कृत 'सैफ़लमलूक' बड़ी सुन्दर कृति है। इसमें इतनी अधिक संवेदना और मनोहरता है कि, कहते हैं, जो कोई इसे एक बार पढ़ लेता है वह उन्मत्त और वीतराग हो जाता है। अभी इस ग्रंथ का सम्पादन-प्रकाशन नहीं हुआ। परवर्ती सूफ़ियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव रहा है।

फ़रीद दितीय (१४५०-१५७५ ई०=सं० १९०७-१६३२ वि०) का असली नाम दीवान इब्राहीम साहिब किबरा था। ये भी अपने पीर की तरह इस्लामी शरअ के पाबंद थे। वैराग्य की भावना इनमें अधिक प्रबल दिखाई देती है। इनका विचार है कि मनुष्य का संसार में आना ही एक बुराई है। वे मृत्यु का डर सामने लाकर जीव को चेतावनी देते है। कबरिस्तान में खोपड़ियों और पंजरों को देखकर उन्हें और अधिक विरिक्त होती है। यह रूप, यह यौवन, यह वैभव, यह बल और तेज सब मिट्टी में मिल जाता है। वह सुन्दरी, जिसके नयन काजल की रेख को भी सहन नहीं कर सके, आज मनों मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। दुनिया माया-छाया है—राग-रंग, आनन्द-विलास सब मृगतृष्णा है। इन भयों और प्रलोभनों से बचने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए। सब हृदयों में परमात्मा है, इसलिए किसी का हृदय दुखाने से परमात्मा दुखी होता है।

कहीं कहीं प्रकृति-चित्रण भी मिलता है। जीव-जन्तुओं और पिक्षयों से उन्हें प्यार है, इनकी आत्मा में उन्हें किसी छिपे प्रकाश की ज्योति मिलती है। फ़रीद की भाषा सादी और मधुर है, रूपक घरेलू वातावरण से लिए गए है। छंद अवश्य शिथिल है। किवता सहज और स्वाभाविक है। किव का अपना कहना है कि साधक 'अकथ नूर' के प्रभाव से नाच उठता है और नाच बिना संगीत के अधूरा है, अतः संगीत के रूप में किवता स्वयं फूट पड़ती है।

इस्लाम की शरअ से विद्रोह करने वाला पहला पंजाबी सूकी शाह हुसेन लौहारी (सन १५३८-९९ ई० = सं० १५९५-१६९६वि०) था। अद्वैतवाद, पुनर्जन्म और मिक्त में उसका विश्वास है। वह परमात्मा को रांझा और अपने को 'रांझे जोगी दी जुगियाणी' कहता है। प्रेम, विरह और वैराग्य के गीत शाह हुसैन के प्रसिद्ध हैं। उसका काव्य रूप 'काफी' है। भाषा सरल, मबुर और प्रभावोत्पादक है जिसमें मुहावरों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। भाव गम्भीर और कवित्वपूर्ण है। रूपक घरेल और ग्रामीण जीवन से लिए गए है।

शाह हुसैन से भी अधिक साहसपूर्वक शरअ की दीवारें तोड़ने वाला सुल्तान बाहू (सन १६२९-१६९० ई० = सं० १६८६-१७४७ वि०) हुआ है। वह कहता है, 'न में हिन्दू, न मुसल-मान, में साई दा फकीर' हूँ। उसने 'सीहर्फियाँ' लिखी है। इसमें प्रत्येक फ़ारसी अक्षर से आरम्भ करके ४-४ पंक्तियों का पद है और इसकी प्रत्येक पंक्ति के अंत में 'हूं' आता है। यह 'हूं' कि के नाम का अन्तिम अक्षर हो सकता है अथवा 'हूं' की घ्विन जो घ्यान की चरमा-वस्था में साधक को सुनाई देने लगती है, उसका संकेत है। बाहू ने अहंकार के त्याग, मुरिशद (गुरु) की सहायता, अन्तिनिरीक्षण और आत्मिचतन पर बल दिया है और उस दुनिया में रहना चाहा है जहाँ 'में' और 'मेरे' का बखेड़ा नहीं है।

शाह शरफ (सन १७२४ ई० = सं० १७८१ वि०) की काफियाँ अधिक आलंकारिक हैं। इन्होंने तप और संयम द्वारा आत्मोत्सर्ग पर जोर दिया है। साधक को उसी प्रकार 'आपा' मारना चाहिए जैसे भट्ठी में लोहा तपकर गलता है, फिर घन की चोटें सहता है अथवा जैसे तिल पेला जाकर तेल का रूप ग्रहण करता है। इनकी बोली केन्द्रीय पंजाबी है, जिसमें लहंदी का सम्मिश्रण है।

पंजाबी सूफी साहित्य के प्रसिद्धतम कि बुल्लेशाह कसूरी (१६८०-१७५२ ई० = सं० १७३७-१९०९ वि०) हुए हैं। इन्होंने काफियाँ, गंढ़ाँ, अठवारा, सीहर्फ़ी, बारहमाँह और दोहड़े लिखे हैं। इनका विचार है कि रब (परमात्मा) को पाने का सहज मार्ग 'इस्क' है। उस तक पहुँचने के लिए मुरिशद की कृपा और अपना भाग्य होना चाहिए। सूफी को चाहिए कि संसार से निर्लिप्त रह कर मन और इन्द्रियों का दमन करे। दिल का शीशा साफ़ होगा, तो महबूब (प्रेमी) के दर्शन होंगे। प्रत्येक वस्तु हमें रब की याद कराने वाली किताब है, उसका रूप दिखाने वाली मूर्ति है। सोच-विचार सूफ़ी के लिए बहुत आवस्यक है, विशेषतया मृत्यु के बाद ईस्वरी प्रेम दोजख (नरक) और बहिश्त (स्वर्ग) से परे ले जाता है, जहाँ प्रेमी शरअ के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आशिक़ (प्रेमी) को पोथियाँ पढ़ने की अपेक्षा नहीं रहती। अलिफ अल्लाह से काम बन जाता है, बे तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती। जो अधिक पढ़ता है उसके मन में संदेह उठते हैं, श्रद्धा नहीं रह जाती। बुल्लेशाह ने साधक को हीर और रब की राझा कहा है। बुल्लेशाह की कविता की सब से बड़ी विशेषता है उसकी भाषा का ओज और प्रभाव।

अली हैदर (१६९०-१७८५ ई० = सं० १७४७-१८४२ वि०) ने सीर्हाफ़याँ और काफ़ियाँ लिखी है। ये रागी किव हैं, पर इनकी किवता अधिक विद्वत्तापूर्ण होने के कारण बहुत प्रभावोत्पादक नहीं है। कहीं-कहीं भाषा भी दुरूह है।

इसी समय का एक और सूफ़ी किव है बजीद। उसकी किवता में धार्मिकता के साथ हास्य और व्यंग भी है। वह कहता है कि भगवान अपने भक्तों को दुःख देता है। पापी को तो सिरपीड़ा तक नहीं होती, पंडित-पीर फटे हाल मारे मारे फिरते हैं, मूर्ख हाथी-घोड़ों की सवारी करते सुख भोगते हैं। वाह रे भगवान और वाह रे तेरी लीला! वजीद ने समता और हिन्दू-मुसलमानों की अभिन्नता पर जोर दिया है।

फरद फ़कीर (१७२०-९० ई० = सं० १७७७-१८४७ वि०) पर भी हिन्दू विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है। कर्मफल और पुनर्जन्म में उसका पूर्ण विश्वास है। 'कसाबनामा' (१७-५१ ई० = सं० १८०८ वि०) उसकी प्रसिद्ध कृति है। उसने सीहर्फियाँ और बारहमाँह भी लिखे हैं, परन्तु इनमें न तो बुल्लेशाह का सा भाव-गाम्भीयं है और न ही अली हैदर का सा संगीत।

परवर्ती सूफ़ी कवियों में गुलाम जीलाती (१७४९-१८१९ ई० = सं० १८०६-१८- ७६ वि०), हाज्ञम (१७५३-१८२३ ई० = सं० १८१०-१८८० वि०), बहादुर (१७५०-१८५० ई० = सं० १८०७-१९०७ वि०), करमअली शाह, अशरफ, करीमबस्ता, खुलवी, महरम शाह, गौहर साँई, फ़ाजल बस्ता, जाना आदि प्रसिद्ध है, पर इनमें अधिकतर की रचनाएँ नहीं मिलतीं। हाशम के दोहड़े गम्भीरता और मामिकता में बुल्लेशाह के समकक्ष हैं। गुलाम जीलानी के चौबरगे (चौपदे), करीमबस्ता का बारहमाँह, हाशम की ख्वाइयाँ, बहादुर के दोहड़े, महरमशाह की 'सीहफीं' उल्लेखनीय हैं।

## गुरुमत काव्य

पंजाब में संत मत के प्रमुख प्रवर्तक गुरुनानक (१४६९-१५३९ ई० = सं० १५२६-

१५९६ वि०) थे। उन्हीं की परंपरा में नौ और सिक्ख गुरु हुए है। गुरुओं की वाणी 'आदि ग्रंथ' में और दसवें गुरु की 'दशमग्रंथ' में संगृहीत हैं। 'आदिग्रंथ' का संकलन पाँचवें गुरु, अर्जुन-देव (१५६१-१६०६ ई० = सं० १६१८-१६६३ वि०) ने किया। उन्होंने प्रथम चार गुरुओं की वाणियाँ बड़ी खोज और साधना से इकट्ठी कीं, उनका यथाकम सम्पादन किया और उनके साथ अपनी वाणी भी जोड़ दी। 'आदि ग्रंथ' में सबसे अधिक पद गुरु अर्जुनदेव के ही हैं। मुद्रिन प्रति (बीड़) में नवें गुरु तेग बहाबुर के १९६ पद और गुरु गोविंदिसह का एक पद बाद में सम्मिलित किया गया है। इनके अतिरिक्त फरीद, कबीर, नामदेव, रिवदास, जयदेव, वेणी, त्रिलोचन, रामानन्द सेन, धन्ना, भीखन, सूरदास आदि सोलह भक्तों की वाणियाँ भी 'आदि ग्रंथ' में संकलित है। सिक्ख गुरुओं की कृतियों को 'गुरुबाणी' और संतों की कृतियों को 'भगतबाणी' कहा जाता है। सिक्ख गुरु सभी अपने पदों के अंत में 'नानक' नाम लिखते हैं, अतः उनकी वाणी के साथ कमशः मुहल्ला १, मुहल्ला ३, मुहल्ला ४, मुहल्ला ५, और मुहल्ला ९ का संकेत रहता है। भगतबाणी में प्रयोक भगत का अपना अपना नाम आता है। भक्तों की वाणी में पंजाबी प्रायः नही पाई जाती। सिक्ख गुरुओं के पद भी सभी पंजाबी के नहीं हैं— कुछ तो तत्कालीन हिन्दी में लिखे गए हैं, अधिकतर की भाषा सधुक्कड़ी, मिली-जुली पंजाबी है।

'आदिग्रंथ' में गुरु नानक की वाणी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनकी रचना कला और भाव दोनों दृष्टियों से अत्यन्त सुन्दर है। भाषा और अभिव्यक्ति संयत और स्पष्ट है। रूपक जाने-महचाने, जीवन से उद्धृत किए गए हैं। इन्होंने काव्य और संगीत का अद्भुत सामंजस्य उपस्थित किया है। भाव को राग के अनुरूप और राग को भाव के अनुरूप रखा है। छंदों के प्रयोगों में विविधता है। इनकी शिक्षा का उच्चतम स्वरं है 'सिमरन' (हरिनाम श्री वाहिगुरु का जाप), जिसका अधिकार स्त्री-पुरुष, राजा-रंक, शूद्र-ब्राह्मण सब को है। गुरु नानक का कथन है कि नाम वह साबुन है जो ८४ लाख जन्मों के पापों को घो देता है। जिस प्रकार 'तिरिया' अपने पुरुष का स्मरण करती है, उसी प्रकार सिख (शिष्य—साधक) अपने परम प्रियतम का स्मरण करे। गुरु नानक ने चरित्र बल और सुकर्म के साथ गृहस्थ जीवन की महिमा प्रतिष्ठित की है। मनुष्य-जीवन दुर्लभ है, साधना, अभ्यास और संकल्प द्वारा उसे निरन्तर उच्चतर बनाते रहना चाहिए। साधु-वेश धारण करने अथवा जंगल में डेरा जमा लेने से भगवान नहीं मिल जाता। अन्तर में प्रभु की प्रीति और विषयों के प्रति विरक्ति होनी चाहिए। सेवा से चरित्र गुद्ध होता है और 'नाम सिमरन' से मन।

आदि ग्रन्थ में गुरु नानक की रचनाओं में सर्व प्रसिद्ध 'जपुजी' है। इसके अतिरिक्त 'आसा दी वार', 'सोहिला', और 'रिहदास' नाम की रचनाएँ प्रमुखतः गुरु नानक की हैं। फुटकर पदों की संख्या ५०० के लगभग है।

परवर्ती सिक्ख गुरुओं ने गुरु नानक के भावों की प्रायः अनुकृति और व्याख्या की है। गुरु अंगद और गुरु अमरदास की वाणियों में विशेष नवीनता नहीं है। गुरु रामदास (१५३४-८१ ई०=सं० १५९१-१६३८ वि०) की रचना में काव्य गुण अधिक हैं। गुरु अर्जुनदेव की वाणी में ज्ञान और विचार की प्रधानता है। इनकी भाषा संस्कृत-गिमत और गम्भीर है। 'आदिग्रंथ' में सबसे अधिक पद (१००० से कुळ ऊपर) इन्हीं के हैं। 'सुखमनी' इनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है।

गुरु गोविदिसिह (१६६६-१७०८ ई० == सं० १७२३-१७६५ वि०) बड़े विद्वान और वीर लेखक थे। उनकी कृतियों का संग्रह 'दशमग्रंथ' नाम से संकलित है। इसके अन्तर्गत ११ रचनाएँ हैं, परन्तु 'जाप', 'अकालउस्तुत', 'बिचित्तर नाटक', 'शस्त्रनाममाल', 'ज्ञान प्रबोध' आदि ब्रजभाषा में है। 'चंडी दी वार' और कुछ फुटकर पद पंजाबी में है। 'चंडी दी वार' में दुर्गादेवी और दैत्यों के युद्ध का वर्णन सिरखंडी छंद में हुआ है। पंजाबी में वीर-रसप्रधान रचनाओं में इसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है। फुटकर पदों में भिक्त और वैराग्य अधिक है। छंदों की विविधता में गुरु गोविन्दिसिह की कविता बेजोड़ है।

सिक्ख गुरुओं के अतिरिक्त भाई गुरुवास (१५५८-१६३७ ई०=सं० १६१५-१६९४ वि०) की वाणी को गुरुमत साहित्य के अन्तर्गत मान्यता दी गई है। आपने वार, कवित्त, सवैए, और गीत लिखे हैं। कवित्त और सवैए ब्रजभाषा में हैं। वारों की संख्या चालीस है। ये शुद्ध साहित्यक पंजाबी में है। छंदों और अलंकारों में विशेषतथा रूपक, दृष्टांत और उदाहरण का प्रयोग इनकी कविता में अधिकारपूर्ण ढंग से हुआ है। इनकी कविता का विशेष उद्देश्य गुरुमत की व्याख्या करना है।

# सगुण भिक्त काव्य

पंजाबी में सगुण भिन्त-काव्य नगण्य है। छज्जू भगत, काहन, बलीराम, बाबा सुन्दर अगरा, गरीबदास, बुर्घासह, सेव सिंह आदि किवयों के नाम उल्लेखनीय है। लगभग सभी ने मुक्तक पद लिखें है। इनमें बलीराम की किवता साहित्यिक कोटि की है। उन्होंने कृष्ण-भिक्त की काफ़ियाँ और गीतियाँ लिखी है। काहन के पद मीराँ की अनुकृति में लिखे जान पड़ते हैं— कहीं सगुणता और कहीं निर्गुणता तथा वेदांत की झलक दिखाई देती है। बाबा सुन्दर रामभक्त है। छज्जू अनेक देवी-देवताओं के उपासक है। दोनों की किवता साहित्यिक दृष्टि से साधारण कोटि की है। अगरा पर कृष्ण-भक्तों के अतिरिक्त सिक्ख गुरुओं के 'नाम सिमरन' का प्रभाव है। बुर्घासह ने काफ़ियाँ और सीहर्फियाँ लिखी है। सेवासिह की सीहर्फियाँ, 'सतवारा' और 'बारह माँह' उपलब्ध है।

# लौकिक साहित्य

वास्तविक पंजाब लौकिक साहित्य में प्रतिबिम्बित हुआ है। यह साहित्य बहुत विशाल है और विशेषतथा वीर-रसप्रधान वारो और शृंगार-रसप्रधान किस्सों के रूप में उपलब्ध हैं। हीर-राँझा का किस्सा सबसे अधिक पुरातन और प्रसिद्ध है। दामोदर (अकबर के राज्यकाल में, झंग का एक खत्री दुकानदार) सबसे पहला किव था जिसने हीर की 'आँखों देखी' कहानी लिखी। हीर झंग की सुन्दरी थी। उसका साक्षात्कार तस्तहजारा के राँझा से हुआ और वह दीवानी हो गई। जब माँ बाप को इस प्रेम-प्रसंग की सूचना मिली तो उन्होंने हीर का विवाह रंगपुर के शैदा के साथ जबरदस्ती कर दिया। ससुराल में हीर राँझा के वियोग में विह्वल हो उठी। उसके रोम-रोम में राँझा समा गया। इघर राँझा जोगी का रूप धारण करके रंगपुर पहुँचा। हीर ने उसे नहीं पहिचाना, पर हीर की ननद उसे पहिचान गई। उसकी सहायता से हीर-राँझा की मुलाकात

हुई। अवसर पाकर दोनों भाग खड़े हुए, लेकिन पकड़े गए। काजी ने हीर को शैदा के हवाले करने का हुक्म दिया। इधर रंगपुर में आग लग गई। लोगों ने कहा कि जोगी के शाप से ऐसा हुआ है। हीर राँझे को दे दी गई और दोनों मक्के की तरफ चल पड़े। यह 'हीर' सुखान्त हैं; बाद में जो किस्से लिखे गए वे दुःखान्त हैं।

भाई गुरुदास (१७०७ ई० = सं० १७६४ वि०) ने दामोदर के किस्से को दोहराया और मुकबल ने उसे बैतों का रूप दिया। एक और 'हीर' (१६९३ ई० = सं० १७५० वि०) अहमद कि की मिलती है। हामद ने भी सन १७७० ई० (सं० १८२७ ई०) के लगभग हीर का किस्सा लिखा था। सबसे श्रेष्ठ रचना वारिसज्ञाह (१७३८-१७९८ ई० = १७९५-१८५५ वि०) की है। मुकबल और हामद दोनों माने हुए कि व है, लेकिन वारिसज्ञाह की 'हीर' में एक अद्भुत जादू है। इसे हम तत्कालीन रीति-रिवाज और लोक-परंपरा का विश्वकोश कह सकते है। मानव-प्रकृति, पशु-पक्षी आदि का स्वभाव-विश्लेषण मार्मिक ढंग से किया गया है। वारिस-शाह बहुज्ञ, अनुभवी और प्रतिभाशाली किव थे। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था।

'मिरजा-साहिबाँ' का किस्सा भी छोटे बड़े बहुत से किवयों ने लिखा, पर सब से पुराना . और उत्तम किस्सा जहाँगीर, शाहजहाँ के राज्य काल में पीलू ने लिखा है। मिरजा रावी के किनारे दानाबाद का रहने वाला था। साहिबाँ उसके मामा की लड़की थी और झंग में रहती थी। मिरजा का बाप मर गया, माँ उसे झंग ले गई। मिरजा और साहिबाँ इकट्ठे खेलते, इकट्ठे पढ़ते। इस तरह दोनों में प्रेम हो गया। मामा ने मिरजा को घर से निकाल दिया और साहिबाँ का विवाह कही और कर देने का निश्चय किया। मिरजा को साहिबाँ ने आने वाले संकट की सूचना दे दी और दोनों भाग निकले। साहिबाँ के भाइयों ने उसका पीछा किया। मिरजा ने डटकर उनका सामना किया। इस समय साहिबाँ ने मिरजा का तूणीर छिपा दिया कि कहीं यह मेरे भाइयों को मार न डाले। मिरजा निहत्था हो जाने पर लड़ता-लड़ता मारा गया और साहिबाँ ने आत्मघात कर लिया।

काव्य में वात्सल्य, शृंगार और वीर रस के सुन्दर स्थल आए है।

पीलू के बाद शाहजहां के राज्यकाल में हाफ़िज़ बरख़ुरदार ने भी मिरज़ा साहिबाँ का किस्सा लिखा। इसके अतिरिक्त उसने 'युसुफ-जुलेखा' और 'सस्सी पूत्रू' की प्रेमकथाएँ लिखी। 'सस्सी-पुत्रू' का सम्बन्ध बिलोचिस्तान से और 'यूसुफ-जुलेखा' का मिस्र से है। दोनों को किव ने सफलतापूर्वक पंजाबी का रूप दिया है। प्रेम, सौन्दर्य, विरह और करुणा का वर्णन किव ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है।

सिक्ख राज्यकाल में हाशम (१७५३-१८२३ ई०=सं० १८१०-१८८० वि०), अहमदयार (१७६८-१८४५ ई०=सं० १८२५-१८०२ वि०), क्रादरयार (१८६० ई०=सं० १९१७ वि०) आदि बड़े विख्यात और सफल किव हुए, जिन्होंने प्रेमकथा में काव्य-रचना की। हाशम की 'सस्सी' इस नाम के किस्सों में सब से अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा इन्होंने 'सोहनी-महीवाल', 'शीरीं-फरहाद' और 'लैला-मजनू' के किस्से लिखे। पिछले दोनों फारसी से लिये गए हैं और 'सोहणी-महीवाल' लोकवार्ता से। चेनाब नदी के तट पर गुजरात शहर में तुला नाम का कुम्हार रहता था। उसकी लड़की का नाम सोहणी था। बलख के एक व्यापारी का लड़का मिरजा इज्जतबेग हिन्दोस्तान की सैर करता हुआ गुजरात में आ निकला। उसने

तुला कुम्हार से कुछ बर्तन खरीदने के लिए गुलामों को भेजा, उन्होंने लौट कर सोहणी के सौन्दर्य की प्रशंसा की। वह स्वयं गया, आँखें चार हुई और दोनों प्रेम पाश में बँध गए। इज्जतबेग ने वहीं बर्तन बेचने की दुकान खोल ली, लेकिन व्यापार में हानि हुई, वह कंगाल हो गया, नौकर चाकर छोड़कर चले गए। उसने तुला के यहाँ भैंस चराने की नौकरी कर ली, जिससे उसका नाम मही-(महिषी)वाल (पाल) पड़ा। प्रेम-प्रसंग बढ़ चला, तुला ने महीवाल को घर से निकाल दिया और सोहणी का विवाह गुजरात में किसी कुम्हार के लड़के से कर दिया। महीवाल चनाब के किनारे पहुँचा। सोहणी रात को घड़े पर नदी तैर कर उससे मिलने आया करती। एक दिन उसकी ननद ने उसका घड़ा उठा लिया और उसकी जगह कच्चा घड़ा रख दिया। सोहणी कच्चे घड़े के सहारे चली ही थी कि घड़ा घुल गया और वह नदी की घार में बह गई। महीवाल को सपने में उसकी लाश प्कारती हुई दिखाई दी। वह भी नदी में छलाँग लगाकर इब गया।

किस्से की वर्णन-शैली बहुत रोचक है। हाशम सूफ़ी किव है। उसके मुक्तकों में 'दोहड़े' उपलब्ध है जिनका उल्लेख पीछे किया गया है।

अहमदयार के किस्सों की संख्या सब से अधिक है। इनके चालीस किस्सों में 'हीर-राँझा' 'सस्सी-पुन्नू', 'यूसुफ-जुलेखा', 'कामरूप', 'लैला-मजनूं' और 'राजबीबी' उच्च कोटि के है। इनके अतिरिक्त 'हातम', 'सैफ़लमलूक,' 'सोहणी-महीवाल', 'चंदरबदन' आदि उल्लेखनीय हैं। इन्हांने कुछ धार्मिक पुस्तकें भी लिखीं हैं। इतना होने पर भी इनकी गणना वारिसशाह से दूसरे दर्जे पर की जाती है, क्योंकि इनकी रचना में विषय की मौलिकता बहुत कम है। 'राजबीबी' का किस्सा मौलिक जान पड़ता है, परन्तु यह प्रचलित नहीं हो पाया। इनके काव्य की विशेषता है वैचित्र्य-पूर्ण घटनाओं का समावेश, संयत वर्णन और आलंकारिक भाषा-शैली। यौवन के चित्र चित्रित करने में ये दक्ष हैं। इनकी भावधारा में फारसी का प्रभाव है।

अमामबह्य की दो रवनाएँ हैं— 'चंदरबदन' और 'बहरामगोर'। 'चंदरबदन' अपरिपक्व और दोषपूर्ण कृति है। किव की वास्तिविक प्रसिद्धि 'बहरामगोर' के कारण है। इसमें देउओं और पिरयों का रोचक वर्णन है। बहरामगोर को सफेद देउ घोड़े का रूप धारण कर आकाश लोक में ले जाता है। बहराम हुस्नबानो परी पर मोहित हो जाता है। इसमें प्रेम, रूप, विरह, संयोग आदि का वर्णन सफल है। कुछ एक दृश्य बड़े किवत्वपूर्ण हैं, जैसे, देउ का वर्णन अथवा मां का हुस्नबानो को उपदेश। इस काव्य का कलापक्ष उत्तम है।

इस समय का एक और किव कादरयार हुआ है। उसकी प्रसिद्धि पूरनभगत के किस्से के कारण है। किवता सादी और सरल है। सियालकोट के राजा सालबाहन की दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी इच्छरां से पूर्णभक्त का जन्म हुआ। छोटी रानी युवा पूर्ण पर मोहित हो गई। जब पूर्ण ने उसके प्रेम की अवहेलना की तो लूणा ने राजा के पास पूर्ण पर कुदृष्टि का अभियोग लगाया। राजा ने पूर्ण के हाथ पैर कटवाकर उसे कुंए में डाल दिया। वहाँ गुरु गोरखनाथ की कृपा से उसका उद्धार हुआ और उसे हाथ भी मिल गए।

इसके अतिरिक्त कवि की रचनाओं में 'पूरन भक्त दे वार', 'हरिसिंह-नलवा', 'सोहणी-:महीवाल', और 'राजा रसाल' उपलब्ध हैं। इनका प्रकृति-चित्रण उत्तम है। भाषा भी सरस और मधुर है। 'हर्रिसिह-नलवा' और 'राजा रसालू' ऐतिहासिक किस्से है। इनमें विचित्र घट-नाओं का वर्णन ऐतिहासिकता को रूप देता है।

#### वीरकाव्य

पंजाबी का वीरकाव्य बहुत समृद्ध है। निम्नलिखित रचनाएँ 'गुरुग्रंथ' के संकलन से पहले की बताई जाती हैं—

- राय कमालवी मोजवी वार में राय कमाल दी और उसके भाई सारंग के बीच में जायदाद के कारण लड़ाई का वर्णन है।
- २. दुंडे असराजे दी वार में पूरन भगत और कुणाल का सा किस्सा है। असराज की विमाता उसके रूप-सौंदर्य पर मोहित हो जाती है। असराज उसके प्रेम को ठुकरा देता है तो वह अपने पति, राजा सारंग से शिकायत करके उसे मत्युदंड दिलवाती है, लेकिन जल्लाद उसके यौवन से प्रभावित होकर उसके हाथ काटकर छोड़ देते हैं। टुंडा असराज किसी दूसरे नगर में जाकर किसी घोबी के यहाँ ठहरता है। संयोग से उसे वहाँ का राज्य मिल जाता है। राजा सारंग के देश में भयानक अकाल पड़ता है और अंत में असराज उसकी सहायता करता है।
- ३. **सिकन्दरइब्राहीम दी वार** में सिकंदर शाह अपनी प्रजा में से एक ब्राह्मण की सुन्दर कन्या पर कुदृष्टि रखने और एक क्षत्रिय का उस लड़की का सतीत्व बचाने के लिए युद्ध करके उसका उद्धार करने की कथा विणत है।
- ४. ५. **लैला वहिलोमा दी वार** और **हसने महमे दी वार** में राजपूत सरदा**रों की** ईप्यी और लड़ाई का वर्णन है।
- ६. मूसे दी वार में मूसे की प्रेमिका के एक दूसरे राणा से ब्याहे जाने पर दोनों के बीच युद्ध का वर्णन हैं।

जहाँगीर के समय में 'मिलक मुरीद', 'जोघा वीर', और 'राणा कैलाशदेव मालदेव' आदि वारों में तत्कालीन पंजाबी वीरों की वीरता का वर्णन है।

उपर्युक्त सब कृतियाँ भाटों द्वारा रची जान पड़ती हैं। ये मौखिक रूप से प्रचिलत रही है और इनकी भाषा तथा शैली में अनेक परिवर्तन हो गए हैं।

गुर गोविदसिंह की 'चंडी दी वार' का उल्लेख पीछे हो चुका है। यह कविता पंजाबी वीरकाव्य की शिरोमणि रचना है। गुरु गोविदिसह ने और भी अनेक वीर-रसपूर्ण पद लिखें हैं जिनमें बड़ा ओज भरा है।

नजावत ने 'नादरशाह दी वार' लिखी। किव ने नादर की वीरता की प्रशंसा की है, उसकी हत्याओं और क्रूरताओं का उल्लेख नहीं किया। इस वार का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व है।

इस काल का अन्तिम किव शाह मुहम्मद (१७८२-१८६२ ई० = स० १८३९-१९१९ वि०) है जिसने महाराज रणजीतिसह की वीरता का वर्णन किया है। मटक ने भी सिक्खों और अग्रेजों की लड़ाइयों का वर्णन किया है, लेकिन शाह मुहम्मद की कृति अधिक महत्वपूर्ण है।

गद्य

प्रारंभिक काल का पंजाबी गद्य महापुरुषों की 'जन्म-साखियों', 'गोष्ठों', 'धर्म-पोथियों और टीकाओं के रूप में था, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। गुरु नानक से पहले का कोई गद्य प्राप्त नहीं है। गुरु नानक कुत 'हराजनामे' शुद्ध गद्य कृति नहीं है, इसे हम अतुकांत किवता ही कहेंगे। नानक की पहली जन्म-साखी (जीवन-गाथा) भाई वाला ने दूसरे सिक्खगुरु अंगद को लिखवाई। इसकी रचना सन १५६० ई० (सं०१६१७ वि०) और १६४० ई० (सं०१६९७ वि०) को बीच में हुई। इसकी एक प्रतिलिपि बिधिचन्द द्वारा लिखित १६४० ई० (सं०१६९७ वि०) की प्राप्त है। लेकिन इस प्रति की भाषा इतनी पुरानी नहीं है। सबसे प्रसिद्ध 'पुरातन जन्म-साखी' है जो गुरु गोविन्दिसंह के समय के आसपास लिखी जान पड़ती है। इनके अतिरिक्त दो और जन्म-साखियों का पता चला है, जो इंडिया आफिस लाइब्रेरी में हैं। इनका रचना-काल सन १५५८ और १६२५ (सं०१६१५ और १८८२ वि०) के बीच में निर्धारित किया गया है। ये जन्म-साखियां कहानी और जीवनी का मिश्रित रूप है।

'आदिग्रंथ' की प्रथम पुस्तक 'जपुजी' साहब पर अनेक टीकाएँ हैं जिनमें 'जपु परमार्थ' (१७०८ ई० = सं० १७६५ वि०) प्रसिद्ध है। इसमें गुरु नानक और गुरु अंगद के बीच जपुजी पर विचार-विनिमय है। 'सिद्ध गोष्ठ' में सिद्धों और गुरु नानक का वार्तालाप है जिस की शैली वड़ी रोचक है। इसकी बोली सधुक्कड़ी पंजाबी है।

'प्रेम सुमार्ग ग्रंथ' (१७१८ ई० = सं० १७७५ वि०) गुरु गोविदसिंह की रचना है जो शुद्ध केन्द्रीय पंजाबी भाषा में लिखी हुई हैं। इसमें कलियुग के बाद आने वाले सतयुग का चित्र है। 'सौ साखी' पर गुरु गोविदसिंह के हस्ताक्षर विद्यमान है। इसकी रचना उनके दरबारी साहबसिंह ने की थी। इसमें गद्य के साथ कही कहीं पद्य भी हैं। कृति में सौ कथूं।एँ संग्रहीत है।

गुरु गोविदिसह के सिक्खों में कुछ ने 'रहितनामें' लिखे है जिनमें सिक्खों को उपदेश दिया गया है कि वे अपना रहन सहन कैसा रक्खें।

भाई मनीसिंह (मृत्यु सन १७३७ ई० = सं० १७९४ वि०) की दो पुस्तकें 'ग्यान रतना-वली' और 'भगतरतनावली' प्राचीन पंजाबी गद्य की सर्वोत्तम कृतियाँ हैं। इनका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। 'ग्यान रतनावली' में गुरु नानक के जीवन पर और 'भगतरतनावली' (सिक्खों की भक्तमाल) में पहले पाँच गुरुओं के समकालीन कुछ प्रेमी भक्तों की कथाएँ है। 'परचियाँ' और 'गोष्ठियाँ' अनेक मिलती हैं, पर इनकी भाषा बहुत पुरानी नही जान पड़ती। 'जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे' निबन्धात्मक पुस्तक है, जो किसी निर्मले साधु ने लिखी है। छज्जू भगत की 'गीता महातम' मिली-जुली पंजाबी में है।

उत्तर मुगल काल की गद्य रचनाओं में 'पारस भाग' (अड्डण शाह कृत), भरथरी हरि, मैनावती और राजा विक्रम की कहानियाँ, हजरत मुहम्मद साहब, कबीर और रिवदास की जीव-नियाँ; 'सतयुग कथा', 'पकी रोटी', 'गीतासार', 'लवकुशसंवाद', 'जपुपरमार्थ' और 'सिद्धगोठठ-परमार्थ', 'योगवाशिष्ठ' और 'महाभारत' से ली गई कुछ कहानियाँ, तथा 'सिहासन बत्तीसी' और 'विवेक' आदि गद्य. कृतियाँ मिलती हैं। 'पारसभाग' एक प्रकार का निबन्ध-संग्रह है जिसमें ज्यो-तिष, वैद्यक, मित्रता, मौत, तृष्णा, नाम-स्मरण, भजन, आत्म-ज्ञान आदि विविध विषयों पर प्रकाश

डाला गया है। भरथरी हिर, मैनावती और राजा विक्रम की कहानियाँ लोकवार्ता से संकलित की गई हैं। मुहम्मद साहब को भारतीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। कबीर और रिवदास की जीविनयों में जन्म-साखी की शैली है। 'जवकुशसंवाद' में लव और कुश का वार्तालाप है। यह एक प्रकार का नाटक है। 'सतयुगकथा' और 'विवेक' में अनेक धार्मिक और दार्शिनक विषयों की विवेचना की गई है। 'जपु परमार्थ' में शास्त्रार्थ की शैली है। 'पकीरोटी' में इस्लाम के सिद्धांतों पर बहस की गई है। अन्य पुस्तकें अनुवाद के रूप में हैं। इनमें 'सिहासनबत्तीसी' प्रतिनिधि कृति है। इसमें मौलिक रचना का सा प्रवाह है।

महाराज रणजीतिसिंह के राज्यकाल की कोई प्रसिद्ध गद्य रचना उपलब्ध नही है।
पुरानी परंपरा का अनुसरण प्रायः होता रहा। इस समय गद्य में अनुवादसाहित्य ही प्रमुख है।
'भगवद्गीता', 'अकबरनामा', 'अदलेअकबरी' आदि संस्कृत और फारसी की पुस्तकों के पंजाबी
रूपांतर लिखे गए। लाहौर में इन्हीं दिनों एक लिथो प्रेस स्थापित हुआ जिसमें राजकीय समाचार
छापकर प्रकाशित किए जाते थे। इन 'रोजनामचों' की बोली ठेठ पंजाबी है। इतिहास के विद्याथियों के लिए यह सामग्री बड़ी महत्वपूर्ण है। महाराजा रणजीतैसिंह अपनी डायरी पंजाबी में।
लिखते थे। इसकी भी एक प्रति उपलब्ध है।

परिशिष्ट राजस्थानी साहित्य के ग्रन्थकारों और ग्रन्थों की कालक्रमानुसार सूची—

| वि० सं० | ई० स <b>न</b> | ग्रन्थकार     | ग्रन्थ                          | भाषा                          | विशेष       |
|---------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 900     | .६१३          | पूषी          | दोहों में रचित<br>अलंकार ग्रन्थ | अपभ्रंश से विक-<br>सितदेशभाषा | अप्राप्य    |
| ९००     | <b>८</b> ८३₹  | ं ढेंढणपा (?) | चतुर्योगभावना                   | "                             | 11          |
| ९००     | ८४३           | गोरखनौथ       | गोरखवाणी                        | मिश्रित राजस्थानी             | प्रकाशित    |
| ९००     | ८४३           | खुमाण         | खुमाणरासा                       |                               | अप्राप्य    |
| ९९०     | ९३३           | देवसेन        | १.सावयधम्मदोहा                  | अंतिम अपभ्रंश                 | प्रकाशित    |
|         |               |               | २.दर्शनसार                      | राजस्थानी                     | "           |
| १०१५    | ९५८           | पुष्पदन्त     | १ . महापुराण                    | अंतिम अपभ्रंश                 | "           |
|         |               |               | २ . जसहरचरिउ                    |                               | "           |
|         |               |               | ३.णायकुमारचरिउ                  |                               | "           |
| १०३६    | ९७९           | लाखा          | फुटकर दोहे                      | मिश्रित राजस्थानी             |             |
| १०५०    | ९९३           | जोइन्दु       | १ . आत्मप्रकाश दोहा             | *                             | ,,          |
|         |               |               | २.योगसार दोहा                   | अपभ्रंश तथा                   | ,           |
|         |               |               | ३ . व्याकरण                     | आरंभिक राजस्था                | नी अप्रकाशि |
| १०५०    | ९९३           | रामसिंह       | पाहुड दोहा                      | राजस्थानी                     | प्रकाशित    |
| १०५०    | ९९३           | धनपाल         | भविस्यत्तकहा                    | मिश्रित राजस्थानी             | "           |
| १०५०    | ९९३           | मुंज          | फुटकर दोहे                      | **                            | "           |
| १०५०    | ९९३           | भोज           | फुटकर दोहे                      | "                             | "           |
| १११६    | १०५९          | कनकामर मुनि   | करकंडचरिउ                       | मिश्रित देशभाषा               | 11          |
| ११५०    | १०९३          | जिनदत्त सूरि  | १.चाचरि                         | मिश्रित राजस्थानी             | <b>31</b>   |
|         |               |               | २. उवएसरसायणु                   | "                             | 27          |
|         |               |               | ३.कालस्वरूप कुल                 | "                             | "           |
| ११५०    | १०९३          | आमभट्ट        | फुटकर                           | "                             | अप्रकाशित   |
| १२००    | ११४३          | हेमचन्द्रे    | १.प्राकृत व्याकरण               | मिश्रित राजस्थानी             | प्रकाशित    |
|         |               |               | २.छन्दोनुशासन                   |                               | 27          |
|         |               |               | ३ . देशीनाममाला                 |                               | 71          |

| वि० सं० | ई० सन        | ग्रन्थकार                          | ग्रन्थ<br>                    | भाषी                                    | विशेष                                  |
|---------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| १२०९    | ११५२         | अज्ञात                             | उपदेशतरंगिणी अ                | ारंभिक राजस्थानी                        | प्रकाशित                               |
| १२२०    | ११६३         | महेश्वर सूरि                       | समयसंजममंजरी                  | "                                       |                                        |
| १२४०    | ११८३         | शालिभद्र सूरि                      | भरतेश्वर बाहुबल्हि            | राजस्थानी                               |                                        |
|         |              | •                                  | रास ं                         |                                         |                                        |
| १२५०    | ११९३         | जिनपद्म सूरि                       | धूलिभ <b>द्</b> रफागु         | **                                      | ,,                                     |
| १२५०    | ११९३         | विनयचंद सूरि                       | नेमिनाथ चतुष्पदी              | ' <i>1</i> )                            | "                                      |
| १२५०    | ११९३         | चंद बरदाई या                       | पृथ्वीराज्यसो                 |                                         | वर्तमान रूप                            |
|         |              | पृथ्वीचंद                          | •                             |                                         | संदिग्ध है।                            |
| १२५५    | ११९८         | अजयपाल                             | फुटकर                         | राजस्थानी                               | अप्रकाशित                              |
| १३००    | १२४३         | लक्खण                              | अणुवयरयण पई <del>व</del>      | अन्तिम अपभ्रंश                          | • ,,                                   |
| १३५०    | १२९३         | जज्जल (जाजदेव                      | ) हमीर की <b>प्र</b> शंसा में | राजस्थानी                               | केवल कुछ                               |
|         |              | ·                                  | कोई कार्ट्य                   |                                         | छंद 'प्राकृत                           |
|         |              |                                    |                               |                                         | पैंगल में                              |
|         |              |                                    |                               |                                         | सुरक्षित                               |
| १३००    | १२४३         | सधना                               | भौता के पद                    | 27                                      | अप्रकाशित                              |
| १३२४    | १२६७         | तिलोचन                             | ब्रद                          | n                                       | 18                                     |
| १३२४    | १२६७         | रत्नप्रभ सूद्धि                    | अप्राप्य रचनाएँ               | ×                                       | ×                                      |
| १३५६    | १२९९         | अंज्ञात                            | शालिभद्र' कक्का               | राजस्थानी                               | - प्रकाशित                             |
| १३६४    | <b>७०</b> ६९ | अंबदेव सूर्रि                      | समरदास                        | "                                       | "                                      |
| १३७०    | १३१३         | राजशेखर सूरि                       | नेमिनाथ फागु                  | <b>11</b> ?                             | "                                      |
| १४१३    | १३५६         | हरसे <b>व</b>                      | मयणरेहा                       | 11                                      | अप्रकाशित.                             |
| १४२०    | १३६३         | शाङ्क्षर                           | १.शार्ङ्गधरसंहित्             | मिश्रित राजस्थान                        | ो                                      |
|         |              | •                                  | २.संगीत रत्नाक्रर             |                                         |                                        |
|         |              |                                    | ३ . हमीररासो (?)              |                                         |                                        |
|         |              |                                    | ४.हमीर काव्य (?)              |                                         |                                        |
| १४२२    | १३६५         | ्रैं <del>प्रसन्</del> रचन्द्रसूरि | रावणिपार्श्वनाथफागु           | राजस्थानी-गुजराती                       | प्रकाशित '                             |
|         |              |                                    |                               | मिश्रित                                 | "                                      |
| १४२२    | १३६५         | कष्ठावर्षीजयसिंह                   | १ . प्रथम्नेमिनाथफागु         | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | **                                     |
|         |              | सूरि                               | २. द्वितीय "                  | "                                       | ** g                                   |
| १४३७    | १३७०         | आसाइत                              | हंसाउ <b>चि</b>               | "                                       | ************************************** |
| १४३०    |              | समुधर                              | नेमिनाथ फागु                  | "                                       | अप्रकाशित                              |
| १४५७    | 200          | श्रीघर                             | रणमल्लछंद                     | "                                       | f2\$                                   |
| १४६२    | १४०५         | अज्ञात                             | प्रबोध चिन्तामणि              | "                                       | ,<br>,                                 |

| वि० सं०                 | ई० सन          | ग्रन्थकार        | ग्रन्थ                       | भाषा               | विशेष     |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| १४७०                    | १४१३           | शिवदास चारण      | अचलदास खीची री               | राजस्थानी          | अप्रकाशित |
|                         |                |                  | वचनिका या वार्ता             |                    |           |
| १४७२                    | १४१५           | धन्ना भगत        | पद                           | n                  | "         |
| १४७८                    | १४२१           | अज्ञात           | पृथ्वीचन्द्र चरित्र          | 11                 | ,,        |
|                         |                | पीपा भगत         | पद                           | 11                 | "         |
| १५३०                    |                |                  |                              |                    |           |
| १४९०                    | १४२३           | महाराणा कुंभा    | कई फुटकर रचनाऍ               | इनमें राजस्थानी    | अप्राप्य  |
| •                       | •              |                  | तथा चार नाटक                 | का भी मिश्रण है    |           |
|                         | १४६८-<br>१४३६  | अज्ञात           | पुरुषोत्तम पाँचपांडव<br>फागु | राजस्थानी          | प्रकाशित  |
| १४९३                    | १४३६           | अज्ञात           | भरतेश्वर चक्रवर्ती फाग       | ,,                 | 11        |
| १४८३                    | १४३६           | -समर             | नेमिनाथ फागु                 | 12                 | "         |
|                         | १४३६           | पद्म             | नेमिनाथ फागु                 | 77                 | 11        |
| १४९५                    | १४३८           | चारण चौहथ        | गीत                          | **                 | अप्रकाशित |
| १४९६                    | १४३९           | अज्ञात           | ेराणपुरमंडन चतु-             | "                  | प्रकाशित  |
|                         |                |                  | र्मुख आदिनाथ फागु            |                    |           |
| १५००                    | 1888           | देववर्द्धन       | नलदमयंती आख्यान              | "                  | "         |
|                         | •              |                  | ंगद्य∖रचना                   |                    |           |
| १५००।                   | १४४३           | अज्ञात           | सामुद्रिकहं स्त्री-पुरुष     | "                  | 11        |
|                         |                |                  | शुभाशुभ (नायिकाभेद           | )                  |           |
| १ू५००                   | १४४३           | <b>ंअज्ञा</b> त  | वसन्तविलास                   | गुजराती-राजस्थार्न | t "       |
| -                       |                |                  |                              | मिश्रित            |           |
| १५१३                    | १४५५           | पद्मनाभ          | कान्हडदे प्रबन्ध             | "                  | 17        |
| <b>ં</b> १५१६           | १४५९           | दामो             | लक्ष्मणसेन-पद्मावती          | राजस्थानी          | "         |
|                         |                |                  | चउपई                         |                    |           |
| १५३०                    | १४७३           | कल्लोल           | ढोलामारू रा दूहा             | 73                 | "         |
| १५४०                    | <b>የ</b> ሄረ३   | ्रहुंस कवि       | चंदकँवर री वार्ता            | <b>)1</b>          | "         |
| १५५०                    | १४९३           | सांखभद्र         | मुनिपतिचरित कवित्त           | "                  | अप्रकाशित |
| <b>રે</b> પે <b>પ</b> ૦ | १४९३           | तत्त्ववेत्ता (?) | कवित्त                       | "                  | 22        |
| १५५६                    | १४९९           | सिद्धसेन         | विक्रमपंचदंड चउपई            | 11                 | "         |
| १५५६                    | १४९९           | चतुर्भुज         | भ्रमरगीता                    | 35.                | प्रकाशित  |
| १५५९-<br>८४             | ी१५०२-<br>१५२७ | कील्ह            | पद                           | <i>n</i>           | अप्रकाशित |

| वि० सं० ई० सन                           | ग्रन्थकार                   | ग्रन्थ                  | भाषा              | विशेष           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| १५६३-<br>१६६० ]१६०३]                    | आसानंद                      | १. लक्ष्मण्यण           | रा <b>जस्थानी</b> | अंत्रेकाशित     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                             | २.निरंजा पुराण          | "                 | P\$             |
|                                         |                             | ३.गोगाजी री पेड़ी       | "                 | "<br>"          |
|                                         |                             | ४.बाघा रा दूहा          | <u>"</u>          | 12              |
|                                         |                             | ५. उमादे मटियाणी        | 盛:                | •               |
|                                         |                             | रा कवित                 |                   |                 |
|                                         |                             | ६ . फुटकर               | "                 | 11              |
| १५६६-<br>८४<br>२७                       | सोदाबारहठ<br>जमना           | रचनाएँ अप्राप्य         | "                 | 11 •            |
| १५६६   १५०९  <br>८४   २७                | केसरिया चारण<br>हरिदास      | ſ "                     | .n                | "               |
| १५७५ १५१८                               | छीहल                        | पंचसके रा दूहा          | 11                | प्रकाशित        |
| १५७६ १५१९                               | 6                           | भूगणीता                 | n                 | "               |
| १५८०   १५२३  <br>१६१७   ६०              | कुशललाभ                     | 🏂 ढोलामारू रा दूहा      | n ,               | "               |
|                                         |                             | २ <b>. माधवान</b> लकाम- |                   | 11              |
|                                         |                             | कंदला चउपई              |                   |                 |
|                                         |                             | ३.तेजसार रास            | 13                | अप्रकाशित       |
|                                         |                             | ४.अगड़दत्त चउपई         | 7 1               | "               |
|                                         |                             | ५ . पार्श्वनाथ स्तवन्   | 73                | 17 <sub>æ</sub> |
|                                         |                             | ६.गौड़ी छंद             | "                 | n .             |
|                                         |                             | ७.नवकार छंद,            | **                |                 |
|                                         |                             | ८.भवानी छंद्            | "                 | "               |
|                                         |                             | ९.पूज्यवाहण्यःगीत       | "                 | "               |
|                                         |                             | १० . जिनपाल् जिन-       | 11                | 17              |
|                                         |                             | रक्षक सैंघिभाषा         |                   |                 |
|                                         |                             | ११. पिंगलॣ्रींरोमणि     | "                 | "               |
|                                         | भे <b>जा</b> त              | राउ जङ्ग्रही रउ छंद     | राजस्थाना पिगल    | "               |
| १५९०-<br>१८ ४ :                         | वीठू चारण सूजो<br>नभराजेस   | राउ ज़्इँतसी रउ छंद     | राजस्थानी डिंगल   | 4               |
| १५९२ कु ३५ व                            | <mark>ायस्थ के</mark> शवदास | वसंबंधिकास फाग          | "                 | अप्रकाशित       |
| १५९२-   १३५-                            | <b>इ</b> रसा                | १ विरुद्ध छिहत्तरी      | <b>37</b>         | प्रकाशित        |
| १७१२ ६५५ ]                              |                             | रें, किरतार बावनी       | "                 | अपूर्काशित      |

## हिन्दी साहित्य

| वि० सं० ई० सन                | ग्रन्थकार        | ग्रन्थ                       | भाषा      | विशेष     |
|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|                              |                  | ३.श्रींकुमार अज्जाजीनी       | राजस्थानी | अप्रकाशित |
|                              |                  | भूचर मारी नी गजगत            |           |           |
| १५९२ १५३५                    | ईसरदास           | १.हरिरस                      | n         | ,,        |
|                              |                  | २.छोटा हरिरस                 | "         | ,,        |
|                              |                  | ३ . बाललीला                  | "         | "         |
|                              |                  | ४.गुणभागवतहंस                | "         | "         |
|                              |                  | ५.गुण आगम                    | "         | n         |
|                              |                  | ६ . गरुड़पुराण               | 11        | "         |
|                              |                  | ७ . निंदास्तुति              | "         | - ,,      |
|                              |                  | ८.देवियाण                    | "         | "         |
|                              |                  | ९.वैराट                      | 17        | "         |
|                              |                  | १०.रास कैलास                 | "         | "         |
|                              |                  | ११.सभापर्व                   | ,,        | ,,        |
|                              |                  | १२.हालांझालां रा             | "         | "         |
|                              |                  | कुंडलिया                     |           |           |
| १५९६ १५३९                    | पुण्यरत्न        | नेमिनाथ रास                  | "         | **        |
| १५९७-   १५४०                 | ्रे<br>लालदास    | वाणी, पद, गीत                | "         | "         |
| १७०७   १६५० _                |                  | •                            |           |           |
| १६०१- ] १५४४-<br>६० ] १६०३ ] | <b>बादू</b>      | वाणी                         | 27        | प्रकाशित  |
| १६०६-<br>४४ ] ८७ ]           | पृथ्वीराज राठौड़ | १ .वेलि किसन रुक-<br>मिणी री | "         | "         |
| -                            |                  | २.दूहा दसम भागवत रा          | 11        | अप्रकाशित |
|                              |                  | ३ . गंगालहरी                 | "         | "         |
|                              |                  | ४.वसदेव रावउत                | "         | "         |
|                              |                  | ५.दसरथ रावउत                 | ,,        | ,,        |
|                              |                  | ६.फुटकर                      | 1)        | 11        |
| १६१०- ]१५५३-                 | वेशवदास गाउण     | ~                            | ,,        | 11        |
| ९७   १६४०                    |                  | २.राव अमरसिंह रा             | "         | n         |
|                              |                  | दूहा                         |           |           |
|                              |                  | ३.विवेक यात्रा               | **        | 11        |
|                              |                  | ४.गजगुणचरित्र                | "         | "         |
| 8584- 3446-                  | नारायण ब्राह्मण  | हितोपदेश                     | "         | "         |

| वे० सं०     | ई० सन | ग्रन्थकार       | ग्रन्थ                            | भाषा      | विशेष       |
|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| १६१५        | १५५८  | जयवंत सूरि      | स्थूलिभद्रकोश प्रेम-<br>विलास फाग | राजस्थानी | प्रकाशित    |
| १६१६        | १५५९  | रतनोखाती        | नरसी महता रो माहेरो               | 77        | "           |
|             | १५६०  | दयासागर         | मदन नरिंद चरित                    | "         | अप्रकाशित   |
|             | १५६३  | अल्लूजी         | <b>फुटकर</b>                      | "         | "           |
|             | १५६७- |                 | १.वाणी, २.सर्वंगी                 | "         |             |
| १६२५ -      | ६८    | -<br>जल्ह       | बुद्धिरासो                        | "         |             |
| १६२८-<br>५३ |       | पीया आशिया      | अप्राप्य                          | 19        | <b>3</b> 7  |
| -           | १५७५- | ।<br>सायाँझूला  | १. रुक्मिणीहरण                    | "         | •           |
|             | १६४६  |                 | २. नागदमण                         | "         | "           |
| १६३२        | १५७५  | देवो            | फुटकर                             | 'n        | 22          |
| १६३२        | १५७५  | अग्रदास         | १.श्रीरामभजन-                     |           |             |
|             |       |                 | <sup>ा</sup> मंजरी                | "         | 12          |
|             |       |                 | २.कुंडॅलिया                       | "         | "           |
|             |       |                 | ३. हितोपदेश भाषा                  | <b>~"</b> | ,,,         |
|             |       |                 | ४. उपासना बावनी                   | "         | "           |
|             |       |                 | ५. घ्यानमंजरी                     | "         | "           |
|             |       |                 | ६.पद                              | "         | "           |
|             |       |                 | ७ . विश्वब्रह्मज्ञान              | "         | 11          |
|             |       |                 | ८.रागावली                         | "         | <b>33</b> , |
|             |       |                 | ९.रामचरित                         | 77        | يند         |
|             |       |                 | १०.अष्टयाम                        | 11        | 27          |
|             |       |                 | ११.अग्रसार                        | "         | 77          |
|             |       |                 | १२. रहस्यत्रय                     | **        | 22          |
| १६३२-       | १५७५- | गरीबदास         | १.अनमैप्रबोघ                      | נג        | प्रकाशित    |
| ९३          | १६३६  |                 | २.साखी                            | 'n        | 27          |
|             |       |                 | ३. चौबोले                         | "         | 77          |
|             |       |                 | ४.पद                              | "         | "           |
| १६३३        | १५७६  | देवीदास         | सिंहासनबत्तीसी                    | 37        | अप्रकाशित   |
| १६३६        | १५७९  | हीरकलश          | सिंहासनबत्तीसी                    | "         | " "         |
| १६४०        | १५८३  | बखना            | वाणी                              | 22        | प्रकाशित    |
| १६४०        | १५८३  | जगजी <b>व</b> न | १.वाणी                            | 33        | n           |
| •           | ওৎ    |                 |                                   |           |             |

| वि॰ सं०  | ई० सन         | ग्रन्थकार                  | ग्रन्थ                 | भाषा            | विशेष     |
|----------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
|          |               |                            | २ . दृष्टांतसाखीसंग्रह | राजस्थानी       | अप्रकाशित |
| १६४०     | १५८३          | चतुर्भुजदास<br>(दादू-पंथी) | भागवतएकादशस्कंध        | "               | "         |
| १६४०     | १५८३          |                            | । मघुमालती चउपई        | n               | ,,        |
|          | . १५८८        | हेमरतन                     | १ . महिपाल चउपई        | "               | ,,        |
|          |               | ·                          | २.अभयकुमार चउपई        | 11              | ,,        |
|          |               |                            | ३.गोराबादल             | ,,              | "         |
|          |               |                            | पद्मिणी चउपई           |                 |           |
|          |               |                            | ४.शीलवतीकथा            | "               | "         |
|          |               |                            | ५ . लीलावती            | "               | "         |
|          |               |                            | ६.सीताचरित्र           | "               | ,,        |
|          |               |                            | ७ . रामरासौ            | "               | "         |
|          |               |                            | ८.जगदंबा बावनी         | 11              | "         |
|          |               |                            | ९ . शनिश्चरछंद         | "               | ,,        |
| १६४८     | १५९१          | नरहरिदास                   | १.अवतारचरित            | राजस्थानी और    | "         |
|          |               |                            |                        | ब्रजभाषा        |           |
|          |               |                            | २.दशमस्कंघ भाषा        | "               | "         |
|          |               |                            | ३.रामचरित              | 11              | 11        |
|          |               |                            | ४.अहल्यापूर्णप्रसंग    | 77              | "         |
|          |               |                            | ५.अमरसिंह रा दूहा      | "               | 11        |
| १६५०     | १५९३          | मसकीनदास                   | वाणी                   | "               | ,,        |
| १६५०     | - १५९३        | टीलाजी                     | वाणी                   | "               | ,,        |
| "द्विष्0 | १५९३          | प्रयागदास                  | वाणी ं                 | "               | ,,        |
| १६५०     | १५९३          | मोहनदास                    | १ . आदिबोध             | "               | "         |
|          |               |                            | २.साघमहिमा             | 23              | "         |
|          |               |                            | ३.नाममाला              | ` <del>22</del> | ,, -      |
| १६५०     | १५९३          |                            | वाणी                   | ,,              | "         |
| १६५०     | १५९३          | जैमल चौहाण                 | १.वाणी                 | "               | "         |
|          |               |                            | २.भक्तवि्रदावली        | "               | 11        |
|          |               |                            | ३.रामरक्षा             | 'n              | "         |
| १६५०     | <b>-१</b> ५९३ | जगन्नाथदास                 | १.वाणी                 | 17              | ,,        |
|          |               | कायस्थ                     | २.गुणगंजनामाः          | 77              | 27        |
|          |               |                            | ३.गीतस्सार             | "11             | n         |

| वि० सं० ई० सन ग्रन्थकार  | ग्रन्थ                       | भाषा         | विशेष                |
|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|
|                          | ४.योगवशिष्टसार               | राजस्थानी और | े. <b>अ</b> प्रकाशित |
| १६५० १५९३ बाजींद         | १.वाणी                       | व्रजभाषा     | ·<br>"               |
|                          | २.पद                         | "            | <b>)</b>             |
|                          | ३ . गुणमुख नावों             | ,,           | 11                   |
|                          | ४.अरिल्ल                     | · , 11       | บร์                  |
|                          | ५ . गुणकविभारानावाँ          | 11           |                      |
|                          | ६ . गुणनामनावाँ              | "            |                      |
|                          | ७ . गुणगंजनामा               | 11           | "                    |
|                          | ८.गुणउत्पत्तिनामा            | ,,           | 177                  |
|                          | ९.गुणघरियानामा               | "            | 79                   |
|                          | १० . गुणनिरमोहीनामा          | "            | "                    |
|                          | ११.गुणहरिजननामा              | ~ <b>n</b>   | "                    |
|                          | १२.गुणप्रेमकहानी             | राजस्थानी    | प्रकाशित             |
|                          | १३. गुणविरहअंग               | "            | 72                   |
|                          | १४. मुणनिसाणी                | "            | "                    |
|                          | १५ . गुँगछंद                 | 27           | "                    |
|                          | १६.गुणहितोपदेश               | ñ            | 77                   |
| ,                        | १७ . राजकीर्तन               | ,,           | 22                   |
| १६५२ १५९५ चतुरदास        | भागवृत एकादसस्कंघ            | ,,           | "                    |
| १६५३- ]१५९६- ] सुन्दरदास | १ .क्रानसमुद्र               | "            | 77                   |
| १७४६   १६८९              | र्रं सर्वाङ्ग योगदीपिका      | **           | 25                   |
|                          | ≱ं.पंचेन्द्रियचरित           | 11           | 2)                   |
|                          | . सुखसमाधि                   | "            | 77                   |
|                          | स्वप्नप्रबोघ, आदि            | 73           | "                    |
|                          | चौबीस स्वनाएँ 'सुन्दर-       | -            |                      |
|                          | ग्रन्थावली' में प्रकाश्वित ह | <b>:</b>     |                      |
| १६५६ १५९९ हरिदास निरंज्  | १ . भक्तविरुदावली            | n            | "                    |
|                          | २.भरथरी संवाद                | **           | 11                   |
|                          | ३ . साखी                     | 11           | "                    |
|                          | . ४:पद                       | n            | **                   |
|                          | ५.नाममाला                    | "            | "                    |
|                          | ६.नामनिरूपण                  | 11           | ,,                   |
|                          | ·· ७ .यादू लो (?)            | 11           | 77                   |

| वि० सं० | ई० सन | ग्रन्थकार             | ग्रन्थ                                  | भाषा           | विशेष     |
|---------|-------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|
|         |       |                       | ८.जोगग्रन्थ                             | राजस्थानी      | प्रकाशित  |
|         |       |                       | ९.टोडरमल जोग-                           |                |           |
|         |       |                       | ग्रत्थ                                  | 11             | "         |
| १६६१    | १६०४  | माधोदास<br>(कार्याणी) | सतगुणसार                                | 27             | "         |
| 0661.   | 95.4  | (द़ादूपंथी)           |                                         |                |           |
| १६६५    | १६०८  | समयसुन्दर<br>भद्रसेन  | चतुः प्रत्येक बुद्धप्रबंध               | "              | "         |
| १६७५    | , -   |                       | चंदनमलयगिरि चउपई                        | "              | अप्रकाशित |
|         | १६१८  | चतुरदास               | भागवत एकादश स्कंध                       | "              | 11        |
| १६७७,   | १६२०  | परशुरामदेव            | १. बिप्रमतीसी                           | "              | "         |
|         |       |                       | २.परशुरामसागर                           | 11             | "         |
|         |       |                       | ३.साखी का जोड़ा                         | "              | "         |
|         |       |                       | ४.छंद का जोड़ा                          | "              | "         |
|         |       |                       | ५.सवैया दसअवतार                         | "              | 17        |
|         |       |                       | ६ . रघुनाथचरित                          | "              | "         |
|         |       |                       | <ul><li>अ.सिंगार सुदामा-</li></ul>      | "              | ,,        |
|         |       |                       | चरित                                    |                |           |
|         |       |                       | ८.द्रौपदी का जोड़ा                      | "              | "         |
|         |       |                       | ९.छप्प्य गज ग्राह को                    | "              | "         |
|         |       |                       | १०.श्रीक्कृष्णचरित                      | "              | 11        |
|         |       |                       | ११.प्रहल्पदचरित                         | <i>?</i>       | "         |
|         |       |                       | १२.अमरबेपेघ लीला                        | "              | ,,        |
|         |       |                       | १३.नामनिधित्रलीला                       | ,,             |           |
|         |       |                       | १४.शौचिन्षेश्व लीला                     | "              | ,,        |
|         |       |                       | १५.नाथलीला 🖥                            | 'n             | "         |
|         |       |                       | १६.निजरूक लील, ।                        |                | "         |
|         |       |                       | १७ शीटिकीक                              | "              | "         |
|         |       |                       | १८.नंदलीला                              | n              | 22        |
|         |       |                       | १९.नक्षत्र लीला                         | 22             | "         |
|         |       |                       | २०.निर्वाण लीला                         | 11             | "         |
|         |       |                       | •                                       | "              | "         |
|         |       |                       | २१.समझणी लीला<br>२२. <del>विकितीन</del> | ",             | "         |
|         |       |                       | २२ . तिथिलीला                           | $\lambda_{i}n$ | "         |
|         |       |                       | २३.नक्षत्रलीला                          | #              | "         |
|         |       |                       | २४.श्रीबावनी लीला                       | 21             | 11        |

| वि० सं० | ई० सन  | ग्रन्थकार        | ग्रन्थ                                | भाषा      | विशेष     |
|---------|--------|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|         |        |                  | (सभी 'परशुराम-<br>सागर' में संग्रहीत) |           |           |
| १६८०    | १६२३   | दयालदास          | राणार।सौ                              | राजस्थानी | अप्रकाशित |
| १६८२    | १६२५   | नारायण वैरागी    | नलदवदंती आख्यान                       | 29        | n         |
| १६८८-   | १६३१-  | केहरी            | रसिकविलास                             | "         | "         |
| १७१०    | ५३     |                  | ,                                     |           | ,,        |
| १६९०    | १६३३   | माधोदास          | १.रामरासौ                             | 37        | "         |
|         |        |                  | २.भाषा दसमस्कंघ                       | "         | "         |
| १६९१    | १६३४   | सुमतिहंस         | विनोदरस                               | "         | •         |
| १७००    | १६४३   | हरिदास भाट       | १.अजीतसिंह चरित                       | 11        |           |
|         |        | ,                | २ . अमरबत्तीसी                        | "         | 17        |
| १७००    | १६४३   | दानदासदयाल       | छंदप्रकाश                             | 11        | "         |
| १७०६-   | १६४९-  | लब्घोदय          | पद्मिनीचरित्र                         | "         | "         |
| ٠ ٥٠٠   |        |                  |                                       |           | .,        |
| १७०८    | १६५१   | किसन कवि         | उपदेश बावनी                           | "         | "         |
| १६०९    | १६५२   | साईँदानचारण      | संमतसार                               | "         | "         |
| १७१०    | १६५३   | राम कवि          | जयसिंहचरित्र                          | "         | "         |
| १७१०    | १६५३   | श्रीघर           | भवानीछंद                              | ,,        | 73        |
| १७१५    | १६५८   | जग्गो            | वचनिका राठौर रतन                      | "         | 11        |
| , , ,   |        |                  | सिंहजी री महेसदासोत                   |           |           |
|         |        |                  | री (रतनरासौ)                          |           |           |
| १७१८    | १६६१   | किशोरदास         | राजप्रकाश                             | "         | 21        |
| १७२०    | १६६३   | गिरघरआस्था       | सगतरासौ                               | "         | n         |
| १७२१    | १६६४   | जोगीदास चारण     | हरिपिंगल प्रबन्ध                      |           |           |
| १७२४    | १६६७   | मतिसुन्दर        | विक्रमवेल <u>ि</u>                    | "         | "         |
| _       |        |                  | अणभै वाणी                             | ***       | "         |
|         | १७२५   |                  | जनम नाना                              | "         |           |
|         | ]१६६८- | ।<br>  दौलत विजय | खुमाणरासौ                             |           | 31        |
|         | १७०३   |                  | <b>3.</b>                             |           |           |
| -       |        | ु .<br>सूरविजय   | रत्नपालरत्नावती रास                   |           | ,ī        |
|         |        | ".<br>अजीतसिंह   | १.गुणसागर                             |           |           |
|         | - ,    |                  | २.भावविरही                            | "         | -         |
| १७३७    | १६८०   | रूपजी            | रसरूप                                 | "         | ,,        |
|         |        | ढाढ़ीबादर        | वीरभाण (भिसाणी)                       | ,,<br>11  | n         |
| ,       | 1 101  | A1001214/        |                                       | ,,        | 44        |

| .वि० सं० ई० सन              | ग्रन्थकार   | ग्रन्थ                       | भाषा          | विशोष     |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------|
| १७४०-   १६८३-<br>५०   ९३    | हरिनाम      | केसरीसिंह समर                | राजस्थानी     | अप्रकाशित |
| १७४५-<br>९२ ] १६३५ ]        | वीरभाण चारण | राजरूपक                      | "             | n         |
| १७५० १६९३                   | वल्लभ       | १.वल्लभविलास                 | ब्रजराजस्थानी | ,,        |
|                             |             | २.वल्लभमुक्तावली             | "             | "         |
| १७५४ १६९७                   | शिवराम      | दस कुमार प्रबन्ध             | राजस्थानी     | "         |
| १७५५-]१६९८-]<br>६३ ]१७०६]   | मुरली       | १.अरवमेधकथा<br>२.त्रियाविनोद | "             | "         |
| १७९० १७३३                   | वल्लभ       | १.वल्लभविलास                 | "             | "         |
|                             |             | २ . वल्लभमुक्तावली           | "             | "         |
| १७९७ १७४०                   | करणीदान     | १.सूरजप्रकाश                 | 77            | ,,        |
|                             |             | २.राठौड़ो की ख्यात           | <b>37</b>     | "         |
|                             |             | ३ . विरुदर्शृंगार            | ,,            | "         |
| १८०० १७४३                   | गिरघर आस्यो | सगतरासो                      | "             | 11        |
| १८१७ १७६०                   | अमरसिंह     | रसिक कमल                     | "             | . 11      |
| १८२८ - ]१७७१-<br>९० ]१८३३ ु |             | १.सूरछत्तीसी                 | "             | . n       |
|                             |             | २.सीहछत्तीसी                 | "             | ,,,       |
|                             |             | ३.वीरविनोद                   | "             | "         |
|                             |             | ४.धवलपचीसी                   | "             | "         |
|                             |             | ५ .दातारबावनी                | 22 ,          | "         |
|                             |             | ६.नीतिमंजरी                  | . ,,          | "         |
|                             |             | ७ . सुयहछत्तीसी              | 77            | "         |
|                             |             | ८.वैसकवार्ता                 | "             | ,,        |
|                             |             | ९.मावड़िया मिजाज             | "             | "         |
|                             |             | १०.कर्पणदर्पण                | 13            | "         |
|                             |             | ११. मोहमर्दन                 | "             | ,,        |
|                             |             | १२.युगलमुखचपेटिका            | <br>,,        | 27        |
|                             |             | १३.वैसवार्ता                 | "             | "         |
|                             |             | १४.कुकविबत्तीसी              | "             | ,,        |
|                             |             | १५ . विदुरबत्तीसी            | . 1)          | ,,        |
|                             | ,           | .१६.भुरजालभूषण               | ·n -          | "         |

| वि० सं० ई० सन                         | ग्रन्थकार                | ग्रन्थ -                        | भाषा      | विषेश      |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| १८२८-   १७७१-   व<br>९०   १८३३        | ाँकीदास<br>-             | १७.गजलक्ष्मी                    | राजस्थानी | प्रकाशित   |
|                                       |                          | १८.कमाल नखसिख                   | "         | 2)         |
|                                       |                          | १९ . जेहलजसजड़ाव                | "         | <i>n</i>   |
|                                       |                          | २० .सिद्धरावछत्तीसी             | 17        | 17         |
|                                       | ,                        | २१. संतोषबावनी                  | 11        | 11         |
|                                       |                          | २२ . सुजसछत्तीसी                | "         | 12         |
|                                       |                          | २३.वचन विवेक पचीसी              | "         | . "        |
|                                       |                          | २४.कायरबावनी                    | ,,        | Ìv.        |
| •                                     | •                        | २५ . क्रपणपचीसी                 | "         | Å.         |
|                                       |                          | २६.हवरा-छत्तीसी                 | "         | "          |
|                                       |                          | २७.स्फुटसंग्रह                  | "         | "          |
|                                       |                          | २८.वातसंग्रह                    | "         | 17         |
| १८३०-   १७७३-<br>९२   १८३५            | मंछाराम (ग               | मंछ) १ . रघुनाथरूपक<br>गीताँ रो | "         | "          |
|                                       | -                        | २ . फूलजीफूलमती री<br>वार्ता    | "         | अप्रकाशित  |
| १८३६ -   १७७९-  <br>४५   ८८           | ] मोतीचंद ( <sup>ः</sup> | चंद) १ . बुढलारी ढालॉ           | ,,        | "          |
|                                       | •                        | २.बूढ्यारासो                    | "         | "          |
| १८४० १७८३                             | गणेश चतुर्वेदी           | १ . रसचन्द्रोदय                 | "         | "          |
|                                       | •                        | २.कृष्ण भक्ति                   | "         | "          |
|                                       |                          | चन्द्रिका नाटक                  |           |            |
|                                       |                          | ३ . सभापर्व                     | 11        | . 11       |
|                                       |                          | ४.नग्रशतक                       | 11        | "          |
|                                       |                          | ५.फागुनमाहात्म्य                | "         | "          |
| १८४९ -   १७९२-<br>९२   १८३५           | चण्डीदास                 | १.सारसागर                       | "         | <b>33</b>  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                          | २.बलिविग्रह                     | 71        | 27         |
|                                       |                          | ३ .वंशाभरण                      | "         | "          |
|                                       |                          | ४.तीज तरंग                      | "         | n          |
|                                       |                          | ५ . विरुदप्रकाश                 | "         | <b>~</b> " |
| १८५४ १७९७                             | हरि                      | कवाट सरवहिया री वात             | Γ "       | "          |
| १८६० १८०३                             | •                        | ो छंदप्रबंघपिंगल भाषा           | 11        | 11         |

| वि० सं० | ई० सन         | ग्रन्थकार े      | ग्रन्थ                 | भाषा,     | ः विशेष    |
|---------|---------------|------------------|------------------------|-----------|------------|
|         |               |                  | व छंदोनिधि पिंगल       | राजस्थानी | अप्रकाशित  |
| १८७०    | १८१३          | मुनि गुणचंद      | वैराग्यशत्क            | "         | "          |
| १८७० -  | <b>े १८१३</b> | - राव बस्तावर    | १ .केहरप्रकाश          | "         | "          |
| १९०९ .  | ] ५२          | J                | २.रसोत्पत्ति           | "         | "          |
|         |               |                  | ३ .स्वरूपयशप्रकाश      | "         | "          |
|         |               |                  | ४.शम्भूयशप्रकाश        | "         | "          |
|         |               |                  | ५ . सज्जनयशप्रकाश      | "         | "          |
|         |               |                  | ६ . फतहयशप्रकाश        | "         | "          |
|         |               |                  | ७ .सज्जनचित्रचंद्रिका  | "         | "          |
|         |               |                  | ८ .संचार्णव            | "         | 11         |
|         |               |                  | ९.अन्योक्तिप्रकाश      | "         | "          |
|         |               |                  | १० . सामंतयज्ञप्रकाश   | "         | "          |
|         |               |                  | ११. रागरागिनियों       | "         | "          |
|         |               |                  | की पुस्तक              |           |            |
| १८९३    | १८३६          | स्वामी गणेशपुरी  | वीरविनोद               | त्रजभाषा  | "          |
| १९००    | १८४३          | प्रतापकुॅवरि बाई | १.ज्ञानसागर            | राजस्थानी | "          |
|         |               |                  | २.ज्ञानप्रकाश          | "         | "          |
|         |               |                  | ३ . प्रतापपच्चीसी      | "         | "          |
|         |               |                  | ४.प्रेमसागर            | "         | "          |
|         |               |                  | ५ . रामचन्द्रनाम महिमा | "         | "          |
|         |               |                  | ६ . रामगुणसागर         | "         | "          |
|         |               |                  | ७ . रघुवरसनेहलीला      | "         | "          |
|         |               |                  | ८.रामप्रेमसुखंसागर     | "         | "          |
|         |               |                  | ९ . रामसुजसपच्चीसी     | "         | 37         |
|         |               |                  | १० . रघुनाथ जी के कविष |           | "          |
|         |               |                  | ११.भजनपदहरजस           | "         | "          |
|         |               |                  | १२.प्रतापविनय          | "         | 11         |
|         |               |                  | १३.श्रीरामचन्द्र विनय  | **        | "          |
|         |               |                  | १४. हरिजस              | "         | "          |
| १९००    | १८४३          | गुलाब जी         | १.रुद्राष्टक           | "         | "          |
| •       | •             | 9                | २.रामाष्टक             |           | "          |
|         |               |                  | ३ . गंगाष्टक           | "         |            |
|         |               |                  | ४.बालाष्टक             | "         | , <b>,</b> |
|         |               |                  |                        | "         | 77         |

| वि० सं० ई० सन | ग्रन्थकार | ग्रन्थ                    | भाषा      | विशेष     |
|---------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
|               |           | ५ . पावसपच्चीसी           | राजस्थानी | अप्रकाशित |
|               |           | ६ . प्रनपचीसी             | "         | ,,        |
|               |           | ७ . रसपचीसी               | "         | 11        |
|               |           | ८.समस्यापचीसी             | 11        | "         |
|               |           | ९ . गुलाबकोष              | 11        | "         |
|               |           | १० . नामचन्द्रिका         | 7)        | ,,        |
|               |           | ११ . नामसिंधुकोष          | 11        | "         |
|               |           | १२ . व्यंग्यार्थचन्द्रिका | "         | "         |
|               |           | १३ . भूषणचन्द्रिका        | ,,        |           |
|               |           | १४.ललितकौमुदी             | ,,        |           |
|               |           | १५ . नीतिसिंघु            | ,,        | "         |
|               |           | १६.नीतिमंजरी              | "         | "         |
|               |           | १७ . नीतिचन्द्र           | n         | "         |
|               |           | १८.काव्यनियम              | "         | 11        |
|               |           | १९.कविताभूषण              | "         | 11        |
|               |           | २०.चिंतातंत्र             | "         | "         |
|               |           | २१.मूर्खशतक               | "         | "         |
|               |           | २२.घ्यानरूपसवति           | "         | "         |
|               |           | का कृष्ण चरित्र           |           |           |
|               |           | २३.आदित्यहृदय             | "         | "         |
|               |           | २४.कृष्णलीला              | ,,        | "         |
|               |           | २५.रामलीला                | "         | "         |
|               |           | २६.सुलोचना लीला           | "         | "         |
|               |           | २७.विभीषण लीला            | "         | "         |
|               |           | २८. <b>दुर्गा</b> स्तुति  | **        | 11        |
|               |           | २९ . लक्षणकौमुदी          | 17        | "         |
|               |           | ३०.कृष्णचरित्र            | "         | "         |
|               |           | ३१.शारदाष्टक              | "         | "         |
| १९०० १८४३     | सरजमलकविर | ाज १.वंशभास्कर            | "         | प्रकाशित  |
|               |           | २.वीरसतसई                 | n         | "         |
|               |           | ३ . बलवंतिवलास            | "         | अप्रकाशित |
|               |           | ४. छंदोमयूख               | "         |           |
|               |           |                           |           |           |

# अनुक्रमणिका

### (अंक पृष्ठ-संख्या के सूचक हैं)

### १. ग्रंथ तथा पत्र-पत्रिकाएं

अंकपास ४९५ अंकावली ३१३ अंगद पैज ३०५ अंग दर्पण ४१८ अंग्रेजी हिदुस्तानी डिक्शनरी ६०६ अंजना सुन्दरी चौपाई ४७६ अतरंगवेद ५७० अंतिम पदसंग्रह ५०४ अम्बड् चरित्र ५०६ अकबरनामा ६१९ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि १८७ अकलंक स्तोत्र ५०८ अकालउस्तुत ६१४ अकुलवीरतंत्र ७८ अखलाक़े हिन्दी ६०४ अखवानुसफ़ा ६०४ अगस्त्यरामायण ४६८ अचलदास खीचीरी वचनिका ५२७ अचलदास खीची उमादे साब्ती परणीयो -तेरी बात ५१७ अजंता ५०६ अजीतसिंह चरित्र ५२९ अजीतसिंह फत्तेग्रन्थ (नाथक रासौ) १७६,६० १८४ अणुभाष्य ३८३, ३८४

अयर्ववेद ४६०,४७०

अर्थप्रकाश ५११

अदले अकबरी ६१९ अद्भुतरामायण ३०३, ४६८ अध्यातम पदावली ५१३ अध्यात्म रामायण २१२, ३०३, ३१८, ३२०, ३२७, ३२९ अनन्त चतुर्दशी चौपाई ४८४ अनथमी कथा ४८३ अनर्घराघव ३०३ अनामक जातक ३०२ अनुप्रास विनोद ४५६ अनुभव प्रकाश ४९५ अनुराग बॉसुरी २५७, २६६, २७०, २७५, २७६, २८४, २८७, २९८ अनुरागलता ३९४ अनेकान्त ४८३, ५०३, ५०७,५१३ अनेकार्थ नाममाला ४७९, ४८३, ४८६, ५१६ अनेकार्थ मंजरी ३६८ अन्योक्ति कल्पद्रुम ४६४ अन्योक्ति बावनी ४९९ अन्योक्ति शतक ४६१ अनूप रसाल ४९४ अपछरानूँ इन्द्र सराय दीन्हौ तेरी बात ५१७ अपभ्रंश काव्य १०१ अपभ्रंश पाठावली ५२२ अपभ्रंश साहित्य १८७ अवाध नीति ४६४ अभिनव गीतगोविन्द ३३९

अभिनव प्रबन्ध चन्द्रोदय ५४२ अभिनव भारती ४५० अभिषेक ३०३ अभैमात्रा जोग ८५ अमनस्क ८५ अमरकोश टीका ५३४ अमर चन्द्रिका ४५५ अमर सेन वयरसेन चौपई ४७६ अमरुशतक ४०७ अमरौघ शासनम् ८५, ८८ अमितगति श्रावकाचार ५०९ अरिल्ल पचीसी ३९४ अरिल्लाष्टक ३९४ अर्जुन भंजन ५४३ अर्द्ध कथानक ४७१, ४८०, ४८१, ४८३ अर्त-मनलगन (अर्थ-मनलगन) ५८१ अर्थप्रकाशिका ५०८ अलंकार आभा ४४० अलंकार आशय ५०४ अलंकार कौस्तुभ ३३९ अलंकार गंगा ४४०, ४५६ अलंकार चन्द्रोदय ४३६, ४३७ अलंकार चिन्तामणि ४४० अलंकार दर्पण ४३८, ४३९, ४४० अलंकार-दीपक १७२, १८२, ४४० अलंकार पंचाशिका ४१०, ४३२ अलंकार प्रकाश ४४० अलंकार-भ्रम-भंजन ४२१ अलंकार-मणि-मंजरी ४४० अलंकारमाला ४५५ अलंकार रत्नाकर ४४०, ५२९ अलंकारशेखर ४२५, ४३२ अलंकार-सार-सग्रह ४२५ अलकशतक ४०४ अलिफलैला २५२, २९०, ५७८

अलीनामा ५७२ अवतार चरित्र ३२९, ५१८ अवध विलास ३२९ अवधीसागर ३३० अवध्त गीता ८५ अवयवीशकुनावली ५०६ अवलि सिलुक ८५, ८६ असंबद्ध दृष्टि ८० अष्ट चऋ ८५ अष्टछाप ३९५ अष्टछ।प और वल्लभ सम्प्रदाय ३५५, ३९५ अष्ट पारछ्या ८५ अष्टपाहुड़ टीका ५०४ अष्टमद्रा ८५, ८६ अध्टयाम ३०७, ३२८, ३९१ अष्ट सखान की वार्ता ४४०, ४६९ असरारेमुहब्बन ५९८ आइनेअकवरी ५३२ आगम विकास ४८८, ४९१, ४९२ आणन्द शंकर ध्रुव स्मारक ग्रन्थ ४८४ आत्मकथा ४७६, ५१२ आत्मज्ञान पंचाशिका ५०५ आत्म प्रबोध छत्तीसी ५०१ आत्म प्रबोध भाषा ५०५ आत्म द्वादशी ४९४ आत्म प्रबोध नाम माला ५०६ आत्मबोध (१, २)८५ आत्मरन्न माला ५०५ आत्मसार मनोपदेश ५०५ आत्मानुशासन ५०० आत्मावलोकन ४९५ आदिग्रन्थ ५५१, ५५२, ६१३, ६१८ आदित्यवार रास ४८३ आदित्यवत रास ४८३ आदिनाथ स्तवन ४८३

आदिपुराण ४९७ आध्यात्मकमलमार्तण्ड ४७६, ४७७ आध्यात्म पदावली ५०३, ५१३ आध्यात्म बारहखंडी ४९७ आध्यातम बाबनी ४७७, ५१० आनन्दघन अष्टपदी ४९० आनन्दघन चौबीसी ५०१ आनन्ददसाविनोद ३९४ आनन्दभूषण ४९४ आनन्दलग्नाष्टक ३९४ आनन्दलता ३९४ आनव्यरघुनन्दन ३३० आर्नन्द रामायण ३०३, ३३० आनन्दाष्टक ३९४ आनन्द विजय ५४३ आनुपूर्वी प्रस्तारप्रबन्ध भाषा ५०५ आप्तमीमांसा भाषा टीका ५०४ आमोद-परिमल ४४५ आराइशेमहिफल ६०४ आली जा प्रकाश १७९, १८३ आली जाह प्रकाश (आली जाह सागर) १७६, १८३

आलोचना ११८
आल्हखण्ड १६२, १८०, ४६२
आर्कियालॉजिकल मेमायर ३३६
आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ३२६
आर्त पत्रिका ३९३
आर्या सप्तशती ४०७
आश्चर्य चूड़ामणि ३०३
आसा दी वार ६१३
आसास्सनादीद ६०५
इंडियन एंटिक्वेरी ३३८
इतिहास नी केडी १०५
इन्द्रावती २५७, २६८, २६९, २७५, २७६,

इन्द्री देवता ८५ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ रेलिजन एथिक्स ८३ इरशादनामा ५४७, ५६७, ५६८, ५६९ इक्क चलन ३९४ इसलामि बाङला साहित्य २९९ ईश्वरी छन्द ४९९ उज्वल नीलमणि ३४०, ३७७, ३९५ उत्तमनीतिचन्द्रिका ४६४ उत्तर पुराण ३०३ ४९४, ५०९ उत्तररामचरित ३०३ उत्तराध्यापन ४८९ उत्तरी भारत की संत परम्परा २३१, ५५२ उत्सव माला ३९४ उदयपूर की ख्यात ४७० उदयपुर गजल ५१९ उद्यम प्रकाश ५११ उदर गीत ४७३ उपदेशतरंगिणी ५२४ उपदेशबत्तीसी ४८८, ४८९ उपदेशरत्नमाला ४९५ उपदेश रसायन १०१, १०२, ४६१ उपदेश रसायन सार ५१५, ५१८ उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला ५०९ उपदेश शतक ४६१ उर्दू (हैदराबादं) २५७, २९९ उर्दू-ए-कदीम ५९२ उर्दू कवायद ६०५ उर्द् की इब्तदाई नश्वोनुमाँ में सूफियाए कराम का काम ५५०, ५५९, ५९२ उर्दू साहित्य का इतिहास २९९, ५४७, ५९२ उर्दू शहपारे ५४७, ५९२ उवएस रसायण ५२४ उषा हरण २५२, ५४३ ऊदररासो १३१

ऋग्वेद संहिता १३८, १८५, २३५, २४५, ३००, ३३२, ३३३, ४६० एकीभावस्तोत्र भाषाटीका ४९५ एपिग्राफिका इंडिका ३३८ एशियाटिक रिसर्चेज ५४५ एकावली ४२९ ए किटिकल एनलिलिस आव दि पद्मिनी लीजेंड २४९ ए हिस्दी ऑव इंडियन लिटरेचर १८५ ए हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर १८५ ऐतरेय ब्राह्मण ३०० ओखाड़े री बात ५१७ ओरिएण्टल कालेज लाहौर की पत्रिका ११९ कण्ठाभूषण ४४० कंदर्प मंजरी ३३९ कॅंबलावती २६९ कंस निधन महाकाव्य ३४० कच्छ्लिरास १०५ कर्णरीयाव ९५ कथाकोश ४८७ कथा क्वरावत २९९ कथाकोश प्रकरण ४६१ कथा खिज्यखां साहिजादे की २६५ कदम राव व पदम २५०, ५६२ अतीम उर्दू ५४७ कनकावती २७६, २८८,२९८ कनरपी घाट की लडाई १७९, १८३ कन्ड्पाद गीतिका ८० कबीर ९८ कबीर-ग्रन्थावली १९५, २१३, २१४ २३१ कबीरचरित्रबोध ४७० कबीर-परची २११ कमरुद्दीन खां हुलास १७१, १८२ क्यामतनामा ५९१ करकण्डउ-चरिउ १४१, ५२४

करणाभरण ४२७, ४३७ करहिया कौ रास (रायसौ, रसौ) १३४, १४६, १७४, १८३ करीमाँ ४६४ करुणा बत्तीसी ५०५ कलमवुब हकायक ५६७, ५६९ कलस ५९० कलिज्ग रासो १३६ कलिचरित्र बेलि ३९३ कल्कि पुराण २५५, २५६ कल्पभाषा ५०६ कल्पसूत्र ४८९, ४९०, ५०६ कल्पना ४७८ कल्लिमतुल असरार ५६७ कल्याण ९८ कल्याणमन्दिर भाषाटीका ४९५ कवाटसर वहिया री बात ५३० कविकूल कण्ठाभरण ४३८, ४४० कविकुलकल्पतर ४२७, ४४४ कविकुल कल्पद्रम ४५६, ४५९ कविता कल्पतर ५२९ कवितावली ३०८, ३११, ३१३, ३१८ कवित्तरत्नाक् ३२८, ४०५,४०६ कवित्त श्री माता जी रा १७८, १८३ कवित्तादि प्रवन्ध ३३० कविदर्पण ४२१ कविप्रमोद ४९१ कविप्रिया १६४, १८०, १८५, ४०४, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ५३० कविरत्नाकर ४५८ कविवर भ्धरदास और जैन शतक ५१३ कविविनोद १७१, ४९१ कवि वैराग्यवल्लरी ३९४

कवीन्द्र वचन समुच्चय ३३८, ३४०

कसम मशरिक ६०५

कसाबनामा ६१२ काणे रजपूत री बात ५१७ काफ़िर बोध ८५, ८६ कामरूप ६१६ कालस्वरूप कुलक १०१ कामोद्दीपन ५०१ कामलता २६८, २९८ क़ायम रासो १३० कायेनात ६०४ कार्तिकेयानुप्रेक्षा की भाषा टीका ५०४ कादम्बरी, ५३४ कान्हण्रदे प्रबन्ध ५२६ काल ज्ञान पद्यानुवाद ४८९ कालस्वरूप कुलक १०१, ५२४ कालियदमन ५४३ काव्यकल्पलतावृत्ति ४२५, ४३२ काव्यनिर्णय ४५७ काव्यपरीक्षा ४४५ काव्यप्रकाश ४२५, ४२७, ४३०, ४३८, ४४१, ४४५,४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६,४५७, ४५८, ४५९ काव्यप्रदीप ४४०, ४५९ काव्यमीमांसा ४४२ काव्यरत्नाकर ४५८ काव्यरसायन ४३४, ४४६, ४४७, ४५३, ४५४, ४५५ काव्यविलास ४५८, ४५९ काव्यसरोज ४५६ काव्यसिद्धान्त ४५५ काव्यादर्श २४५, ४२५, ४३२

काव्याभरण ४४०

किरतन ५९०

किरातार्जुनीय १३९

कियाकोश ४९४ ४९७,

काव्यालंकार ४२२, ४२५, ४२८, ४४१

किस्सा बहुराम ओ गुलअंदाज २५० क़िस्सा महर व माह ६०४ किस्सा छैला मजनू ६०४ किस्सः कुँवर मनोहर मालती २५७ कीर्तनसंग्रह ३९३ कीर्तिपताका ५३४ कीर्तिलता १४१, १८६, ३५३, ५३४, ५३५, 484 कुंदमाला ३०३ कुडलिया रामायण ३१३ कुभनदास ३९३ कुँवरावत २६८ २९९ कुतुव मुशतरी ५४७ ५७७, ५९२ कुमार चरिउ (नाग कुमार चरित) १४१ कुमारपाल चरित १३९ कुमारपाल रासो १७७, १८० कुमारसम्भव ३१५ कुरआन ६१० कुरान ५९०, ५९१, ६०४ कुलजन स्वरूप या तारतम्य सागर ५९०, 499 कुलानन्द ७८ कुल्लियात कुलीकुतुबशाह ५७४, ५७५ कुल्लियात बहरी ५९२ कुल्लियात बहरी कुली कुतुब शाह ५९२ कुवलयानन्द ४२५, ४३०, ४३६, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४५९ कुशल विलास ४१३ कुश्फुल महज्ब २४४ कुमुमांजलि ४७९ केसरी सिंह समर १८१ कृपण जगाबल ४८५ कृपण चरित्र ४७४ कुपणदर्पण ४६४ कृष्ण कर्णामृत ३३९, ३५३

कृष्ण केलिमाला ५४३ कृष्णगीतावली ३१३, ३१७, ३९३, ३९३ कृष्ण चरित ५४२ कृष्ण जन्म ५४१ कृष्णजन्मोत्सवकवित्त ३९४ कृष्णजी का नखशिख ४२१ कृष्ण रुक्मिणी री बेलि ३२९, ३६० कृपाभिलाषा वेली ३९३ केलिमाल ३९१, ३९३ केशव चरित ३४० केशव-पंचरत्न १८६ केसरीसिंह समर ५२९ कोक पद्य ५०५ कौलज्ञान निर्णय ७७, ७८, ९८ कौशीतिक ब्राह्मण ३३३ क्षण सार ४९९ क्षपणसार ४९९ खटमल रास १३१ खड़ीबोली साहित्य का इतिहास ५९२ खाबोखयाल ५९८ खाणी बाणी ८५ खालिकबारी ५५४ खाबरनामा ५७१ खिचड़ी रास ४८३ खिलवत ५९१ खीचड़ रासो १३१ खीची जाति की वंशावली १७८, १८१ खुमाण रासो १३३, ५१८, ५२०, ५२१, ५२९ बुलासा ५९१ खुशनगंज ५६४, ५६५ खुशनामा ५६४, ५६५ खुसरो की हिन्दी कविता ५५४ ख्यालहुलास ३९४ गंग मरवफी ५७०

गंगा ७८, ९८, १८५

गंगालहरी ४२० गंगा वाक्यावली ५३४ गंजेखूबी ६०४ गउडबहो २७२, ३३८ गयसुकुमाल रास १०४ गया पत्तलक ५३४ गाथा सप्तराती (गाहा सत्तसई) ३३६, ३३७, ३३९, ४०७, ४६१ गायकवाड़ ओरिएण्टल सिरीज ९९, १०१ गीत गोपाल ३३९ गीतगोविंद ३३०, ३३९, ३५२, ३५३, ५३५ गीत रघुनन्दन ३३० गीता ३४१, ३४३, ३४७, ३७० गीताभाषा ३१३ गीता महातम ६१८ गीतावली ३१३, ३१५, ३१६, ३१८, ४३८ गीतासार ६१८ गुजराती और व्रजभाषा कृष्णकाव्य ३९५ गुजराती साहित्य ना स्वरूपो १०२ गुणराम रासो ३२९ गुणबावनी ४८५ गुरुग्रन्थसाहब ५५१, ५५२, ६१० गुरूपदेश श्रावकाचार ५०८ गुरू साहव २१९ गुलजारे दानिश ६०४ गुलजारे नसीम ५९८ गुलदस्तए हैदरी ६०४ गुल व हुरमुज ५८२ गुलशने इरक २५०, २५३, २५८, ५७२ गुलशने हिन्द ६०४ गुलिश्ताँ ४६४ गुसाई जी की चार सेवकन की वार्ता ४६९ गूढ़ाबावनी ५०१ गोधनआगमनदोहन ३९४

गोधा रासो १३१ गोप लीला ३४० गोपाचल जलगालन विधि ४८५ गोपाल चरित ३४० गोपाल तापिनी ३३५ गोपीचन्द कथा ५०५ गोपीप्रेमप्रकाश ३९४ गोपी बैन विलास ३९४ गोरक्ष कल्प ८५ गोरक्ष कौमुदी ८५ गोरक्ष गीता ८५ गोरक्ष चिकित्सा ८५ गोरक्ष पंचम ८५ गोरक्ष पद्धति ८५ -गोरक्ष शतक ७८, ८५, ८८ गोरक्ष शास्त्र ८५ गोरक्ष संतति ८५ गोरक्ष-सहस्रनाम ८२ गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह ८८ गोरखनाथ एण्ड मेडिवल मिस्टिसज्म 96 गोरख बोध ८६ गोरख वचन ८५ गोरख सत ८५ गोरख गणेश गोष्ठी ८५ गोरखदत्त गोष्ठी (ज्ञानदीप बोध) ८५ गोरखनाथ एण्ड दि कनफटा योगीज ७२, ९८ गोरखबानी ८५, ८६, ९०, २०४, २०५, 480 गोरख मछिन्द्र बोध ८९ गोरा बादल की कथा १४५, १४९, १५०, १६०, १६४, १६५, १८०, १८५ गोरा बादल की बात १६५, ४८४ गोवर्घन धारन के कवित्त ३९४

गोवर्धननाथ की प्राकटय वार्ता ४६९ गोविन्द गीतावली ५४५ गोविन्दपरिचई ३९४ गोविन्द विलास ३४० गोसाईचरित ४७० गोस्वामी तुलसीदास ३३१ गौड पिंगल ४९९ गौरी परिणय ५४३ गौड़वहो, गउडवहो २, २७२, ३३८ गौमद्रसार ४८२, ४९९, ५०२ गौमद्रसार टीका ४९९ गोमद्रसार चयनिका ४८६ ग्यान कारिका ७८ ग्यान चौंतीसा ८५, ८६ ग्यान तिलक ८५ ग्यान रतनावली ६१८ ग्रन्थ लैला मजन २६५ ग्रीष्मविहार ३९४ घट रामायण ३०७, ४६८ घत जातक ३३३ घनानन्द ग्रन्थावली ३९३ चंडी दी वार ६१४, ६१७ चंद चौपाई समालोचना ५१२ चन्द चौपाई ५०१ चन्दन मलयागिरि ४८४ चंदनबाला रास १०३ चंदर बदन ६१६ चंदरबदन व माहयार २५०, २५३ चंद राजा रास ५०१ चंदायन वा नूरक चन्दा २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २६१, २६२, २६४, २६७, २८५, ३८८, २९०, २९५, २९८ चन्द्रकॅवर री बात ५१७, ५३० चन्द्रप्रभाचरित १४० चन्द्रप्रभा चरित्र ५०४, ५०८

चन्द्रहंस की कथा ४८७ चन्द्रालोक ४२५, ४२९, ४३०, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१,

४५८, ४५९

चकत्ता की पातस्या ५९१

चक्रवचिनका ४८६

चचरिया ३९४

चतुरप्रिया ४८६

चतुर वणजारा ४८३

चतुरशीत्यासन ८५

चतुर्दश गुणस्थान चर्चा ४९५

चतुर्दशी चौपाई ४८७

चतुर्भवाभिवासन ९३

चतुर्विंशति पूजापाठ ५०४

चरित्रछत्तीसी ५०१

चर्चरि ४२४

चर्खा चौपाई ४९७

चर्चा शतक ४९१, ४९२

चर्चा समाधान ५०७

चर्यागीत ८०

चर्यापद २३५

चहार दरवेश ६०३

चाँदनी के कवित्त ३९४

चार गुलशन ६०४

चार मित्र कथा ४९७

चारुदत्तचरित्र ५०७

चिन्तामणि १५८, १८६

चित्तौड गजल ५१९

चित्रांगसार ५३५

चित्रावली २५७, २६३, २६४, २६५, २६७

२६८, २६९, २७५, २७६, २७७, २८३,

२८८, २९८

चिद्विलास ४९५

चूनड़ी ४८३

चेतननामा ४६४

चैतन्य चरितामृत ३५३ चौबीस जिन सवैया ४८५

चौबीस महाराज पूजा ४९४

चौबीस सिद्धि ८५, ८६

चौबीसी ४८८, ४८९, ४९०

चौबीसी पूजापाठ ५०८

चौरासी पद ३५७

चौरासी बोल ४८४, ४८६

चौरासी वैष्णवन की वार्ता ३५५, ३५८, ३५९

३९४, ४६९, ४८९

छन्दप्रबन्ध ५०५

छन्दप्रवन्ध पिंगल भाषा ५३०

छन्द प्रकाश ५२९

छन्द मालिका ४८६

छन्दरत्नावली ४८८

छन्द राउ जइतसी रउ ५१८

छन्दविभूषण ५०५

छन्द-शतक ५०४

छंदार्णव पिंगल ४५७

छन्दावली ३१३

छन्दोबद्ध पत्र ५०४

छन्दोनिधि पिंगल ५३०

छन्दोऽनुशासन १४१

छन्दोविधा ४७७

छः ढाला ५०२

छत्रकीर्ति १७०

छत्रछन्द १७०

छत्रछाया १७०

छत्रदंड १७०

छत्र प्रकाश १४४, १४५, १५४, १५९, १६०,

१७०, १८१, १८६

छत्रप्रशस्ति १७०

छत्रशाल-दशक १६६, १६७, १८०, १८१

छत्रशालप्रकाश १७१

छत्रशाल रामो १३१

छत्रशाल विरुदावली १७८, १८१ छिताई चरित ४६९ छत्रशाल शतक १७० छत्र हजारा १७० छद्मलीला ३९३ छप्पय रामायण ३१३ छान्दोग्य उपनिषद् ३००, ३३३ छिताई बार्ता १२४, २९०, २९१ छीता २६८, २७५, २७९, २९८ छटक कवित्त ३९४ छूटक दोहा ३९४ छूटक विधि ३९४ जंगनामा १४६, १५५, १५९, १६०, १७०, १७१, १८१, ४३६, ५८० जम्बू चरित्र ५०६, ५०७ जम्बुस्वामी चरित्र ४७६, ४७७,४९३ जम्बुस्वामी रासा १०३ जगविलास १७२, १८२ जगतदिग्विजय १७१, १८२ जगद्विनोद १४९, १५५, १७६, १८३, ४१९, ४२०, ४४९ जग सपना गीत ४७३ जटमल गोरा बादल की कथा १८५ जनकपचीसी ४१५ जपुजी २१९, ६१३, ६१८ जपुपरमार्थ ६१८, ६१९ जयचन्द प्रकाश १६१, १८० जयचन्द प्रबन्ध ११५ जयचंद वंशावली १७८, १८१ जयदेव विलास १७८, १८१ जयमयंकजसचन्द्रिका १६२, १८०, ४३० जयसाह सुजस प्रकाश १७४, १८३ जयसिहगुणसरिता १६७, १८२ जयसिंह चरित्र १७७, १८०५२९ नयसिंह प्रकाश १७४, १८३

जर्नल ऑव विहार रिसर्च सोसाइटी २९९ जलंघरनाथ भिक्तप्रबोध ५०५ जलंध्रीपाद के पद ८१ जपभाषा ५०६ जवाहर-उल-असरार ५६६, ५६७ जसराज बावनी ४८८ जसवंत उद्योत १७७, १८० जसवंत विलास १७७, १८० जस विलास ४९० जसहरि चरिउ १४१, ४६९, ५२१, ५२२ जहांगीर जश-चन्द्रिका १६४, १८०, ४३० जाजव युद्ध १६७, १८२ जातक २४५, ३०१, ३३३, ४६१ जाती भौरावली (छंद गोरख) ८५ जानकी जूका ब्याह ४१५ जानकी मंगल ३१३, ३१४ जानकी हरण ३०३ जाप ६१४ जामेजहाँनुमा ६०५ जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी-कवि और काव्य २९९ जिनगुण विलास ५०७ जिनचरित १४० जिनलाभसूरि द्वावैत ४९९ जिनशतक ४९२ जिनसुख सूरि ४९६ जिनसुख सुरि मजलस (द्वावैत) ४९६, ४९८ जिनस्तवन ४८९ जिनालंकार १४० जीवदया रास १०२, १०३ जीवदशा ३९४ जीवनघर ५०७ जीवरास परमात्म प्रकाश ४८९

जीव विचार भाषा ५०६

जुगल प्रकाश ५०५ जुगलभक्तिविनोद ३९४ जुगल रस प्रकाश ४४७ जुगलरसमाधुरी ३९४ जुगलस्नेहपत्रिका ३९३ जैन कंवियों का इतिहास ५१३ जैन गुर्जर कवियो ४७७ ५१३, ५३० जैन रामायण ५९१ जैनसार बावनी ५०५ जैन सिद्धान्त भास्कर ५१३ जैनेन्द्र व्याकरण ४९९ जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३०० जोगीरासा ४७७, ४८३ जोधपुर गजल ५१९ जोघावीर ६१७ जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे ६१८ जोरावर प्रकाश ४५५ ज्ञान प्रकाश ५१० ज्ञान प्रकाश शतक ८५ ज्ञान दर्पण ४९५ ज्ञानदीप २६५,२७८, २८०, २९८ ज्ञान दीपक २५७, २६८, २६९, २७५ ज्ञान दीपिका ३१३ ज्ञान प्रदीपिका ५०५ ज्ञानप्रबोध ६१४ ज्ञान प्रभाकर छत्तीसी ५०५ ज्ञान बावनी ४८१ ज्ञानमाला ८५ ज्ञानशतक ८५ ज्ञान विलास ५०९ ज्ञान विनोद ५०९ ज्ञान सत्तावनी ५०५ ज्ञान समुद्र ४८७ ज्ञान सूर्योदय ५०९ ज्ञानार्णव ४९३

ज्ञानार्णव भाषाटीका ५०४ ज्ञानामृत योग ८५ ज्ञानोदय ५१३ टदाणां रास ४८३ टुंडे असराजे दी वार ६१७ डिंगलकोश ५१९ ढोला मारू चौपाई ४७९ ५१७ ढोला मारू रा दूहा २५०, २५२ २९१, ५२७ ढोला मारू री वात ५१७ णाय कुमार चरिउ (नाग कुमार चेरित) १४१, ४६९, ५२१ गैमिणाह चरिउ २७२ तंत्रालोक ७७, ७८ तम्बीहुल गाफलीन ६०४ तत्वप्रकाश ३६ तत्वप्रबोध नाटक ४८९ तत्वार्थ बोध ५०३ तत्वार्थ बोधिनी ५०३ तत्वार्थ सुत्र ५०४, ५०८ तबकाते शुअराए हिन्द ६०५ तांत बाजी अर बात बूझी तेरी बात ५१७ तारक तत्व ५०४ तारीखे अदब उर्दू ५९२ तारीखे इसलाम ६०४ तारीखे नादिरी ६०४ तारीखे फरिश्ता ५५८ तारीखे सिकन्दरी ५७२ तिरसठ महापुरिस गुणालंकार १४१ तिलोक दर्पण ४८७ तिलकशतक ४०४ तिलिस्मे हैरत ६०५ तीर्थानन्द ३९४ तुजुकेजहाँगीरी ४७१ तुजुके बाबरी ४७१ तुलसी ३३१

तुलसी और उनका युग ३३१ तुलसीग्रन्थावली ३३१, ३९३ तुलसीचरित ४७० तुलसी दर्शन ३३१ तुलसीदास ३०७, ३३०, ३३१ तुलसी-भूषण ४३८ तूतीनामा ५७८, ५७९ तैत्तरीय ब्राह्मण ३०० तेपनिऋया ४८५ तैमूरनामा दिश तोता कहानी ५७८, ६०४ तोहफ़े आशिका ५८१, ५८२ त्रिलोक सार ४९९, ्त्रैलोक्यसार पूजा ५११ थूलिभद्रफागु ५२६ दकन में उर्दू ५४७, ५९२ दिक्खनी का पद्य और गद्य २९९, ५४६, ५५६, ५८५, ५९२ दक्खिनी के सूफी लेखक ५५६, ५५९, ५९२ दिवसनी हिन्दी ५४८, ५८७, ५९२ दया छत्तीसी ५१० दयाबोघ ८५ दर्शन-दिग्दर्शन १९४ दर्शन सार ५२१ दर्शनशुद्धि ३२ दलाकर जोपम ७८ दवदंती नी कथा ५२५ दशम ग्रन्थ ६१३, ६१४ दशम स्कन्ध ३५६, ३६७ दशरथ जातक ३०१, ३०२ दशरावउत ३२९ दश रूपक ४२५ दशक्लोकी ३४१, ३४५ दशावतारचरित ३०३

व्सकुमार प्रबन्ध ५३०

दस लक्षण रास ४८३ दस्तूर इश्शाक ५७७ दस्तूरे इञ्क २५३ दह मजलिस ६०३ दान कथा ५०७ दानलीला ३६७ ३९४ दान वाक्यावली ५३४ दानादि रास ४७७ दानादि संवादशतक ४७७ दास्ताने अमीर हमजा ६०४ दिगम्बर जैन भाषा कर्ता व उनके ग्रन्थ ५१२ दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थावली ५१२ दिग्पट्टखण्डन ४९० दि जातक ३०१ दिलाराम विलास ४९४ दि रामायण ऑव तुलसीदास ३३१ दिलीप-रंजिनी १७८, १८१ दि थियॉलजी ऑव तुलसीदास ३३१ दिवारी के कवित्त ३९४ दि सिक्ख रिलिजन ५५२ दि हिस्ट्री ऑव पंजाबी लिटरेचर ५५२ दीर्घ निकाय ५३२ दीपंगकुलप्रकाश ५२९ दीवानजादा ५९४ दीवाने जहाँ ६०४ दीवाली री भात ५१७ दुरसा ५२६ दुर्गाभिक्ततरंगिणी ५३४ दुर्जन सप्त बावनी ४७७ दुर्जन साल बावनी ४७७ दूषण उल्लास १६६ दूषण दर्पण ५०५ दृष्टान्त तरंगिणी ४६४ **बृष्टान्त सतसई ५१८, ५२९** देवदत्त चौपाई ४७६

देवल दे की चौपाई २६५ देवलरानी खिज्रखाँ, दुवलरानी खिज्रखां ५१, २४८, २५२ देवागमस्तोत्र टीका ५०४ देवाधिदेव ५०६ देवर्चना ५०६ देशीनाममाला ५१९, ५२४ देहदशा ३९४ दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता ३५७, ३५९, ३८४, ३९४, ४६९ दोहड़े ६१६, दोहाकोश ८०, ८२, २०२, २०३, ५३३ दोहा पाहुड़ ५२२ दोहाबावनी ४८९ दोहावली ३११, ३१३, ३१७, ३१८, ४६३ दोहा शतक ४८६ द्रव्यप्रकाश ४९३ द्रव्यसंग्रह वचनिका४ ९६, ५०४ द्रव्यसंग्रह पद्यानुवाद ५०४ द्वयाश्रय काव्य ३३८ द्वात्रिशिका ५०६ द्वादशयश ३५७, ३९०, ३९३ द्वादशानुपेक्षा ५१० द्वादस अनुपेक्षा ४८३ धनदेव पद्मरथ चौपाई ४७६ धन्यकुमार-चरित ४९४ धर्म परीक्षा ४८६ धम्मपद ४६१ धर्म बावनी ४८९ धर्म बिन्द्र ३२ धर्मरतनउद्योत ५११ धर्मराय की गीता ३१३ धर्म विलास ४८८, ४९१, ४९२ धर्म सरोवर ४८७

धर्मोपदेश श्रावकाचार ४७४

घ्यान मंजरी ३२९ ध्रुवपद छत्तीसी ४७८ ध्रुव प्रश्नावली ३१३ ध्रवाष्टक ४६४ ध्वन्यालोक ३३८, ४२५, ४५०, ४५१, ४५२, ४५४ ध्वन्यालोक-लोचन ३६, ४५२ नंददास ३९४ नन्द बहोत्तरि ४८८ नखिशख १७८, १८२, ४०४, ४२१, ४२७ नयोदकपंचाशिका ५११ नरवै बोध ८५ नरेन्द्रभूषण १७९, १८३, ४४० नल दमन २९०, २९१ नल दमयन्ती २६५, २६८ नलोपाख्यानम् २४५ नवग्रह ८५, ८६ नव तत्व भाषा ४८९, ५०६ नवरत्न ३९० नवरस ५७१ नवरस तरंग ४१९, ४४९ नवरात्र ८५ नवल चरित ५४२ नागकूमार चरित्र ५०७ नागजी रो पवाड़ो ५२३ नागर समुच्चय ३९४ नागरी प्रचारिणी पत्रिका १०७, १३४, १६५ १८५, २५०, २५१, २५६, २९९, ४०७, ५१६, ५२१, ५२४, ५३० नागरी प्रचारिणी सभा का खोजविवरण ३०४, ३०५, ३०६ नाटक चन्द्रिका ३४० नाटक समयसार ४८०, ५०८ नाट्य-दर्पण ३३८ नाट्य शास्त्र ४२५, ४४१, ४४७, ४५०

नाडीज्ञान प्रदीपिका ८५
नाथ चिन्द्रका ५०४
नाथ चिरत्र की कथा ९८
नाथपंथियों की महिमा ५०५
नाथसम्प्रदाय ७२, ७४, ७६, ७८, ८३, १८७
नाथ सिद्धों की बानियाँ ७९, ८१, ८२, ८७,

नादरशाह दी वार ६१७
नाना राव प्रकाश ४१८
नाममाला ४७९, ४९८
नामदेव के पद २०६
नायिका भेद ४४६
नारी गजल ४८९
नासिकेतोपाख्यान ५९२
निकुंज विकास ३९४
नित्य नियम पूजा ५०८
नित्याह्विक तिलक ७८
निमित्तउपादानशुद्धाशुद्ध-विचारउपनिका ४८१

निरंजन पुराण ८५
निर्दोष सप्तमी कथा ४७६
निशातुल इश्क ५६२
निशाल बावनी ५०१
नीति की बात ५०५
नीतिमंजरी ४६०, ४६४

नीतिशतक ४६१, ५१८ नीतिसार ४६१ सीतिसारावली ४६४

नीसाणी आगम री ५१८

नीसाणी वरभाण री ५१८, ५२९

नूरकचन्दा २५०, २५१ २८८, २९५

नूरजहाँ २६६, २६८, २७५, २८३, २९८ नृत्य विलास ३९४

नुपनीतिशतक ४६४

नैमराज मति बारह्मासा ४८८, ४९३

नेमिचन्द्रिका ५०८ नेमि चरित १४०

नेमिजिणंद रासो (आबू रास) १०४

नेमिनाथ चतुष्पदी ५२७

नेमिनाथचरिउ (णेमि-णाह चरिउ)५२४, २७२

नेमिनाथ जी के रेखते ४९३

नेमिनाथ पुराण ५०९

नेमिनाथ मंगल ४९३

नेमिनाथ रास ४८२ नेमीश्वर गीत ४७५

नेमीश्वर रास ४७६

नेमीश्वर बेलि ४७४

नेहप्रकाशिका ३३०

नेहमंजरी ३९४

नैनपचासा ४१५

नैनरूपरस ३९४

नैपाले बांगला नाटक ५४२

नैषधीयचरित १४० नौ तर्ज मुरस्सा ६०३

नौसर हार ५४७

न्याय सिद्धान्त मंजरी ३१२

न्यायावतारवृत्ति ३२ पंचअग्नि ८५, ८६

पंचगज २४१

पंचतंत्र ४६१

पंचमंगल ४८२

पंचमगीत बेलि ४८५

पंचमात्रा ८५

पंचरात्र संहिता ३८

पंचसहेली की बात ४७३

पंचाघ्यायी ४७६

पंचास्तिकाय ४८४, ४८७

पंचास्तिकाय टीका ४८६

पंचास्तिकाय पद्यानुवाद ५०३

पंचेन्द्रिय बेलि ४७४

पंछीबाचा ५८१, ५८२ पंजाब में उर्दू २५१, २९९, ५४७ पंथीगीत ४७३ पन्द्रह तिथि ८५ पउम चरिं ३०२, ३०३, ४६९ पकीरोटी ६१८, ६१९। पखवाड़ा रास ४८३ पत्र परीक्षा ५०४ पद ८५ पद प्रबोधमाला ३९४ पद मुक्तावली ३९४ पदसंग्रह ४७७, ४८२ पदप्रसंगमाला ३९४ पदावली-(मीराबाई) ३९५ पदावली रामायण ३१६ पद्मचरित्र ४६१ पद्मनन्दीय पंचिंवशिका भाषा ४८८ पद्मपुराण ३३५, ४९३, ४९७, ५९१ पद्माभरण ४४०, ४४१ पद्मावत, पदुमावत १२४, १५५, २५०, २५३, २५५ २५७, २५८, २६२, २६४, २६८, २६९, २७५, २७६, २७७, २७९, २८३, २८५ २८६, २९०, २९८, ४६१, ५८० पद्मावत का ऐतिहासिक आधार २५६, २९९ पद्मावत का काव्य सौन्दर्य २९९ पद्मावती २९७ पद्मावती की कथा ५८४ पद्मावती चरित्र २५५ पद्मावतीपद्मश्री रास ४७६ पिंचनी १४५ पद्मिनी चउपई ५२७ पद्मावली ३४० परकरमा ५९१ परमप्पयासदोह ५२२

परमात्म प्रकाश ४९७

परमात्म प्रसंग ४९५ परमानन्द (यादव) विलास ५०७ परमानन्दसागर ३९४ परमार्थवचनिका ४८१ परमाल रासो १२६, १२७ परीक्षामुख ५०४ पांडव पुराण ४९६ पांडव विजय ५४२ पादशाह नामा ६९ पाबू जी पवाड़ो ५२३ पारस भाग ६१८ पारसात नाममाला ४९८ पारायणविधिप्रकाश ३९४ पारिजात हरण ५४१, ५४२, ५४३ पार्वती मंगल ३०८, ३१३, ३१५ पार्श्व पुराण ४९२ पाल रास ५०६ पालि-साहित्य का इतिहास १८६ पावसपचीसी ३९४ पासा केवली ५०४ पाहुड़दोहा ४६१ पिगल शिरोमणि ५२७, ५२८ पुद्गल गीता ५१० पुन्याश्रव कथाकोष ४९७ पुरन्दर चौपाई ४७६ पुरन्दर माया ४१५ पुराणमाख्यानम् २४५ पुरातत्व निबंधावली ७६, ८०, ९८ पुरातन जन्म साखी ६१८ पुरातन प्रबन्ध संग्रह ११२, ११५, ११७, ११८, १२५, १२६ पुरानी राजस्थानी १०९, १११ पुरुष परीक्षा ५३४ पुरुषार्थ सिद्धि ५०७ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ५००

पुरुषार्थं सिद्धि उपाय अवशिष्टांश ४९७ पृहपावती २९१, २९८ परन भक्त दे वार ६१६ पूर्वदेश वर्णन ५००, ५०१ पृथ्वीराज प्रबन्ध ११५, ११६ पृथ्वीराज रासो ११४, ११५, ११७, १२३, १२५, १२६, १२७, १३१, १४५, १४६, १४७, १५९, १६०, १६८, २५५, ४६१ ४६२, ५१८, ५२४, ५२६, ५२८ पृथ्वीराज रासो के तीन पाठों का आकार-संबंध '११९ 'पृथ्वीराज विजय ११५ पेथइ रास १०५ प्रोपां बाई की बात ५१७ . प्रकाश ५९० प्रताप पच्चीसी १७९, १८३ प्रतापरुद्री ४४५ प्रतापसिंह-विरुदावली १७६, १८३ प्रतिमा ३०३ प्रद्यम्नचरित्र ४७२ प्रद्यम्न रासो ४७६ प्रबंध चिन्तामणि ७९, ९५, ११२, ११७ ११८, १४१. ५२४. ५१६ प्रबन्धसार ४७६ प्रबोध चिन्तामणि ५२७ प्रबोध बावनी ४९४ प्रमाण परीक्षा ५०९ प्रमेय रत्नमाला टीका ५०४ प्रवचनसार ४९३, ५०३ प्रवचनसार की भावदीपिका ४८७ प्रवचनसार टीका ४८४ प्रवचनसार भाषा टीका ४८६ प्रश्नोत्तर माटा ५१० प्रश्नोत्तर श्रावकाचार ४९६

प्रक्रोत्तर वार्ता ५०५

प्रससन्नराघव ३०३, ३२८ प्रस्ताविक अष्टोत्तरी ५०१ प्राकृत पैगलम ११६, १२३, १२५, १४१. १६२, १८०, १८५ प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ ११७ प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह १०३, १०४, १०५. १०६ प्राचीनफागुसंग्रह ५१९, ५३० प्राण संकली ८५, ९०, ९१, ९२, ९३ प्राण संगली ७६, ९४ प्रातरसमंजरी ३९४ प्रियाजीनामावली ३९४ प्रीतक चरित्र ४८७ प्रीति चौवनी ३९४ प्रेमचन्द्रिका ४१३ प्रेम दर्पण २५२, २५७, २६६, २६८, २८३, २९९ प्रेमदसा ३९४ प्रेम पयोनिधि २९०, २९१ प्रेमविलास चौपाई ४८४ प्रेमरत्न कोश ३२ प्रेमवाटिका ३९५ प्रेमविलास ३४५ प्रेमसागर ५९२ प्रेम सुमार्ग ग्रन्थ ६१८ प्रेमावली ३९४ प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ ८६ प्रेलिमिनरी रिपोर्ट ऑव दी ऑपरेशन इन सर्च ऑव दी मैन्युस्किप्ट्स ऑव बारडिक कानीकिल्स १८७ प्रोसीडिंग्स ऑव दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव बंगाल ११५ फतेह भूषण ४४० फसानए अजायब ६०५ फागखेलन ३९४

फागगोकुलाष्टक ३९४ फागविलास ३९४ फाग विहार ३९४ फाजिल अली प्रकाश १७७, १८१ फूलवन २५२, ५४७, ५७९ फुलविलास ३९४ फोक सांग्स ऑव छत्तीसगढ़ २५३ बंगला साहित्येर इतिहास २५४, २९९ बंगाल की गजल ५०६ वंश भास्कर १८७ बजरंगबाण ३१३ बजरंगसाठिका ३१३ बज्र गीत ८० बत्तीस लच्छन ८६ बनारसी विलास ४७९, ४८१, ४८४ . वरवै १७०, ३१३, ३१७ बरवै नायिकाभेद ४०३, ४०४, ४४३ बरवै रामायण ४३८ बल्लभ दिग्विजय ३८५ बसंतवर्णन ३९४ बसुनन्दी श्रावकाचार भाषाटीका ४९७ बहरलमुहब्बत ५९८ बहरामगोर ६१६ बहादुर विजय १६७, १८२ बहोत्तरी ४९०, ५०१, ५१० ब्रह्मगुलालचरित्र ५१० ब्रह्मबावनी ५०६ ब्रह्मविनोद ५०५ ब्रह्मवैवर्त पुराण ३३५ बाग व बहार ६०४ बाग़े उर्दू ६०४ बागजांफिजा ५८२ बाबी विलास १७८ बारह मांह ६१२, ६१४ बारहमासा ३९४, ४१८, ४८९

बालतंत्र भाषा वचनिका ४९६ बालावबोध भाषाटीका ५०१, ४९५ बालरामायण ३०३ वालविनोद ३९४ वालशिक्षा ४७७ बावनी ४७६, ४७४, ४८४, ४९०, ५१० बाहुक ३०८, ३०९, ३१२ विचित्तर नाटक ६१४ बिरह मंजरी ३६७ बिहारी सतसई ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४९६, ५२८ बीकानेर गज़ल ४९४ बीतक ५९१ बीसलदेव रास ९९, १००, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, ११३, ११४, ५२४ बुंदेल वंशावली ओड़छा निवासी १७८, १८२ बुद्ध चरित १३९, ३३७, ४६९ बुद्धि रास १०२, १२५ . बुद्धि विलास ५०७ बुद्धि सागर २५७, २५८ बुधजन विलास ५०३ बुधजन सतसई ५०३ बृहच्चाणक्य भाषा ५०५ वृहतभागवतामृत ३४४ वृहदारण्यक २३५ बृहद्गच्छीयगुर्वावली ४७६ वृहद्रसकलिका ३९५ बृहद्वामनपुराणभाषा ३९४ बृहद् विष्णु पुराण ५३१ बृहद् सीता सतु ४८३ बृहस्पति काण्ड ३१३ बेलि किसन रुक्मिणी री ३६०, ५१७, ५२७ बोधिचर्यावतार ३३ बोस्तां ६१०

बीस्तानेख्याल ५८४, बौद्धगान ओ दोहा ७५ ७८ ८०, ८१, ९८, ५३० बौद्ध दर्शन ९८ ब्यालीस लीला ३९१, ३९४ बज चरित्र ५२७ बजप्रेमानन्दसागर ३६०, ३६७, ३७१, ३९१ ३९३

ब्रज विलास ३६०, ३६७, ३९५ ब्रज बैंकुण्ठ तुला ३९४ ब्रजरार्ज पंचाशा १७९, १८३ ब्रजलीला १७१, १८२, ३९४ ब्रज विहार ३९४ ब्रज सागर ३९४ ब्रज बिहारी ३४० ब्रह्मविलास ४९१, ५०५ ब्रह्मवैवर्त पुराण ३५४, ३७३ ब्रह्मसूत्र ३४३ भंगनामा ५८१

भक्तविहार २११
भगत रतनावली ६१८
भगवती आराधना ५०८
भगवद्गीता १९१, ३४६, ६१९
भजन कुण्डलिया ३९४

भँवरगीत ३५६, ३६०, ६६७

भजनसत ३९४ भजनसिंगार ३९४ भजनाष्टक ३९४

भजन छत्तीसी ४८४

भक्तनामावली ३५९, ३९४, ४७०

भक्तमाल २०९, ३०४, ३१०, ३२८ ४७०

मक्तमाल टीका ३९५ भक्तामर दरित्र ४९३ भक्तामर टीका ५०४

भक्तामर भाषा ५०७

भिक्तिनिर्णय ३८४ भिक्तिमत दीपिका ३९४ भिक्तिरत्नाकर ३४५ भिक्तिरसबोधिनी ४७० भिक्तिरसामृतसिन्धु ३७७, ३९५ भिक्त सागर ३९४, ५२७

भिक्तसार ३९४ भिट्टिकाव्य ३०३ भद्रबाहु चरित्र ४९४

भद्रबाहु चरित्र ४९४ भरतमिलाप ३०५, ३१३ भरत जी की बारहमासी ३२९

भरतेश्वर बाहुबिल रास १०१, १०२, ५१८, ५२६

भवानी छंद ५३० भवानी-विलास ४१३, ४४६ भविष्यदत्त चरित्र ४८६

भविसयत्त कहा (भविसयत्त कथा) १४१

भागवत ३३४, ३३५, ३४१, ३४४, ३४७, ३५८, ३६०, ३६४, ३६६, ३७१, ३७४, ५४१, ५९०

भागवत-तात्पर्य-निर्णय ३४३ भागवत पुराण २३५ भामती टीका ५३४

भारत २५१

भारती २५५, २५७, २९९

भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी ५४८, ५५३

भारतीय दर्शन ९८

भारतीय प्रेमाख्यान काव्य २९९

भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा २४६, २९९

भारतीय मध्ययुग का इतिहास १८५ भारतीय विद्या ४७३ भारतीय साधना और सूर साहित्य ३९५ भारतीय साहित्य ५१२ भावछत्तीसी ५०१
भाव पंचाशिका ५२९
भाव प्रकाश ९९, ३८४
भाव प्रकाशन ९९, ३३८ ४५१,
भाव विलास ४१२, ४१३, ४४६
भावना विलास ४८९
भाषाकविरसमंजरी ४८५
भाषा प्रेमरस २५७, २६६, २६८, २७५, १७८,

भाषा भक्तामर ४८६ भाषा भक्तामर पंचास्तिकाय टीका ४८४ भाषाभरण ४३९, ४४०, ४४१ भाषा भूषण ४३३, ४३६, ४३७, ४३९, ४४०,

५२८, ५३०
भिगोर गजल ४८४
भूप भूषण ४२७
भूपरिकमा ५३४
भूपाल चौबीसी ४९६
भुशुण्डि रामायण ३०३
भूषण उल्लास १६६
भृषण-ग्रन्थावली १५०, १६०, १६६, १६७,

१८६
भूषण हजारा १६६
भोजन व्यवहार ५४३
भोजनानन्दाष्टक ३९४
भोजपुरी २५१, २९९
भोज प्रबन्ध ४७६
भोर लीला ३९४
मछीन्द्र गोरख बोध ८५
मजनू लैला २४८

मजिलस मंडन ३९४
मजहबे इक्क (गुल बकावली) ६०४
मत्स्य पुराण ५३१
मदनकुमार रास ४७८
मदन युद्ध ४७४, ४८६

मदनशतक ४७८
मदनाष्टक ३९२
मदरास में उर्दू ५९२
मधुकरमालती २५७, २५८, २६५, २७५,
२९८
मधमालती २५५, २५६, २५७, २५८, २६२,

मधुमालती २५५, २५६, २५७, २५८, २६२, २६३, २६४, २६८, २६९, २७५, २७६, २७८, २७८, २९८ मधुमालती री चउपई ५१७ मन करहा रास ४८३

मनतेकुले ५८२ मनफतुलईमान ५६७, ५६८

मन लगन ५८०
मनशिक्षा ३९४
मन सिंगार ३९४
मनुस्मृति ४६०
मनोरथ मंजरी ३९४
मनोहर मधुमालती ५७९
मनोहर मालती २९७
मन्तखबुत्तबारीखु २९९
मयणा रेहा ५२७

मयणा रेहा ५२७
मिलकमुरीद ६१७
मसउद दीवान ५५०
मसनवी आइने इस्कन्दरी ५५३
मसनवी किरानुस्सादैन ५५३
मसनवी चन्दरबदन व महियार ५८०
मसनवी नुगलक नामा ५५३

मसनवी देवल खिज्यखाँ ५५३ मसनवी नूह सिपहर ५५३ मसनवी मलल उल अनबार ५५३

मसनवी लैला मजनू ५५३
मसनवी शीरी व खुसरो ५५३
मसनवी हफ़्त बिहिश्त ५५३
महाउमग्ग जातक ३३३, ३३४
महादेव गोरख गुष्टि ८५

महाकवि विद्यापति ५४५ महादुण्दुन मूल ८० महातुलादान ५४२ महानाटक ३०३ महापुराण १४१, ५२१, ५२२, ५२३ महाभारत १३८, १४०, १४१, १६६, १८१, २३५, २४५, ३०१, ३०५, ३३३, ३३४, ३४५, ३४६, ३६९ ४६०, ६१८ महाराउ लखपत का मरसिया ४९९ महाराउ लखपत द्वावैत ४९८ महाराज रत्नसिंह जी की वचनिका ५१७ महाराणा यश-प्रकाश १८६ महावीरचरित ३०३, १४१ महावीर पारषा ४७६ मांकण रासी १३१ माँडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑव हिन्दुस्तान १८५ मॉर्डन रिव्यू २५६, २९९ माता नो छन्द ४९९ मात्का बावनी ४८८ माधवानल कादम्बकला चउपई २८९, २९० ५२७ माधवानल काम कंदला २८९ माधवानल चौपाई ४७९ मानकदेवीरास ५०६ मान-चरित्र १७७, १८० मानमंजरीनाममाला ३६८ मानरसलीला ३९४ मानस ३१७, ३१८, ३२२ मानस दर्शन ३३१ मारफ़त ५९१ मारफतुल कुलूब ५६७, ५६९ मारेडी हार गिलियो तेरी वात ५१७ मालापिंगल ५०१ मालीरासा ४७७

माह पैकर ५८० मिथ्यात्वखण्डन ५०७ मिरगावती, मृगावती २५१, २५२, २५५, २५८, २६१, २६२, २६३, २६४, २६८, २७७, २८८, २९७, २९८ मिश्रबन्ध् विनोद १७८, १८६, ४१९, ४३९ मिस्टिज्म इन महाराष्ट्र १९३ मीराजुल आशकीन ५६१ मीरा बृहद् पदसंग्रह ३९५ मुजरास ११२ मुंजराज प्रबन्ध ११२ मुंतरवब्त्तवारिख २५४, २९९ मुकालाते हाशिमी ५९२ मुक्ताफल ३४४ मुरारि विजय नाटक ३४० मुलतानी और उर्दू के ताल्लुकात ५५५ मुहब्बतनामा ५६९ मुहणोत नैणसी की ख्यात १८६ मूल गर्भावली ८५ मुसेदी बार ६१७ मृगांक पद्मावती रास ४७६ मृगांकरेखाचरिउ ४८३ मृगावती रास २५५, २५८ मृत्युमहोत्सव ५०८ मेघमाला ५०५ मेघमालावृत्तकथा ४७४ मेघविजय ४८२ मेघविनोद ५०५ मेह्रव माह २५७ मैथिल बन्ध् ५४५ मैथिली किस्टोमैथी ५४५ मैथिली गद्य मंजूषा ५४५ मैथिली लोकगीत की भूमिका ५३४ मैथिली साहित्य का इतिहास ५३९, ५४३, 484

मैनावती (मंझरिया) २५३ मैनासत, मनसत (मैनासतवन्ती) २५४ मोजगह ५४७ मोहनविजय ५०१ मोहिववेक ४८२ मोक्षमार्गप्रकाशक ५०० यजुर्वेद ५७० यमक सतसई ५२९ यमुनाष्टक ३८९ यशोधरचरित (चरित्र) ४७५, ४८५, ४९३, ४९४, ४९७, ५११ यादवाम्युदय ३४० याज्ञवल्कय स्मृति ५३१ युगलध्यान ३९४ युगल शतक ३५६, ३६८, ३९५ यसुफ ओ जुलेखा २५०, २५३, २५७, २६६, २६८, २६९, २७५ २८१ २९८, ५७३, ६१५, ६१६ योग चिन्तामणि ८५ योग प्रवाह ८२, ८७, ९२, ९३, ९५, ९८ योग वीज ८५ योग मार्तण्ड ८५ योग वाशिष्ठ ५९२, ६१८ योगविन्द्र ३२ योग शास्त्र ८५ योगसार वचनिका ५११ योग सिद्धासन पद्धति ८५ योगिसम्प्रदायाविष्कृति ७७, ७९, ८२, ९८ योरोप मैं दिक्खनी मखतूतात ५९२ रंगतरंग ४५० रंगबहोत्तरी ४९४ रंग विनोद ३९४ रंगविहार ३९४ रंग हुलास ३९४

रघुनाथ अलंकार ४३९

रघनाथ रूपक ५२९ रघुवंश १३९, ३०३ रघुवरञलाका ३१४ रणमल छन्द १६२, १८०, ५२६ रतन रासो के रचयिता का वंश परिचय १३० रतनरासो वचनिका ५२९ रतनरासौ १३०, १७८, १८१, ५२९ रतनावती २६५, २६८, २६९, २७५, २९८ रतना हमीर की वात १७४, १८३, ५०५ रतिमंजरी ३९४ रत्नकरण्डश्रावकाचार ५०८ रत्न परीक्षा ४९५, ५०८ रत्नपाल रत्नावती रास ५३० रत्नबावनी १५०, १६४, १८० रत्नावली १४६ रम्जुस्सालिकीन ५६९ रस कल्लोल १७२, १८२ रसखान और घनानन्द ३९५ रसगंगाधर ४५२, ४५९ रसग्राहकचन्द्रिका ४५५ रसचंद ४४६ रस चन्द्रोदय ५३० रम तरंगिनी, रस तरंगिणी १७२, १८३ ४२५, ४४६, ४४८, ४४९, ४५९ रस निवास ४४८, ५०१ रसर्गायुष निधि ४५६, ४५७, ५२९ रस प्रबोध ४१८ रसविलास ४०४, ४२७, ४४३ रसभूषण ४३५, ४३६ रसमंजरी ३६७, ४२५, ४२६, ४४३, ४४५, ४४६, ४५९ रसमंजरी चौपाई ४९७ रसमुक्तावली ३९४ रसमोह श्रृंगार ४९५

रसरंग ४२१ रसरतन २८९, २९०, २९१ रसरतमाला ४५५ रसरत्नाकर ४४६, ४५५ रसरत्नावली ३९४, ४१५ रस रहस्य १६६, १८१, ४२७, ४५२, ४५३, ४५८, ५२८ रसराज ४१०, ४४५, ४४६ रस विलास ४०४, ४१३, ४१५, ५२९ रस विवेक ४४६ रसविहार ३९४ रस-सागर ४४६ रससारांश ४५७ •रसहीरावली ३९४ रसानन्द ३९४ रसानुक्रम के कवित्त ३९४ रसानुक्रम के दोहे ३९४ रसार्णव ४४५, ४४६, ४४८ रसिकगोविन्दानन्दघन ४४९, ४५० रसिकपथचन्द्रिका ३९३ रसिक प्रिया १६४, ४०४, ४२७, ४३०, ४३१, ४३२, ४४३, ४४४, ४४५, ४५५, ४८०, ४९७, ५३० रसिकमोहन ४३७ रसिकरत्नावली ३९४ रसिकरसाल ४५६ रसिकानन्द ४२१ रहरास ८५, ८६ रहस्यपूर्ण चिट्ठी ४९९ रहस्यमंजरी ३९४

रहस्यलता ३९४

रहितनामे ६१८

रहिरास ६१३

राउजइतसी रउ छन्द ५२६

राडजेंतसी रो रासो १२८

रागकल्पद्रुम ३९३, ३९४, ३९५ रागमाला ३९०, ३९५ रागरत्नाकर ३९३, ३९४, ३९५ राघव मिलन ३३० राजतरंगिणी ४२, ५३९ राजदेव विलास १६७ राज बावनी ४८९ राजबीबी ६१६ राजनीति मंजरी ४६४ राज-पट्टन १७८, १८१ राजपूताने का इतिहास ५३० राजप्रकाश ५२९ राजमित नेमिसर धमाल ४८३ राज रचनामृत ५३० राज रूपक ५२९ राज वार्तिक ५०९ राज विनोद १७० राज विलास १४४, १४८, १५०१५४, १६०, १६७, १६८, १८१, १८६, ४९६, राजस्थान का पिंगल साहित्य १८६, ५३०, ५२७ राजस्थान भारती १०३, १०४ ११९, १२०, १२८, १३१, १३२, २५१, २९९ राजस्थानी छन्द शास्त्र ५२९ २५१ राजस्थानी १०४, १०८, १०७, राजस्थानी भाषा और साहित्य १०८. ११५, १२५, १२६, १२८, १२९, १३१, १३२, १८५, १८६, २५२, २९९, ५३० राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज १२५, १२६, १२९, १३०, १३२, १३३, १८५, १८६, ४७९, ५१७, ५१९, ५३० राजा रसालू ६१६, ६१७ राजा सालवाहण री वात ५१७

राजुलनेमिनाथ धमाल ४७६

राजुल पचीसी ४९३
राज्यनामा ६१
राठौड़ चरित्र १७४, १८३
राठौड़ाँ री ख्यात १६१, १६२
राणा कैलाश देव मालदेव ६१७
राणा रासो १२९, १६८ १८१, ५२९
रातिभोजन कथा ४९४, ५०७
राधातापनी ३३५
राधानेह ३५९

राधाबल्लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य

३५५, ३९६
राघासुघानिधि ३८९
राघासुघातक ३९१, ३९५
रानी केतकी की कहानी ६०५
राम कथा का विकास ३३१
राम गीतावली ३१६, ३१७
रामचन्द्र की सवारी ३३०
रामचन्द्रभूषण ४३५

रामचरितमानस १४५, १५५, १६०, ३००,

३०३, ३०८, ३०९, ३१०, ३१३, ३१५,

३१८, ३२२, ३२४, ३२६, ३२७, ३६०,

३६७, ४३१, ४३८, ४६१, ४६९

रामचरित्रमाला ३९४
राम ज्योनार ३०७
रामध्यानमंजरी ३०७
राममुक्तावली ३१३
रामरक्षास्तोत्र ३०४, ३०५
रामरासो १२८, ५२९
रामललानेहळू ३१३, ३१४, ३१७
राम विजय ५४३
राम विनोद ४९१

रामसतसई ४४० रामाष्टयाम ३०७, ३२८ रामाज्ञा प्रश्न (रामायण सगुनौती, सगुनावली, रामशलाका, रघुवर शलाका, सगुनमाला) ३०८, ३१०, ३१३, ३१४, ३१७, ३१८ राम रासो १२८ रामायण १४१, २३५, ३००, ३०२, ३३०, ५३१ रामायण मंजरी ३०३ रामायण महानाटक ३२९ रामराधा ३३८ रामालंकार ४३५ रामावतार लीला ३२९ रामोपाख्यान एण्ड महाभारत ३०१ रायसा १३५ राय कमाल दी मोजदी वार ६१७ रावण वध १३९, ३०३ रावण-मंदोदरी-संवाद ३०५ रावल-चरित १७४, १८३ रास के कवित्त ३९४ रासछद्यविनोद ३९३ रास पंचाध्यायी ३५६, ३६०, ३६७, ३९२ रासरसलता ३९४ रासा भइया बहादुर सिंह का १३५, १७९,१८४ रासा भगवंतसिह का रासौ १३४, १४६, १७१, १८२ रासो का असली पाठ ११९ रिट्ठणेमि चरिड (रिष्टनेमि चरित्) १४१ रिसालए गिलकाइस्ट ६०४ रिसाला गुफ्तार शाहअमीन ५७० रिसाला मजबुल सालकीन ५७० रिसाला सेहवारा ५६१

रुक्म।गद ५४३

रुक्मिणी-परिणय ३६०, ५४३

रुक्मिणी हरण ५४१, ५४३

रुक्मिणी मंगल ३६०, ३६७ रूपचंदशतक ४८२ रूप मंजरी २९१ ३६०, ३६७ रेखता ३९४ रे मन गीत ४७३ रेयर फ्रेंगमेण्ट्स ऑफ़ चन्दायन २६२ रेयर फ्रैग़मेण्ट्स ऑव चन्दायन एण्ड मृग।वती २५१, २५४, २६२, २९९ रेवंत गिरिरास १०३ रैदास की वाणी २१० रोमावली ८५ रोहिणीबतरास ४८३ रौजतुल औलिया ५९२ -लखपत पिंगल १७२, १८२, ४९८ लखपति मंजरी नाम माला ४९८ लखपतियश सिंघु १७२, १८२, ४९८ लखमन सेन पद्मावती २५२, २५५ लघुचाणक्य भाषा ५०५ लघ्पिंगल ५०६ लघुभागवतामृत ३४४ लघुरसकलिका ३९५ लघुवैष्णवतोषिणी' ३४४ लघुसीता सतु ४८३ लघुस्तव टब्बा ४९६ लब्धि प्रकाश ५१० लब्धिसार ४९९ लैला मजनू २८७, ६१६ ललित कुवलयाश्र ५४२

ललित ललाम १४९, १५१, १५४, १६५, १८१, ४१०, ४३३ ४३३, ४३४, ५२८ लव इन हिन्दू लिटरेचर ५३६ लवकुश संवाद ६१८, ६१९ लक्ष्मण सिंह प्रकाश १५२ काटी संहिता ४७६

लाड़ सागर ३६०, ३६२, ३६३, ३७१, ३९१, ३९३ लाहौर गजल ४८४ लोर चन्द्राणी २५४, २९७ लैला मजन् ५१, २६८, २९७, ६१५, ६१६ लैला वहिलीमा दी वार ६१७ लोक प्रकाश ४९० लौरिक एवं चन्दा २५३ लोरिक एवं मैनावती २५३ लिग्विंस्टिक सर्वे ऑव इंडिया ५४७, ५९२ लीलावती ४९५ वंशभास्कर १८७, ५२९, ५३० वंशाभरण १७६, १८३ वकोक्ति जीवितम् ४५२ वचनिका १६९, १८१ वज्जालगा ४६१ वणजारा रास ४८२ वनजन प्रशंसा ३९४ वनविनोद ३९४ वन विहार ३९४ वर्णरत्नाकर ७५, ७६, ७७, ११७, २५३, ५३२, ५३४, ५४४, ५४५ वर्द्धमान काव्य ५०७ वर्ष कृत्य ५३४ वर्षा ऋतु की माँझ ३९४ वर्षा के कवित्त ३९४ बली बेलूरी ५८० वल्लभ दिग्विजय ३८५ वल्लभ विलास ५२९ वशीरतुल अनवर २५० वसंत तिलक ८० वसातीन ५७९ वसीयतुल हांदी ५६७, ५६८ वायुतत्वभावनोपदेश ९०

वायु पुराण ३३४ वाणी गृटिका नौ हजार २१० वाणी भूषण ४४० वाणी-विलास १८१ वामन पुराण ३३४, ३७६ वायु पुराण ३३४, ३३५ वाराणसी विलास १७२, १८२ वाराह पुराण १७२ वाल्मीकीय रामायण १३८, १४१, ३०१, ३०२, ३०३, ३०५, ३१८, ३२०, ३२२,३२७, ३२८, ४६८

वाहराम व हसनबानो ५८० विक्रम पचदण्ड चौपाई ४७६ विकम-विलास १७९, १८३, ४५६ विग्यान गीता १६४, ४३० विचार चन्द्रोदय ५०५ विचार सार ५०५ विजय दोहावली ३१३ विजयपाल रासो १२८ विज्यसागर ४७० विद्यापति ३५३, ३९५ ५३८, ५४५ विद्यापति गीत-संग्रह ५४५ विद्यापति ठाकूर ५४५ विद्यापति पदावली ३९५. ५४५ विद्यापित विलाप ५४२ 'विद्वज्जन बोधक ५०९ विद्वनमंडन ३८४

विनय पत्रिका ३०८, ३०९, ३११, ३१३,

३१६, ३१७
विनय विलास ४९०
विमुक्त मंजरी गीत ८०
वियोगवेलि ३९३
विरह मंजरी ३६७
विरह वारीश २९०, २९१
विरह विलास ३९४

विरुद छिहत्तरी ५२६ विरुद प्रकाश १७६ १८३ विलासरत्नाकर ४४५ विवेक ६१८, ६१९ विवेक पचीसी ५०५ विवेकपत्रिका वेलि ३९३ विषापहार स्तोत्र ४९५ विष्णपूराण ३३४, ३३५ विष्णु पूराण कथा ४९३ विष्णु विलास १७० विहारचन्द्रिका ३९४ विज्ञ विनोद ५०५ विज्ञ विलास ५०५ वीतराग वन्दना ५०५ वीनती ५०५ वीरजिनेन्द्र गीत ४८४ वीर सतसई ५३० वीरसिंह देव चरित १४१, १४४, १४५, १४६, १४८, १४९, १५३, १५४, १५८, १५९, १६०, १६४, १८०, १८५, ४३०, ४६९ वीर हजारा १७४, १८३ वीरांगद चौपाई ४७६ वीर वाणी ४७४, ४७६, ५०७, ५१३ वीसलदेव रास ५२८ वृत्तजातिसमुच्चय १०० वृत्त तरंगिणी ४४० वृन्द सतसई ४६४, ५१८ वृन्दावन-जसप्रकास वेलि ३९ वृन्दावन सत ३९४ वेणीसंहार १४०,३३७ वेदान्त देशिक ३४० वेदान्त-पारिजात-सौरभ ३४१ वैताल पचीसी ४५५ वैद्यक सार ४९४

वैद्यक विद्या ४८९

वैद्य चिन्तामणि चौपाई ४८९ वैद्य विनोद ४९१ वैद्य विरहिणी प्रबन्ध ४८५ वेद्यहलास ५०५ वैराग्यवल्ली ३९४ वैराग्य शतक ४८९ वैराग्य संदीपनी ३१३ व्यंगार्थकौमुदी ४५८ व्यंग्यार्थचन्द्रिका ४५८ व्यक्ति-विवेक ४५२ व्यवहार-कल्पतर ४१ व्यालीस लीलाओ ३५७ व्यास वाणी ३९०. ३९५ ब्रीन ८५, ८६ वत कथा कोश ४९३ वृत विधान रासौ ४९४ शकून प्रदीप ४९५ शकुन्तला ६०४ शकुन्तलोपाख्यान २४५ शतकत्रय ४९५ शतपथ बाह्यण १३८, ३००, ५३१ शक्तिभक्तिप्रकाश ५२९ गनिश्चर की कथा ५०५ शत्रुसाल रासो १३१, १६५, १८० शब्दानुशासन १४१ शब्दार्थ चन्द्रिका ५०५ शब्दावली २२०, २३१ शरद की माझ ३९४ शरहमरग्वउलकल्व ५६४ शश फतह काँगड़ा ६९ शस्त्रनाममाल ६१४ शहादतुलहकीकत ५६४, ५६५ शान्ति नाथ स्तिवन ४८३. शागंघर पद्धति १२४ भारत व्यवहार प्रदीपिका ५३९

शिकार भाव १७२, १८२ शिक्षा-समुच्चय ३३ शिखनख ३९४, ४४३ शिव पुराण ३१५ शिवराज भूषण १४९, १५१, १५२, १६६, १६७, १८१, ४१२, ४३३, ४३४ शिव विलास ५०९ शिवा-बावनी १६६, १६७, १८१ शिवसिंह सरोज १६२, १६६, १८६, ४२६, ४३७, ५२०, ५२१, ५३० शिव सूख निधान १०४ शिशुपाल-वध १३९ शीतसार ३९४ शीरी फरहाद ५१, २९७, ६१५ शीरीं खुसरो २४८ शील कथा ५०७ शील बावनी ४७७ शुक सप्तसती ५७८ शुद्धाशुद्ध विचार उपनिका ४८ शृंगार कवित्त ५०५ शृंगार तिलंक ४२५, ४४५ शृंगार-निर्णय ४५७ शृंगार प्रकाश ४४२, ४४३ शृंगार मंजरी ४४४, ४४५ शृंगार रस मण्डन ३८४ श्रृंगार भूषण ४१९ शृंगाररस माधुरी ४४७ श्रृंगार शिक्षा ५२९ शृंगार शिरोमणि ४४८ श्रृंगार सागर ४२६ शैव सर्वस्वसार ५३४ श्रीनाथ सूत्र ८५ श्रीकृष्ण लीलामृत ३३९ श्रीपाल चरित्र ४८५, ५०६ श्रीपाल रासो ३०६, ४७६ 🐪

श्रीपाल विनोद कथा ४९२, ४९३ श्री राधा का ऋमिक विकास ३३८, ३३९, ३९६ श्रीमद्भागवत ३३३, ३३४, ३३५, ३४१, सतपूग कथा ६१८, ६१९ ३४३, ३४४, ३४७, ३५४, ३५८, ३६०, ३८३, ५४३ श्रुतिभूषण ४२७ श्री सुबोधिनी ३४४, ३८३, ३८४, श्री हितहरिवंश गोस्वामी: संप्रदाय और साहित्य ३५९, ३९५, ३९६ श्रेणिक चरित्र ४८५, ४९३ श्यामवेद ५७० षट्मत सार सिद्धान्त ५०५ षडक्षरी ८५ संगीतमाधव ३३९ संगीत रघुनन्दन ३३०

संगीतरागरत्नाकर ३९५ संग्राम सार १६६, १७३, १७६, १८१ संजमतरंग ५०९ संजम मंजरी ५२५

संत कबीर २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २१२, २१८, २१९, २२८, २३०, २३२, २३५, २३७

संत सुधासार २१९, २२१ संतर्सिगा जी की प्रचुरी ४७० संदेश रासक १००, १११, ११३, ११४, १२०,

१२६, ५२३
संबोध अष्टोत्तरि ५००
संयुक्त राजस्थान ५०५
संयोग द्वात्रिशिका ४९१
संस्कृत कवि दर्शन १८६
संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो ११८
सकल-विधि-निधान-काव्य १४१
सगतिसह रासो १३२, ५२९

सगुनौती, सगुनावली, सगुनमाला ३१४

सर्च रिपोर्ट्स फॉर हिन्दी मैन्यस्किप्टस १८६ सतगुन कथा ६१८, ६१९ सतवंती की वात ५१७ सतवारा ६१४ सतसई ३१३ सती मयना २५४ सत्य की चौपाई ४७६ सत्यवती कथा ३०५ सत्य स्वरूप १६९, १८१ सदा की मांझ ३९४ सद्वितकर्णाम्त ३३८, ३३९, ३४० सद्भाषितावली ४९४ सनंध ५९० सनेहसागर ३९४ सन्तोष छावनी ४६४ सन्देहसार नयचक वचनिका ४८४ सप्त क्षेत्रिरास १०४ सप्तवार ८५, ८६ सप्तव्यसनचरित्र ५०७, ५०८ सबदी ८५, ८६ सबरस २५०, २५३, २६६, २८४ ५७७, ५७% ५९२

सभाप्रकाश ५२९
सभामण्डल ३९४
सभासार ५०५
समंतसार ५३०
समता शतक ४९०
समयनीतिशतक ४६४
समय प्रबन्ध ३९१
समय प्रबन्धावली ३९३
समय सार ४७६, ४७७, ४७९, ४८२, ४९६

समयसार बालाव बोध ४९६ समयसार भाषा टीका ५०४ समरसार १७३, १७६, १८४, १८३ समरारासू १०६, ५२७ समाधितंत्र वचनिका ४९६ ममाधिरास ४८३ समाधिशतक ४९० सामद्रकई स्त्री-पुरुष-शुभाशुभं ५२८ समद्रप्रकाश सिद्धान्त ४८९ समद्र वध ५०० समेतानुक्रम के कवित्त ३९४ समोसरण ४८२ सम्मेलन पत्रिका १०२, ५१३, ५८९ . सम्यक बत्तीसी ४८३ सम्यक्त कौमुदी ४९३ सम्यक्त कौमदी कथा ४८८ सम्यक्त कौमुढी भाषा ४८७ सम्यक्त प्रकाश ५०८ सरस काव्य ४४५ सरसरस ४५५ सरस्वती कंठाभरण ४४२ सरोज लतिका ४५६ सरोदय ५०५ सरोशेसुखन ६०५ सर्वागी ९३ सर्वार्थ सिद्धि मणिमाला ४८९ सवैया ४८९ सवैया बावनी ४९५ ससी हाशिम २९७ सस्सी पुन्नू २९९, ६१६ सज्ञानी घमाल ४८३ सांझी के कवित्त ३९४ सांझी फूलबिनन संवाद ३९४ सांभर युद्ध १६७, १८२ साधुगुणरत्नमाला ५०५ साधु वन्दना ५०५ सामयिक पाठ ५०४

सामयिक वचनिका ४९६ सामद्रिक भाषा ४९१ सावयधम्म दोहा ४६१, ५२१ साहित्य दर्पण २४५,४२५, ४२७, ४२९,४३० ४४१, ४५०, ४५२, ४५३, ४५९ साहित्य रत्नावली, ३५६, ३९४, ३९५ साहित्य लहरी ३८५, ३९५ साहित्य शास्त्र १९८ साहित्य संदेश २९९ साहित्य सार ४५९ साहित्य-स्धानिधि ४२७, ४२८, ४५८ सिंगार ५९१ सिंगारसार ३९४ सिधी पदों का हिन्द्रस्तानी अनुवाद ५९१ सिहासन द्वात्रिशिका १७३ सिंहासन बत्तीसी ६०४, ६१८, ६१९ सिकन्दर इज़ाहीम दी वार ६१७ सिखनख ५०५ सिद्ध गोष्ठ परमार्थ ६१८ सिद्ध गोष्ठ ६१८ सिद्धसाहित्य १८५ सिद्ध सिद्धान्त पद्धति ८५ सिद्ध हैम ११२ सिद्धानुसार दीपक ५०७ सिद्धान्त के पद ३९१, ३९३ सिद्धान्तपंचाध्यायी ३५६ सिद्धान्तविचार ३५९, ३९४ सिल्के गौहर ६०५ सिषसागर छंदमाला ४६४ सिष्ट पुरान ८५ सिष्या दरसन ८५ सीताचरित ३२९, ४८७, ५०६ सीतायन ३३० सीताराम नखिशख ३३० सीत।राम विवाह ५४१

सीतासतु ४८३ सीहर्फी ६११, ६१२ सुखबोधिनी टीका ४९० सुखमंजरी ३९४ सुखमनी ६१३ सुख सुहेला ५६७ सुगन्ध दसवीं कथा ४८३ सुजान चरित (चरित्र) १४१, १४४, १४८, १४९, १५३, १५९, १६०, १७३, १८३, १८७, ४६९ सुजानविनोद ३९३ सुजान विलास १७३, १७८, १८२, १८३ सुजान रसखान ३९५ सुजानसागर ४१६ सुजानसिंह रासा ४९४ मुजानहित ३९३ सुजानानन्द ३९४ सुदर्शन रासी ४७६ सुदर्शन समुच्चय ३२ सुदामा चरित ३६०, ३९२, ३९४, ५८९ सुघानिघि ४०४, ४४५ सुनीति-रत्नाकर ४६४ सुन्दर शृंगार ४४४, ४४५, ४९८ सुन्दरी गजल ४८४ मुरपति कुमार चौपाई ४७८ सुरसुन्दरी चौपाई ४७६ सुलोचना चरिउ (सुलोचना चरित) १४१ सुक्ति रत्नावली ४८१ सूफी काव्य संग्रह २५५, २६२, २९९ सूफीमत और हिन्दी साहित्य २९९ सूरज प्रकाश ५२९ सूरदास ३९६ सूर और उनका साहित्य ३९६ सूर की काव्यकला ३९६ सूर की भाषा ३९६

सूर निर्णय ३९६ सूर साहित्य ३९६ सूरपच्चीसी ३६७ सूरसागर ३१६, ३१७, ३५४, ३५५, २ ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६६, ३ ३६८, ३७१, ३७३, ३८०, ३८१, ३ सूरसागर सारावली ३६६, ३८५ सूर सारावली ३९५ सेहरुल बयान ५९८ सेवक वाणी ३९०, ३९४ सेवादास चरित्र; बोब ४७० सैफ़ुल मलूक ६१०, ६१६ सैफुल मुलूक व बदरल जमाल सैफुल्मुल्क व वदीयुज्जमाल २५०, २ २६६ सैय्यद दीवानदर इबारत हिन्दवी व पा सोहनी महीवाल २९७, ६०९, ६१५, सोहिला ६१३ सोन्दरानन्द १३९ सौभाग्य लक्ष्मी स्तोत्र ५०५ सौ साखी ६१८ स्कन्द पुराण ४० स्टडी ऑन दि सोर्सेज इन कम्पोजीशन ः तुलसीदासजा रामायण ३३१ स्थूलिभद्र छत्तीसी ४७९ स्थुलिभद्र धमाल चौपाई ४७६ स्थूलिभद्र फागु ५१९ स्पन्द निर्णय ३६ स्पन्द प्रदीपिका ३६ स्फुट छंद १७७ स्फुट-पद १७१ स्याद्वाद मंजरी ३२ स्याम सगाई ३६०, ३६७

स्वधर्म पद्धति ३९० स्वप्न प्रसंग ३५९ स्वयंभ् च्छन्दस १०० स्वरूपानन्द ४९५ स्वरोदय ५१० स्वरोदय भाषा टीका ४९५ स्वोपज्ञवचनिका ५०० हंस जवाहर २५७, २६६, २६८, २७५, २७७, २८१, २८३, २८६, २९८ हकीकत ५६९ हजरत उल्बका ५४७ ं हसाउक्ति ५२६ हठयोग ८५ •हठयोग प्रदीपिका ७७ हठ संहिता ८५ हदीकतुल इसरार फ़ी अखवार उल इशरार ६१० हदीस गुलिस्तां ६१० हनुमंतगामी कथा ३०६ हनुमंत कथा ४७६ हनुमंत रास ३०६ हन्मन्नाटक ३२८, ३२९ हनुमान चरित ३०६ हनुमान चालीसा ३१३ हनुमान नाटक ३२९ हनुमान पंचक ३१३ हन्मान बाहुक ३१२, ३१३, ३१८ हनुमान स्तोत्र ३१३ हफ्त पैकर ६०४ हमीर हठीले री बात ५१७ हम्मीर काव्य १६२, १८० हम्मीर महाकाव्य ११८, १३३ हम्मीर रासो ११६, १२३, १२४, १३२, १३३, १३५, १५४, १४५, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५८, १६२, १७६, १७७, . 860, 868, 864

हर-गौरी विवाह ५४२ हरदौल चरित्र १७८, १८३ हराज नामे ६१८ हरि चरित काव्य ३४०, ५३९ हरि पिंगल प्रबन्ध ५२९ हरि लीला ३४० हरिवंश पुराण १४१, ३३४, ३३५, ३४६ ४८६, ४९३, ४९७, ५४१ हरिवंश सहस्त्रनामावली ३६७, ३९३ हरिविलास ३४० हरिविलास काव्य ३४० हरिश्चन्द्रनृत्यम ५४२ हरिसिंह नलवा ६१६, ६१७ हर्ष चरित १४०, ४६९ हसने महमे दी वार ६१७ हस्तमसाइल ५६७, ५६९ हस्तलिखित पुस्तकों का विवरण १८६ हिंडोरा के कवित्त ३९४ हिन्दी अनुशीलन ११९, १२५, २५६, ५१८, ५२५, ५२९, ५३०, ५८९ हिन्दी और बंगाली वैष्णव कवि ३९६ हिन्दी काव्यधारा ९८, १२४ हिन्दी काव्य में प्रकृति १५८ हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास ४२६, ४४८ हिन्दी खोज विवरण १२९, १३५, १३६ हिन्दी जैन साहित्य ५०७, ५१३ हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास १०३, ५१२ हिदी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ४७५, ५१३ हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन ५०७, ५१३ हिन्दी नवरत्न ३९६ हिन्दी पुस्तक साहित्य १८६ हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य २९९ हिन्दी भाषा का इतिहास १३३, ५४८ हिन्दी वीर काव्य १८५

हिन्दी सब कमेटी की रिपोर्ट ४६८ हिन्दी साहित्य ११९ हिन्दी साहित्य का आदि काल १८७ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास १८६, १९४, ३९६, ५३०, ५५४ हिन्दी साहित्य का इतिहास १८६, ३९६, ५२०, ५३०. हिन्दी साहित्य कोश ५४६ हिन्द्स्तानी ११३, ३०५, ५१३ हिन्दुस्तानी अंग्रेजी डिक्शनरी ६०६ हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश ६०६ हिन्दुस्तानी लिसानियत ५९२ हित चौरासी ३५५, ३७१, ३८९, ३९०, ३९५ हिततरंगिणी ४०२, ४२६, ४४३ हित शिक्षा ५०६ हितर्शृंगार ३९४ <sup>दि</sup>तामृतसिंध् ३९<sup>८</sup>

हितोपदेश ४६१, ५१८, ५७८ हिदायत उसलाम ६०४ हिदायत नामा ५६१ हिम्मत प्रकाश १७८, १८१ हिम्मत बहादुर विरुदावली १४६, १४८, १५४, १५५, १६०, १७५, १८३, १८५, ४२० हिस्टी ऑव दि दकन ५५८ हिस्टी ऑव पंजाबी लिटरेचर ५५५ हिस्ट्री ऑव ब्रजबुली लिटरेचर ३४०, ३९६ हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर १५८ हीररांझा २९७, ६१६ हीरा के कवित्त ३९४ हंकार चित्त विन्द्रभावना कम ८० हस्न व इक्क २५७ हस्नो दिल ५७७ होलिका-कथा ४८५ होरी द्वंदादि प्रबन्ध ३३०

## २. ग्रन्थकार तथा अन्य व्यक्ति

अंटेसूरि ५२७ अंबदेव सूरि १०६ अंबिका ३६, १९१ अकबर १२, १३, १४, १५, १६, १७, १९, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, १६३, १६४, १८०, १९६, ३८३, ३८५, ३८७, ३८८, ३९१, ३९२, ४०३, ४०५, ४२७, ४७८, ६०१, ६१४ ·अकबर साहि ४४५ अक्षयराज ४९५ अगरचन्द नाहटा १०३, १०७, १०८, १३१ १३२, १८५, २५०, २५५, ५१९, ५३० अग्रअली ३०६, ३०७ अग्रदास ३०७, ३२७, ३२८ , ४६१ अचलसिंह राजा १७३, १८३ अचितिपा, अचित ७५, ७६ अजयपाल ८७, ५२७ अजयराज १०७, ४९७ अजितदास ५०४ अजीतसिंह १३५ अजीमुश्शान १६९ अजोगिपा ७६ अङ्डणशाह ६१८ अणुसिंह ४९४ अधिनंद ३०३ अघोसाघर ७५, ७६ अंनगपा ७६ अनंतदास २4१, ४९६ बनंतफंदी १७८, १८२ अनंतकीति ४७६

अनंतानन्द २०९, ३०४ अनन्यअली ३९१ अनिरुद्ध २६९ अनीस ६०२ अनुपसिंह १७५, ४९४ अप्पय दीक्षित ४२५, ४२९, ४५८ अफ़जल खाँ ६७, ६९ अफ़सूदी ६०१ अफीफ़ ४९ अबुल फजल ६०, ६३, ६९, १६४, ५३२ अबुल हसन ५६६ अबुजैद ४०, ४४ अबूबकर ५ अबू मुहम्मद अब्दुला ५५ अब्दर्रहीम खानखानमा ३८९, ३९२ अब्दूल कादर शेख ५६२ अब्दूल क़ादिरी, शेख ५८९ अब्दुल रहमान ११३, ५२३ अब्दुल हक ५५०, ५५२, ५५९, ५६१, ५७७ ५९२ अब्दुलहमी 'लाहौरी' ६९ अब्दुलहसन तानाशाह ५७६ अब्दुल्ला कुतुबशाह ५७६, ५७९ अब्दुल्ला लां उजबक ६०, १६४, १६९ अब्दुल्ला हुसैनी ५६२ अभयकुशल ४८७, ४८८ अभयसिंह १७८, १८२, ४७० अभिनंद ३३८ अभिनव गुप्त ३६, ७७, ७८,४४२, ४५१,४५२ अमरचन्द ४३२

अमरचन्द मुनि ४९१ अमरदेव ४२५ अमरनाथ झा, डाक्टर, ५३४, ५४० अमरसिह १५, १३०, १७७, १८० ४८२ अमानत उल्ला शैंदा ६०४ अमामबस्श ६१६ अमीन ५७१, ५७६ अमीनुद्दीन आला ५६९, ५७० अमीर खुसरो ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६,

अमीरसिंह ३९५ अमीर हमजा २९७ अमृतकर ५३८, ५३१ अर्जन देव ६१३ अर्जुन सिंह १४८, १७५ अणीराज १०७ अर्थमल ढोर ४७९ अलइद्रीसी ३१ अलफ़खाँ १३०, १३१ अलबदायुनी २५४ अलबेरूनी ६, ४०, ४१, ५१, ९५ अलबेली अलि ३९३ अलबेले लाल ४३९ अलमसऊदी ४०. ४४ अलहज्विरी २४४ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ७, ९, ४४,

४८, ५३, ५४, ५५, १३३, १४५, १४८, १६५, १७७, १८४, १९२, २०५, २७९, २८६, ५५९

अलाओल किन २५४, २९७ अली आदिल शाह ५६३, ५७१ अली पहलवान ५५९ अली मुराद २९९ अली मुहम्मद ५६७ अली हैदर ६१२ अवंति वर्मन ३८
अवलोकितेश्वर बुद्ध ७७
अशरफ ६१२
अशोक १४०
अश्वषोष ३२, १३९, ३३६
असंग ३२
अशरफ जहाँगीरी, मीर मैंथद ५५
असकरी, प्रो० एस० एच० २५१, २५४, २९९
अहमद कवि ६१५

अहमद जुनेदी ५८० अहमद यार ६१५, ६१६ अहमदशाह ५६१, ५६२ अहमदशाह सानी ५६२ अहमदशाह अब्दाली १९, २०, २५, २८, ५९४ आगिरस ३३२, ३३३

आगिरस ३३२, ३३३ आजमलाँ १७८, १८१ आजमशाह १६९. ४१३ आतश ५९६, ५९९ आदिनाथ ३४, ७२, ७५, ७७, २०३

आदिलशाह सूर १२ आदि शूर ३३८ आनन्द २८४ आनन्द घन ४९०, ५०१, ५१० आनन्दवर्धन ३३८,४२५,४३०,४४२,४५१

आनन्दी बाई ३९१ आफिज ५८० आबरु ५९८ आमभट्ट ५२५ आर्यदेव ७६ आलम २८९, ४१५, ४१८, ५८९

आसकरण, राजा १६३, ५०६ आसगु १०२, १०३ आसफ़जाह ५८५ आसफ़ुद्दौला २५, २६

आसाइत ५२६

इंशा, सैय्यद ५९५ इकराम अली ६०४ इन्द्रचन्द्र नारंग २५६, २९९ इन्द्रजीत सिंह १६३, १६४, १८०, ४०७, ४३० इन्द्रदेव १३८ इंद्रनित्य वर्मा ४ इन्द्रभूति ७६ इन्द्रसेन ९४ इंशा अल्लाह खाँ सैय्यद ६०५ इजुल फरीद़ २३६ -इज्जद वेग ६१५, ६१६ इब्न निशाती २५२, ५७६, ५७९ इब्राहीम आदिल शाह ५५८, ५६३, ५७१, ५७३ इंब्राहीम कुली ५७३ इब्राहीम जानुल्ला ५६६ इब्राहीम बिन शाह मुस्तफ़ा ५६६ इन्नाहीम लोदी ११, ५९, १९६ इब्राहीम शाह १०,६११ इब्राहीम सुलतान ५४९ इमान हुसेन ६००, ६०१ इलियट, सर चार्ल्स १६२ इल्तुतमिश ८, ५१ इस्माइल आदिल शाह ५६३, ५७१ इस्लामशाह १६२ ईश्वरदास ३०५ ईश्वरदास उपाध्याय ४३६ ईश्वरनाथ ७६ ईश्वरपुरी ३३९ ईश्वरीप्रसाद, डाक्टर १८५ ईसरदास ५२७ ईसामी ४४, ५१ उग्रसेन ३३४ उजलत ५८० उजियारे ४४७ उतवी ६

ं <del>उत्तम</del>चन्द **१**७८, १८१

उत्तमचन्द भण्डारं ' १७४, १८३, ५०४ ५१२ उत्पलदेव ३६ उदयचन्द, मथेन ४९४ उदयचन्द, सांडगोत्रीय ५०० उदयचन्द भण्डारी ५१८, ५०४, ५०५ उदयनाथ कवीन्द्र ४३८, ४४७ उदयराज ४८४ उदयशंकर शास्त्री २५४ उदयसमुद्र ४७८ उदयसिंह १३०, १६२, ४८४ उदयसिंह भटनागर १८५, ५३० उदैसिह ५३० उद्भट ४२५, ४३०, ४४१ उदोतसिंह १६५ उद्योतचन्द्र ४३३ उद्योतसिंह ४१३ उधलिरिपा ७६ उनमन ७५ उमापति, उपाध्याय ५४२, ५४३ उमाशंकर शुक्ल ३९४ उमेश मिश्र, डाक्टर ३५४, ५४५ उसमान २६३-२६५, २७५, २७६, २७९, २८०, २८३, २८७, २९८, ४६३ ऊदाजी १७५ ऊवम बाई ७० अमरनाथ ७६ ऊघोसाघो ७५ ऋषभदास जैन १७७, १८० ऋषभदास निगोतिया ५०७ ऋषभदास ४९७ ऋषभ देव ३८, १०१ एकनाथ ५५९, ५८९ एकलव्य ३३४ ऐतमादुद्दौला ६५, १७१ ऐहतिशाह हुसैन, सैय्यद २९९, ५९२ ओसवाल १७४

औरंगजेब १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, ६४, ६५,६६, ६७, ७०, १४८, १६५, १६९, १७०, १७८, १८१, ३८४, ३८९, ५८०, ५८३; ५९०, ५९३, ५९६

कंकणपा ७६ कंकालीपा ७६ कंता ७६ कंथडी ७९ कणेरी ९५ कनक कीर्ति ४९७

कनक क्राल १७१, १७२, ४९८, ५१२ कनकामर मुनि ५२४

कनखल ७५

कनखलापा ७६

कनदरिया महादेव ४६, ४७

कनिष्ठ ३२

कन्हपा ७६, ७९, ८०

कपाल ७६

कपाली ७५

कपिल ३८

कपिलानी ७३

कपूरचन्द ५१०

कविशेखर भंजन ५४१

कबीर ५७, ५८, ६१, ६८, ८३, ८६, ८७, ८९, कांतलि ७५

१९८-२१६, २१८-२२०, २२३, २२६, काण्हपा १४० २२८, २३०-२३२, २३५, २३७-२३९, कादरयार ६१६

२४१, ३०४, ३२७, ३५८, ३८१, ४०२, काविरी ५४७, ५५९, ५७४, ५८९ ४६१, ४६२, ४६४-४६७, ४६९,

४७१, ४८१, ५१४, ५५९, ५८८, ६१८,

६१९

कमजी दिधवाङ्या ५२९

कमरुद्दीन ७०

कमरुद्दीन खाँ १७१, १८२

कमलकगारि ७६

कमल कुलश्रेष्ठ २९९ कमारिपा ७६ कमारी ७५

कमालुद्दीन हैदर ६०५ करकाई, (कर्कनाथ) ७७

करणीदान ५२९

करनेस बन्दीजन ४२७

करमअली शाह ६१२

करवत ७५

करीमवस्वा ६१२

करीमृद्दीन ६०५

कर्ण कायस्थ ५४३

कर्णपुर ३३९

कर्णरिपा ७६

कर्णसिंह १२९, १६८

कर्परिपा ७६

कलन्दर वख्श 'जुरअत' ५९५

कलानिधि ५१५

कल्याण पुजारी ३९१

कल्यानदास ४४६

कल्लोल २५२

कल्हण ४२

काडलि ७५

९०, ९७, १४२, १८९, १९३, १९५, १९६, काजिमअली जवान ६०४

कानपाद (कणेरी) ८२, ९५

कानफा ७५ ७७, ८०

कानिपा ७३, ७५, ७७, ८०

काननगो, के० आर० २४९

कान्ह ७५, ८२

कान्हपा ७७,

कान्हकन ७५

कान्ह कीर्तिसुन्दर १३१ कान्हो १९१ कामदंक ४६१ कामताप्रसाद जैन ४७५, ४८६, ४८८, ५०७, 483 कामराँ १२८ कामरी ७५ कामिल बुल्के, डाक्टर ३३१ कायमखा १३० का नानाथ (कायं मुद्दीन) ७७ कारपेन्टर, जे० एन० ३३१ कार्तिकेय ७७ कालपा ७६ कालिदास त्रिवेदी ४३८ कालिदास १३९, ३०३, ३१५, ४४७, ४७१ काव्य-कलानिधि १६७, १८२ काशीदास ४८८ काशीनाथ १६९, ५३९ काशीप्रसाद जायसवाल ५२१ काशीराम, काशीराम शर्मा १३०, ४८७, ४८८ काष्ठजिह्वा स्वामी २४१ कासिम शाह २५७, २६६, २६८, २८१, २८३, २८७, २९८ काहन ६१४ किशनदास ४८३ किशनसिंह ४९४ किशोरीदास ५०५, ५२९ किशोरीलाल अलि ३५६ किशोरीशरण अलि ३९५ कीथ, ए० वैरीडेल, डाक्टर १८५ कीर्तिसिंह १४१, ५३४ कुँबरपाल ४७६, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८६ कुन्दकुन्दाचार्य ४७६

कुम्भकर्ष १३०, १७८, १८१

क्रंभनदास ३८४, ३८६, ३८७, ३९३ क्रम्भा १०१, १६८ क्वर कुशल १७१, १७२, १८२, ४९८, ४९९, ५१२ कुँवरपाल ४८४ कुकुरिपा ७६ कुचिपा ७६ कुठालि (कुद्दालि) ७६ कुतबन ५१, २५५, २५८, २६१-२६३. २८७, २८८. २९८ कुतुबुद्दीन ऊशी ५४, ५५ कुतुबुद्दीन ऐबक ७, ८, ५४६ कुतुब्दीन मुबारक खिलजी ५५ कुतुबुद्दीन लंकाह ५५ कुप्पु स्वामी ३०३ कुमरिया ७६ कुमारदास ३०३ कुमार मणि ४४७ कुमारपाल ३२, ४५ कुमार मणि भट्ट ४५६ क्मारिल १९९ कुमारी ७५ कुलपति ४२७, ४३४, ४५२, ४५३, ४५८ कुलपति मिश्र १६५, १८१, ५२८ कुली कुतुबशाह ५७४–५७७ क्शललाभ २९०, २९१, ४७९, ५२७, ५२८ कुशलसिंह ४१३ क्जी ७५ कुर्मपाद ७९ किलपा ७६ क्रपाराम ४०२ ४२६, ४४३, ५२८ कुपालदास ४१७, ४५७ कृष्णचन्द्र गोस्वामी ३९१ कृष्णदत्त, राजा १६३ कृष्णदास ३५८, ३८४, ३८७, ३९१, ४७७

कृष्णदास अधिकारी ३९३ कृष्णदासी ३८९ कृष्णपाद (कृष्णाचार्यपाद, कानका, कानिया, कान्हपा) ७५, ७७, ७९--८२ कृष्णभट्ट देवऋषि ३४०, ४४७ कृष्णाचार्यपाद ८०, ८१ कृष्णानन्द व्यास ३९५ केदारिपा ७५ केनेडी ३३५ केलॉग ५३२ केवलराम १७८, १८१ केशरीचन्द ४९७ केशव (जैन कवि) ४८६ केशव, केशवदास १४४, १४५, १५०, १५३, १५५, १५७, १५८, १५९, १६०, खिज्रखाँ ५१, १९७ १६३, १६४, १८०, १८५, १९८, ३१३, खिड़िया जग्गा ५२९ ३२७, ३२८, ३२९, ३३९, ४०२, ४०४, ४०५, ४०७, ४१४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३५, ४३८, ४४१,४४३, ४४४, ४५२, ४५६, 860

केशव कश्मीरी ३५६
केशवराम शास्त्री ५२६
केशवराय ४०७
केशवस्वामी ५५९, ५८९
केशवसेन ३३९
केशोदास ५९०
केसरीसिंह १६८, १६९, १८१
कोकालिपा ७६
कोलब्रुक ५३२, ५४५
त्रुक्स ८३
क्लाइव २३, २४
क्षमा कल्याण ५०६
क्षितिमोहन सेन, आचार्य ४९०
क्षेमराज ३६

क्षेमेन्द्र ३०३ खगेन्द्रनाथ मित्र ५४५, ३५३, ३९५, ५३८, 484 खड्गपा ७६ ख़ड्गसेन ४८७ खरगसेन ४७९ खरदूषण ३०२ खल ७५ खलीक़ ६०२ खलीलअली खाँ अइक ६०४ खाजा मीर 'दर्द' ५९४ खान आरज ५९४ खानजहाँ ५५ खिथंड़नाथ ७६, ९६, ९७ खुमान १७६, १८४, ४६९, ५२०, ५२१, ५३१ खुलदी ६१३ खुशालचन्द काला ४९३ खुसरो ५०, ५१, ६६, १६४, २४९, २५२, २५३, २५६, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५९३ ख्वाजा कमालउद्दीन बियावानी ५६४ ख्वाजा अहमद २५७, २८३ २९८ ख्वाजा नासिरुहीन ५६० ख्वाजा फरीदुद्दीन शंकरगंज ५४ ख्वाजा बन्देनेवाज ५६२, ५६६ ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती १६३ गंग कवि १६४, १८०, ४०२, ४०३, ४६१, ४६३, ४६५, ५२८ गंगाधर दीक्षित ४०५ गंगानाथ ७३ गंजन १७१, १८२

गंडरिपा ७६

कान्ह कीर्तिसुन्दर १३१ कान्हो १९१ कामदंक ४६१ कामताप्रसाद जैन ४७५, ४८६, ४८८,५०७, ५१३ कामराँ १२८ कामरी ७५ कामिल बुल्के, डाक्टर ३३१ कायमखा १३० कायानाथ (कायंमुद्दीन) ७७ कारपेन्टर, जे० एन० ३३१ कार्तिकेय ७७ कालपा ७६ कालिदास त्रिवेदी ४३८ कालिदास १३९, ३०३, ३१५, ४४७, ४७१ काव्य-कलानिधि १६७, १८२ काशीदास ४८८ काशीनाथ १६९, ५३९ काशीप्रसाद जायसवाल ५२१ काशीराम, काशीराम शर्मा १३०, ४८७, ४८८ काष्ठजिह्वा स्वामी २४१ कासिम शाह २५७, २६६, २६८, २८१, २८३, २८७, २९८ काहन ६१४ किशनदास ४८३ किशनसिंह ४९४ किशोरीदास ५०५, ५२९ किशोरीलाल अलि ३५६ किशोरीशरण अलि ३९५ कीथ, ए० वैरीडेल, डाक्टर १८५ कीर्तिसिंह १४१, ५३४ कुँअरपाल ४७६, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८६ कुन्दकुन्दाचार्य ४७६

कुम्भकर्ण १३०, १७८, १८१

कुंभनदास ३८४, ३८६, ३८७, ३९३ कुम्भा १०१, १६८ कुॅवर कुशल १७१, १७२, १८२, ४९८, ४९९, कुँवरपाल ४८४ कुकुरिपा ७६ कुचिपा ७६ कुठालि (कुद्दालि) ७६ कुतबन ५१, २५५, २५८, २६१-२६३. २८७, २८८, २९८ कृतुबुद्दीन ऊशी ५४, ५५ कुतुबुद्दीन ऐबक ७, ८, ५४६ कुतुब्दीन मुबारक खिलजी ५५ कुतुबुद्दीन लंकाह ५५ कुप्पु स्वामी ३०३ कुमरिया ७६ कुमारदास ३०३ कुमार मणि ४४७ कुमारपाल ३२, ४५ कुमार मणि भट्ट ४५६ कुमारिल १९९ कुमारी ७५ कुलपति ४२७, ४३४, ४५२, ४५३, ४५८ कुलपति मिश्र १६५, १८१, ५२८ कुली कुतुबशाह ५७४-५७७ कुशललाभ २९०, २९१, ४७९, ५२७, ५२८ कुशलसिंह ४१३ कुजी ७५ कूर्मपाद ७९ किलपा ७६ कृपाराम ४०२ ४२६, ४४३, ५२८ कुपालदास ४१७, ४५७ कृष्णचन्द्र गोस्वामी ३९१ कृष्णदत्त, राजा १६३ कृष्णदास ३५८, ३८४, ३८७, ३९१, ४७७

क्रष्णदास अधिकारी ३९३ कृष्णदासी ३८९ कृष्णपाद (कृष्णाचार्यपाद, कानफा, कानिपा, कान्हपा) ७५, ७७, ७९-८२ कृष्णभट्ट देवऋषि ३४०, ४४७ कृष्णाचार्यपाद ८०. ८१ कृष्णानन्द व्यास ३९५ केदारिपा ७५ केनेडी ३३५ केलॉग ५३२ केवलराम १७८, १८१ केशरीचन्द ४९७ केशव (जैन किव) ४८६

केशव, केशवदास १४४, १४५, १५०, १५३, १५५, १५७, १५८, १५९, १६०, खिज्रखाँ ५१, १९७ १६३, १६४, १८०, १८५, १९८, ३१३, खिड्या जग्गा ५२९ ४०५, ४०७, ४१४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३५, ४३८, ४४१,४४३, ४४४, ४५२, ४५६, 860

केशव कश्मीरी ३५६ केशवराम शास्त्री ५२६ केशवराय ४०७ केशवस्वामी ५५९, ५८९ केशवसेन ३३९ केशोदास ५९० केसरीसिंह १६८, १६९, १८१ कोकालिपा ७६ कोलबुक ५३२, ५४५ ऋक्स ८३ क्लाइव २३, २४ क्षमा कल्याण ५०६ क्षितिमोहन सेन, आचार्य ४९० क्षेमराज ३६

क्षेमेन्द्र ३०३ खगेन्द्रनाथ मित्र ५४५, ३५३, ३९५, ५३८, 484 खड्गपा ७६ खड्गसेन ४८७ खरगसेन ४७९ खरदूषण ३०२ खल ७५ खलीक़ ६०२ खलीलअली खाँ अइक ६०४ खाजा मीर 'दर्द' ५९४ खान आरज् ५९४ खानजहाँ ५५ खिथंड़नाथ ७६, ९६, ९७ ३२७, ३२८, ३२९, ३३९, ४०२, ४०४, खुमान १७६, १८४, ४६९, ५२०, ५२१, ५३१ खुलदी ६१३ खुशालचन्द काला ४९३ खुसरो ५०, ५१, ६६, १६४, २४९, २५२, २५३, २५६, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५९३ ख्वाजा कमालउद्दीन बियावानी ५६४

ख्वाजा अहमद २५७. २८३ २९८ ख्वाजा नासिरुद्दीन ५६० ख्वाजा फरीदृहीन शंकरगंज ५४ ख्वाजा बन्देनेवाज ५६२, ५६६ ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती १६३ गंग कवि १६४, १८०, ४०२, ४०३, ४६१, ४६३, ४६५, ५२८ गंगाधर दीक्षित ४०५ गंगानाथ ७३ गंजन १७१, १८२ गंडरिपा ७६

गंभीरराय १७७, १८० गगनपा ७५ गज, राजा ९१ गजसिंह ५३९ गणपति भारती १७४, १८३ गणेश कवि १७९ गणेश चतुर्वेदी ५३० गणेशीलाल ५०८ गदाधर भट्ट ३९२, ३९३, ४५६ गदा ६०१ गनपति ४६१ गमार ७५ गरीबदास २१८, २२०, २४१, ५२७, ६१४ ग़रीबनाथ ७७, ९६ गयासुद्दीन तुगलक ५४, ५५५ गवासी २५०, २५२, २६६, ५७६, ५७८, ५७९ गाजीउद्दीन हैदर ६०५, ६०६ ग़ाजीदास २२५ गालिब ६०३ गिरधर आस्या ५२९ गिरधर कविराय ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८ गिरधर चारण १३२ गिरधर जी ३८४, ४६१, ४६४ गिरिवर ७५ गिरी काइस्ट, डाक्टर ५७८, ५९२, ६०५, ६०६ गुणचन्द ५२८ गुणभद्र ३०२ गुणविलास ४९७ गुमान ४४०, ४६१ गुमानीराम भावसा ५०७ गुरु तेग़बहादुर ६६ गुरुदास ६१५ गुरुनाथ २७६ युरु अंगद ६१३, ६१८

गुरु अमरदास ६१३ गुरु अर्जुन ६६, ६१३ गुरु देवचन्द ४७० ग्रू रामदास ४१३ गुरू नानक १६, ६७, ६८, ९३, ९४, २१९, २४१, ५५२, ६०९, ६१२, ६१३, ६१८ गुलमहम्मद चिश्ती ६१० गुलाब कवि १३४, १५५, १७४, १७९, १८३ गुलाबचन्द ४९२ गुलाब विजय ५०५ गुलाम अली २५०, २५३, २६६ गुलाम जीलानी ६१२ गुलाम नवी ४१८ गुलाम हमदानी ५९५ गुलाल साहब २१८, २२१, २२२, २२३, २२४, २४१ गोकूल ६८ गोकूलनाथ, गोस्वामी ३८४ गोप ४३५ गोपाल २ गोपाल भट्ट ३४२, ३८९ गोपालराम ४४६ गोपीचन्द ९३, ९४ गोपीनाथ ३८३, ३९० गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय ९८ गोपीनाथ, गोस्वामी ३९० गोरक्षनाथ, गोरखनाथ ३५, ७२, ७३, ७४, ७५, ७७, ७८, ७९, ८०, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९७, १९०, २०४, २०५, २१२, ४६२, ५४८, ५५८, ६०७ गोरक्षपा ७६ गोरखदास ४७३ गोरा २८६

गोरा कुम्हार १९१

गोविन्दचन्द ६, ३९, ४१, ८० गोविन्दचन्द गहड़वाल ४२ गोविन्द (त्तीय) ३ गोविन्ददास ३८८, ५२७, ५३९, ५४० गोविन्द भट्ट ४५८ गोविन्दसिंह १६, २०, ६६, ६१३, ६१४, चंद भट्ट ११५ ६१७, ६१८ गोरेलाल १४४, १४५, १५०, १५३, १५५, चंगेज लाँ ८, १२, ६०७ १६०, १६१, १६९ गोवर्द्धनदास ४९५ गोवर्धनाचार्य ४५६ गोविन्द ७६, ४३७ गोविन्ददास ३८८ ग्रिबिल्स ५५८ ग्रियर्सन, सर जार्ज ८३, १६५, १६६, १६७, १७०, १७१, १८५, ३३५, ४०८, चन्द्रलाल, गोस्वामी ३९१ ५२५, ५३२, ५३५, ५४५, ५४७, चन्द्रशेखर ४२१,४५० ५९२ ग्वाल कवि ४२१, ४५० गोविन्द स्वामी १६३, ३८८, ३९३, ३८४ गोरवदास ४७५ ग़ौर ५९६ गौहरसाई ६१२ गौरीशंकर हीराचन्द ओझा १०७, १०८, ५३० गौसमुहम्मद १६३ ग्रहवर्मा १ घंटापाद ७९ घनश्याम ४६१ घनश्याम शुक्ल १७८ १८१ घनानंद ३५७, ३९२, ३९३, ३९५, ४१५, ४१६ घाघ ४६१, ४६४-४६६ घुघूनाथ ७६

घोड़ाचुली ८७, ९६

चण्डीदान १७६, १८३ चण्डीदास ३५२, ३५३ चंददास २११ चंद बरदाई ११४, ११६, ११७, ११८, १२६ १५४, २५६ चन्दा झा ५४१ चन्दनवाला १०३ चन्द्रदेव ६ चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ५१४, ५२४ चन्द्रनाथ योगी ९८ चन्द्रप्रभा ३२ चन्द्रभाण १७६, १८४ चन्द्रमोहन घोष १२३, १२४ चंपक ७५ चंपकपा ७६ चम्पतराय ६८ चंपानाथ ७६ चम्पावती ४७४ चक्रपाणि ५४१ चकायुध २, ३ चतुर चतुर्भुज ५३९ चतुरूमल ४७५ चतुर्भुजदास २५७, २५८, २९१, ३४०, ३५७, ३६७, ३८४, ३८७, ३८८, ३९०, ३९१, ३९३, ४८०, ४८३, ५१७ चतुर्भुज शुक्ल ४०४, ४४०, ४४५ चमरिपा ७६ चरणदास २१८, २२०, २२२, २३४, ३४१, ४६१, ४६५, ४६६, ५२७, ५५५ चर्पटनाथ ८७, ९३, ९५, ९७

चर्पटी ७५

छत्रसाल ४६४, ४६५

चर्पटीनाथ ७५, ७६ चर्पटीपा ७६ चर्यपा ७६ चवरिपा ७६ चांदन ७५ चाचा हित वृन्दावनदास ३५७, ३६३, ३९१, 393 चाटल ७६ चामरी नाथ ७५ चारण चौहथ ५२७ चारित्र नन्दी ५०९ चिदानन्द ५१० चिन्तामणि त्रिपाठी १६५, १६६, ४२७, ४३३, ४४४, ४४५, ४५२ चित्रसेन २५५, २५६ चिदानन्द ५०९, ५१० चिपिल ७६ चुणकरनाथ ९६ चेंटल ७५ चेतसिंह २६, १७९, १८३, ३१२ चेलुकपा ७६ चैतन्य महाप्रभ् ३३९, ३४१-३४५, ३४७, ३४८, ३५३, ज्युप, ३६३, ३७८, ३८३, ३९२ चैना (चंदा) २५४, २५७ चोखाभंगी १९१ चोलीनाथ ७६ चौरंगिपा ७६ चौरंगीनाथ ७५, ९०, ९१, ९२ छज्जू भगत ६१४, ६१८ छत्रपति कवि ४८५, ५१० छत्रपा ७६ छत्रशाल, छत्रनाल बुन्देला ६८, १४२, १४६-१४८, १६६, १६७, १७०, १७१, १८१,

१८२, ४३५, ४६५

छत्रसिंह ४३८, ५४१ छीतर ठोलिया ४८५ छीतस्वामी ३८४, ३८८, ३९३ छीहल ४७३, ४७४ जगजीवन ५२७ जगजीवन अग्रवाल ४८१, ४८४ जगजीवन दास २११, २१८, २२१, २४१ जगतराम ४८८ जगतराय ४८७ जगतसिंह १६८, १७१, १७५, १७७, १८०, १८३, ४०१, ४२७, ४४९, ४५८ जगतसिंह (द्वितीय) १७२ जगत सेठ ५०६ जगतसिंह, महाराजा (जयपुर) १७५, १७६ जगदीश गुप्त, डाक्टर ३९५ जगनिक १६२, १८० जगन्नाथदास ५२७ जगन्नाथ पंडितराज १६५, ४४३ जगपति २८४ जगमोहनदास ५११ जगल्ह कवि ४७४ जञ्जल १२४ जटमल १५०, १५४, १६४, १६५, १८०, १८५, ५१२ जदूनाथ सरकार, सर ७० जनगोपाल ५२७ जनाबाई दासी १९१, १९३ जफ़रखाँ १६२, १८० जमालुद्दीन, मौलाना ५६१ जयकान्त मिश्र, डाक्टर ५३२, ५३९, ५४२, ५४३, ५४५ जयकृष्णदास ३१२ जयचन्द ७, ११५, ११६, १६१, १६२, १७८, १८०, १८१, ४९९, ५०९

जयचंद छावड़ा ५०८ जयदेव ३०३, ३३९, ३५२, ३५३, ४२५, ४२९, ४५८, ५०५, ५३५, ५४४, ६१३ जयद्रथ ७८ जयधर्म ४९५ जयशाह ४०६, ४०७ जयसिंह (तृतीय) १६७, १७४, १८३ जयसिंह, महाराजा, महाराणा १२९, १६८, १७८, १८०, १८२, ४५३ जयसिंह, मिर्ज़ा राजा १७७, १८० जयसिंह, सवाई महाराजा १६७, १८२, १८३ जयसिंह, सिद्धराज ३२ जयानन्त ७६ जयानक कवि ११५ जलालुद्दीन, सैय्यद ५५ जल्ह १२६ जवाहर उल शाह असरार ५६६, ५६७ जवाहरसिंह १३४, १७४, १८३ जसवतिसह १३५, १६९, १७६, १७७, १८०, ४३३, ५२८ जसराज ४८८ जहाँगीर १५, ६४, ६५, ६९, १६४, १८०, ४८३, ६१५ जहाँदार शाह ७०, ७१, १७१, १८१ जहरी ५७१ जान ४६१, ४६४, ४६६ जान कवि २५७, २५८, २६५, २७५, २७९, २८८, २९८ जानकीरसिकशरण ३३० जाफ़र अली 'शेवन' ६०५ जाफ़र अली 'हसरत' ५९५ जाफ़र जटल्ली ५९३ जाफर पीर ७६ जायसी १५५, २५५-२५८, २६२, २६३, जोन्स, विलियम ५५३ २६८, २७५, २७९, २८०, २८२, २८३,

२८५–२८७, २९०, ४६३, ४६६, ४७१, ६०१ जालंघरनाथ ३५, ७५, ७७, ७९, ८०, ८२, ८७, ९४, ६०७ जालंघरि, जालंघरिपा जालंघरपाद <sup>७५, ७६,</sup> 99, Co जिनचन्द्र सूरि ४७८, ५०० जिनदत्त सूरि १०१, ५१५, ५२४ जिननाथ ४६ जिनपद्म सूरि ५२६ जिनरंग सूरि ४९४ जिनराज सूरि ३०६, ४८५ जिनलाभ सुरि ५०० जिन समुद्र सूरि ४८९ जिनहर्ष (जसराज) ४९६, ४८८ जियाउद्दीन, मौलाना ५७८ जीवगोस्वामी ३५४ जीवन ७५ जीवनदेवी ५०० जीवननाथ ५३९ जगतराय ४८८, ४९१ जुझारसिंह ६८ ज्नैदी ५७६ जोइन्दु ५२२ जोगीदास ४९९ जोगीदास चारण ५२९ जोगीदास मथेन ४९४, ४९९ जोगीपा ७६ जोधराज १३२,१३५, १४४, १४५, १५०-१५३, १५५, १६०, १६८, १७६, १७७, १८४, १८५ जोधराय गोदी ४८७ जोधाबाई ६० जोरावरसिंह ४५५

ज़ौक ५९६, ५९७ ज्ञानचन्द्र ४३३ ज्ञानचन्द जैन ५१२ ज्ञानदेव १९३ ज्ञानसार ४९९, ५००, ५०६, ५१२ ज्ञानानन्द ५०९, ५१० ज्ञानेश्वर १९१, १९२, २०५, २०६, ५५७, ज्योतिस्वरी ठाकुर ७५, ११७, ५३२, ५३४, ५४५ ज्वालेन्द्रनार्थ ७९ झंगारनाथ ७६ झुन्नमल 'दिलगीर, ६०१ टाइ, कर्नल ९१ टामस रो, सर ६४ टीकमसिंह तोमर, डाक्टर १८५ टीकम ४८७ टेम्पूल ९१ टेकचन्द ४८८, ५०७ टोंगी ७५ टोडरमल १४, ४६५, ४६८, ४९९, ५०२, ५०९ ठाक्रदास ३९३ ठाकुरसी ठाकुरसीदास ४७३, ४७४, ४८७ ठाकूर ५१५ डंकन, फार्ब्स ६०६ डलहौजी २९, ६०८ डालुराम ५०७ ड्रंगरसी १३१, १६५, १८० ड्प्ले २२ डेढराज ५०८ डेविड रिचर्डस ६०६ डोंगेपा ७६ डोम्बिपा ३४, ७१, २०३ डोगी ७५ ढेण्टस ७५

तंतिपा ७५, ७६, ७९ तंधे, तेपा ७६ तत्ववेत्तादेव ३९२ तबलेशाह ५५९ तबई २५०, २६६, ५७६ तहमास्प शाह १२ तानसेन १६३, १८०, ३८८, ३९१ ताराचन्द, डाक्टर ४९३ तारानाथ ८३ ताश्शुक ६०२ तिल्लोपा, तिलोपाद ३४, ७६, २०२ तिस्सेतोरी, डाक्टर ११७, ५२५ तिहुना साह ४८२ तीर्थराज १७३, १८३ तुकाराम १४२, ५५९, ५८९ तुजी ७५ तुलसीदास, तुलसी ६३, ९०, १५५, १५८, १९६, २२०, ३००, ३०४, ३०६-३३१, ३७८, ३९२, ३९३, ४०२, ४३१, ४३८, ४५९, ४६१-४६८, ४७१, ५६३, ५७५ त्लसी साहब २१८, २२०, २४१, ३०७, ४७० तुलाराम ३१२ तेगबहादुर १६, ६१३ तेजपाल ४५, ४६, ४९० तैमूरलंग १०, ११, १९६, १९७, ५५०, ५६१, 600 तैलप ११३ तोरमाण ६०७ तोष ४०२, ४०४, ४४५, ४५२ त्रिलोकीनारायण दीक्षित, डाक्टर २५० त्रिलोचन २१७, ४६९, ६१३ थानमल दालिया ४७९ दण्डी २४५, ४२५, ४२८, ४३२, ४४१ दबीर ६०२ दयाबाई २१८, २२२, २४१

दयानत राय ४८८ दयाल कवि, दयाराम १२९ दयालदास १६८, १८१ दरियानाथ ७३ ७७ दरिया साहब २१८, २२१, २२३, २३५, २४१ दलपत मिश्र १७७ दलपतराय ५०८ दलपत विजय, दौलत विजय ५२१, ५२९ दाऊद ५८० दादूदयाल, दादू ८९, ९०, ९३, ९७, १४२, २१८, २१९, २३८, २४१, ४६१–४६३, 428 दामो २५५, ४७८ दामोदरदास सेवक जी ३९०, ३९१, ३९४ दामोदर ४९६, ६१४, ६१५ दारा शिकोह ६४, ६९ दारिकपा ७६ दारिपा ७५ दासग्प्त, एस० एन० १८५ दिलाराम ४९८ दीनदयाल, दीनदयाल गिरि, १६९, ४६१, ४६४, -846, 864 दीनदयाल गुप्त, डाक्टर ३५४, ३९६, ४६३ दीनानाथ खत्री २५१ दीपचंद ४९६ दीपचन्द शाह ४९५ दीन विजय ५०४ दुर्गादास राठौर १६, १७ दुर्गाप्रसाद १७६, १८४ दूलीचन्द ५०८ दूलनदास २१८, २२२, २४१ दूलह कवि ४३८ देल्हणि १०४

देवकर्ण १७२, १८२

देवगुप्त १

देवचन्द ५८९ देवदत्त, दत्तु १७९, १८३ देवपाल ३, ४, ७९, २७७ देवराय ५०७ देवलदेवी २५६ देवलनाथ ९६ देववर्धन ५२५ देवसेण १४१ देवसेन ५२१ देवहर्ष ५०५ देव, महाकवि ४१२-४१४, ४१६, ४४१, ४४६, ४५३, ४५४ देवानन्द ५४३ देवीदास, ४६१, ४६३, ४६५, ४६६, 400 देवीप्रसाद ५३० देवीदास गोधा ५०७ देशलजी १७२ दोखंधिपा ७६ दौलत काजी २५४, २९७ दौलतराम ४९९, ५००, ५०२, ५९१ दौलतराम कासलीवाल ४९७ दौलतराम पाटनी ४९४ दौलतराव, दौलतराव सिधिया १७५, १७६ १८३, दौली ७५ द्वारिकादास परीख ३९४, ३९६ धगनपा ७६ धजनाथ ७३, ७७ धनंजय ४४२, ४५२ धनपाल ५२२ धनपाल धक्कड़ १४१ धनबाई ५८९ धन्ना ५७, २०९, २११, ३०४, ५२७, ६१३ २१६, ४६९

धनिक ४४२, ४५२ धनी धर्मदास २२५, २४१ धन्वन्तरि ३८ घरनीदास २१८, २२३, २२५, २४१ .. धरमसी ४८९ धर्मचन्द ५०३ धर्मदास २४१, ४७३, ४७४, ४८०, ४८३ धर्मनाथ, धरमनाथ ७३, ७६ धर्मपा ७६ धर्मपातंग, धर्मपातंगभद्र ७५, ७६ धर्मपाल २, ३, १८४ धर्मवर्धन उपाध्याय ४८९ धर्मवीर भारती, डाक्टर १८५ धर्मसूरि १०३ धर्वरिपा ७६ घहलिपा ७६ धाकलि ७५ धिभरह ७६ घीरेन्द्र वर्मा, डाक्टर ३९५, ५४८ ध्र्घलीमल, घ्रंघली ८७, ९६, ९७ घोंगपा ७५, ७६ धोकरिपा ७६ घोबी ७५ धोरंगनाथ ९७ ध्यानतराय ४९१ ध्रुव ३ घ्रुवदास ३५७, ३५९, ३६०, ३६७, ३६८, ३९०, ३९१, ३९४, ४७० नंदकवि ४८५ नंदलाल ऋषि ५१० नंदकुमार ४५९ नंददास २९१, ३४८, ३६०, ३६७, ३६८, नंदराम १७२, ५११ नंदलाल ४९६

नगेन्द्रनाथ गुप्त, डाक्टर ३५४, ५४० नजमुन्निसा ५९८ नजावत ६१७ नज़ीर 'अकबराबादी' ५९५, ६०२, ६०३ नथमल विलाला ५०७ नयचन्द सूरि ११८ नयनन्दी १४१ नरपति १०८ नरसी मेहता २४१ गरहरि, नरहरि बंदीजन १६२, १६३, १८०, ३६०, ४२७, ४६५ नरहरिदास चारण ३२९ नरहरिदास ३०९, ४०८, नरहरि सोनार, नरहरि, नरहरिदास १९१, २०९, ३०४, ५२७ नरवाहन ३८९ नरेन्द्रदेव ८३ नरेन्द्रसिह १७९, १८३, ५४१ नरोत्तमदास ३६०, ३९४ नरोत्तमदास खोवरा ४७९ नरोपा ७६ नलिनता ७६ नल्हसिंह भाट १२८ नवलकृष्ण ४४९ नवलसाह ५०७ नवलसिंह ३६० नवीन ४२१, ४२५ नसीर २७९, २८३, २८७, २९९ नसीरुद्दीन चिराग़ 'देहलवी' ५४ नसीरुद्दीन 'हाशिमी' ५९२ नागनाथ ७३ नागभट्ट द्वितीय ३ ३७१,३८१,३८४,३८७,३९४,४२६,४४३ नागरीदास ३६०,३८६,३९४,४१५,४१८ नागबोधिपा ७६ नागवालि ७६

नागार्जुन, नागा अरजन्द ७५, ७६, ९५, ९६ नाचन ७६ नाध्राम प्रेमी १०३ नाथूलाल दोषी ५०८ नादिरशाह १९, ४१५ नानक ५७, ५८, ६१, ६६, ६७, ८७, ८९, ९०, ९३, ९४, ९७, २१८, २३८, ४६१-४६३, ४६५, ५८८ नाना फड़नवीस १७८, १८२ नाभादास २०९, ३०४, ३०५, ३१० - ३२८ नामदेव १४२, १९१-१९३, १९५, २०५, २०६, २१७, २४१, ४६९, ५५७, ५८९, नामवरसिंह, डाक्टर १०९, ११७, ११८ नायन ७६ नारायण १४० नारायण (ज्ञानसार) ५०० नारायणदास ४८६ नारायणपाल ४ नारायण स्वामी ३९३, ३९४ नाल्ह ११२ नासिख ५९६, ५९८ नासिरनन्द अलीखाँ १६४

नासिरुद्दीन हाशिमी ५४७, ५६२

निंबार्क ३९, १९०, ३४१-३४७, ३५०, ३५५,

३५६, ३६३, ३६८, ३७१, ३७८, ३९२

नाहर जटमल १६५, ४८४

निकल्सन, आर० ए० २३६

निजामुद्दीन चिश्ती ५६

निजामुल्मुल्क २०, ७१

निघान १७७, १८०

निर्गुणपा ७६

निजामी ५१,२४८, २५०, ५६२ निजामुद्दीन औलिया ५४, ५५, ५५२

नाहरखाँ १६४

निर्दय ७५ निवाज तिवारी १७८, १८१ निवृत्तिनाथ ५५८ निसार २६८, २७९, २८२ निहालचंद, निहाल ४६४, ५०३, ५०६ नीलकण्ठ, नीलकण्ठ मिश्र १६६, १७३, ४५६ नुसरती २५०, २५३, २५८, २६६, ५७१, ५७२ नूर मुहम्मद २५७, २६६, २६८, २७५, २७९, २८१-२८७, २९८ नेचक ७६ नेपोलियन' २७ नेमिचन्द, ४९७, नेमिचन्द्र शास्त्री ५१३ नेमिनाथ ४५, ४७४ नेवक ७६ नेहारचन्द लाहौरी ६०४ नेही नागरीदास ३९१ नैनसिंह ४९४ नोने अर्जुन सिंह १७५, १८३ नौरंग स्वामी ४७० न्याजी खाँ १६४ पंकजपा ७६ पतंग ७६ पतिराम १६६ पद्मनाभ ३४०, ५२६ पद्माकर १४८, १५०, १५१, १५३, १५५, १५८, १६०, १७५, १७६, १८३, १८५, ३९७, ३९९, ४१९, ४२०, ४२७, ४४०, ४४१, ४४९ पद्मावति २०९, ३०४ पद्मावती १६५, २५६, २७६, २८६, २९७ पद्मावती 'शबनम' ३९५ पनहपा ७६ पन्नालाल सिंघी ५०८

परबतसिद्ध ७६, ९६, ९७ परमानन्द दास ३५८, ३७९, ३८१, ३८४, ३८६, ३९४, ४६४, ४६९ परमाल १६२ परमेष्ठी शाह अग्रवाल ५०८ परमेष्ठी सहाय ५११ परशुराम चतुर्वेदी २३१, २९९, २४६, ३९५ परशुराम दीक्षित ४०५ परिमल ४८५ : परीक्षित, महाराज १७५ पर्वत धर्मार्थी ४९६ पलटू साहब २१८, २२४, २४३ प्रण्डुरंग १९१ पांडे जिनदास ४७७ पांडे राजमल ४७६ पांडे हेमराज ४९३ पांड्य ३३४ पागल बाबा ७३ पातालिभद्र ७५ पादालिप्त सूरि ९५ पारसलाल निगोतिया ५०८ पार्क्नाथ ४६, ९५ पालिहिह, पालिहिद ७५ पाल्हण १०४ पावनाथ ७७ पासल ७६ पाहिल ७६ पीताम्बर कवि ४८१ ेपीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, डाक्टर ८५–८७, ९२, ९३, ९५, ९८, २०४, ५४८ पीताम्बरदेव ३९१ पीपा २०९, २१०ू, २१६, २१७, २४९, ३०४, ४६९, ५२७ पीरचंद ५०५

पीलाजी गायकवाड़ १८ पुण्ड अथवा पुष्य ४२६ पूण्डलीक १९१ पुत्रलिपा ७६ पुरूरवा २६९ पुरुषोत्तम ३३३ पुष्पदन्त १४१, ४६९, ५२१, ५२३ पुष्यमित्र ५२० पूहकर २८९ पूरन भगत ९१, ९२, ६१६ पुरनमल सेठ ३८३ पुरबी ४१५, ४१८ पूषी कवि ५२० पृथ्वीनाथ ८७, ९६ पृथ्वीराज ७,४३ ५४, १०७,११५-११८, १२१, १२३, ३६०, ४६९ पृथ्वीराज, महाराज, पृथ्वीराज राठौड़ ३२९ ५१७, ५२७ प्थ्वीसिंह, दीवान ४१५, ४१८, पृथ्वीसिंह, महाराज, (ओरछा) ४३५ पैदिक, जनरल विलियम किर्क ६०६ प्रतापसाहि १७४, १८३, ४५८, ४५९ प्रतापसिंह (कवि) ४४० प्रतापसिंह, प्रताप, राणा, महाराणा १४, १५, १३०, १३२, १६४ प्रतिहारेन्द्र राज ४४२, ४५२ प्रबोधचन्द्र बागची, डाक्टर ७८, ८०, ९८, २०२ प्रभाकरवर्धन १ प्रभुदयाल मीतल ३९५, ३९६ प्रवरसेन ३०३ प्राणचन्द चौहन ३२९ प्राणनाथ ७६, ९६, ९७, १४२, २२५, ४७०, 4८९-4९१ प्रियादास ३२८, ३५९, ३९१, ३९५, ४७० प्रियादेव ३९१

प्रेमदास ३९१ प्रेमनारायण टण्डन, डाक्टर ३९४, ३९६ प्रेमसखी ३३० प्रेमसेन २७८ प्रेमानन्द २५२ फ़खरउद्दीन 'सुखन' ६०५ फ़ज़ली ६०३ फ़ताही २५३ फ़तेहअली खाँ १७३ फ़रगुसन ६०६ फरद फकीर ६१२ फरीद, शेख ५५२ फ़रीदउद्दीन अत्तार, शेख ५८१, ५८२ फरीद्रहीन ५५०, ५८१, ५८२, ६१३ फर्रुकी ६ फ़र्रुखसियर १७१, १८१ फ़सीह ६०२ फ़ाजलबख्शा ६१२ फ़ातही ५७७ फ़ायज देहलवी ५९३, ५९८ फ़ॉसबाल ३०१, ३३३ फ़िक ५९६ फ़िजार २६६ फ़िरदौसी ६ फ़िराक़ गोरखपूरी ६०२ फ़िरोजशाह ५६१ फ़ीरोज तुगलक ४८, ५२,५५, ५६, ६१ फुंदनलाल, ललितमाधुरी ३९३ फ़ैज़ी ६०, ६३ फैजुल्लाखाँ २५ फैलेन ५३२, ६०५ बंदेनेवाज, ख्वाजा ५५९, ५६०, ५६२ बखतराम ५०७ बखना ५२७ बस्शी हंसराज प्रेमसखी ३९३, ३९४

बदनसिंह १७३, १८३, ४५६ बदरुद्दीन गोगी ५८० बदरल जमाल ५७८ बद्रे मुनीर ५९८ बनवारी १७७, १८०, २०७ बनवारी लाल ४८५, ४८६ बनारसीदास जैन ४६४, ४७६, ४७९-४८३, ४९१, ४९६, ५१२ बनीठनी ३९३ बप्पा रावल ८३, १६८ बबुआ मिश्र ७५, ५४५ बरनी ४८ बनियर ६४ बलदेवप्रसाद मिश्र, डाक्टर ३३१ बलदेवसिंह गियानी ५५२ बलबन ८, ४८, ५०, ५१, ५५५ बलभद्र मिश्र १६३, ४०२,४०४ ४२१, ४४३ बलराज ५५२ बलिराम ४४६ बलीसम ६१४ बलदेव उपाध्याय, प्रोफेसर ९८ बल्लभ मिश्र ४२७, ४४३ बषनाजी २२५ बहरी ५८०, ५८१ बहलोलखां लोदी १०, २५१ बहादूरअली हुसैनी ६०३, ६०४ बहादुरशाह १२, १६९ बहादूरशाह 'जफ़र' ५९६ बहादुरसिंह, राजा १७४, १८१ बहाद्रसिंह, राजकुमार १७९, १८४ बहारउद्दीन जकरिया ५४ बाँका ४६९ बाँकीदास ४६४, ४६५, ४६८, ५३० बाकलि ७५ बाजबहादुर १३

वाजीराव द्वितीय २७, २८ बाजीराव पेशवा १८ बाण १४०, ४६९, ४७१ बादरदादी ५२९ बावर १०-१२, १९, ५९, ६२, ६०७ बाबादास २२५ बाबा फ्खरुद्दीन ५५९ बाबा फ्रीद ५५ वाबा फ्रीदशंकरगंज ५५०, ५५२, ६१० बाबा बीठलदास ३९० बाबा शाहउद्दीन ५५९ बाबा सरफ़ुद्दीन ५५९ बाबा सुन्दर ६१४ बाबा सैयद मजहर ५५९ बाबूराम सक्सेना, डाक्टर ५५०, ५५२, १८६, ५४५, ५४८, ५८७, ५९२ बालकृष्ण १७६, २२५ बालकृष्ण नायक बाल अली ३२९ बालचन्द ४८६ बालानाथ (बालगुदाई) ८७, ६०७ बालाजी बाजीराव १८, १९ बालाजी विश्वनाथ १७ बाहुबली १०१ बिधिचन्द ६१८ बिहारी ४०६-४११, ४१५, ४६१, ४६४-४६८, ४७१ बिहारीलाल १७८, १८३ बिहारोलाल (जैन पंडित) ४९१ बिहारीशरण ३९५ बिहारीसरन ४५० विष्णुसिंह १७६ बीरबल १६४, १६६, ४०२, ४६३, ४६५, बीसलदेव या बिग्रहराज ६, १०७, १०९ बुद्ध मगवान ३२, ३६, १४०

बुद्धदेव सिंह ४४७ बुद्धसेन २८४ बुधजन ५०३ बुधसिंह ५१४ बुरहानुद्दीन गरीब ५५९, ५६०, ५६४ बुलाकीदास ४९६ बुल्ला साहब २२५, २४१ बुल्लेशाह २१८, २२४, १४१ बुल्लेशाह क़सूरी ६१२ बूअलीगाह कलन्दर ५५ बृहद्रथ ७९ बेणी माधवदास ४७० बेनीनारायण 'जहाँ' ६०४ बेनी प्रबीन २१७, ४०१, ४१९, ४४९ बैताल ४६१, ४६४ बैरीसाल ४३९ बोधा २९०, ४१५, ४१८ बोपदेव ३४०, ३४४ ब्रजबासी दास ३६०, ३६७-३९५ ब्रजभूषण ४७० ब्रजभूषण शर्मा ३९३, ३९५ ब्रजरत्नदास ५५४, ५९२ ब्रजराज देव १८३, १७९ ब्रजलाल १७४ ब्रह्म गुलाल ४८५ ब्रह्म जिनदास ३०६ ब्रह्ममल ५५२ ब्रह्मरायमल्ल ३०६ ब्रह्म ४०२, ४०३, ४५६ ब्रिग्स, जार्ज बोस्टन ७२, ७३, ९१, ९८ भंडारी उत्तमचंद ५०४ भण्डि २ भक्ति विजय ५०५ भगवंतराय खीची १७१, १८२ भगवंतसिंह खीची १३४

भगवत रसिक ३९१, ३९५ भगवतीदास ४६४, ४६५, ४८०, ४८३, ४९१ भगवानदास १४, भगवानदास ४८२ भगवानदीन, लाला १६३, १८६ भगीरथ मिश्र, डाक्टर ४२६ भटी ७५ भद्र कवि १३९ भट्ट केदार १८० भट्ट जी ३५६, ३६८, ३९२ ३९५ भट्टनायक ४४२, ४५२ भट्ट नारायण ३३७ भट्टारक कुशल ४९८ भट्टारक प्रभाचन्द ४७४ भड्डरी ४६४, ४६६ भदेपा ७६ भद्र ७५, ७६ भद्रपा ७६ भद्रसार, महात्मा ४८४ भद्रसेन ४८४ भरत (नाट्यशास्त्र के लेखक) ४२५, ४२६, ४२८, ४४१, ४५८ भरतसिंह उपाध्याय, डाक्टर १८६ भरतेश्वर १०१ भरथरी ८०, ९३-९५, ६१९ भर्तृहरि ७५, ८०, ८७, ९३, ९४ भलहपा ७६ भवभृति २, १४०, ३०३, ४४३ भवानीदत्त वैश्य ४१३ भवानीदास ४४० भवानीशंकर याज्ञिक, डाक्टर ३१४ भाई गुरुदास ६१४, ६१५

भागचंद ५०९ भागमती ५७३ भागवतीदास ४८० भादे ७५ भान ४४० भानु ७५ भा गुकवि ५३९ भानुकीर्ति ४८५ भा गुदत्त ४२५, ४२६, ४४५, ४४६, ४४९, ४५८ भामरी ७६ भामह ४२५, ४२८, ४३०, ४४१ भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ३९३ भारमल १३, ५०७ भारवि १३९ भालण ३५२ भालि (व्यालि), भालिपा ७६ भावदेव सूरि ४७५ भावसिंह १८१, ४३३ भावानन्द २०९, ३०४ भास ३०३ भिखनपा ७६ भिखारीदास ४००, ४१६-४१८, ४३०, ४५७, ४५८ भिखारी मिश्र ५३९ भिषरिग ७५ भिषाल ७५ भीखन ६१३ भीखा साहब २१८, २२४, २४१ भीम ७६ भीम (गुजराती कवि) ३५२ भीमदेव ४५ भीमरत्न ४७८ भीमसिंह १७४, १७५, ५०४ ~ भीलो ७६ भीषण ७५

भाई मनीसिंह ६१८

भाई रायमल्ल ५०७

भीष्म ३३४ भुरुक्टी ७६ भुसुकपा ७६, २३५ भृधरदास ४९१, ४९२ भुधर मिश्र ५०७ भ्पति ४४० भूरसिंह शेखावत १८६ भ्षण १४३, १४६, १४७, १५०, १५२, १५४, १५८, १५९, १६१, १६५-१६७, १८१, ४११, ४१२, ४३४, ४४४, ४५२, ४६९, 469 भूष्टाई (शम्भूनाथ) ७७ भुसूरि ७५ र्भैय्या बहादुर सिंह १३५, १७९ भैरव ७६ भोगीलाल सांडेसरा, डाक्टर १०५, ५१९, 430 भोगीलाल ४१३ भोज ३८, ४१, १०८, ४५८ भोजग कृष्णदास ४७७ भोज परमार १०७, १०८, १०९ भोजराज ४४२, ४४३, ५२४ भोलानाथ व्यास, डाक्टर १८६ मंगलदेव ८ मंगलनाथ ७६ मंछ कवि ५२९ मंज्लाल मजुमदार, प्रोफेसर १०२ मंझन ५१, २५५-२५८, २६२, २६४, २६८, २७५, २७८, २७९, २८१, २८२, २८७, २८९, २९८ मंडन कवि १७४, १८३, ४१५, ४९२ मंडलिक १०५ मंडान १६८, मण्डेश ७५ मकरन्द पाण्डेय १६३

मकरधज ७८ मच्छन्द ७७ मच्छन्दरनाथ ७२, ७५, ७७ मच्छघन ७७ मच्छन्दर पाद, मच्छेन्द्रपाद, मीनपाद, मच्छेन्द्र नाथपाद ७७, ७८, ९०, ९७ मटक ६१७ मणिभद्रा ७६ मणीद्रमोहन बस् २३५ मतिभद्र ४९९ मतिरत्न ४९६ मतिराम १५०, १५१ १५४, १६५, १६६, १८१, ४१०, ४११, ४१९, ४२७, ४३३, ४३४, ४४४, ४४५, ४५२, ५२८ मत्स्येन्द्र नाथ ३५, ७२, ७५, ७७-७९, ८२, ८३, ९१ मथुराप्रसाद दीक्षित ११९, ५४५ मथुरामल १७४ मदनकुमार ४७८ मदनपाल ३९ मधुकर कवि १६२, १८० मधुमंगल ३७३ मध्सूदन दत्त २०७, ५३९ मधुसूदन चिमनलाल मोदी ५२२ मध्वाचार्य ३९, १४२, १९०, ३४१-३४४, 369 मनबोध झा ५४१ मनमोहन लाल गौतम ३९६ मनरंग लाल ५०८ मनराखन श्रीवास्तव ५३० मनरूप विजय ५०५ मनिराम १६६ मनीराम सेठ ५०२

मनीसिंह ६७८

मनोहर दासी ३८९

मनोहर लाल ४८६ मन्नालाल पाटनी ५०७ मबह ७५ मम्मट ४२५, ४२९, ४३०, ४३५, ४५१, ४५७, ४५८ मयनामती ८०, ९४ मरीयम मकानी १६४ मलिक अम्बर ६७ मलिक काफ़्र ५०, १९२, २०५, ५५९ मलिक छज्जू ५१ मलिक नाथन २६१ मलिक मुहम्मद जायमी २९८ मलिक सरवर १० मळूकदास २१८, २२३, २४१, ३२९ मल्लिसेन ३२ मल्हारराव होल्कर १८ मसऊद इब्नसाद ५४९, ५५० मस्तनाथ ७७ महंत द्वारका दास ३९५ महताब १७८, १८२ महमूद गजनवी ५, ६, ३८, ४५, ५२, २६५, ५४९, ६०७ महमूद गवाँ ५६०, ५६३ महरम शाह ६१२ महागुनी राय २६५ महापद्मनंद १ महासिंह ५१९ महिम भट्ट ४५२ महीदास १७२ महीपा ७६ महीनाथ ५४१ महीप नारायण सिंह १७९ महेन्द्र ३३४

महेश कवि १३५

महेश ठाकुर ५३९, ५४० ५४२

महेरवर सूरि ५२५ माइकेल मध्यूदन दत्त ५३९ भाईदास, श्रावक ४८७ माईनाथ ७७ माघ १३९, १४० माताप्रसाद गुप्त, डाक्टर १८६, ३३०, ३३१ माधवदास, माधव १२८, १२९, ३९२, ५२९, 488 माधवदास चारण ३२९ माधवदेव ५४३ माधवराव पेशवा २५, २७ माधवसिंह ४९७, ५४१ माधवी ३७२ माध्री ३७२ माधोदास दिधवाड़िया ५२९ मान १४३, १४४, १५०, १५३, १५४, १५९, १६७, १६८, १७६, १७९, १८१, १८३, १८४, १८६, ४८५, ४९१ मानक विजय ५१२ मानसिंह, राजा १४, १६३, १६४, १६९,१७१, १७४, १७७, १८३, ३८७, ४७५, ४८५, ४९१, ४९६, ५०४ मानिकचन्द ८०, ९४ मार्कीपोलो ४१ मालदेव ४७५, ४७६, ४७८, ५१९ मालवेन्द्रदेव सिंह ४५० माहिम समुद्र ४८९ मियासिंह ४७० मिराज औरंगाबादी ५८४ मिर्जा अली लुक्स ६०४ मिलिन्द ६०७ म्गेन्द्र २९० मिर्जा जयसिंह १८० मिर्जा मुहम्मद अली 'सौदा' ५९४, ५९८ ६०१

मुकुटराय १७१

मिसकीन ६०१ मिश्रबन्धु १६६-१६८, १७०, १७५, १७७, १८६, ३९६, ४१३, ४१९, ४३७, ४३८ मिश्रादत्त ६०७ मिहिरकुल ६०७ मिहिरभोज ३, ४ मीन ७५ मीननाथ (सीलनाथ) ३५, ७५, ७७ ७८ मीनपा ३४, ७६, ७९, ९३ मीनपाद ५८ त्मीनो ७५ मीर अम्मन ६०३-६०५ मीर असर ५९५, ५९८ मीरकासिम २३, २४ मीर जाफ़र २३, २४ मीर तकी 'मीर' ५९४, ५९७, ५९८, ६०७ मीर यारअली ५९९ मीरसेन ११३ मीर सैय्यद अशरफ़ ५५ मीर सैय्यद जलालुद्दीन मखदूम जहानियाँ जहाँगश्त ५५ मीर 'सोज' ५९४ मीर हसन ५९८, ५९९ मीरांबाई ३५७, ३५८, ३६४, ३७७, ३७८, ३८०, ३८७, ३९२, ३९५, ४७१, ५२७, ५७५ मुंजराज, ११२, ११३, ५२४ मुंबरी ७५ मुंशीराम शर्मा, डाक्टर ३९५ मुअप्जम (बहादुरशाह) १६९ मुईउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा ५४, ५६१ मुक्तबल ६१५ मुकीमी २५०, दे५३, २६६, ५८० मुकुन्द ४७० मुकुन्द गजपति, राजा १६२, १६३

मुजदद सानी अल्लामा सरहिन्दी ६६ मुजपफर हुसेन 'जमीर' ६०१, ६०२ मुनि कनकामर १४१ म्निजिन विजय १०२, ११५-११७, ५२४, ५२६ मुनि लावण्य ३०५ मुबारक ४०२, ४०४ मुबारक अली सैय्यद ४०४ मुरलीधर भट्ट १७०, १७१, १७९ म्राद १६४ मुरारि ३०३ मुरारीदान ५१९ मुल्कशुशन्दा ५७१ मुल्ला दाऊद ५१, २५०, २५४, २६१, २६२, २८५, २८७, २८८, २९०, २९८ मुल्ला वजही २५०, २६६, २५३, २८४ मुसहक़ी ५९५, ५९८ मुस्तफ़ा खाँ 'एकरंग' ५९३ मुहब्बत खाँ ५९८ मुहम्मद अकबर हुसैनी सैय्यद ५६२ मुहम्मद अली मिरजा ५९२ मुहम्मद आदिल शाह ५६३, ५७१, ५७२ मुहम्मद आलम ५५ मुहम्मद कलंदर ५५ मुहम्मद कुतुबशाह ५७६, ५७७ मुहम्मद कुली क्तुबश ह ५७३, ५७४ म्हम्मद खान १६९, २९७ मुहम्मद गोरी ७, ८ मुहम्मद गौस ५५, १६३ मुहम्मद तुग़लक ९, ४८, ५५७, ५५९ मुहम्मद बिन कासिम ९१, ६०६, ६०८ मुहम्मदशाह १९, ७०, १७१, ४१५, ५८४, 498 मुहम्मद साहब, हजरत ६००, ६१८, ६१९

मुहम्मद हफ़ीज सैय्यद, डाक्टर ५८१, ५९२ मुहम्मद हुसेन 'आजाद' ५९३ मुहम्मद हुसैनी सैय्यद, ५६० मुहीउद्दीन क़ादिरी, डाक्टर ५४७, ५७४, ५९२ मुहीनुद्दीन चिश्ती ५५० मूक जी १७८, १८१ मूलचन्द वत्सल ५१३ मूलचंद श्रावक ५०५ मूलचन्द सोनी ५०८ मूलराज ७९ मेकफी, जे० एम० ३३१ मेकापा ७६ मेखल ७५ मेखलापा ७६ मेघकवि ५०५ मेदनीपा ७६ मेनुरा ७५ मेरुतुंगाचार्य १४१, ५१६ मेवाराम महाराज इफ़्तेख।रउद्दौला ५९५ मेहराज (मिहिर राजा) ५८९ मैकाडानेल, आर्थर ए० १८५ मैकालिफ़ ५५२ मैत्रेय ३२ मोतीचन्द खजांची ४९६ मोतीराम ५०४ मोतीलाल मेनारिया, डाक्टर १०८, ११५, १२५-१२९, १३१, १३३, १८६, २५२, २९९, ५२७, ५३० मोमिन ५७१, ५९६, ५९७ मोहनलाल, छोटी सरकार ३९५ मोहनलाल मिश्र ४२६ मोहनलाल दलीपचन्द देसाई ५१३, ५३० मोहनलाल विष्णुलाल पड्या ११९ मोहनसिंह, डाक्टर ८६, ९३, ९८, ११८, ५५२, ५५५

मोहम्मदहुसेन अता खाँ ६०३ यमुनादास ३३० यशवन्तसिंह ४४८ यशोदानन्दन ४०१ यशोवर्मा २, ३३८ यशोविजय उपाध्याय ४९० याकुबखाँ ४३५, ४३६ याज्ञवल्क्य ५३१ यामुनाचार्य ५७ यारी साहब २२१, २४१ स्फ सैयद ५५९ युसुफ आदिलशाह ५६३, ५७, युसुफशाह, सैय्यद ५६० रंभाबाई ४९९ रघुनाथदास ४६९ रघुनाथ बंदीजन ४३७ रघुनाथराव अप्पा १८, १७५ रघुराजसिंह ३६०, ४७० रज्जबअली बेग 'सुरूर' ६०५ रज्जबदास, रज्जब जी ९३, ९६, २२५ ४६४, ५२७ रणछोड़ १८१ रणजीतसिंह, राजा २८, २९, ६१०, ६१७, ६१९ रणजोरसिंह १७९, १८३ रणधीरसिंह ४५८ रणमल, राजा १६२, १८० रतन ४४० रतननाथ ७७ रतनसेन, बंदीजन १७४ रतनसिंह, महाराणा, राठौर १३०, १७८, १८१ रतिपति भगत ५४१ रत्नकुमारी, डाक्टर ३९६

रत्नचंद, दीवान ५००

रत्नपाणि ५४१ रत्नशेखर ४९५ रत्नसिंह १६४, १८०, ४७८ रत्नाकर १७७, १८० रमापति उपाध्याय ५४१, ५४३ रत्नाकर त्रिपाठी १६६ रत्नावली ४६१, ४६३, ४६८ रविदास ५७, ५८८, ६१३, ६१८, ६१९ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ५३९ रसखान ३५७, ३६१, ३८८, ३९५ ्रसिनिधि ४१५, ४१८, ४६१, ४६४ रसपीन ४१५ रसपूञ्ज १८२ रसरूप ४३८ रमलीन ४१८ रसालू, राजा ८३, ९१, ९२ रसिक गोविन्द १३६, ४४९, ४५० रसिकदास ३९१ रसिक सुमति ४३६, ४३७ रसिकदेव ३९१ रहमतखां २५ रहीम १६४, २८१, ४०२-४०४, ४४३, ४६१, ४६३, ४६५-४६८, ६२१ राघोजी भोंसले १८ राजकुमार जैन, प्रोफेसर ५१३ राजदेवी १०७ राजपित दीक्षित, डाक्टर ३३१ राजपाल, राजा ६ राजमती १०७-१११ राजमल ४७६, ४७७ राजवल्लभ कवि २५५, २५६ राजशेखर ३०३, ४४२, ५१४ राजसिंह १८१ % राजसिंह, महाराणा, १४८-१६७, १६९. यजा कुन्दनलाल 'अश्की' ५९५

राजा भोज ३६, ४१ राजाराम २७५ राज्यश्री १ राणा राजसिंह १६ राणा साँगा १०, ११ राधाकृष्णदास ३९४ रानोजी सिधिया १८ रामकवि १७७, १८०, ५२९ रामक्मार वर्मा, डाक्टर १८७, १९८, २५१, ३९६, ५३०, ५५४ रामचन्द्र (रीवां नरेश) १६२, १६३ रामचन्द्र श्रावक ४८७, रामचंद्र, जैन कवि ४९१ रामचन्द्र गुणचन्द्र ३३८ रामचन्द्र भट्ट ३४० रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य १७०, १८६, ३३१, ३९३, ३९६, ४२२, ४३८, ४६६, ५१४, ५२०, ५३० रामदास १४२, ४५९ रामदास झा ५४३ रामदेव राव १९२ रामनाथ (गोरखनाथी) ७३ आमनाथ मैथिल कवि ५३९ रामनारायण दुगड़ १८६ रामप्रसाद निरंजिनी ५९२ रामप्रिया शरण ३३० रामबाब सक्सेना ५४७, ५९२ रामवृक्ष बेनीपुरी ३९५, ५४५ राम सखे ३३० रामसहाय ४४० रामसिंह १६३, १६५, १६६, १६९, १८१, ४३८, ४४०, ४४८, ४५३, ४५६, ५२२ राजाराम चुड़ामणि ६८ रामसिंह, महाराजा १६५ रामानन्द ५७, १४२, १९०, १९३, १९५,

२००, २०७, २०९-२१२, २१६, २१७, ३०४, ३०५, ३२८, ६१३ रामानुजाचार्य ३९. ५७, १४२, १९०, १९३, २१२, ३४० रायचन्द ३२९, ५०० रायचंद, जैन कवि ४८७, ५०६ रायचंद, गुरु ५०० राय टीकाराम 'तसल्ली' ५९५ रायमल ४७६ रावतसेन ४८६ राव बुधसिंह १६७ राव भावसिंह १६५ रावल ७३ रावल कर्ण १०७ राव शेखाजी १६८ राहुलपा ७६ राहुल सांकृत्यायन ७९, ८०, ९८, १२४, १९४ रिसल ९१ रुक्तृहीन ५४, ५५ रुद्रट ४२९, ४४१, ४४२ रुद्रसिह ५४१ रुद्रादित्य ११३ रुप्यक ४२९ रुस्तमी ५७१ रूप गोस्वामी ३४०, ३९५ रूपचंद ४७९, ४८०, ४८२ रूपचंद, पांडे ४८४, ४८६ रूपदास ४७० रूपचन्द, खरतरगच्छीय ४९६, ४९८ रूप रसिकदेव ३९२ रूपसिंह १६९ रूपवती १३

रैंकिंग, जार्ज एस० ए० २५४

रैदास १९३, २०९–२११, २१७, २३८, २४१,

रैमरिंग, जी० ए० एस० २९९ लक्ष्मणनाथ (बालनाथ) ७३, ७७ लक्ष्मण भट्ट ३८३ लक्ष्मणसिंह (टहरौली)१७८. १८२ लक्षमणसिंह ४६४ लक्ष्मणसेन, राजा ३८, ३३९, ६५२ लक्ष्मीकरा ७६ लक्ष्मीचन्द ४९३, ४९७ लक्ष्मीदास ४९७ लक्ष्मीघर ४१ लक्ष्मीनाथ गोस्वामी ५४१ लक्ष्मीवल्लभ उपाव्याय ४८९ लखपत, महाराव ४९८ लखपितसिंह १७२, १८२ लखमनसेन २५५ लिमादेई, लिखमादेशी ३५३, ५३४ लब्धिवमल ४९३ ललितकिशोरी ३९३, ३९५ ललितमाधुरी ३९३ ललिता ३७२ ललिताचरण गोस्वामी ३५९, ३९६ लल्लुभाई छगनमल देसाई ३९३ लल्लु महाराज ४७० लल्लुलाल ६०४ लाड़िलीदास ३९१ लाभवर्द्धन ४९५ लाल किव (वनारमी) १७९, १८३. १८६ लाल कवि १४३, १४५, १४७, १५१, १७०, १८१ लाल क्रॅवर वेश्या ७०, ७१ लालचंद ४९५, ५०७ लाल झा मैथिल १७९, १८३, ५४३ लालदास २२५, ३२९, ४६७, ४७७, ५२७, ५८९, ५९१ ३०४, ४६२ ४६३, ४६५, ४६९, ५२७ लालस्वामी ३९१

लिखमीदास चाँदवाड़ ४९३ लीलापा ७६ लीला ३७२ लीलाशक ३५३, ३३९ लुईपाद ७८ लुचिकपा ७६ लुक्तअली ६१० लुइपा ७४, ७६ ल्ण ९१ लुणराज ४८७ लेक, लाई २७ लेनपूल, स्टेनली १९७ लोचन कवि ५३२, ५३९, ५४०, ५४१ लमेरिक २५३, २५४, २५५, २५६ लोहट ४९४ वंशीघर ५२९ वजही २५०, २५३, २७७, २८४, ५८० बजहीउद्दीन वजदी, शेख ५८१ वजीद ६१२ वत्सराज ३ वचन्द्र, गोस्वामी ३९० वर्जिल ३३५ वली ५८२, ५८४, ५९२ वल्लभ ५२९ वल्लभ नान्हराम कविसागर ५२९ वल्लभरसिक ३९२ वल्लभाचार्यं, वल्लभ, महाप्रभु ६९, ३४१, ३४२, ३४४, ३५४, ३५६, ३८३–३८८ वसुगुप्त ३५ वसुबन्धु ३२ वांसिटार्ट २३ वाक्पति, वाक्पतिराज २, २७२, ३३८ वाचस्पति मिश्र ५३४ वाजिद जी २२५ वामन, आचार्य ४२२, ४२८, ४४१

वारिसशाह ६१५, ६१६ वारेन हेस्टिग्ज २५, २६ वाल्मीकि ३०१-३०३, ३१०, ३२०, ३२७, ३३० वासुदेव गोस्वामी ३५६ वास्देवशरण अग्रवाल, डाक्टर १२५,२५१,२५७ वास्कोडिगामा २१ वास्तुपाल ४५, ४६ विटंरनित्से, एम०, डाक्टर १८५ विक्टोरिया ६४ विकमराज ११५ विक्रमसाहि १७४, १७६ विक्रमाजीत ४५९ विक्रमादित्य ९४, १७९, १८३ विग्रहराज ६, १०७ विचारनाथ ९३ विचित ७६ विजयपाल १२८ विजयसेन सूरि १०३ विजयेन्द्र स्नातक, डाक्टर ३५५, ३९६ विद्रल १९३ विट्ठलनाथ, गोस्वामी १६३, १७५, १९१. १९३, ३४५, ३५९, ३८३-३८८, ३९० विट्ठ विपूल ३९१ विद्याधर ४२९ विद्यापति २३३, ३५२-३५४, ३६४, ३९ ५३२, ५३४, ५४०, ५४३, ५४४ विधना क्या करतार ९४ विनयकुमार सरकार ५३६ विनयचन्द ४९७ विनयचन्द कुम्मट ५१० विनयतोष भट्टाचार्य, डाक्टर ८० विनयमेर खरतरगच्छीय ४९१ विनयभक्त ४९९ विनयाभक्त ५०८

विनयलाभ ४९५ विनयविजय ४९० विनयसागर ४८६, ५१९ विनयाभका ५०८ विभवत ७६ विनोदीलाल अग्रवाल ४९२ विमलकुमार जैन, डाक्टर २९९ विमलसाह ४६ विमल सूरि ३०२ विमला वाध्ने, डाक्टर ५५६, ५५९, ५९२ विमानविहारी मजुमदार ३५३,४५४,३९५, ५३८, ५४५ वियोगी हरि २१९, २२१ विरहांक १००, १२० विरूपा ७५, ७६ विलियम हेनमेन १८५ विविकिधन ७६ विश्वम्भरनाथ रेज, महामहोपाध्याय ९८ विश्वक ३३२ विश्वनाथ, आचार्य ४२५, ४२९, ४३०, ४४३, विश्वनाथप्रसाद मिश्र १८६, २४५, ३९३ विश्वनाथ राव १९ विश्वनाथसिंह, महाराज ३३०, ४६४, ४६५, ४६६ विष्णापु १३२ विष्णुदास ३०५ विष्णुशर्मा ७८ विष्णुस्वामी ३४१ वीणापा ७६ वीरदास ४९१ वीरभाण ५२९ वीरभानु १६२, २२५, ४१७ वीरसिंह देव १४८, १६४, १८०, २११ वीरेश्वर ४६१

वृन्दावनदास ३६७ ५३० वृन्दावन ५०३ वेणी ६१३ वेणीप्रसाद शर्मा ११९ वेदान्त देशिक ३४० वेबर ३३५ वेल्री ५८०, ५८४ वौदवील सी० एच० ३३१ व्यालि (भालि) ७६ व्यास जी, व्यास, ३५८, ३९०, ४६१, ४६३, ४६५ व्यास मिश्र ३८८ व्रज लोलिम्बराज ३४० व्रजेश्वर वर्मी, डाक्टर ३९६ शंकरदास ४९५ शंकरदेव ५४३ शंकराचार्य ३५, ३९, ५६, ७३, १९०, १९४, १९९, ३४१, ३४६, ३८३ शम्भुनाथ मिश्र १७२, १७३ १८२ शम्भुनाथ सोलंकी १६५ शम्भुनाथ ४४० शक्तिसिंह १३२ शत्रसाल १३१ शम्सुल्ला कादिरी, सैयद ५९२ शम्शुल्ला साहव ५४७ शबरपा ३४, ७६ शलिपा (शीलपा) ७६ शशिभूषण दास गुप्त ३३८, ३९६ शहाब्दीन मुहम्मद गोरी ११४ शान्तिदास ४७७ शान्तिदेव ३३ शन्तिपा ७६ शादुद्दीन ५५० शायस्ताखाँ ६७ शारदातनय ९९, ३३८

वृन्द १६९, १८१, ४६१, ४६४-४६८, ५२९

शार्गधर १२३, १२४, १६२ १८० शालिभद्र सूरि १०१, १०२, ५२६ शालिबाहन ९०, ९१, ९५, ४८५, ४८६ शाह अब्दुल क़ादिर ६०३ शाह अब्दुला कुरेशी ५५ शाह अलीमुहम्मद गाँवधनी ५६६ शाह अशरफ ६११ शाह आलम २४, २५, २७ शाह आलम 'आफताब' ५९६ शाह इब्राहीम बिन शाह मुस्तफ़ा ५६६ शाह कुन्दनलाल ललितकिशोरी ३९३ -शाह फुन्दनलाल ललितमाधुरी ३९३ शाहजहाँ १४, १५, ६४-६७, ६९, १६९, १७०, १७७, १७८, १८०, ४०७, ४४४, े ४८३, ४९८, ५८३, ६१५ शाहजी १७, ६७ शाहजू पंडित १७८, १८२ शाह तसलीम ५९४ शाह बुरहान ५६९ शाह बुरहानउद्दीन जानम ५४७, ५६७ शाह मलिक ५७१ शाह मियाँ तुराव ५८५ शाह मीरां जी शम्शुलहक ५६४, ५६६, ५६७ शाह मृतजबउद्दीन जरबस्श ५५९ शाह मुबारक आबरू ५९३ शाह मुहम्मद ६१७ शाह मुहम्मद गाँवधनी ५६७ शाह मोलिन ५५९ शाह राजू ५५९ शाह शादुल्ला गुलशन ५८३ शाहशुजा, १७७, १८० शाह हरिसिंह ४९२ शाह हातिम ५९३, ५९४ शाह हिसामुद्दीन ५५९

बाह् हुसेनी २५०

शाह हुसेन 'लाहौरो ६११ शिखरचन्द जैन ५१३ शिवचन्द ५०८ शिवदत्त ५४१ शिवनन्दन ठाकुर ५४५ शिवनाथ १३५, १७९, १८४ शिवनिधान ४८५ शिवप्रसाद ४३५, ४३६ शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' ५०६ शिवराम ५३० शिवराम भट्ट १७९, १८३ शिवराव भाऊ १९ शिवसहाय पाठक २९९ शिवसिंह, राजा ३५२, ३५३, ५३४, ५३९ शिवसिंह सेंगर १६५---१६७, १७०, १७१, १८६, ५३० शिवाजी १६---१८, ६७, ६८, १४२, १४६---१४८, १५२, १६६, १६७, १८१, ४३४ शीला ६७२ शुजाउद्दौला २४, २५, २२४ श्मंकर ठाकुर ४४२ शृगाल, राजा ३३३ शेक्सपियर, जॉन ६०६ शेख अब्दूल क़ादिरी ५८५ शेख अब्दुल्ला ५५ शेख अशरफ़ ५४७ शेख इब्राहीम ५५१, ५५२ शेख उसमान २५७ शेख कृतबन २५१ शेख नबी २५७, २६५, २६८, २७९, २८०, २८७, २८९, २९८ शेख नसीर २५२ शेख निसार २६६, २७९, २८२, २८७, २९८ शेख फरीद ५५१, ५५२ शेख बसार २५७

शेख बुद्दन ५५ शेख मुहम्मद बाकर, मौलाना ५८० शेख मूसा सुहाग ५५ शेख रहीम २५७, २७९, २८७, २९८ शेर अली 'अफ़सोस' ५९५, ६०४ शेरखाँ १२ शेरशाह १२, ५९, १६२, १६३, २५१ शेरानी ५४७, ५५४ श्यामदास ४९१ रयामसुन्दरदास, आचार्य ११९, १२६, १७७, १८६, १९५, २३१, ३३१, ३३३ श्रीकृष्ण भट्ट १६७, १७९, १८२, १८३ श्रीकृष्णलाल, डाक्टर ३३१ श्रीदेवचन्द ४९३ श्रीघर १४६, १५०, १५५, १६२, १७०, १७१, १८०, १८१, ४३६, ४४०, ५२७, ५३०, ५३९ श्रीघर स्वामी ३४० श्रीपत्ति ४२७, ४४०, ४४७, ४५६, ५४१ श्रीपति भट्ट १७८, १८१ श्रीराम ३४० श्रीराम शर्मा २९८, ५४६, ५५६, ५८५, ५९२ श्रीहर्ष १४० षिडियो जग्गो ५१७ षेम ४५९ संग्रामसिंह, राणा १०, ५६, १३३ संघपति पेथड़ १०५ संतदास ५२७ संतोषनाथ ७७ सम्भाजी १७ संयोगिता ४३ सभादतअली खाँ ५९५ सआदत यार खाँ ५९४,५९५,५९९ सतनाथ ७३,७७

सतीप्रसाद १७८, १८१

सतीशचन्द्र राय ५३८ सत्यभामा ३३४, ३३५ सदना जी २४१ सदल मिश्र ५९२ सदानन्द १३४, १५०, १५५, १७१, १८२ सदाशिव राव भाऊ १९ सदासुख पंडित ५०८, ५११ सदासूखलाल ५९२ सधना २१७ सधारू, साधारू ४७२ सनातन गोस्वामी ३४४ सबर ७५ सफ़दरजंग १४८ समयसुन्दर २५५, ४७७-४७९ समरथ ४९६ समुद्रपा ७६ सम्मन ४६१, ४६४ सरदार कवि ४४४ सरदार चन्द्रदेव ६ सरयुप्रसाद अग्रवाल, डाक्टर १८७ सरला शुक्ल, डाक्टर २९९ सरसदेव ३९१ सरहपा, सरहपाद ३३, ३४, ७६, २०२ सर्वदानन्द ५३४ सर्वभक्षपा ७६ सलावतखाँ १७४, १८० सलीम १४, १६२, १६४ सलीम चिश्ती, शेख ५४, ५६, ६० सवाई जयसिंह १८२ सवाई प्रतापिंसह १७४, १७५, १८३, ४४९, 400 सहजानन्द २२५ सहजोबाई २१८, २२२, २४१ सांईदास चारण ५३० मांति ७५

सांवता माली १९१ सागरपा ७६ सानानंद ५०९ सादुल्लाह गुलशन, शेख ५९३ सारंग ७६ सालवन (शालिवाहन) ९०, ९१, ९५, ६१६ सावंतसिंह ३९२ साहबसिंह ६१८ साहेब रामदास ५४१ सिंहायच दयालदास १६१ सिकन्दर अलिदशाह ५६३ ्सिकन्दर लोदी १०, ४८, ४९ ५२, ५५, २११ सिकन्दर शाह १२, ६०७ सिकन्दर ६०१ सिद्धपाद ३५ सिद्धराज ४५ सिद्धराज जयसिंह ५२५ सिद्धार्थ १३९ सिवदास चारण ५२७ सियारी ७६ सिराजउद्दीन जुनेदी, शेख ५५९ सिराजुहौला २३ सिरोमणिदास ४९६ सिल्युकस ६०७ सीताराम, लाला १७७, ४६६ सीलनाथ ७५ सुंदर कवि ४४४ स्ंदरदास २१८-२२०, २३४, २४१, ३०६, ४६४, ४६५, ४६८, ४९३, ५२७ सुंदरदास भटनागर ३८९ ेसुकथांकर, वी० एस० ३०१ सुकुमार सेन, ड.क्टर ८६, ८७, २९६ ३४०, ३९६ सुकुल हंस ८७

सुखदास, पंडित ५०९

सुखदेव ४३४ स्खदेव मिश्र १७७, १८१, ४४६ स्खा २०९ सुखानंद ३०४ स्जान २६४ स्जानसिंह १७८, १८२, ४९४ स्थरादास २२५ सुदर्शन ३३४ सुदास १३८ सुनीतकुमार चाटुज्यी, डाक्टर ७५, ५४५, ५४६, ५४८, ५५०, ५५३, ५८५ सुभद्र झा, डाक्टर ३५४, ५३२, ५४०, ५४५ सुरसुरानन्द ३०४ सुरसरि २०९ सुरसुरा २०९ सुलेमान ४४ स्हरावदीं ५५९ सूरतसिंह महाराज ५०१ सुदन १४४, १५०, १५३, १५५, १५७, १५९-१६१, १७३, १८३, १८७, ५८९ सुरदास ६२, ६३, १५८, १६३, ३०६, ३१६, ३५४-३५६, ३५८-३६४, ३६७-३८३, ३८८, ३९५, ४७१, ५३९, ५७५, ६१३ सूरध्वज ३९२ सूरजमल १७३, १८३ सूरजमल जाट २०, १४७, १४८ सूरति मिश्र ४५५ सूरदास मदनमोहन ३५६, ३९२, ३९५ स्रविजय ५३० सूर्यमल्ल ५२९, ५३० सूर्यमल्ल मिश्रण १७६, १८७ सेनापति ३२८,४०५,४०६,४१५,४१६,४५६ सेना नाई ५७, १९१, १९३, २०९, २१६, ३०४, ६१३ सेवक जी ३५७, ३५८, ३६७, ३९०, ३९१

सेवादास निरंजिनी ८६, ४३९ सेवासिंह ६१४ सोमनाथ १७३, १८३, ४४७, ४५६, ४५७, ५२८, ५२९ गोमनाथ दास ४२७ सोमानन्द ३६ सोमेश्वर ४५, १०७ स्कन्दगुप्त १ स्प्रिंगर, डाक्टर ६०६ स्वयंभ १००, १२०, १४१ हन्टर, विलियम, डाक्टर ६०६ हंस कवि ५३० हंसराज ४७०, ४८६ हकीम ६२ हिंचसन, डाक्टर ९१ हजरत दातागंज २४४ हजरत मुहम्मद ५, २४३, २७४ हजारीप्रसाद द्विवेदी, डाक्टर ९८, ११८, ११९, १८७, ३९६, ५४८ हठी जी ३९१, ३९५ हणवन्त जी ८७ हनुमान ३०३ हफ़ीज सैयद, डाक्टर ५६६ हमीद कलंदर ५५ हम्मीर, राणा ९, ११६. ११७, १२४, १२५, १३३, १४१, १७२, १७७, १८०, १८२, १८४, ४६९ हम्मीर देव १२५ हरकचन्द्र ५०८ हरजसराय ५०५ हरनाथ १७२ हरपति ५३९ हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपध्याय ७५, ७७, ७८, हाजी रूमी ५५९ ८०, ९८, १८७

हरवंश लाल शर्मा, डाक्टर ३९६

हरसेवक ५२७ हरि, नरहरि ५२८ हरिकान्त श्रीवास्तव, डाक्टर २९९ हरि किंकरदास १८२, ५४१ हरिकेश कवि १७१ हरिकृष्ण ४८४ हरिचरण दास ५२९, ५३० हरिदास २२५, ३६२, ४४९, ५२७ हरिदास, गोस्वामी १६३, ३४१, ३५५, ३५६, ३६३, ३६४, ३९१, ३९३ हरिदास निरंजनी ४६९ हरिदास भाट ५२९ हरिनाथ ४४०, ५२८ हरिनाम १६८, १८१, ५२९ हरिप्रिया ३७२ हरिभद्र कवि २७२ हरिभद्र सुरि ३२, ५२४ हरिवल्लभ ४५६ हरिराम व्यास ३५५, ३५७-३५९, ३६७, ३६८, ३८१, ३९१ .384 हरिराय गोस्वामी ३४८, ३८४, ३८५ हरिवंश कोछड़, डाक्टर १८७ हरिविजय सुरि, जैनाचार्य ४७८ हरिव्यास ३९२ हरिसिंह देव ७५, ५४२ हार्नले ५३२ हर्षकीति ४८५ हर्षनाथ झा ५४३ हर्षवर्धन १, २ ४ ३० हसन अस्करी, प्रोफेसर २५१ हसनखाँ २५१ हातिम ५९१ हाड़िपा, हाड़ीसिद्ध ९४, ८०

हाफ़िज मुहम्मद खाँ शीरानी २५१, २९९ हाफिज रहमत खाँ ५९७ हामद ६१५ हाँक रशीद २७९ हाशम ६१२, ६१५, ६१६ हाशिमी २५०, २५३, २६६, ५४७, ५७३ हित अनूप ३९१ हित रूपलाल ३९१ हित वृन्दावनदास ३५७, ३६०, ३६२, ३६३, ३७१, ३९१, ३९३ हित हरिलाल मोस्वामी ३९१ हित हरिवंश, हरिवंश, हिताचार्य ३४१, ३४४, ३५५-३५७, ३५९, ३६१, ३६३, ३६४, ३६८, ३७१, ३८०, ३८१, ३८८-३९१, \_ ३९५ हिम्मत खाँ १७८, १८१ हिम्मत बहादुर १६०, १७५, १८३ हिसामुद्दीन मानिकपूरी ५५ हीरानन्द ४७७, ४८४, ४८७

हीरालाल ५०८ हुएनत्सांग १ हुमायूं १२, ५९, ६१, ६२, १६२ हसेन अली २९८ हुसेन शाह २५१ हृदयराम ३२९ हृदयशाह १७१, १८२ हेमचन्द्र ३२, १४१, ५१९, ५२४ हेमचन्द्र राय ५५० हेमचन्द्र सूरि ४९८ हेमरतन ५२७ हेमराज ४७६, ४८६, ४८९ ४९६ हेमसागर ४८६ हेमवती ३६ हेमू १२, १३ हैदरबख्श, सैय्यद ५७८ हैदरबख्श 'हैदरी' ६०३, ६०४ होल्कर २७

१२८